वीर ज्ञानोबय ग्रन्थमाला पुष्प २३



# श्री प्रभावन्द्राचार्यं प्रणीत

## प्रमेयकमल मार्त्तण्ड

घनुवादिकाः— पू॰ विदुषी १०५ श्री आर्थिका जिनमतीजी



মকাগক:---

श्री लाला प्रसद्दीलाल जैन चेरीटेवल ट्रस्ट २/४ ग्रन्सारी रोड, दरियागंज बेहली-११०००६

प्रवम संस्करण }

वी० नि॰ सं० २४०४

मूल्यः स्वाध्याय

#### अगवान महावीर स्वामी के २४ सी वें निर्वाण महोत्सव के मंगरु अवसर पर पूज्य आर्थिकारत्न भी झानमती माताजी की ग्रेरणा से संस्थापित दि॰ जैन त्रिलोक खोच संस्थान के अन्तर्गत

### वीरज्ञानोदय-ग्रन्थमाला

इस बन्यमाला में दि० बेन घार्ष गार्थ का पोक्का करने वाले हिन्दी, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, गुजराती, धंधें वी धादि भाषाओं के न्याव, विद्वान्त, झध्यारम, भूगोल, स्थान व्याकरण, इतिहास प्रावि विषयों पर लड़ एव नृहद प्रन्यों का मुल एंड धनुवाद सहित प्रकाशन होगा। समय-समय पर घामिक-लोकोपयोगी लचु पुरितकाएँ की अकाशत

#### # ग्रन्थमाला-सम्पादक #

मोतीचन्द जैन सर्राफ शस्त्री, न्यायतीर्थ

रवीन्द्रकुमार जैन शास्त्री, बी. ए.

स्थापनास्य कार्तिक कृष्णा भ्रमावस्या बीव निर्वाण सं० २४६ म वि० सं० २०२९ ई० सन् १६७२ प्रकाशन कार्यालय दि॰ जैन त्रिलोक शोघ संस्थान हस्तिनापुर (मेरठ) उ.प्र.

# <u>ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼</u> परमपूज्य, प्रातः स्मरणीय, चारित्र चक्रवर्ती, आचार्यप्रवर १०८ श्री शांतिसागरजी महाराज



पंचेन्द्रियस्निर्दान्त, पचससारभीहकम्। शातिसागरनामान, सूरि बदेऽधनाशकम् ॥ थुह्नक दीका मुनि दीक्षा:

ज्येष्ठ श्वला १३ फाल्गून शुक्ला १४ वि॰ स० १६७० वि० स० १६७४

ज्येत्र कृष्णा ह वि० स० १६२६

वि०स० २०१२ उत्तर ग्राम (कर्नाटक) यरनाल ग्राम (कर्नाटक) कृत्यलगिरि सिद्धक्षेत्र 

द्वितीय भाद्रपद

#### प्रकाशकीय

श्रीमत्सकल तार्किक चूडामिए। माणिक्यनंदी धाचायेन परीक्षामुख प्रथकी सुत्रकप रचना की थी। यह प्रथ यथानाम तथा गुराकी उक्तिको चरितार्थ करता है क्योंकि परीक्ष्यपदार्थोकी परीक्षाका यह मुक्य काररा है, प्रथया जिसके द्वारा हेथोपादेयकप सम्पूर्ण पदार्थों की परीक्षा होती है उस प्रमासका लक्ष्या स्वरूप कल स्वादि को दिखानेके लिये यह प्रन्थ दर्भस्य के समान है।

इन सूत्रींपर मनंतवीयं वालायैने प्रमेयरत्नमाला नामा संलिप्त संस्कृत टीका रची, जिसका हिन्दी मनुवाद जयपुर निवासी पंडितप्रवर जयचंदची खावड़ा ने किया था । इसके प्रभात पडित ही रालालजी साइमल निवासीने भी उसका मनुवाद किया, वे दोनों मनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इसी परीक्षा मुख ग्रन्थर सुनिस्तृत टीका प्रमेयकमनलमास्पेट नामा है जो कि प्रमेय रत्नमाला टीकाके पहलेकी है. इसका मूल संस्कृत मात्रका प्रकाशन पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा संपादित होकर हुआ था किन्तु सभी तक इस विवाल सम्कृत टीकाका हिंदी सनुवाद नहीं हुमा था, इस कारए। साधारण स्वाध्यावणीन व्यक्ति इसके ज्ञानसे विवित थे।

प्रसन्नता है कि अब इसका अनुवाद आर्थिका जिनमती माताजी ने किया है और उसका प्रकाशन हो रहा है। न्याय विषयक इस अन्यके परिशीचनसे कार्य कारता भाव आदिका सत्य क्षान होता है, जिससे वर्शमानके ऐकान्तिक कथनोंका निर्मुलन होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थका संशोधन पंडित सूत्रचंद शास्त्री महावीरजीने किया ग्रतः श्राप घन्यवादके पात्र हैं।

प्रकाशन—इसका प्रकाशन श्री लाला सुपद्दीलाल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री शांतिलालजी जैन कागजी सुपुत्र त्र - मुसद्दीलालजी जैन फुगाना (युजपकरनवर) निवासी के प्राप्तिक सहयोगसे हुमा है। श्री शांतिलालजीका व्यवसाय जावड़ी बाजार वेहली में है एवं निवास स्थान २/४ दरियागंज वेहलीमें है। प्राप्त बहुत स्वाच्याय प्रिय एवं उदारिवा हैं। बालश्रम विस्थागंजके जिनवैरयालयका कुशल प्रवन्य प्राप्त होता है। उपमुप्त्रण १०० श्री धर्मसागरजी धावार्य महाराजजीके विकास तर १९७४ का वाद्यमंत [वच्चीसवें निवास महोत्सव कालीन] बालश्रम दरियागंज वेहली में हुमा या उपकी व्यवस्था व प्रवन्त्रमें प्राप्त सुख्य सहयोग था। दि॰ जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें ग्राप्त प्रमुख्य सहयोग था। दि॰ जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें ग्राप्त प्रमुख्य सहयोग था। दि॰ जैन ग्रन्थोंके प्रमुख्य सहयोग था। दि॰ जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें ग्राप्त प्रमुख्य सहयोग था। दि॰ जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें ग्राप्त प्रमुख्य सहयोग था। दि॰ जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें ग्राप्त प्रमुख्य सहयोग था। दि॰ जैन ग्रन्थोंके प्रमुख्य सहयोग था। दि॰ जैन ग्रन्थोंके प्रमुख्य सहयोग था। दि॰ जैन ग्रन्थोंके प्रमुख्य सहयोग वाप स्वाच्यवादके पात्र है।

प्रस्तुत प्रत्यका मुद्रए। करना वरन कार्य नहीं या, श्री पांचुलालजी जैन कसल प्रिन्टसं मदनवंजने धपने प्रयक्त परिश्रमसे इस प्रत्यका मुद्रए। करावा घत: ग्राप घण्यवाद के पात्र है।

— षं. रतनचंद जैन ग्रस्तार

## म्रनुवादके पूर्व

द्वारशांगवाणीमें दृष्टिवाद नामक वो प्रंतिम पंग है उससे न्याय सास्त्र प्रसुत हुया है, न्याय सास्त्रकी प्राधारशिला स्यादाद प्रमेकान्त है। न्याय सास्त्र तिद्वांतों को तिद्ध करनेके लिये साधन है। प्रस्तुत प्रमेयकमलमार्त्तण्ड ग्रन्य इसी न्याय सास्त्रका प्रवयन है, इसग्रन्यका मुललोस मासित्रकानंदी प्राधायं द्वारा विरचित परीक्षा गुस्त नामा सूत्र वद समृकाय सास्त्र है, गुस्त सब्दक्त पर्ण द्वारा होता है प्रमास्तादिकी परीक्षा करने रूप प्रसाद में प्रवेष पानेकेलिये यह द्वार स्वयन है प्रतः इसका सर्थक नाम स्विक्षामुक्त है, इसी पर प्रमायन्द्रवायोंने विशाल काय [करीव १२ हनार क्लोक प्रमासा ] दीका स्वयन प्रमेयकमलमार्त्तिक सन्य की रचना की है जो प्रयय वीवांके नामा प्रकारके निक्याप्ति-

प्रमेय कमल मार्राण्ड के ग्रनुवादका बीजारोपश्य-

राजस्थान में विशिष्ट नगरी टॉक है, यहांपर सहर के बाहर एक मनोरम निश्चां (विधिष्टका) बनी हुई है जिसमें भूगमें से प्राप्त जिनविब विराजमान हैं, प्राचार्थ घर्मसागर महाराजके जिष्य पूच्य श्री धीतलसागरणी मुनिराजने प्राप्त कर प्रस्ताक्ष्य स्थान सस्लेखना हारा हस निश्चमं को सार्थक नाम [निषिद्यका शब्दकों प्रस्त प्रपप्त से निर्मा है निषिद्यका शब्दके प्राप्त में प्रमु प्रमु यह है कि जहापर किसी साधुका सत्यास पूर्वक मरण हो उस स्थानको निष्या कहते हैं ] वाली बना दिया है । इस स्थान पर प्राचार्थ श्री का विशास संघके साथ चातुमीस हो रहा था सचकी प्रमुख प्रार्थिका रस्त विद्युषी ज्ञानभित माताजीके पाद मूलमें भनेक बाल बहुवारी बाल बहुवार्थिएयों प्रध्ययन कर रही थीं, पूज्य माताजीके पाद मूलमें भनेक बाल बहुवारी बाल रहे प्रपत्त मात्र कि साथ विद्यां संघा के को वो रही थीं, प्रध्ययन एकांगीए न होकर सवीगीए। होता था जिसमें सिद्धांत, साहित्य, व्यानस्त्र, त्याय प्राप्त विषय प्रतिनिहत थे, त्याय के प्रध्ययन ग्रन्थोंमें प्रमेय कमल मार्राण्ड प्रस्य भी था, यह विपर सस्कृत साथ कि सम्बन्ध में किन्त हो रहा था, पूज्य माताजीको विषया आदिका जिनमाति साताजीके सैंन प्रमुखना करी कि इस सन्यकी विवाध अध्ययन होने के सारत्र प्रस्ता कि किस स्व सन्वकी विवाध प्राप्त होने के साराजी प्रसाम किन हो गो होने के साराजी प्रसाम कि स्व सन्वकी विवाध साथ नहीं होने साराजी प्रसाम किन हो पहा था, पूज्य माताजीको विषया आपिका जिनमाति साताजीके सैंन प्रसु नित्य साथ स्व स्व सन्य स्व साथ साथ होने से साय वार विवय प्रसुता न पड़े [मेरा विजय प्रस्थान किनमाति माताजीके के पास चलता था ] जिनमति माताजीन मेरी प्रार्थनाक स्वीकार कर प्राधाहुबाद प्रारम्भ कर विवय विवय स्व चलता था ]

मनुवाद करते समय यह लक्ष्य नहीं या कि इसकी मुद्रित कराना है। लक्ष्य सिक्ष इतना ही था कि, भाषानुवाद होनेसे विषयका स्वशेकरण हो जायगा। मनुवाद का प्रारम्म होकर प्रषट मासमें उसी नयरीमें बहु पूर्ण भी हो थया। तीन वर्षोंके अंतंवर २४०० में बीर निर्वाण महोत्सव पर घाषार्थ संबक्ष व्यापेण भारत की राजवानी देहलींने हुमा, तब परम पूज्या धार्यिकारत विदुषी जानमित माताबी, व्येतीवर सामु सुणि के प्रमेयकमसमार्शाण्डका मावानुवाद मुद्रित होना चाहिये, क्योंकि वि० जैन माणिकचंद परीक्षास्य धादिमें धादती परीक्षा में यह प्रम्य नियुक्त है, वेदतास्वर जेन के बहां भी स्थाय परीक्षा के पाठ्य पुस्तकों है हत्यादि । इस वातपर विवार करके विनमति माताबीने भाषानुवादका संवीचन वाल् किया बीचमें दो मास स्वाप्तर विचार होनेसे कार्य कर या। वेहस्तीके धात्रत संवका चातुमीत सहारतमुर [ उत्तर प्रदेश ] हुमा, वहांपर सिद्धांतसूच्य पडित रतनचंदजी मुख्यार, पंतित अरह्वाखणी आदिने धानुवादके विवयसे छुमाव दिये, धव्यात्मियण पंडित निमचंदजीने अर्थक विवयस्य परतानुसार पूर्वपक्ष विवयसे छुमाव दिये, धव्यात्मिय पंडित निमचंदजीने अर्थक विवयस्य परतानुसार पूर्वपक्ष विवयसे छुमाव दिये, धव्यात्मिय पंडित निमचंदजीने अर्थक विवयस परतानुसार पूर्वपक्ष विवयसे छुमाव दिये, धव्यात्मिय पंडित निमचंदजीने अर्थक विवयस परतानुसार पूर्वपक्ष विवयसे धायह दिया, इसलरह पूर्वोक्ष धनुवादमें संवयंत करते हुए दुवारा धनुवाद करनेक समानही हो गया।

माताजीने जिन जैनेतर मन्योंका उद्धरण लेकर पूर्व पक्ष शिक्षा है उनका परिश्य इसप्रकार है:-

- (१) न्यायमंत्ररी—यह प्रत्य गीतम सुत्रकी तात्पर्य विवृत्ति सहित है. श्री कांबी संस्कृत प्रत्यमालाका १०६ पुष्प है, इसके कक्ती जयन्तभट्ट हैं। प्रकाशक चौक्षवा संस्कृत सीरीज प्राप्तिसे, बारासुकी।
- (२) न्यायविन्दु टीका—घावार्यवर्गोत्तर रचित है, समीक्षात्मक श्रूमिका, शावानुवाद, व्याख्यानात्मक टिप्पणीसे युक्त है डा॰ श्रीनिवासं शास्त्री द्वारा संपादित है । प्रकाशक—साहित्य-अंडाइ, मेरठ, प्रथम संस्करता ।
- (३) सांस्थकारिका—हिन्दी अनुवाद सहित, सांस्थीय सावन मार्ग, तत्त्व परिचय एवं तुलनात्मक सामग्रीसे संवितत, प्रणेता श्री राम शंकर भट्टाचार्य ।
- (४) वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्ड युक्त है, संस्कृत ग्रांग्ल हिन्दी भाषा सहित, भर्तृ हरि विरचित है। भनुवाद एवं टीकाकार-वाचस्पति सरवर्काम वर्मा प्राध्यापक देहली विश्वविद्यालय।
- (१) तर्क माणा—केशव मिश्र प्रणीत समीक्षात्मक श्रुमिका, भाषांनुवाद, व्याख्या एवें ठिष्णक्ती सहित है। डॉ॰ श्री निवास शास्त्री द्वारा संपादित । प्रकाशक रितराम शास्त्री, साहित्स भंडार, सुभाष बजार, मेरठ।
- (६) वेदान्त सार:--विवृत्तिसहित सदानंद भोगीन्द्र द्वारा विरचित है । संपादक डॉ॰ इञ्युकान्त त्रिपाठी । प्रकायक-रितराम सास्त्री, साहित्य मंडार सुभाव बजार, मेरठ ।
- (७) स्याय वालिकम्—स्याय दर्शन वाल्स्यायन के भाष्य से युक्त, परमिंव भारद्वाज उद्योतकर द्वारा विरचित है। यह पुस्तक पुरानी है, ई॰ छन् १६१४ का संस्करण है। फतेहपुर (सीकर) राजस्थानके श्री सरस्वती पुस्तकालयमें यह प्रस्थ है।

(६) मीमासा क्लोक बाक्तिकम्—स्यायरत्नाकरास्य स्यास्या सहित, श्रीमत् कुमारिल मट्ट पाद विरक्ति मूल मात्र ग्रन्थ है। बौखवा सीरीज अन्यमासा का मात्र तीन नंबरका पुष्प है, श्रति प्राचीन है, ई० सन् १८६८ का प्रकाशन, फतेहपुर (सीकर) राजस्थानके पुस्तकालयमें है।

ग्रस्तु ।

इसप्रकार अनुवादका सबद्धनादि कार्य संपन्न होनेपर इसको—मुद्रित कहां पर कराना, द्रव्य प्रदाता ग्रादिका भार सि॰ भू॰ पंडित रतनचंद जैनं मुस्तारजी ने निया। ग्रन्थ विश्वान होने से इसको तीन भागों में विभक्त किया। राजस्थानमें मदनगंज-किशनगढ़ में ग्रन्थका मुद्रश्य कराना उचित समक्षा, संघ उत्तर प्रदेशमें और प्रेस राजस्थान में होनेके कारए। रहले तो मुद्रश्य मंदगित से चला किन्तु अचानक ही संघ राजस्थान में ग्राया ग्रीर चातुर्मीस भी मदनगंज-किशनगढ़ में हुमा, इससे मुद्रश्य कार्य ग्रीप्रगतिसे होकर मार्राण्ड का यह प्रथम भाग पाठकोंके हाथमें पहुंच रहा है, मेरे को इस कार्य पूर्ति पर ग्रामीम ह है, मेरी प्रार्थना पर इस मुज्यक्ष खुआरंस हुमा था जैसाकि वीर मार्राण्ड चामुख्य राग की प्रार्थना पर सिद्धांत चक्रवर्ती श्री निमन्द्रशावार्यने गोम्मटसारादि पंचसग्रह की रचना की थी।

पूज्या जिनमति माताजी के विषय में कौन से स्तुति सुमन संजीए ? माताजी के विषय में कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाने सहस्र है मेरे को उनके चरण सानिष्यमें रहते नौ वर्ष हुए हैं उनके गुणों का वर्णन करनेको मेरे पास बुद्धि नहीं। माताजी में विनयादि गुण सुन्नोभित होते हैं इसी गुण रूपों वृक्ष पर यह प्रनुवादरूपी कल लगा है।

इस प्रन्य को प्रकाशित करानेका श्रेय सिद्धांत भूषरा पंडित रतनचद जैन मुक्तारजी को है, यदि भ्राप इसके प्रकाशनमें किन नहीं रखते तो क्या मालूम यह ग्रन्थ कितने समय तक भ्रमकाशित ही रहता। यह भाषानुबाद स्वाध्याय भ्रिय जनोंमें एवं निकाशीं वर्ष में बढ़ा ही उपयोगी होगा. न्याय विषयक ग्रन्थ पढ़नेसे यह समफ्रों भ्राजाता है कि जैनेतव दार्शनिकों के सिद्धांतोंका मूल स्रोत सर्वंश से संबंद नहीं होनेसे एवं एकांत पक्षीय कथन होनेसे वे सिद्धांत भ्रमाधित सिद्ध नहीं हो पाते। इत्यलम्

-प्रायिका शुममति

## परमपूज्य, प्रातःस्मरणीय, आचार्यप्रवर १०८ श्री वीरसागरजी महाराज



चतुर्विधगर्णः पूज्य, नभीर सुप्रभावकम् । वीरसिन्धुगुरुं स्तौनि, मुरिगुगाविभूषितम् ।।

भूलक दीका. मुनि दीक्षा: जन्म : समात्रि: बापाढ पूरिंगमा फाल्गुन शुक्ला ७ ग्राध्विन शुक्ला ११ बादिवन ग्रमाबस्या वि० स॰ १६३२ वि॰ स॰ १६८० वि० स० १६८१ विवसंव २०१४ वीर ग्राम (महाराष्ट्र) क्मभोज (महाराष्ट्र) समडोली (महाराष्ट्र) जयपुर (राज•)

#### प्रस्तावना

परीक्षामुखकत्तरं श्री माणिक्य मुनीववरम् । विद्यावरं प्रवेदेक् जैन न्याय प्रकाशकम् ॥१॥ वृक्ति कारं प्रधावकः पाणिपात्र निरम्बरं । नभाम्यत्र त्रिवाशकस्या तर्के शास्त्र प्रशायकम् ॥२॥

"प्रमेय कमल मार्राण्ड" जैन स्वायका महान ग्रन्थ है, यद्याप यह "परीकामुख" संबक यन्य की टीका है किन्तु मौसिकसे कम नहीं है भाषामं भी प्रभाषंड ने दि॰ जैन दर्शनका जो भीर जितना मर्म इसमें खुलासा किया है भन्य ग्रन्थों में देखनेको नहीं मिलता, जैसे मार्राण्ड (सूर्य) कममोंको खिला देता है वैसे यह ग्रन्थराज प्रमेयोंको भर्यात् प्रमाएको विषयोंको खिला देता है ( खुलासा कर देता है)

विभिन्न दर्शनोमें प्रमाणके स्वरूपमें, उसकी संख्यामें, उसके विषयमें तथा उसके फलमें वित्रतिपत्ति पाई जाती है। इसी प्रसंगको लेकर श्री माश्चित्रयनंदी श्राचार्यने मंदबुद्धि वाले न्याय शास्त्रके रसिकोंके लिये परीक्षामुख नामक ग्रन्थकी रचना की।

यद्यपि श्राचार्य प्रकलंक देव कृत लथीयस्त्रय सिद्धिविनिश्चय प्रादि त्याय विद्याके उच्च कोटि के प्रत्य ये किन्तु ये सब मंद बुद्धि वालोंके लिये गहन ये उन मंद बुद्धि प्रत्योंके ज्ञानका घ्यान कर प्राचार्य मारित्वयं निक्तु वे सब मंद बुद्धि वालोंके लिये गहन ये उन मंद बुद्धि प्रत्योंके ज्ञानका घ्यान कर प्राचार्य मारित्वयं के छोटा सा गागर में सागर भरने जेता परीक्षाध्रस रचा। श्वन्य छोटा है किन्तु स्वक्षी गहराई मापना कठिन है। धाचार्य प्रमानव्यत्ने इस पर प्रमेय कमल मार्चाण्ड नामा बृहद् काय है किन्तु पार्विक क्षेत्र नहीं हैं। प्रमेय रत्यानाताला हिन्दी शायानुवाय पंडित हीरालाल बास्त्री म्यायतीयं ने किया है, किन्तु प्रमेय कमल मार्चाण्ड का ब्यनुवाद प्रची तक किसीने नहीं किया था, इस स्तुत्य कार्यकों है किया है, किन्तु प्रमेय कमल मार्चाण्ड का ब्यनुवाद प्रची तक किसीने नहीं किया था, इस स्तुत्य कार्यकों १०४ पूज्या विद्वची धार्यिका जिनमत्ति साताओं ने किया । यह स्वस्य श्वाचार्य तथा व्यायतीयं जैसे उच्च कार्योंमें पात्र्य अन्य क्ष्यसे स्वीकृत है किन्तु द्विन्दी द्रीकाके प्रभावमं निज्य पृत्र स्तुत्य कार्यों मित्र प्रवाद के प्रची प्रची प्रवाद है किन्तु व्यायतीचे कई बार निवेदन किया है सि प्रवाद प्रमान पुत्रमें इस महान प्रचाव पढ़ने प्रीर पढ़ानेवाले विरक्ते रह बावेंगे, किन्तु वादि हिन्दी द्रीकाको अध्यादती तो इसकी उपयोगिताके साव स्वाच्याय प्रेमियोंकी हृदय प्राहिता भी वह जायारी। किन्तु वे बहुत कुछ ब्रायवासने के साथही काल कवित्त हो यथे घौर उनके प्रावस्त्र पूरे नहीं हो सके।

उसी चिर बांखित श्रेष्ठ उपकमको पूत्र्या मार्यिका जिनमति माताजी ने किया। मैं उनके इस कार्यकी प्रत्यन्त सराहना करता है तथा पूत्र्या माताजीके विद्यागृद प्रायिकारल विदुषी ज्ञानमती माताजीको भी कोटिश: चन्यवाद देता है जिन्होंने ऐसी खिष्याको तैयार किया।

द्याचार्यं श्री माशिक्यनंदी---

प्रमेय कमल मार्राण्डके रचयिता प्रश्नाचन्द्राचार्य श्री माखिक्यवंदी ब्राचार्यको गुरु मानते थे जैसाकि लिखा है—

> गुरः श्री नंदी मासिक्यो नंदिताशेष सज्जनः। नन्दिताद् दूरितैकान्तरजा जैनमतासुंवः॥१॥

इससे सिद्ध होता है कि माखिक्य नंदी प्रभाचन्द्राचार्यके गुरु थे, इनकी रचना एक मात्र परीक्षामुख है।

यद्यपि उनास्वामी भावार्य द्वारा रचित तत्त्वार्य सूत्रकी रचना सूत्रसाहित्यमें हो चुकी थी, किन्तु न्याय विषयमें सूत्र बद्ध रचना सर्वे प्रथम इन्होंने की।

प्राचार्य माखिम्यनंदी पर "धकलंक न्याय" की छाप है उन्होंने घकलंक देवकी रचनार्ये सचीयस्त्रय, सिद्धि विनिक्षय प्राप्ति का पूर्णे रूपेण मंथन कर परीक्षायूल प्रन्य रचा है।

जिस प्रकार रश्तोंमें बहुमूल्य रल माखिक्य होता है उसकी क्षमता प्रन्य रल नहीं करते उसी प्रकार माखिक्य नंदीके सूत्र भी बहुमूल्य रल राधिके समान हैं उनकी क्षमता प्रन्य सूत्र नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि नीतिकारने भी की है 'चैले संले न माखिक्यम्"। बास्त्रानुसार सूत्रमें जो विद्येचतामें होनी चाहिये वे सब परीकामूख सूत्रोंमें पायी जाती हैं।

सूत्रका लक्षण--

धल्पाक्षर मसन्दिग्धं सार वद् विश्वतोमुखम् । अस्तोभ मनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विद्रः ।।१।।

इस परिभाषाके अनुसार की जागिक्य नंदीके सूत्र प्रत्याक्षरी हैं, संवेह रहित हैं, सार से परिपूर्ण हैं विश्वतोमुख निर्दोव हेतुमान् तथा तथ्यपूर्ण हैं।

समय--

श्री माणिक्यनंदीके समय निर्घारणमें प्रमुख तीन प्रमाण दृष्टियत होते हैं-

क— परीक्षामुक्तके टीकाकार घाचार्य घनंत वीयेने सूत्रकार मास्सिक्यनंदीको नमस्कार किया तर मकलंक देवको याद किया—

#### श्चर्यलंक्क्क्क् वचोऽम्भोषे रह्छे येन भीमता । न्याय विद्यामृतं तस्मै नमो माखिक्यनन्दिने ॥१॥

सर्वात् वित बुद्धिमानने भट्टाकवंक स्वामीके वयनक्य समूत्रके न्यायविद्याक्यी समूतको निकासा उन सावार्य माणिक्य नंदीको में ( सनंतवीर्य ) नमस्कार करता है। इससे प्रकट होता है कि भी माणिक्यनंदी महाकलंकदेवके उत्तरवर्ती हैं, पट्टाकवंक देवका समय ईसाको प्राठमीं सतास्त्री माना गया है सत: साठवीं सती के परवात् माणिक्यनंदीका समय बैठवा है। सावार्य प्रमाणंद्र वो कि इनके विच्य ये परीक्षामुखके टीकाकार है इनका समय ईसाको दसवीं सताब्दी माण्याविद्याने प्रमाणंद्र वो कि इनके विच्य ये परीक्षामुखके टीकाकार है इनका समय ईसाको नवें सताब्दी विद्य होता है।

ल — प्रज्ञाकर गुप्त जो ईसाकी घाठनीं खताब्दीके पूर्वों में हुए थे उनके मतका लण्डन परीक्षानुकार्य पाया जाता है इससे भी इनका समय ६ खती ठहरता है।

ग — प्राचार्य माणिकवर्गदीके शिष्य नवर्गदीने युदर्शन चरितको वि॰ सं॰ ११०० में पूर्ण किया वा बद: उनके युक्का समय उनसे पहले होना निश्चित है, विकम संबद् में धीव ईसवी सन्में ४७ वर्षका घम्तर है इस हिसाबसे माणिक्यनंदी ईसाकी नीवीं खताब्दीके ठहरते हैं।

कृति--

श्री माणिक्यनंदीकी एक मात्र कृति परीक्षामुख उपलब्ध होता है जो धपनी सानीका जैन न्यायमें एक मात्र सुत्र ग्रन्थ है।

प्रन्थ का परिचय---

जैनागममें संस्कृत भाषामें सून बद्ध रचनाका झारम्भ भगवत उमास्वामीने किया। न्यायमें प्रस्तुत बन्ध ( परीक्षामुख ) धाख सूत्र क्षन्य माना जाता है।

विषय —परीक्षायुक्त ग्रन्थ का नाम निर्देख "परीक्षा" शन्दसे प्रारम्भ होता है, प्रसिद्ध वर्म-त्रुपर्या यति की रचना न्यायदीपिका में परीक्षाका सक्षर्या इसप्रकार दिया है—

"विषद नाना युक्ति प्रावस्य दोवंस्थाव बार्एाय प्रवर्शमानो विचार: परीका" । प्रवांत् विषद नाना युक्तियोंकी प्रवत्ता और दुवंतताके स्ववार्त्ण करनेके लिये प्रवर्शमान विचार को परीका कहते हैं। इस लक्षणके प्रनुसार इस प्रश्व में प्रमाण प्रोर प्रमाणाभावोंका नाना युक्तियोंके प्रकाब शतकर उनकी सही परीक्षा की है इसी कारण इस प्रस्य की सार्थकता है । युक्त सब्द प्रस्या वाचक है सत: यह बच्च प्रमाण पीर प्रमाणाभावको कहनेमें प्रमुखी है । स्ववा परीक्षा का प्रवं न्याय है और मुख सब्दका प्रवेशहार है न्याय बैसे विटल विचयमें प्रवेश पानेके विये यह हार सहस्व होनेसे सार्थक नाम परीकायुक्त है। ग्रन्थ छह स्वयुद्धे सोंगें विशक्त है, यह सहें ११ हितीयमें १२ तृतीयमें ६६ ( प्रत्यमिक्षान के द्वांतों के पौनों से सोंके प्रयक प्रयक्त सुन निनने पर एवं तर्क ज्ञान प्रक्ष्मक सुनको पृथक (गनने पर १०१ सुन संस्था भी होती है) चलुकी ६ पंचममें ६ सीच यहमें ७५ सुन हैं, कुल मिलाकर २०७ सुन हैं (इसरी सरेखा से २१२ हैं) प्रमालका स्वरूप, नेव सीर नेवोंका स्वरूप जनके उपालका स्वरूप, नेव सीर नेवोंका स्वरूप करके प्रमालका विश्व कहा गया है। पंचम समुद्देशमें प्रमालका फल बतलाकर यहमें प्रमालाका तर्यंन किया है।

#### भाषा धीर शैली--

भाषा परिवाणित संस्कृत है। संस्कृत जौड होकर भी सुबोध है, पाठकों को स्रिष्क वौद्धिक बल बिना लगाये समझने भाषातो है। सेली सून बौजो है। स्वित में सावको समझनेका जैसा सूत्रका कार्य होता है बेदा यहां भी है। सूत्रकार गागर में सागव भरने की सौती स्रगनाते हैं, सावायं मासिवनवंदीने भी बड़ी सपनाई है।

#### टीकार्थे और टीकाकार

परीक्षामुखकी टीका कहूनेमें चार भीर वास्तवमें तीव हैं सर्वप्रम्भ की टीका रचनामें प्रस्तुत. प्रपना प्रन्य प्रमेय कमल मार्राण्ड है इसके टीकाकार प्रभावन्द्राचार्य हैं। दूसरी टीका घाचार्य प्रनंतवीय कृत प्रमेयरत्नमाला है। तीचरी टीका प्रमेयरत्नालंकार है को भट्टारक चारकीति द्वारा रचित है। चीची टीका प्रमेय कष्टिका है जो मात्र प्रयम सूत्रकी विस्तृत व्याख्या है इसके निर्माता श्री खान्ति वर्गी हैं।

#### प्रमेय कमल मार्शण्ड

प्रस्तुत प्रत्य प्रमेय कमल मार्राण्ड परीक्षामुख सूत्रकी टीका है, जैसा इसका नाम है वैसा ही विषय प्रतिपादन है। जैसे सूर्य कमलोंको विकसित करता है वैसे समस्त प्रमेयोंको प्रदक्षित करने वाला यह वन्य है। टीकाकारने टीका करते समय प्रश्नी बुद्धिका पूर्ण परिचय दिया है, ऐसा लगता है कि यह वन्य टीका वन्य नहीं मौलिक वन्य है। युगके घनुक्य टीकामें जो विशेषता होनी चाहिये वह सब प्रस्तुत वन्य में गोजूद है। सम सामयिक न्याय कन्योंके जितने भी सूक्य विवेचन हैं वे सब इस प्रत्यों मिलेंगे। जहांतक विषय प्रतिपादनका प्रक्ष है मुख प्रम्य क्लांके सूक्षीपर उठनेवाखे वादिववादों का सम्पूर्ण हक इसमें विलेग। प्रमास्त्रत्वका विवेचन करना युव्य क्रफ्ते इस प्रत्यका विवेय है।

#### भाषा एवं शैली---

प्रभेय कवल मार्शण्डकी बाखा गुढ खंस्कुत और वीली हेतु प्ररक न्याय संग्रत है। इतने उन्नर कोटिके उदरणोंके साथ खण्डन वच्छन किया है कि न्यायको सनभनेवाला म्यक्तिः वपश्चे विकासाको बीज़ ही बांत कर नेता है। वितंते थी विकल्प उठने चाहिये सभी को उठावह उन सभी का किनेक पूर्वक समायान किया गया है। उदाहरता के लिये विवे गये स्तोक टीकाकारके तद तद सन्य सम्बन्धी सवाब सामको स्वर्ण रहे हैं।

उपादेयता---

इस प्रत्यको उपादेयता जैन न्याय में सर्वोपिर है। श्यायके जितने भी ग्रन्य हैं उनमें प्रमेय कमल मार्च व्य बहुचिंवत है। सास्त्री, न्यायतीचें, भ्राचार्व जैसी उच्च कक्षामों का पाठ्य बन्य होनेसे इसकी उपादेयता स्पष्ट रीत्या समक्ष में भ्रा जाती है।

विना न्यायके कवीटीपर कसे बस्तु तरब समक्ष में नहीं घाता। धाषायें ने प्रमासका स्वरूप भली भांति समक्राकर जैनागममें प्रपना प्रमुख स्थान बनाया है। न्यायको खाने विना वस्तुका तस-स्पर्की मान नहीं हो सकता, प्रतः अस्तुत प्रन्य न्याय विश्वयक होनेसे विश्वेष उपादेश माना वायमा।

वन्य स्वयिता---

स्थान, गुढ परंपरा भीर कार्य क्षेत्र-

इस प्रमेवकमल मार्लच्य के रचयिता धालायें प्रभावन्द्र हैं, ये बारानगरी के खासक राज्य भोज डारा सम्मानित एवं पूजित हुए ये। अवस्मवेनगोलाके सिलालेख के सनुसार श्री प्रभावन्द्रा-चार्य मूल संवान्तर्गत गरीगराकी भावायें परस्परा में हुए ये। इनके नुकका नाम परानन्दी बा। इनकी सिका दीका परानंदी डारा हुई मानी जाती है, किन्तु परीलाक्ष्र्य के कर्ता मास्मित्रवर्गदी को भी दन्होंने तुरु रूपमें स्वीकाव किया है। प्रभावन्द्राचार्य राज मास्म राजवि ये, राज्या चीजं डारां नमस्कृत ये, ऐसा निम्न लिखित क्लीक डारा सिंख होता है—

> श्री भाराधिय भोज राज मुकुट श्रोताश्म रिश्मण्डाटा-ण्डाया कु कुम पंक लिक्ष चरणांभोजात लक्ष्मी चवः। न्यायाञ्जाकर मण्डले दिनमण्डिः शब्दाञ्च रोदोमण्डिः स्थेयात् पंडित पुण्डरीक तर्राण्डः श्रीमान् प्रधा चन्द्रमाः।१। श्री चतुं मुखदेशसां शिष्योऽमृष्यः प्रशादिशिः। पण्डितः सी प्रभावन्त्रो सह सादि गर्जाकृतः।।२।।

उक्त स्तोकोंमें इनको पंक्ति कहा गया है, इससे यह नहीं समस्ता कि ये ग्रह्मच पंडित होंते। यह विशेषण तो इनको विद्वान सिद्ध करने हेतु है। वस्तुतः ये नग्न विश्वम्बर बैनावायाँकी परम्परामें मान्य प्राचार्य ये। इनको सम्बाज्य दिनमंश्चिकी संज्ञा देना इनके द्वारा र्रावत जैनेन्द्र स्थाकरण पर जैनेन्द्र न्यास-कम्बाज्योव पास्कर नायुक अन्त्रके कारण है। प्रवित्त तार्किक कहनेका घमित्राय भी महान तार्किक प्रत्योंके रचयिता होने के कारण ही है। जिसानेक्कि प्राथार पर इनके सक्का की कुलभूषण मुनि माने जाते हैं।

समय---धापका समय बाठवाँ शताब्दीसे लेकर दसवाँ के पूर्वार्थ तक माना काता है। आवार्य जिनसेनने प्रादिपुराए में एक ब्लोक लिखा है, इसवे भी यही सिद्ध होता है:---

चन्द्रांशु शुभ्रयससं प्रभाचन्द्र कवि स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोदयं येन शसदाङ्कादितं जगत ।।

उक्त बन्द्रोदयका वर्ष वाचार्य कत न्याय कुमुदबन्द्र से है। प्रमेयकवल मार्लस्ड धीर न्याय कुमुदबन्द्र से हो प्रमावन्द्रावार्यका सही समय जात होता है। यह समय "भोजदेवराज्ये या वर्षासह देव राज्ये" दस प्रवेश्ति पदसे प्रतीत होता है। राजा भोजको वोग सूत्रपर निक्की गंथी टीका राज मार्लस्ड है। हो सकता है मार्लस्ड सन्दर्भ प्रभावी हो।

पं । महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यं, पं । कैलासक्तर सास्त्री, मुक्तार साहल तेचा नाथूरामजी प्रेमी प्रादि विद्वानोंने काफी ऊहायोड़ के साम प्राचार्यका समय ईस्वी सन् १८० से १०६५ तकके बीचमें माना है। यह समय प्राचार्यं द्वारा रचित रचनाभी तथा उत्तरवर्षी रचनाभीके बाबारपर निश्चित किया है। विश्वेय बानकारी के लिये पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यं द्वारा लिखित प्रमेयकमल सार्राण्ड [ मुख संस्कृत मात्र ] की द्वितीयावृत्ति की प्रस्तावना देखनी चाहिये।

प्रभाचन्द्राचार्यकी रचनायें:---

धानार्य प्रधानन्त्र विशेष क्षयोपश्चमके धनी थे । जहां तक ज्युस्तिक का प्रधन है धाप स्थानार जुरुत्त पुरुष थे । धापने धपनी लेखनी न केवल न्याय विषय में ही चलायी घिषतु सभी विषयों पर प्रापका सवाधारण प्रधिकार था । वर्षन विषयक ज्ञानमें धापको सभी वर्षनोंका [ प्रारतीय ] ज्ञान था । वेद, उपनिषद, स्मृति, सांच्य, योग, वंशेषक, न्याय, मीमांसक, बीड, वार्षाक धादि वर्षगोंका धापने प्रच्छा प्रध्ययन किया था । साथ ही वैयाकरण भी थे, इन्हींने जैनेन्द्र व्याव तिल्ला है । इसी प्रकार साहित्य, पुराण, वेद, स्मृति, उपनिषद प्रादिय पूरा प्रविकार या । इनकी रचनाधोंने उक्त प्रच्योंका कुछ ना कुछ प्रच प्रवस्य मिलेगा । पंडित कृत्वकुतार न्यायानायेंने वर्षनी प्रस्तावनाके प्रचार निर्मा किया है उसी प्रस्तावनाके प्राचार पर इस प्रस्तावनाके किया है उसी प्रस्तावनाके प्राचार पर इस प्रस्तावनाके कह स्थल किये हैं, व्यस्त वेवनाकों के से प्रमान स्था है, कुलभूवण उनके विष्य थे, तथा प्रधानक्त्रकार कुल भूवण याति के समर्गा थे । इस लेख में प्रभानन्तको वाव्यास्थी जासकर धीर प्रधित वर्ष प्रस्थकार तिल्ला है न्यास्था थे।

षविक कर्णाविक परानीत सैकाल्यकाक्योऽजनि यस्य कोके-कौमारदेव वतिवा प्रसिद्धि कीया स्तु सो ज्ञाननिविदस घीरः । तिष्क्षस्यः कुत्रभूषणास्य यतिपरवारितवारा निविः । विकालास्युषि पाराने नतिवित्यस्तत् सम्बर्गे नहान् ।

#### क्रव्यान्धोवह मास्करः व्यवत तर्ज बन्यकारः श्रभाः चन्द्राक्ष्योः सुनिर्फक प्रविद्यत्वरः श्रीः कृष्टकृत्वान्यमः 🎉

पा॰ अनायन्त्रको इस सेक्से वो विशेषश्-दिने हैं, उपयुक्त है। वस्तवर्को ने प्रव्यक्षी कमर्को-को [ कंदोनोज भारकर तामक सन्य ] किसाने के लिये सूर्यके सवाय और प्रसिद्ध तर्क अन्य प्रमेय कम्प नार्रोच्ड के कर्ता है। जैन न्योपमें तार्किक दृष्टि जितनी इस अन्यमें पायी आसी है सम्भय नहीं है। अमेयकम्प मार्शव्द, स्वाय कुमृद चंद्र, सब्बान्योज प्रास्कर, प्रवचनवार सरोज धारकर, तरवार्थ-कृष्टि मविवरस्त, ये इतने कन्य प्रवायंद्राचार्थ हस्त रचित निविवाद क्यते सिक्क हुए हैं।

- १. प्रमेयकमलमार्लण्ड-यह श्रावार्थ माखिक्यलंदीके परीक्षामुक सूत्रों-टीका स्वक्य ब्रब्स है। मल मतातरोंका तक वितकोंके साथ एवं पूर्वपक्षके साथ निरसन किया है। जैन न्यायका वह ब्राह्मित्र प्रन्य है। प्रपना प्रस्तुत प्रन्य यही है, जैन वर्षनमें इस कृतिका वड़ा भारी सन्मान है।
- २ न्यावकुतुवचन्त्र--- श्रेसे प्रमेयरूपी कमलों को विकसित करनेवाला मार्सण्ड सहस्र प्रमेय कमस्य मार्सण्ड है वैसे ही न्यायरूपी कुमुदोंको प्रस्फुटित करनेके स्थि चन्द्रमा सहस्र न्याय कुमुदचन्द्र है।
- ३ तत्त्वार्थं कृति पद विवरण्-यह ग्रन्य उमा स्वामी आचार्य द्वारा विश्वित तत्त्वार्थं सूत्र पद रखीं गयी पुरुषणाद प्रावार्थकी कृति सर्वार्थं विदिकी कृति है। वैसे तो पुरुष पालावार्थने बहुत विश्वक रीरया सूत्रोंका विवेचन किया, किन्तु प्रधायन्त्रावार्थने सर्वार्थविदिस्य पदींका विवेचन किया है।
- ४. शब्दाम्मोजमास्कर—यह शब्दसिद्धि परक यन्य है। शब्दरूपी कमलोंको विकसित करने हेतु बहु प्रन्य भास्कर वत् है। यें स्वयं पूज्यपाद धाचार्यके समान वैयाकरसी थे, इसी कारस्य पूज्यपाद द्वारा रचित जैनेन्द्र व्याकरस्य पर शब्दाम्भोज भास्कह कृति स्त्री।
- प्रवचनसारसरोजभास्कर-जीवे सन्य प्रन्थोंको कथल और कुमुद संज्ञा देकर सपती कृतिको वार्तिक, व्यन्त जलाया है, वैसे प्रवचनसार नामक कुंदकुंद स्नाचार्यके स्वव्यस्य प्रन्थको सरोज संज्ञा देकर प्रपती कृतिको भास्कर बतलाया । स्वापका ज्ञान न्याय और सन्दर्भ ही सीमित नहीं जा, प्रपितु स्वाप्तानुभवको मोर भी प्रप्रसर वा । जिन सावाओं को वृत्ति प्रमृतचन्द्राचार्य ने नहीं की उन पर भी प्रभावन्द्राचार्यने वृत्ति की है ।

यमाध्यतन्त्र टीका श्रादि सन्य अन्त्र भी प्राष्टके द्वारा रचित माने त्वाते हैं किन्तु इनके विषयमें विद्यानोंका एक मत नहीं है। इसप्रकार प्रभावन्त्राचार्य मानिक विद्यान, व्यक्तिक, वैद्याकरस्य स्वादि प्रवीसे सुवोधित श्रेष्ठत्य दि॰ धावार्य हुए, उन्होंने सपने पुराहिद्यारा जैन व्यवतको सनुरंजित किया, साथ ही धपनी कृतियाँ एवं महातवादि धावरखद्वारा स्वपरका कस्याण किया। हमें बावार्यका उप-काद-बावकर उनके वरस्पोंमें नतमस्वक होते हुए यावना करनी है कि हे गुक्देव! धापके धन्योंमें वित हो एवं हमारी प्रात्मकस्यास्कारी प्रपृति हो।

हिन्दी टीकाकर्ती १०५ पूज्या विदुषीरत साधिका विनयति बाहासी---

हिन्दी प्राथा प्रधान इस युगमें प्राय: सभी संस्कृत, प्राकृत माथा सन्यों का हिन्दीमें धनुवाद हुआ है तबनुवार प्रभ्या माठाओंने प्रस्तुत सन्यको सभी तक प्रायान्तरित नहीं हुआ वेषकर एवं न्याय विवयके विद्यार्थियों सिने उपयोगी समफकर इसका सबुवाद क्रिया है, बाएका हुम सभी पर महान उपकार है। विद्यार्थी तो प्रापको इस कृतिसे माणान्त्रित होंगे ही किन्तु स्वाच्याय प्रेमी भी सब इसका प्रास्वादत [स्वाच्याय] के सबसे वा माजाव्योगे निव्य स्वीती को प्रमुख्याय है मह अवसंत सम्प्रकृति होंगे हो किन्तु स्वाच्याय है नह अवसंत सम्प्रकृति सुवोब है। दुक्तु प्रन्यकी सरकाशामें ठीका स्वनुपत्तक है, प्रवस तो स्वाचके बन्योगि वन स्वाचारत्यकी स्वित ही नहीं, भूवरे भाषाको किन्तिता "माया स्वय् विद्याद्या होता है। कह स्वाचोगि स्वर्त स्वाचारत्यकी स्वाचारत्यकी स्वाचारत्यकी स्वाचारत्यकी है। माताओंने इस प्रन्यमें वित्यती स्वस्ता वरतती चाहिये बरती है। कह स्थानोंपर बोल चाल के स्वस्त एवं प्रायोग सम्बन्ध परिवाची स्वरत्य एवं प्रायोग स्वाच स्वयं प्रवीव है।

शनुवाद विषयक विवरसा-

इस मूल प्रन्य में जो प्रकरण हैं उनको पृथक पृथक सीवंक देकर विभाजित किया है, वादी प्रतिवादीके कवनको विभाजित किया है। प्रत्येक प्रकरणके प्रारंभमें तद तद मत संबंधी ग्रन्थका उद्धरण लेकर "पूर्वपक्ष" रखा है जिससे परवादीके मंतव्य का सच्छा परिचय हो जाता है।

प्रत्येक प्रकरलाके सन्तर्ने तलद् प्रकरलाका "साराख" दिया है जो विद्यार्थियोंको परीक्षामें सत्युपयोगी होगा।

ंताहित्यक बन्य, कथा परक प्रत्यका प्रमुकाद सहस्रक्ष्य किया जा सकता है किन्तु स्थाय परक प्रत्यों का प्रमुवाद सहस्र नहीं होता। यद्यपि टीकॉर्स क्यान्तरकी मुख्यता है, प्रायुनिक मुगके प्रमुताद टीका बन्यों बैसा विवाह नहीं मिलता किन्तु यह प्रयास में हु है, प्रथम प्रयास है।

मेरी माताबीसे विनन्न प्रार्थना है कि बाबुबाद तो संपूर्ण बन्यका हो चुका ही है सत: सेव दो लच्चोंका पुत्रस्य भी योध्य हो जिससे बरूपबोंकी स्नापक ज्ञानका समुचित काथ मिल सके।

ंसि∙ भू॰ पंडित रतनबंद जैन मुख्ताद को मैं बहुत बहुत घन्यवाद देता हूं जिल्होंने इस प्रत्यको प्रकाशित करवानेमें पूर्ण सहायता दी ।

पंडित मुलचंद जैन शास्त्री ( महाबीरजी ) ने संखोधन कार्य को करके जिमनाशी की सेवा की स्रतः ने बहुत सथिक वन्यवादके पात्र हैं।

> गुलावचन्द् जैन प्राचार्य विश्वय जैन संस्कृत कवित्र, जवपुर [ राजस्थान ]

#### वन्यमाला सम्पादक की कलम से

थेन बाक् एय में न्याय प्रन्यों का पठन-बाठन वर्तमान में बहुत ही घल्प मात्रा में है। जिसका प्रमुख कारए। यह भी है कि न्याय प्रन्यों के हिन्दी सरल साथा में शायान्तर कम वन्यों के हुए हैं। जिस प्रकार से एकोकवार्तिक सीच प्रमुख्य होती सादि न्यायवाद के महान सम्ब हैं। उसी प्रकार से प्रवेच कात्र साल्य मालंग्य का नाम भी विजिद्ध बन्यों में आता है। वन् १६६६-७० की बात है, पूच्य प्राधिका रात्र भी जानती माता भी खन्तकहीं प्रन्य का खनुवाद कर रही थीं, उसी समय कई बार धापने प्रयेयकलनालांग्य के सनुवाद के निष् प्रपनी ज्येष्ठ सुध्यस्या सी जिनमती बी को प्रेरित लिया सीर उसी प्रेरणा के कलस्वकर प्राय प्रमेय कमल मालंग्य का हिन्दी भावानुवाद पाठकीं के हाथ में एकैंच रहा है।

श्रायिका श्री जिनमती माता बी के क्षान का इतना विकास किस प्रेरणा का स्रोत है, कि एक न्याय ग्रागम के इतने विशिष्ट प्रत्य का भाषानुवाद करने की समता प्राप्त करके साध्वी जगत में अपना नाम विश्वत कर लिया है। इस सन्दर्ग में पूज्य श्रायिका रस्न श्री ज्ञानमंत्री माताजी के उपकार को नहीं भ्रताया जा सकता।

सन् १९४५ की बात है आयिका जानमती माता जी जुल्लिका की बीर मती नाता जी के पद में थीं—उस समय आप बारिज चकवर्ती आवार्यवर्ष भी शान्तिसागरजी महाराज की सक्लेबना के समय आपार्यों में के दर्शनार्थ कुंठ विशास मती जी के साथ दक्षियण भारत में विहाद कर रही थीं, वहीं पर सोलापुर के निकट म्हसबड़ जान जिला सातारा में आपने चाजुमीस किया। बातुमीस के मध्य अनेक लड़कियाँ पूज्य माता की कार्यों न्याकरण, इन्य्य संग्रह, तत्वार्थकुत्र आंदि पन्यों के प्रध्य मत कर रही थीं। लड़कियों में एक 'अभावती' नाम की २० वर्षीया लड़की थीं। को विवसह नहीं करना वाहती थीं। नाता जी ने प्रपंत्र वास्त्रवर्ष के प्रभाव से प्रभावती को आर्कीयत किया और सन् १९५५ की दीपावली के जुम दिन वीर प्रभु के निर्वाण दिवस में १० की प्रनिमा के सत दे विष् !

वहीं से विहार कर पूज्य माता जो ने प्रभावती को एवं एक घीर खीक्षण्यवती महिका सोनुवाई को साथ लेकर घा॰ श्री बीर सागर जी के संच में प्रवेश किया, धीर स्वयं प्राधिका दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त किया तथा त॰ श्रमावती को खुल्लका दीक्षा विकासर जिनमती नाम करणा किया । पूज्य माताजो ने खुल्लिका जिनमती को खहुदाक्षा प्रथ्य खंबहु से लेकर जिनेन्द्र प्रक्रिया, जेनेन्द्रसहावृत्ति, गोम्मटसार, लिख्सार, मुलावार, धनगाद धर्मामृत, प्रवेथ कमल मार्त एड, स्थाय कुमृद चन्द्र राजवातिक धार्थ प्ररम्भ से लेकर धनेक उच्चतम प्रस्थों का पूक्त से ध्रव्यवन कराके निरुणत बना दिया।

र्खंच में ब्रव्यपि स्थाय, ब्याकरण प्रादि बन्धों का पठन-पाठन बहुत ही घरूप मात्रा में होता या। फिरः श्री स्थाय कव्यों को परस्परा को प्रश्नुष्ण बनाए रखने के लिये पुत्र्य प्राधिका रस्त थी ज्ञानमती माता भी को न्याय वन्यों के पंडम-माठन से बड़ा है। प्रेंस रहा है, वे प्रपती तभी श्रिष्याओं को न्याय के परीक्षासुख से लेकर पष्ट्यहली खादि उच्चतन वन्यों तक तथा ज्याकरख कार्तन, जैनेना प्रक्रिया आदि का प्रध्ययन भृषस्य कराती हैं।

सन् १९६१ में सीकर जातुर्गात के मध्य द्याः भी विवस्तायरकी के करकमकों से कुं जिनमती जी की प्रार्थिका बीक्ता तोस्त्वात सम्पन्न हुई। धार्यिका जिनमती की प्रारम्भ से ही निरस्तर प्रार्थिका ज्ञानमती माता जी के सांक्रिय्य में ही कानार्थिन करती रही हैं। सन् १६६२ में पूज्य ज्ञानमती माताजी ने सम्मेद खिलार यात्रा के लिए संज से समाग महाना किया, तब धाः प्राव्यतिकी खाः जिनमतीजी, सां ज्ञाविकारीजी, जुः अवासमतीजी, उनके साथ चीं। यात्रा के प्रवाद- में घी साव करती विजयां में से प्रवाद प्राप्त करती विजयां में से प्रवाद में सी स्मार करती विजयां की सर्व सम्मयन में ही स्मरत रखा है।

१९७० में जिस समय पूज्य प्रायिका रत्न यी ज्ञाननती माताबी प्रश्चित्री का अनुवाद कर रही बीं। उस समय जिनमती माताबी वे थी प्रमेय कवल मार्शच्ड का अनुवाद प्रारम्भ करके पूर्ण कर दिया था। इस प्रकार था। जिनमतीबी ने १६ वर्ष तक निरन्तर प्रायिका रत्न थी ज्ञानमती माताबी की छन्न छाया में रहकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान थीर चारित क्यी निषि को प्राप्त किया है।

बास्तव में कोई माता तो केवल जन्म ही प्रदान करती है लेकिन धार्यका जानमती माताओं ने प्रधनी सभी विष्याओं को घर से निकालकर अनको केवल जारित्र पय पर ही नहीं घाकर किया है बक्ति उनके जान का पूर्ण विकास करके निष्णात बनाया है। कई वर्षों से मुक्ते भी पूज्य माताओं की छल छाया में रहने का एवं उनसे हुख जानार्जन करने का सीभाग्य प्राप्त हुआ है। कई बार जिनमातीओं ने स्वयं भी कहा है कि गर्माचा निया से म्यून में जानपता माताओं ही हमारी सम्बन्धाता है। इनका मेरे उत्पर बहुत उपकार है। स्वामी समंत्रभद्र ने भगवान को भी माता की उपसा है। "मातेव बालस्य हिताबुवास्ता" भगवन प्राप्त माता के समान बालकों के लिये हित का धनुवासन करने वाले हैं, वास्तव में सम्यग्वर्णन, ज्ञान, चारित्र में हाथ पकड़ कर लगाने वाले पूर ही सच्ची माता है।

प्राशा एवं पूर्ण विश्वास है कि विद्युवर्ग ही नहीं, वरन् समस्त जन समुदाय हिन्दी अनुवाद के द्वारा इस महान क्ष्म के विषय को सुगमता से समक्ष कर प्रपने ज्ञान को सम्यक् बनाकर अव-भव के दुखों से छट कर सम्बादाय सुख की प्राप्त करेगा।

इन्हीं चन्दों के साथ परम उपकारी, महान विदुषी, न्याय प्रशाकर प्राधिका थी ज्ञानमठी माताबों के अभीत्या ज्ञानोपयोग रूप बहुत मुखों की प्राधि हेतु उन्हें ग्रर्गत प्रधिनन्दन करते हैं।

सम्पादक :

मोतीचन्द् जैन रवीन्दक्रमार जैन

## परम एज्य नपस्त्री भाचार्यप्रवर १०५ श्री शिवसागरको महाराज



तपस्तपति यो नित्य, कृणागो गुमापीनसः। शिवामन्धुगुरु वदे अस्यजीवहितकरम्।।

जन्म: वि• मं• १६४८ ग्रदगाम (महाराष्ट्र)

**おいたいの間の残り、何い間の知り回れたいたいなかっていなん。 チャッキ・フォース・フォース・ファインの ごだいないないないがになっているのでなっている。** 

बुद्धक दीक्षा : विक्साक २०●१ सिद्धवरकट मृनि दीक्षाः वि०स० ₹००६ नागौर (राज०) समाधिः फाल्गुन श्रमावस्या वि० सं० **२०२४** श्रीमहावीरजी 

#### विषय परिचय

प्रयम ही संबंधायियेम 'इष्ट्रप्रयोजन, शन्यानुष्ठानादि की तथा मंगलाचरसा की चर्चा है भनंतर जरन्नेयायिक प्रमाण के विषय में भ्रमना पक्ष स्थापित करता है। इस ग्रन्थ में प्रमाख तत्वका मुख्यतया विवेचन है। प्रमारा अर्थात् पदार्थी को बानने वाली चीज, इस प्रमाश के विवयमें विभिन्न मतों में विभिन्न ही सक्षण पाया जाता है। नैयायिक कारक साकत्यकी प्रमाण मानता है। वंशेषिक सिनक्षं की, सांख्य इन्द्रिय वृत्ति की, प्रमाक्त ( मीमांसक ) ज्ञात व्यापार की प्रमास मानते हैं। भत: इन कारक साकत्वादि का धाचार्य ने कमका: पूर्व पक्ष सहित कथन करके खण्डन किया है। श्रीर ज्ञान ही श्रमाण है यह सिद्ध किया है। बौद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण को निविकल्प रूप स्वीकार करता है इसका भी निरसन किया है। शब्दाई तवादी भर्त हरि आदि प्रमाण को ही नहीं अपित् सारे विश्व की ही शब्दमय मानते हैं इस मत का निरसन करते ही प्रमाश के स्वरूप के समान उसके द्वारा ग्राह्म निषय में विवाद खड़ा होता है । जैन प्रभाश का विषय कथंचित श्रपूर्व तथा सामान्य विशेषात्मक मानते हैं जो सर्वधा निर्वाध सत्य है । किन्तू एकान्त पक्ष से दूषित वृद्धि बाले मीमांसकादि प्रमाण को सर्वेषा अपूर्वार्षका बाहक मानते हैं उनकी समकाया गया है कि प्रमाख को सर्वथा प्रपूर्व ग्राहक मानने में क्या २ बाधायें भाती हैं। प्रमाख संखय, विषयंय ग्रनध्यवसाय रहित होता है। विषयंय ज्ञान के विषय में भी विविध मान्यता है। चार्कक विषयंय का प्रक्याति क्रम ( ग्रभाव रूप ) मानता है । बौद्ध श्रसत रूपाति रूप, सांस्य प्रसिद्धार्थ स्थाति को, श्रन्यवादी झात्म स्वाति को तथा ब्रह्मवादी अनिर्वचनीयार्थ स्थाति को विपर्यय ज्ञान कहते हैं। प्रभाकर स्मृति प्रमोध को (याद नहीं रहना ) विपर्यय बतलाते हैं । इन सबका निराकरण करके आचार्य ने विषयं का विषय विपरीत पदार्थ सिद्ध किया है। जब प्रमास का विषय कथंचित अपूर्व ऐसा बहिरंग बन्तरंग पदार्थ रूप सिद्ध हुआ तब घड तवादी उसमें सहमत नहीं हुए, ब्रह्मवादी संपूर्ण विश्व-को ब्रह्मस्य, बौद्ध के चार भेदों मे से योगाचार, विज्ञानस्य, विज्ञरूप ग्रीर माध्यमिक सर्वेशा शुन्य रूप मानता है। इनका क्रमशः खण्डन किया है। पूनः ज्ञानको जड़ का धर्म मानने वाले सांख्य श्रीव चार्वाक प्रयत्ना पक्ष रखते हैं। प्रयत् सांस्य ज्ञान की जड़ प्रकृति का गुरा मानता है। भीर चार्वाक पृथियी धारि भूतों का, भतः इनका खण्डन किया है, तथा ज्ञान को साकार मानने वाले बौद्ध का सण्डन किया है। मीमांसक (भाइ) ज्ञान को सर्वया परीक्ष मानता है। प्रभाकर ज्ञान भीर आत्मा दोनों को परीक्ष मानता है। नैयायिक ज्ञान की खानने बाला दूसरा ज्ञान होता है। ऐसा मानता है। इस प्रकार ये कमशः गरोक्ष ज्ञानवादी, सारम परोक्ष वादी ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवादी कहलाते हैं। इनका निराकरण करके इस प्रध्याय के सन्त में मीमांसक के स्वतः प्रमाणवाद का सुविस्तृत विवेषन

सहित सण्डन पाया जाता है । इस प्रकार प्रथम धन्याय में कारक साकल्यवाद, सिक्तकंवाद, इन्द्रियवृत्ति, जातृब्यापार, निविकल्पप्रत्यक्षवाद, शब्दाई तवाद, विपर्ययविवाद, स्मृति प्रमोष प्रपूर्वावंवाद, बह्याई तवाद, विज्ञानाई तवाक, विज्ञान हिन्त प्रमोच प्रपूर्वावंवाद, बह्याई तवाद, विज्ञानाई तवाक, विज्ञान हिन्त प्रमोच प्रपूर्वावंवाद, आगर्यावाद, आगर्यावा

दूसरे सध्याय में प्रत्यक्षेक प्रमाखनाद, प्रमेयद्व निष्यवाद, नैयायिक, मीमांसक के द्वारा बौद्ध के प्रमाखनाया का निरसन, भीमांसक के द्वारा उपना, अर्थापत्ति धौर प्रमाय प्रमाख का समर्थन, शक्ति स्वरूप विचार, प्रभाव प्रमाखका प्रत्यक्षादि प्रमाखों में प्रत्यमंत्र, भीमांसक के प्रागमाय धावि प्रमावोंका विस्तृत निरसन, विश्वद ज्ञानका स्वरूप, बस्नु सिक्षक्षेत्राद, सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष इन प्रकरखों का समावेश है। श्वव यहां पर इन १० प्रकरखों का शब्दार्थ भीर संक्षित भावार्थ बताया बाता है—

कारक साकस्यवात—कारक-आनों को करने वाले कर्यात् ज्ञान जिन कारएगें से उत्पन्न होता है वे कारक कहलाते हैं। उनका साकस्य कर्यात पूर्णता होना कारक साकस्य है उसको मानना कारकसाकस्यवाद है। इसका प्रतिवादन करने वाले नैयायिक हैं। इनका कहना है कि ज्वायोंको बानने के लिये ज्ञान क्षीर धज्ञानरूप दोनों ही सामग्री वाहिये, कर्या धारमा तथा ज्ञान बोवरूप सामग्री और प्रकास प्रांवि सज्जान-प्रवोधरूप सामग्री है यही प्रमाण है भावाय यह हुआ कि वस्तु का ज्ञान जिन बेतन प्रवेतन की सहायता से होता है वह सब प्रमाण है।

सिन्नवंदाद - स्पर्धनादि इन्द्रियां तथा मन इन छहीं द्वारा छूकर ही ज्ञान होता है, सिन्नकंद स्रवांत् स्पर्धन मादि पांचों इन्द्रियां तथा मन भी पदार्थों का स्पर्ध करते हैं। तभी उनका ज्ञान होता है। जो छूना है वह तो प्रमाए। है। सीर पदार्थका जो ज्ञान हुसा वह उस प्रमाए। का कल है ऐसा वेशेषिक का कहना है।

इन्द्रियवृत्ति—"इन्द्रियाणां वृत्तिः, इन्द्रिय वृत्तिः" अर्थात् स्पर्शेन घादि इन्द्रियों का पदायों को जाननेके लिये जो प्रयत्न होता है, वही प्रमाण है जैसे नेत्र कोलना घादि किया है यह प्रमाण है।

ज्ञातृ ज्यापार—ज्ञाताका पदार्थं को जानने में वो आपार [प्रवृति ] होता है। वह प्रमाण है। मतलब पदार्थं को जानने के लिये जो हमारी ग्रास्मा में किया होती है उसे प्रमाण कहना चाहिये इस प्रकार मीमांचक (प्रभाकर ) कहते हैं।

निविकल्प प्रत्यक्षवाय-प्रत्यक्ष प्रमाल सर्वथा कल्पना से रहित निविकल्प रहता है प्रयान् यह यट है इत्यादि वस्तु विवेचनसे रहित वो कुछ ज्ञान है जिसमें शब्द योजवर नहीं है वह प्रत्यक्ष-प्रमाल है। ऐसी बौदों की बारला है। शन्दाई तथाय -- सब्द त-वाय सन्द नान सन्द है सन्य दे सन्य दूसरा हुन नहीं ऐसा नानना बन्दाई तथाय है। इस मतके प्रतिष्ठापक अनुदृत्दि का कहना है कि स्वस्त के ट्रस्यमान सीर सहस्यमान सभी प्रदार्थ सन्दर्भय हैं। ज्ञान, ज्ञेय या प्रमास प्रतेय सादि सब कुछ सन्दरूप ही तत्व हैं।

विषयंग ज्ञान विचार--किसी वस्तु का सहसता घादि कारखों से विषयीत ज्ञान होना विषयंग ज्ञान है। इस ज्ञान के विषय में फिल-फिल मत हैं।

स्पृति प्रमोष —विषयंय ज्ञान को ही प्रधाकर स्मृतिप्रमोषरूप अर्थात् स्मृति नष्ट होना रूप मानते हैं।

अपूर्वार्थवाद -- प्रमाण का विषय सर्ववा अपूर्व किसी भी प्रमाश के द्वारा नहीं जाना हुआ ऐसा नवीन ही हुआ करता है। ऐसा भी मांसक का यत है। उसको खंडित करके प्रमाण कथंवित अपूर्व विषयवासा होता है। इस प्रकार सिद्ध किया है।

त्रह्याई तवाद—त्रह्यमय ( वेतनमय ) नगत है, एक त्रह्या को छोड़कर दूसरा पदार्थ ही संसार में नहीं है, परम त्रह्य सर्वत्र व्यापक घरयन्त सुक्ष्म है, और उसी के ये सभी दृश्य पदार्थ विवर्ष हैं। जड़ कहलाने वाले पदार्थ भी त्रह्ममय हैं। ऐसा ब्रह्मनादी का कहना है।

विज्ञानाई त—बौद्ध का एक भेर योगाचार का कहना है कि एक ज्ञान मात्र तस्व है धीय कुछ भी नहीं, यह दिखाई देने वाले नाना पदार्थ मात्र करणना वाल है। सनादि श्रविधाके कारख यह सब पदार्थ मालूम पढ़ते हैं, किन्तु वास्त्रविक तो विज्ञान ही एक मात्र वस्तु है। उसी का ज्ञेयाकाव रूप से बहुए। हुमा करता है।

चित्रार्द्ध त—ज्ञान में भ्रनेक भाकार हैं। वही सब कुछ है, भ्रम्य नहीं ऐसा बौद्ध के कुछ भाई प्रतिपादन करते हैं।

शून्याईत—बीढ का वीषा भेद माध्यमिक शून्यवादी है, वह तो अपने अन्य बौढ भाई से आगे वढ़ कर कहता है कि विज्ञानरूप तत्त्व भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः सर्वशून्यता माननी चाहिये।

स्रचेतनज्ञानवाद—ज्ञान अचेतन है, क्योंकि वह प्रकृति का वर्ष है। ऐसा सांस्य प्रतिपादन करते हैं। घारमा मात्र चेतन है निदाकार है। घाता उसमें यह घट प्रादि का खाकार रूप ज्ञान रह नहीं सकता घारमा प्रमूर्तिक है इससिये भी घारमा में ज्ञान नहीं रहता ऐसा इनका हटायह है।

साकारज्ञानवास—ज्ञान में नील, पोठ धादि धाकार होते हैं। ज्ञान घट धादि पदार्थ से उत्पन्न होकर उसका धाकार मुद्दुश करता है ऐसा बौदका कहना है। भूतचेतन्यवाद — भूतचतुष्टा (पृथ्वी, कल, सायु, भिना) से जीव पैदा होता है और उसमें ज्ञान रहता है। अर्थात् आन पृथ्वी धादि जड़ तत्थों का ही कार्य है। उन्हीं से कीव क्रम्यूक शरीराविक उत्पन्न हुमा करते हैं देवा चार्वाकका कहना है।

शानपरोक्षवार—श्वान सर्वथा परोक्ष रहता है। सिर्फ उसके द्वारा जाने हुए पदार्थ साक्षात् होते हैं। इस प्रकार घाट्ट मीमांसक कहते हैं।

धात्मपरोक्षवाद-प्रधाकर नामा मीमांधक ज्ञान के साथ-साथ धात्मा को भी धर्थात् करव्युस्तक्यज्ञान भीर कलोरूप धात्मा इन दोनों को सर्वचा परोक्ष मानते हैं श्रतः ये धात्मपरोक्ष-वादी कहनाते हैं।

ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवाद — नैयायिक ज्ञानको अन्यक्षानके द्वारा जानने योग्य वतलाते हैं। पदार्थों को ज्ञाननेवाला ज्ञान है और उसको ज्ञाननेवाला दूसराज्ञन है। क्योंकि अपने आपर्वे क्रिया नहीं होतो एवं एक ज्ञान एकही वस्तुको ज्ञान सकता है ऐका इनका हटाब्रह है।

प्रामाध्यवाद—प्रमाशामें प्रामाध्य (सवाई) एकांत से स्वतः ही घग्सी है देसा मीमांसक प्रतिपादन करते हैं। इसका सुविस्तृत पूर्व पक्ष सहित विवेचन विकातितम प्रकरण में होकर प्रथम परिच्छेद समाग्र होता है।

प्रत्यक्षेक प्रमाश्यवाद - वार्वाक के प्रत्यक्षमात्र को प्रमाश्य मानने का खडन इस प्रकरण में है।

प्रमेय हैं विध्यवाद — स्वलकारण और सामान्य इस प्रकार दों प्रकार का प्रवेय है। अतः उनको शानने वाले प्रमाण में भेद हुआ है। स्वलकारण को प्रत्यक्ष और सामान्य को अनुमान विषय करता है ऐसा बौद कहते हैं।

प्रमाणसंख्याविवाद—जब बौद्ध ने दो प्रमाणों का प्रतिपावन किया तब नैकासिक भीमांसक अपने उपमान प्रादि प्रमाणों का विवेचन करते हैं भीर बौद्ध के प्रस्यक्ष भीर अनुमान इस प्रकाश की प्रमाण संख्या का विषटन कर्य टाकरे हैं।

अयोगिता आदि का वर्णन—इस प्रकरण में मीमांसक ने अपने मीमांसा वलोकवार्तिक अन्य के आचार से अयोगित, उपना और अचाव प्रमायः का वर्यन करके इनको पृथक प्रमास सिद्ध करने का असकत प्रयत्न किया है !

यक्तिस्वरूपविचार--नैयायिक पदाचौ में स्रतीनिययक्तिको नहीं मानते स्रतः इसका पूर्वं पक्ष चहित कचन करके द्रश्य खक्ति सीच पर्याव बक्ति का बहुत ही स्रीयक महस्यताब्दी वर्णन इस प्रकरण में पाया जाता है। श्रभावत्रमास्त्रका प्रत्यक्षादि में अन्तर्भाव—भीनांसक के प्रभाव प्रमास्त्र का यथा योग्य प्रत्यक्ष धादि प्रमास्त्रों में किस प्रकार समावेश होता है। इसका प्रतिपादन कर प्राचार्य ने सभी प्रवादी के प्रमास्त्र संस्था अर्थक्षण्यक करीं अप्यक्षंत्रीरं विशेषां इस्त्र स्वकार वो ही प्रंत्रुक्ष व्यक्षित्र हैं। यह सिद्ध किया है, परोक्ष प्रमास्त्र में अनुमान, प्रागम ग्रादि प्रमास्त्रों का भनी प्रकार से समावेश होता है। तथा मीमांसक के प्रयासित का अनुमान में और उपमान का प्रस्थित्रानमें अन्तर्भाव करके प्रमास्त्र संस्था का निस्तर्थ किया है।

" प्रागणावादि का विवेचन-भीमांसक के प्रागणाव आदि वारों समावों का संबाद स्वीव बतलाकर जैन विद्यांतानुसार इनके लक्षास्का प्रस्थव इक अकरस्में प्रथा जाता है।

विधादत्विचार---विद्ध विधाद भीर अविधाद भर्मों को पदार्थ का स्वश्मान बतकारते हैं सो उसका निरसन कर कान में विधादत्व और अविधादत्व स्वभाव होता है ऐहा सिद्ध किया है।

चलुः सिंककर्षवाद—स्पर्धन ग्रादि इत्त्रियों की तरह नेत्र भी पदार्चको छूकर ही बोध कराते हैं। ऐसा नैयायिकादि का कहना है सो इसका खण्डन किया है।

सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष — इन्द्रियां घीर मन से होने वाले एक वेक विश्वस बान को सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका कथन करते हुए योग के "पृथ्वी" प्राह्म एक-एक प्रूक से एक झारणादि इन्द्रियां वनती है ऐसे मत का निरस्त किया है भीर वतसाय है कि "स्पर्शनादि इन्द्रियां पुराण हव्य से निमित हैं।" पृथ्वी आदि चारों पदायों में स्पर्श, रस, संब और वर्ण चारों ही गुण मौजूद हैं। इस प्रकार "श्री मालिक्यनंत्री विरचित परीक्षा मुख प्रत्य की बृहत् काय टीका स्वरूप प्रमेय कमल मालंग्य में प्रमाण का वर्णन वहुत ही विस्तृत किया गया है। इसके प्रयम भाग में परीक्षा मुख के प्रयम धन्याय के १२ और द्वितीय प्रस्थाय के १ कुल १८ सूत्रों का विवेचन है। श्री प्रमाणका प्राप्त के प्रमाण के लक्षण में जो विवेच मान्यता है उसका ध्रस्कित रूप से खण्डन किया है। मौक स्याद्वादवाणीले उसका निरोध लक्षण तथा मेद, आदि प्रम्य विवयों का वर्णन किया है। मौक स्याद्वादवाणीले उसका निरोध लक्षण तथा मेद, आदि प्रम्य विवयों का वर्णन

## प्रथम संद में भागत-परीक्षामुख के सूत्र

प्रमाण्डवंसंसिद्धिस्तदाभासाद्विषयंगः । इति वक्ष्ये तयोलंक्ष्म सिद्ध यत्यं सवीयसः ॥१॥

- १ स्वापूर्वार्वव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाण्यम् ।
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्च हि प्रणास् ततो ज्ञानमेव तत्।
- ३ तन्त्रिक्रवात्मकं समारोपविश्वदत्वादनुमानवत् ।
- ४ ग्रनिश्चितोऽपूर्वार्थः।
- ६ हरोऽपि समारोपालाहरू ।
- ६ स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ।
- प्रवंत्येवतदुत्मुबत्या ।
- ८ वटमहमात्मना बेद्धि ।
- १ कमंदरकत् करणकियावतीतेः।
- १० शब्दानुच्चारणेऽपि स्वस्थानुभवनमर्थवत्।

- ११ को वा तत्प्रतिभासिनमर्थ मध्यक्षमिष्छंस्त-
- 12 manuar .
- 1 Transpired Sam: Grave 1

#### ।। द्वितीयः परिच्छेदः ॥

- तद हे था
- र प्राथकीताम्बेदात ।
  - विश्वदं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीत्यन्तराभ्यवधानेन विशेषवराया बा प्रतिभासानं वैश्वचम् ।
- १ इन्द्रियानिन्द्रयनिमित्तं देशतः सीव्याव-हारिकम्।

## रसम्बन्ध प्रशांत मुद्राधारी आचार्यवर्थ १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज



The secondary was spine as it is a "F

err "John Tu de Bogo Turk generatie न । तेता प्रकारक ⊾कक प्रकृतकाम (स्ट्रायम) Tar (Tar)

## विषयानुक्रमणिका

| विषय                                | 98       | [ विषय                                                             | पृष्ठ        |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>मंगलाचर</b> ण                    | 8        | महेश्वर संपूर्ण पदार्थों को कमंसे जानता है                         |              |
| प्रतिमा श्लोकादि                    | ₹–४      | या श्रकमसे ?                                                       | ×٤           |
| परीक्षामुखका ग्रादिश्लोक            | Ł        | सिन्नकर्षवादके खंडनका सारांश 🗶                                     | <b>1–2</b> 4 |
| संबंधाभिषेयादि विचार                | ¥-6      | इन्द्रियवृत्ति प्रमाणका पूर्वपक्ष                                  | 22           |
| प्रमासादिपदों की व्युत्पत्ति        | 4-18     | इन्द्रिय <b>द्वति</b> विचार                                        |              |
| प्रमासका लक्षरा                     | 1X-15    | * **                                                               |              |
| कारक साकस्यवादका पूर्व पक्ष         | १७-१=    |                                                                    | -16          |
| कारक साकल्यबाद-                     |          | ज्ञातृश्यापार विचार-पू <b>र्वपक्ष</b>                              | KE           |
| [नैयायिकामिमत]                      | १९-३३    | ज्ञातृव्यापार विचार                                                |              |
| कारकसाकल्य उपचारमात्रसे प्रमा       | ख        | (प्रमाकर-मीमांसकाभिमत) ६०                                          | -08          |
| हो सकता है                          | ₹•       | प्रभाकरद्वारा मान्य ज्ञातुब्यापाररूप                               |              |
| कारक साकल्यका स्वरूप क्या है        | 7 9      | प्रमाणका लक्षण बाधित होता है,                                      |              |
| सकल कारक ही कारकसाकल्य              | का       | ज्ञातुव्यापारका बाहक कौनसा                                         |              |
| स्वरूप है                           | **       | त्रापुष्यापारका प्राह्म कानसा<br>प्रमासा है, प्रत्यक्ष या धनुमान ? |              |
| उनका धर्म, या संयोग, या पदार्थान्त  | र? २४-३२ | प्रत्यक्षके तीनों भेद क्षातृस्यापारके                              |              |
| कारकसाकल्यवादका सारांश              | ३२-३३    | ग्राहक बन नहीं सकते                                                | ٤.           |
| सन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष            | \$x-x.   |                                                                    | 40           |
| सिकर्षवाद [वैशेषिकामिमत]            | 84-48    | भ्रनुमानप्रमामा भी उसका बाहक नहीं<br>हो सकता                       | 48           |
| सिक्षकर्षका स्वरूप                  | 8.6      | हा सकता<br>जाताका व्यापार ग्रीर प्रयंत्रकाशकत्वका                  | 44           |
| सन्निकर्ष की प्रमाण मानने में दूषसा |          | श्राताका व्यापार श्रार अथअकाशकरवका<br>श्रविनाभाव श्रसिद्ध है       | ٩ą           |
| योग्यता किसे कहते हैं ?             | 85-88    |                                                                    | 94           |
| भमाता भौर प्रमेथसे प्रमाश पृथक हो   |          | ग्रनुपलंभ हेतुद्वारा भी ज्ञातृत्यापार की<br>सिद्धि नहीं होती       | ξŞ           |
| चाहिये                              | 88       | हृद्यानुपलंभके चार भेद                                             | £8           |
| योगजधर्मका धनुपह                    | 80-8E    | ज्ञातुक्यापार कारकोंसे जन्य है या प्रजन्य                          | •            |
| मनका महेरबर से संबंध होना स         |          | कारकोंसे अन्य है तो कियात्मक है या                                 | - 44         |
| महेरवरका सर्वत्र स्थापक रहत         | T ke     | अकियात्मक ?                                                        | <b>8</b> 5   |
| Secretary and sales Ma              |          | all address to                                                     | 4-           |

| विषय पृ                                                  | ह ∣ विषय पृह                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| बह व्यापार धर्मी स्वभावरूप है या धर्म                    | विकल्प पैदा किया जाता है ? १४                 |
| स्वभावरूप ? 🗣                                            | ६ निर्विकस्प द्वाराजैसे नीलादि विषयमें        |
| प्रत्यक्षगम्य पदार्थमें प्रश्न नहीं हुचा करते 🛭 ७        | • विकस्प पैदा किया जाता है वैसे               |
| ज्ञानस्वभाववाला जातृभ्यापार                              | क्षास्य क्षयादिमें क्यों नहीं किया जाता ? १०० |
| भी सिद्ध नहीं होता ७                                     | भ्रम्यास प्रकरण भादि नहीं होनेसे क्षणादि      |
| ज्ञातृब्यापारके खंडन का सारांश ७३-७                      | में विकल्प पैदा नहीं कराया जाता ? १०१         |
| प्राप्ति परिहार विचार ७४-७ <sup>९</sup>                  |                                               |
| हित ब्रहितका सक्षरा ७:                                   | होंगे? १०२                                    |
| पदार्चकी प्रदर्शकता ही प्राप्ति कहलाती है 😻              | सवप्रह ईहा भीर सवाय ज्ञान प्रनभ्यास           |
| प्राप्तिपरिहारका सारांच ७६-७।                            | रूप हैं १०३                                   |
| निर्विकरुपप्रत्यक्षका पूर्वपक्ष ६०-६:                    | विकल्पवासनायोंका यनादि प्रवाह १०४             |
| बौद्धामिमत निर्विकल्प                                    | प्रतिबंधकके समाव होने पर सात्मा ही            |
| प्रमाणका खंडन ८६-११३                                     | विकल्पभूत ज्ञानको उत्पन्न करता है १०५         |
| निश्चायक ज्ञान ही प्रमासा है ६५                          | ं बाद्धावकल्प ज्ञानका अत्रमारा भत             |
| निर्विकल्प विवाद हो भौर विकल्प भविवाद                    | क्यों मानते हैं ? स्पष्टाकार से रहित          |
| हो ऐसा प्रतीत नहीं होता ६०                               | होनेसे, घरहीत बाही होनेसे इत्यादि             |
| विकस्पद्वारा निविकस्प ग्रिश्चित होता है ? ८६             | ग्यारह कारखोंसे अप्रमाण माना                  |
| विकल्पक्षानमें दो स्वभावकी आपत्ति 👢                      | ह क्या : १०६ स ११०                            |
| निविकल्प दृष्यको विषय करता है और                         | निवकस्प प्रत्यक्षकं खडनका साराश १११-११६       |
| सविकल्प का विषय विकल्प है ? ६१                           | शब्दाद्वेतवादका पूर्वपक्ष ११४-११८             |
| सायनस्य नगायस्य विकल्प दोनोंको कौनसा ज्ञान               | श्रन्दाद्वीत विचार                            |
|                                                          | (भर्तु हरिका मंतव्य) ११९-१३८                  |
| बहुस्त करेगा?<br>विकस्पके वर्मद्वारा निर्विकस्पका स्वभाव | शब्दब्रह्मका स्वरूप १२०                       |
|                                                          | ज्ञानोंमें शब्दानुविद्धता है ऐसा कौन          |
| •                                                        | से प्रमाणसे सिद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष         |
| निविकल्प भीर विकल्पके एकत्वको कौन                        | से या ब्रनुमानसे ? १२०                        |
| जानता है ?                                               | नवान जार तर् नानक सञ्चाका ववस                 |
| गिडके प्रत्यक्षका लक्षण ६६                               | 24.4. Sam 6 1/2                               |
| विश्वयस्वरूप निर्विकस्पको प्रमाशा माने तो                | नेत्रजज्ञानमें शब्दानुविद्धता कहां है ? १२२   |
| धनव्यवसाय को भी प्रमास मानना होगा ३७                     | पदार्थीमें समिचानागुचक्तता क्या है ? १२४      |
| ।सना की सहायतासे निविकल्पटारा                            | वैक्षरी वाक वाचि वागीका समग्रा १२५            |

| विषय पृष्ठ                                                                                                                               | विषय पृष्ठ                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदार्थीकी सन्दानुविद्धता प्रनुमानसे सिद्ध                                                                                                | विषयंय लक्षरम स्रयुक्त है १४४                                                                                         |
| करना भी श्रथक्य है १२७                                                                                                                   | विज्ञानाह त मतका भारमस्थाति रूप                                                                                       |
| क्या गिरि झादि पदार्थं तद् वाचक शब्द                                                                                                     | विपर्यंय 🗥 १४६                                                                                                        |
| जितने होते हैं ? १२८                                                                                                                     | शंकरमतका विपर्यय ज्ञानका स्वरूप १४७                                                                                   |
| शन्दमय पदार्थ है तो बहिरे व्यक्तिको                                                                                                      | विपर्ययञ्चान सनिर्वचनीय नहीं है १४८                                                                                   |
| शब्द सुनायी देना चाहिये ? १२६                                                                                                            | स्मृति प्रमोष विचार                                                                                                   |
| पदायं और शंब्दमें समेद मानेंगे तो<br>देशमेद, कालमेद सादि प्रत्यक्षसिद्ध<br>भेदोंका सपलाप होगा १३०<br>नित्यरूप शब्दबहासे कम कमसे कार्यों- | [प्रमाकर का मंतच्य] १४१-१६४<br>विषयंय ज्ञानमें रजत सत्तकता है या<br>सीप? १४९                                          |
| त्पति होना ग्रशक्य है १३१<br>ग्रविद्याके कारण शब्दब्रह्मको उत्पत्ति                                                                      | विपर्ययमें दो झानोंके झाकार १४२<br>प्रभाकराभिमत स्मृति प्रमोद रूप विपर्यय                                             |
| विनाधातील माना है ? १३२<br>शब्दब्रह्मकी सिद्धि कार्यहेतुसे होती है                                                                       | ज्ञानका खंडन १६४<br>प्रभाकर के यहां विवेक सक्याति संभव                                                                |
| यास्वभावहेतुसे? १३३                                                                                                                      | नहीं १४६<br>स्मृतिप्रमोष शब्दका क्या सर्व है ? १४७                                                                    |
| शब्दब्रह्मकी सिद्धि के लिये उपस्थित<br>किया गया धनुमान १३५<br>शब्दाद्वेतके निरसनका सारांच १३४-१३८<br>संशयस्यरूप सिद्धि १३६-१४१           | स्पृतिप्रमोष ज्ञानमें क्या फलकता है ? १४ व<br>विपरीत भाकार का फलकना स्पृति-<br>प्रमोष है ऐसा तृतीय पक्क १४६           |
| विपर्ययज्ञानमें अस्पात्यादि                                                                                                              | द्विचन्द्रादिवेदन भी विपर्यय रूप होवेगा! १६१<br>विपर्यय दो ज्ञान स्वरूप नहीं है १६२                                   |
| विचार १४२-१४०                                                                                                                            | विषयंय दो ज्ञान स्वरूप नहीं है १६२<br>विषयंयज्ञानके विवाद का सारांचा १६३-१६४<br>स्मृति प्रमोष खंडन का सारांचा १९४-१६४ |
| विषयंग्रज्ञानको अस्थाति भावि सात<br>प्रकारसे मानने वालोंके पक्ष १४२                                                                      | बपूर्वार्थविचारका पूर्व पक्ष १६६<br>अपूर्वार्थत्व विचार                                                               |
| विषयेयज्ञानके विषयमें वार्वाकका<br>श्रीममत १४३                                                                                           | (मीमांसक का अभिमत) १६७-१७८                                                                                            |
| माध्यमिकमतका विपर्वय स्वरूप भीर                                                                                                          | अपूर्वार्थका लक्षरा १६७-१६८                                                                                           |
| सांच्य द्वारा उसका निरसन १४४<br>सांक्याजिमत प्रसिद्धार्थक्याति वासा                                                                      | सर्वेषा अनिधगतको प्रमास्त्रका विषय<br>माने तो बाधा धावेगी १६६                                                         |
| देशकोशान्त्रम् अधिकारियकोशाः नामा                                                                                                        | ः पराप्रसामामा <b>मामा १५६</b>                                                                                        |

| बिषय                                                                       | ZB.                 | विषय                                         | 78      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------|
| निश्चित विषय को पुनः निश्चित करनेकी                                        |                     | मनुमान प्रमाशके बहुगह त को सिद्ध             |         |
| क्या भावस्यकता है ?                                                        | १७०                 | करनाभी शक्य नहीं                             | PEX     |
| सर्वेषा प्रपूर्वार्थं विषयभुत ज्ञानको प्रमास                               |                     | ब्रह्मा जमत्को नाना रूप क्यों रचता           |         |
| मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञान की श्रसिद्धि होयी                                 | १७१                 | है ? भादत के कारण, कृपया,                    |         |
| प्रत्यभिज्ञानको प्रप्रमाण माननेमें बाधा                                    | १७२                 | ब्रहतृबद्ध या स्वभावके कारण ? १ <b>०</b> ६   | - 9 & 6 |
| सर्वथा प्रपूर्वार्थको ही प्रमासका                                          |                     | सकड़ी स्वभावके कारण जाल नहीं                 |         |
| विषय माना जाय तो हिचद्रादिका                                               |                     | वनाती ग्रपितु क्षुषादि के कारए।              | 186     |
| ज्ञान प्रमाराभून बन बंठेगा ?                                               | १७३                 | प्रत्यक्षप्रमास्य सिर्फ विधायक ही क्यों है ? | १६५     |
| ब्रदुष्टकारणारब्धत्व किसे कहते हैं ?                                       | १७६                 | देशभेद भादि भेद श्राकारों के                 |         |
| ग्रपूर्वीयं खंडनका सारीश १७७                                               | -105                | भेदोंके कारण हुआ करते हैं                    | 16=     |
| ब्रह्माद्वीतवादका पूर्वपक्ष १७६                                            | -8=3                | भविद्यायदि भवस्तुरूप है तो उसे प्रयत्न       |         |
| ब्रह्माद्धेतवाद (वेदांतदर्शन का                                            |                     | पूर्वक क्यों हटायी जाती ?                    | 333     |
| मंत्रच्य) १८४-                                                             | 293                 | तत्वज्ञानका प्रागशाव ही ग्रविद्या है         |         |
| • • •                                                                      |                     | ऐसा कहना गलत है                              | २••     |
| सर्वं खल्विद बहा                                                           | 8 = K               | भेदज्ञान एवं स्रभेदज्ञान दोनों भी सत्य है    | २०१     |
| प्रत्यक्ष प्रमाण सिर्फ विधि पषक है                                         | १=६                 | अविद्यासे अविद्या कैसे नष्ट होती है इस       |         |
| मेदवादी पदार्थोंमें भेद नयों मानते हैं ?<br>देशभेद, कामभेद।दि से           | <b>१</b> = <b>६</b> | बातको समफाने के लिये दिये हुए                |         |
| दशमद, कालमदाद स<br>धनादि प्रविद्याका नाश भी संभव है                        | १८८                 | दृष्टांत गलत हैं                             | २०२     |
| श्रनाद आवधाका नाचामा चमन ह<br>कह्याद तमें सुच दु:ख बंघ मोक्ष प्रादिकी      | (45                 | स्वप्नमें पदार्थों में भेद नहीं होते हुए भी  |         |
|                                                                            | १८९                 | भेद दिखायी देते हैं, ऐसे ही भेद              |         |
| व्यवस्था<br>जैनहारा ब्रह्माहै तका खडन प्रारंभ                              |                     | ग्राही प्रत्यक्ष पारमाणिक नहीं हैं           | 608     |
| जनहारा ब्रह्माइ तका लडन प्रारम<br>प्रत्यक्षसे एक व्यक्तिका एकत्व जाना जाता | . "                 | बाधक प्रमाराके विषयमें ब्रह्मवादीके          |         |
| अत्यक्षत एक व्याक्तका एकत्व आका जाता<br>है या भनेक व्यक्तियोंका एकत्व ?    | १९०                 | प्रदन                                        | २∙५     |
| सत्ता सामान्य भूत एकत्वका ग्रह्मा एक                                       | 67.                 | बाषकप्रमाण भिन्नविषयक है या समान             |         |
| व्यक्तिके ग्रहणसे होता है या भनेक                                          |                     | विषयक है ?                                   | २०६     |
| व्यक्तियोंके प्रहरासे ?                                                    |                     | ज्ञान ही पूर्वज्ञानका बाधक हुन्ना करता है    | ₹•७     |
| व्याक्तयाक महत्त्वः<br>विवादग्रस्त एकत्व, भनेकत्वका                        | 138                 | ब्रह्माद्वीतके खंडनका सारांश २०६-            | -३१•    |
| धविनाभावी है                                                               | 242                 | विकानाइ तवादका पूर्वपक्ष २११-                | -२१३    |
| आवनाभावाह<br>कल्पनाशब्दकाक्याग्रर्थहे? १६२                                 | · · /               | विद्यानाह्येतवाद (बीद्यामिमत) २१४            | 2 W =   |
| भारपराधान्यकावया अव्याहः १६९√                                              | -448                | । यसामाक्ष (पास्तानमार्गः) ११० <sup>च</sup>  | , , , , |

| विषय                                     | 28   | विषय                                                | 98  |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----|
| बाह्य वस्तुका सभाव निश्चित हुए विना      | - 1  | धनुमान के विच्छेद कारक हैं                          | 222 |
| विज्ञानाई त सिद्ध नहीं हो सकता           | २१४  | हेतु प्रमुगानका कारण है बतः जनक है                  |     |
| प्रत्यक्षके समान धनुमानसे भी पदार्थीका   |      | ऐसा भी नहीं कह सकते                                 | २३४ |
| ग्रभाव करना प्रशक्य है                   | 214  | पाह्य पाहकता स्वरूपके प्रतिनियमसे                   |     |
| विज्ञानाई तवादी बौद्धके यहां तीन हेतु    |      | हुमा करती है                                        | २३६ |
| माने हैं कार्य <b>हेतु</b> , स्वभावहेतु, | 1    | बौद्ध एक पदार्वमें दो स्वभाव होनेका                 |     |
| <b>ग्र</b> नुपलंब्घि हेतु                | २१७  | निषेध करते हैं किन्तु उन्हीके यहां कह               | (T  |
| ज्ञान घोर पदार्थं एक साथ उपलब्ध होने     | - 1  | है कि रूप ग्रादि मुख उत्तरक्षण्डल                   | Ħ   |
| से दोनोंमें भ्रमेद माना क्या ?           | २१व  | सजातीय रूप को एवं विजातीय रसक                       | ने  |
| मह्रौतसिद्धिमें दिया हुमा सहोपलंभहेतु    |      | पैदा करता है सो यह दो को पैदा करने                  | è   |
| सदोष है                                  | २१९  | दो स्वभाव सिद्ध होते हैं                            | २३७ |
| ब्रद्धीत में स्तुत्य, स्तुतिकारक इत्यादि | 1    | पदार्थमें स्वतः भवभासमानता होनेसे                   |     |
| व्यवस्थानही बनती                         | २२•  | वह ज्ञान स्वरूप है ऐसा <b>कह</b> ना                 |     |
| धनुमान द्वारा ज्ञान भीर पदार्थमें एकत्व  | 1    | प्रसिद्ध है                                         | २३८ |
| सिद्ध करते हो या भेदका ग्रभाव            | २२१  | घर्र तवादमें साध्य साधनकी व्याप्ति नहीं             |     |
| एकोपलंभ शब्दका धर्य क्या है ?            | २२२  | बनती                                                | 280 |
| श्रद्धं तसाधक श्रनुमानके प्रतिभासमानस्व  |      | जह पदार्थ प्रतिभासके सयोग्य है, यह                  |     |
| हेतुका क्या भर्य है ?                    | २२३  | बात बानी हुई है या नहीं ?                           | રકર |
| ग्रहं प्रत्यय के विषयमें बौद्धकी जैनके   |      | शर्दतिविद्धि में दिया गया दृशान्त भी                | 101 |
| प्रति ग्राट शकाएं                        | २२४  | भद्रतासाद्ध न । वया गया द्वरान्त ना<br>साध्यविकल है | 202 |
| भगृहीत भ्रहं प्रत्यय पदार्थका बाहक नहीं  | 1    |                                                     | २४३ |
| बन सकता, इसी प्रकार सव्यापार             |      | सुखादि अनुप्रहादि रूप ही है या उससे                 |     |
| निर्व्यापार, भिन्न काल समकाल             | ļ    | भिन्न है ?                                          | 588 |
| धादि रूप घहं प्रत्यय भी धर्षशाहक         | 1    | स्वतः प्रकाशमानस्वकी ज्ञानस्वके साथ                 |     |
| नहीं हो सकता २२४                         | -२२६ | व्याप्ति है                                         | २४६ |
| जैनहारा बौद्धके घाठों शंकाश्रोंका        |      | मद्रीत पदमें जो नज्समास हुमा है वह                  |     |
| - समाधान २३०                             | -२३२ | पर्युदास प्रतिषेत्र वाला है या                      |     |
| ज्ञान समकालीन विषय का ग्राहक है या       |      | प्रसज्य प्रतिषेध बाला है                            | २४७ |
| भिष्य कासीस ? इत्यादि एवन                | - 1  | विकास के संक्रम साम्रोक २०-                         | DL. |

| विषय                                     | 28    | विषय पृष्ठ                              |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| ज्ञान भीर पदार्थका संस्लेव संबंध नहीं है | २८६   | व्यंजककारण भीर कारककारणमें              |
| ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसीका        |       | मंतर ३०८-३०९                            |
| माकार वारता है तो इन्द्रियका             | .     | भूतचतुष्टम से चैतन्य उत्पन्न होता है    |
| भाकार क्यों नहीं घारता?                  | २≓७   | तो क्या मूत चतुष्टक उसके                |
| इसप्रकार तदुत्पत्तिका इन्द्रियके साथ     |       | उपादान कारगा हैं ? ३१०-३११              |
| भीर तदाकारताका समनंतर                    |       | विजली ग्रादि पदार्थं भी विना उपादान     |
| प्रत्ययके साथ न्यभिचार ब्राता            | 1     | के नहीं होते ३१२                        |
| है                                       | २८६   | प्रनादिचैतन्य के माने विना जन्म जात     |
| प्रत्यक्ष ज्ञान नीलको नीलाकार होकर       |       | वालकके प्रत्यभिज्ञान नहीं हो            |
| क्यानते समयक्षरिंग्कस्य भी क्यों         |       | सकता ३१३-३१४                            |
| नहीं जानता?                              | 939   | शरीरके विना ग्रहं प्रत्ययकी प्रतीति ३१४ |
| साकारज्ञानवाद के खडनका सारांश २६३        | -784  | शरीररहित प्रात्माकी प्रतीति नहीं        |
| भूत चैतन्यबाद का पूर्व पक्ष २१६          | -२६७  | होती इस वास्यका क्या अर्थ है? ३१६       |
| भृत चैतन्यवाद [चार्वाक] २९८-             | ३२०   | संसारावस्थामें शरीरसे अन्यत्र आत्मा-    |
| ज्ञानको भूतों का परिएामन मानना           |       | का भवस्थान नहीं है ३१७                  |
| श्रामका भूता का कार्यका नामका            | 285   | भूतचैतन्यवादके खंडनका सारांश ३१८-३२०    |
| विजातीयतत्त्व विजातीयका उपादान           | ,     | ज्ञानको स्वसंविदित नहीं माननेवाले       |
| नहीं होता                                | 288   | का पूर्व पक्ष दे२ १                     |
| चैतन्य भूतोंने ग्रसाधारक लक्षणवाला है    | 300   | स्वसंवेदन हानवाद                        |
| महंप्रत्यय शरीरमें नहीं होता             | ₹•१   |                                         |
| शरीरादिमें होनेवाला घहंत्रत्यय मात्र     | ,-,   | [मीमांसक] ३२२-३३९                       |
| ग्रीपचारिक है                            | ३०२   | ज्ञानको प्रत्यक्ष होना माननेमें मीमांसक |
| धनुमान से भी भारमाकी प्रतीति होती है     | 3.3   | द्वारा भापति १२२                        |
| चैतन्य शरीरका गुरा नही है                | ₹o¥   | जैन द्वारा उसका समाधान ३९३              |
| एक शरीरमें भनेक चैतन्य माननेका प्रसंग    | 308   | भावेन्द्रियरूपमन भीर इन्द्रियां तो      |
| चैतम्ब विषयभूत पदार्थका गूराभी नहीं      | 405   | परोक्ष है ३२४                           |
| भूतोंसे चैसन्यकी अभिव्यक्ति होती है      |       | ग्रात्मा स्वयं को जानते समय उस          |
| ऐसा' कहना संदिग्ध विपक्ष                 |       | जाननकियाका करण कीन                      |
| व्यावृश्ति हेतु कप है                    | € • ७ | बनेगा? ३२%                              |

| विषय                                                                                                               | 58                 | विषय                                                                                                                           | 22          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| भारमा भीर ज्ञान सर्वेषा कर्मस्व रूप<br>नहीं बनते नया ?<br>ज्ञानादि यदि सर्वेषा कर्मस्व रूप नहीं                    | 125                | ग्रप्रत्यक्षवाद भी खंडित हुमा<br>रामभःना चाहिये<br>यदि ग्राप्ता कर्ता ग्रीच करणा ज्ञान ये<br>दोनों ग्रप्रत्यक्ष हैं तो किया भी | 185         |
| हैतो वेपरके लिये भी कमें स्व<br>रूप नहीं बनेने प्रमात् परके द्वारा<br>भी प्रहर्णों नहीं आयेंने                     | ₹२ <b>=</b><br>३२£ | श्रप्रत्यक्ष होनी चाहिये?<br>प्रमितिकियाको धात्मा सौर झानसे<br>पृथक मानते हैं तो प्रभाकरका                                     | şvt         |
| प्रश्यक्षता पदार्थका घमं नहीं है<br>जो ज्ञापक कारण स्वरूप करण होता<br>है वह ग्रजात रहकर ज्ञापक नहीं                | 414                | नैयायिकमतमें प्रवेश होगा<br>प्रमाता ( भारमा ) भादिकी प्रतीति                                                                   | şХŞ         |
| बन सकता<br>ज्ञान सर्वेषा परोक्ष है तो उसकी सिद्धि                                                                  | <b>३१</b> ०        | मात्र शाब्दिक नहीं है<br>यदि सुलादि हमारे प्रत्यक्ष नहीं है तो                                                                 | įΧį         |
| किस प्रमाण से करेंगे ?<br>प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनुमान दोनोंसे भी उसकी                                                 | 358                | पराये व्यक्ति के सुखादिक भी<br>हमारे लिये झनुझहादि करने लग<br>जायेंगे                                                          | ₹8⊀         |
| सिद्धि नहीं हो सकती<br>अब ज्ञान भीर भारमा सर्वेचा परोक्ष है<br>तब "जिसकी बुद्धि द्वारा जो जो                       | 111                | सुखादिक प्रत्यक्ष तो होते हैं किन्तु प्रन्य<br>किसी प्रमाखसे प्रत्यक्ष होते हैं                                                |             |
| श्चर्य प्रकट होता है" इत्यादि<br>व्यवस्थाकीसे सम्भव है ?                                                           | १३३                | ऐसा कहना भी सदोष है<br>सुखादिको प्रत्यक्ष जानने सात्रसे भनु-<br>ग्रहादि होते हैं तो योगीजनको                                   | <b>ą</b> vx |
| इन्द्रिय द्वारा जाना हुद्या पदार्थ ज्ञानके<br>परोक्ष होनेसे द्यसिद्ध ही रहेगा<br>नेत्रादिज्ञान और मानसज्ञान एक साथ | <i>\$ \$8</i>      | भी वे सुखादिक भनुप्रह करने<br>वाले हो जायेंगे                                                                                  | 186         |
| क्यों नहीं होते ?<br>परोक्षज्ञानके साथ हेतुका भविनामाव                                                             | 214                | जब सुक्षादिक सर्वेषा परोक्ष हैं तो<br>उसमें धपना भीर पराया नेद                                                                 |             |
| सिद्ध नहीं होनेसे भनुमानप्रमाण<br>भी ज्ञानको सिद्ध नहीं कर सकता                                                    | ₹३७                | कंसे ?<br>प्रत्यासत्तिविशेषसे भी ग्रापा पराया                                                                                  | 1,80        |
| द्यात्माप्रत्यक्षवादका पूर्व पक्ष                                                                                  | 3 F F 2<br>• 8 F   | भेद नहीं हो सकता<br>ग्रह के कारण विवस्तित सुखादिका<br>ग्रास्मविश्वेषमें रहनेका नियम                                            | ∮¥⊄         |
| आत्माप्रत्यभ्रत्ववाद (मीमांसक) ३४१<br>भाट्टके समान प्रभाकर का घारम                                                 | - <b>4</b> 48      | बात्मावश्वम रहनका गणन<br>बनता है ऐसा कहना भी घसत है                                                                            | ३४∙         |

| विषय                                                                                                                                                                                                               | मृष्ठ | विषय                                                                                                                                                                           | न व            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| बद्धाके कारण सुसादिका नियम होना                                                                                                                                                                                    | 1     | "स्वात्मनि किया विरोधः" इस वानवका                                                                                                                                              |                |
| भी घसंभव है                                                                                                                                                                                                        | ३५१   | क्या भवें है ?                                                                                                                                                                 | ३६७            |
| भारमाप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश                                                                                                                                                                                     | 212   | भवति भादि कियाका विवादान                                                                                                                                                       |                |
| ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवादका पूर्व पक्ष ३४४                                                                                                                                                                            | -\$K0 | श्रात्मामें विरोध नहीं हो सकता                                                                                                                                                 | \$48           |
| <b>ज्ञानांतरवेधज्ञानवाद</b>                                                                                                                                                                                        | ł     | ज्ञानमें कर्मत्वका विरोध है वह धन्य                                                                                                                                            |                |
| [नैयायिक] ३५८-<br>ज्ञान दूसरे ज्ञानद्वारा वैद्य है, क्योंकि                                                                                                                                                        |       | ज्ञान द्वारा जाननेकी अपेक्षाया.<br>स्वरूपकी अपेक्षा?<br>विशेषसाज्ञानको करसारूप और विशेष्य                                                                                      | ₹••            |
| वह प्रमेय है ?                                                                                                                                                                                                     | ३४८   | ज्ञानको फल रूप मानना गलत है                                                                                                                                                    | 308            |
| नैयायिकका यह ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवाद<br>श्रयुक्त है<br>ज्ञान ग्रन्यज्ञानसे वेद्य है ऐसा माननेमें                                                                                                                    | 3.86  | विशेषण भीर विशेष्यकी ग्रहण करने-<br>वाला एक ही ज्ञान है                                                                                                                        | <b>\$</b> 03   |
| ग्रनवस्था ग्राती है                                                                                                                                                                                                | ३६०   | विशेषसा-विशेष्य ज्ञानोंको भिन्न मान-<br>कर उनकी शीघ्र वित्तिकेलिये                                                                                                             |                |
| जो ग्रपनेको नहीं जान सकता वह श्रन्य<br>पदार्थको कैसे जान सकता है ?                                                                                                                                                 | ३६१   | कर उनका शाझ वृातकालय<br>कमल-पत्रोंके छेदनका उदाहरण<br>देना भ्रसत है                                                                                                            | 308            |
| स्वयंको श्रप्तस्यक्ष ऐसे ज्ञानसे यदि पदार्थको प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो प्रत्यके ज्ञानसे भी पदार्थको प्रत्यक्ष कर सकता है ? इस तरह तो ईरवरके ज्ञान हारा संपूर्ण पदार्थों- को जानकर सभी प्राणी सर्वज्ञ बन सकते हैं ? | 367   | परमतका सभीध मन घांता है, अनु-<br>मानद्वारा उसकी सिद्धि करना भी<br>श्राक्य है<br>मन और धारमाका संबंध सबंदेशसे<br>होगा तो दोनों एकमेक होवेंगे<br>मनको परवादीने धनाधेय, प्रप्रहेय | \$0\$<br>\$0\$ |
| सभीके ज्ञानोमें स्वपरप्रकाशकपना है                                                                                                                                                                                 | 363   | माना है भृतः ऐसे मनसे भारमाका                                                                                                                                                  |                |
| जैसे महेश्वरका ज्ञान स्वपरप्रकाशक है                                                                                                                                                                               | ***   | उपकार होना ग्रसंभव है                                                                                                                                                          | ₹ <b>v</b> ¤   |
| वैसे सभीका ज्ञान है अतद यह                                                                                                                                                                                         | 1     | भ्रष्टशृद्धारा मनको प्रेरित करना भी<br>भ्रशक्य है                                                                                                                              | 308            |
| है कि महेश्वरका ज्ञान संपूर्ण                                                                                                                                                                                      |       | ईष्वरादिके भनेकों ज्ञाब मानते हो                                                                                                                                               |                |
| पदार्थीका प्रकाशक है भीर                                                                                                                                                                                           | l     | सो प्रथमज्ञान रहते हुए दूसरा                                                                                                                                                   |                |
| सामान्य प्रासीका ज्ञान स्वके                                                                                                                                                                                       |       | ज्ञान उत्पन्न होता है समया उसके                                                                                                                                                |                |
| साथ कतिपय पदार्थीका प्रकाशक है                                                                                                                                                                                     | 148   | नष्ट होनेपर दूसरा जल्पका होता है।                                                                                                                                              | 150            |
| ज्ञानके साथ इन्द्रियोंका सञ्जिक्ष नहीं                                                                                                                                                                             |       | प्रथमज्ञानको द्वितीयज्ञान जानता है ऐसा                                                                                                                                         |                |
| े हो सकता                                                                                                                                                                                                          | १६४   | माने तो भनवस्था होगी                                                                                                                                                           | 3= 8           |

| <b>बि</b> मेय                                    | <del>y</del> | ं विषय                                        | 78          |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| समबायसंबंधसे भ्रपना ज्ञान भ्रपनेमें              | ٠            | प्रामाध्यकादका पूर्व पक्षा ४०                 | 8-80.A      |
| - रहता है ऐसा कहना श्रसिद्ध है                   | şsy          | प्रामाण्यवाद                                  | • • •       |
| धनवस्थाको दूर करनेके लिये महेरवरमें              |              |                                               | e\$8-       |
| तीन चार ज्ञानोंकी कल्पनाकरे                      |              | सूत्र ११-१२ का बार्ष                          | 308         |
| तो भी वह दोष तदवस्य ही रहेगा                     | şek          | सूत्र १३ का धर्य                              | 80.A        |
| <b>धर्यं</b> की जिज्ञासा होनेपर में (धर्यंज्ञान) |              | मीमांसक प्रमाणमें प्रामाण्य स्वतः ही          | 80-         |
| उत्पन्न हुमा है ऐसी प्रतीति                      |              | भाता है ऐसा मानते हैं                         | You         |
| किसको होती है                                    | ३६६          | जिता हुएता नागत ह                             |             |
| शानको जाननेके लिए भन्य प्रन्य शानों              |              | उत्पत्ति या स्वकार्यकी ग्रापेका !             | ¥o =        |
| की कल्पना करे तो धनवस्था प्राती                  |              | मीमांसकद्वारा स्वतः प्रामाण्यवादका            |             |
| हो सो बात नहीं, भागे तीन चार                     |              | विस्तृत समर्थन ४१                             | •-४२६       |
| से प्रधिक ज्ञान विषयांतर संचा-                   |              | गुरासे प्रामाण्य धाता है ऐसा जैनका            |             |
| रादि होनेसे उत्पन्न ही नहीं                      |              | कहना धसिद्ध है क्योंकि गुएाकी                 |             |
| होते ?                                           | ३८८          | हो सिद्धि नहीं है                             | 81.         |
| नित्य प्रात्मामें कमसे ज्ञानोत्पत्ति होना        |              | प्रत्यक्षके समान भनुमानसे भी गुणोंकी          |             |
| भी जमता नहीं                                     | 3=6          | सिद्धि नहीं होती                              | 888         |
| ग्रहष्ट भादिके कारण तीन चार से                   |              | इन्द्रियोंके नैमंत्यको गुरा कहना              |             |
| भ्रषिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं               |              | गलत है                                        | <b>8</b> 68 |
| ऐसाकहनाभी युक्तनही                               | ३६२          | प्रामाण्य किसे कहना ?                         | 8 (*        |
| ज्ञानको स्वपर प्रकाशक सिद्ध करनेके               |              | स्वतः में जो असत है वह परके द्वारा            |             |
| लिये दिया गया दीपकका दृष्टांत                    |              | कराया जाना झश्चन्य है                         | 814         |
| साध्यविकल हो सो बात नहीं                         | \$8 B        | पदार्थकी उत्पत्तिमें कारखकी प्रपेक्षा         |             |
| ज्ञानमें स्व धौर परको जाननेकी                    |              | हुआ करती हैन कि स्वकार्यमें                   |             |
| योग्यतामाने तो दो शक्तियां या                    |              | प्रवृत्ति                                     | ४१७         |
| स्वभाव मानने होंगे और वे दोनों                   | 1            | प्रमाण्यकी क्रतिमें भी परकी अपेक्षा           |             |
| धभिन्न रहेंगी तो स्वभावोंका धनु-                 |              | नहीं है 👡                                     | ४१८         |
| प्रवेश होगा इत्यादि दूषण जैन पर                  |              | संवादकज्ञानद्वारत प्रामाण्य मानना             |             |
| लागू नहीं होते                                   | 368          | गलत है<br>ग्रथंकियादारा प्रामाण्य भाता है ऐसा | 865         |
| ज्ञानांतर वैद्यज्ञानवादके संडनका                 |              | - ·                                           | ४२२         |
| सारांश १६५                                       | -4.0         | कहनाठीक नहीं                                  | 877         |

| विषय                                      | ŽE.    | विषय                                     | 28    |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|
| हम मीमांसक धशानांष्यको परसे माना          |        | लोकप्रसिद्ध बात है कि गुरावानपुरुवके     | -     |
| मानते हैं                                 | કુર્યક | कारण भागम वधनमें प्रमाणता                |       |
| प्रमासके स्वकार्यमें भी परकी अपेक्षा नहीं | 188    | माती है                                  | 883   |
| वैनद्वारा मीमांसकके स्वतः प्रामाण्य-      |        | जैसे प्रामाध्यकी उत्पक्तिमें परकी धपेका  |       |
| व।दका विस्तृत विरसन ४२                    | 9-848  | नहीं रहती ऐसा मीमांसकका                  |       |
| मीमांसक इन्द्रियगुशोंका सभाव क्यों        |        | कहना खंडित होता है वैसे इसिमें           |       |
| करते हैं ?                                | 884    | परकी भयेका नहीं भानना भी                 |       |
| नेत्रादि इन्द्रियकी निर्मलता उसकी         |        | खंडित होता है                            | 885   |
| उत्पत्तिके साथ रहती है बतः वह             |        | "प्रमासमें प्रामाण्य है क्योंकि सर्व     |       |
| उसका गुरान होकर स्वरूपमात्र               |        | प्राकट्य होरहा" इत्यादिक्य               |       |
| है ऐसा नीमांसकने कहा यासी                 |        | मीमांसकका धनुमान प्रयोग                  |       |
| गलत है यदि इस तरह कहेंगे तो               |        | षसत है ४४                                | A-881 |
| घटादिके रूप रसादिको भी गुरा               |        | ग्रनभ्यस्तदशार्मे संवादकसे प्रामाण्य     |       |
| नहीं कह सकते                              | ¥\$\$  | माता है ऐसी जैन मान्यतापर                |       |
| दोषोंका समाव ही गुरागेंका सङ्काव          |        | चक्रक माबि दोष उपस्थित किये              |       |
| कहनाता है                                 | 845    | वे श्रसत हैं                             | 881   |
| श्रभाव भी कार्बका जनक होता है             | ¥ąų    | श्रवंकियाके भर्यी पुरुष पदाचंके गुलादि-  |       |
| जैसे सदोषनेत्र धन्नामान्यसे कारण है       |        | में लक्ष्य न देकर जिससे धर्ण किया        |       |
| वैसे बुरावानवैत्र प्रामाण्यमें काररा      | है ४३६ | हो उस पदार्थमें लक्ष्य देते हैं          | ¥¥c   |
| यदि प्रामाण्य स्वतः होता है तो प्रप्रा-   |        | धनम्यस्त या संशयादि ज्ञानोंमें ही        |       |
| माण्य भी स्वतः होना चाहिये ?              | ¥\$0   | संवादककी भपेक्षा लेनी पड़ती है           |       |
| घटाविपदार्थं स्वकारसाचे उत्पन्न होकर      |        | न कि सर्वत्र                             | ¥Xe   |
| स्वकार्यमें स्वयं ही सवृक्त होते हैं      |        | सवादकज्ञान पूर्वज्ञानके विषयको जानता     |       |
| वैसे ज्ञान भी है ऐसा मीनांसकका            |        | है कि नहीं इत्यादि प्रश्न झयुक्त हैं     | 8×.   |
| कहना ठीक नहीं                             | 358    | बाधकामावके निरुवयसे स्वतः प्रामान्य      |       |
| मीमासक प्रमाणका स्वकार्य किसे कहते        |        | श्राता है ऐसा कहना भी गलत है             |       |
| हैं सो बताबे                              | 880    | इस कथनमें भी धनेक प्रश्न होते हैं        | 881   |
| मपौरुवेय होनेसे बेद स्वतः प्रमाणभूत       |        | प्रमाणमें प्रामाण्य तीन बाद ज्ञान प्रकृत |       |
| है हेका करना जीक नहीं                     | YV.    | होनेपर चाना है तेसा परवादीका             |       |

विषय 98 98 कथन भी दोष भरा है बौद्धका कहना ठीक नहीं \*\*\* 12k (a तीन बार ज्ञानोंके प्रवृत्त होनेका सीमां-प्रमेकद्वित्व प्रमाशाद्वित्वका ज्ञापक कव बनता है ? झात होकर या सकमतानुसार विवेचन 8**46-**840 भन्नात होकर ? ज्ञात होकर कही प्रथम परिच्छेदका अंतिम संगल #68-X63 तो किस प्रमासासे ज्ञात हवा ? न वामाण्यवादका सारांश 848-840 प्रत्यक्षद्वारा ज्ञात हो सकता है न प्रत्यक्षंक प्रमास्त्रवादका पूर्वपक्ष ¥65 धनुमान द्वारा जात हो सकता है प्रत्यक्षोधेश [ द्वितीय परिच्छेदप्रारंभ ] बौद्ध मतानुसार प्रत्यक्ष तो स्व-स्०१का अर्थ-849 लक्षरणकार है भीर भनुमान 800-808 प्रमासके भेदोंके चार्ट (दो) सामान्याकार है 843-84K सिर्फ एक प्रत्यक्षको प्रमाख माननेवाले प्रमेयद्वित्वसे प्रमाखद्वित्व माननेवाले चार्वाकका कथन 808-803 बौद्धके खंडनका सारांश ४८६ प्रत्यक्षे कप्रमाण्यादका जैन दारा 869-868 आगमविचार निरसन ४७३-४७७ मीमांसकका ग्रागमको पृथक् प्रमास प्रत्यक्षकी तरह धनुमान भी प्रमाण है 803 माननेका समर्थन 855 धानुमान प्रत्यक्ष पूर्वकन होकर तक कान्द्रको धर्मी धौर धर्षवानको साध्य पूर्वक होता है ጸጫ एवं शब्दको ही हेलु बनाकर प्रामाण्य ध्रश्रामाण्यका निर्श्येय, पर शाब्दक ज्ञानको (शागमको) प्राशियोंकी बुढिका शस्तित्व सनुमानमें धन्तर्भृत करना ग्रीर परलोकादिका निषेध करने गलत है 8=E-15. के लिये चार्वाकको भी धनुमानकी शब्द भौर भर्यका भविनाभाव नहीं जरूरत है 800 हमा करता न इन दोनोंका स्थान प्रमेयद्वित्वात् प्रमासिद्धत्ववादका अभेद ही है 883 पूर्वपक्ष 308-208 धागमप्रमाखका पृथकपनः भीर उसका प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्व विचार सारांश 864-868 उपमानविचार (बीड) 80-80€ ४९४-४९९ मीमांसक द्वारा उपमा प्रमासको प्रमक सुकानं ०२ का मर्थ 840 मानना प्रमेय (पदार्च) वी प्रकारका होनेसे X & X-864 प्रमासा दी प्रकारका है ऐसा ¥ • 0 − ¥ • ₹

| विषय पृष्ठ                                        | विश्वय पूर                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| मीमांतक द्वारा सर्वापत्तिप्रमाणको                 | वह शक्ति एक है कि सनेक ? ४२।                          |
| पृथक मानना १००-५०३                                | जैनहारा नैयायिकके शक्ति विषयक-                        |
| अभावविचार (मीमांसक) ४०४-४१०                       | मंतव्यका निरसन १२६                                    |
| प्रत्यक्षद्वारा प्रभावांशको नहीं जान सकते १०४     | शक्ति प्रस्वक्षगम्य व होकर प्रमुमान                   |
| घनुमानद्वारा भी धभावांशको नहीं जान                | गम्य है ५३०                                           |
| सकते ५०४                                          | भतीन्त्रय चक्ति सङ्गावकी सिद्धि के                    |
| सभावके प्रागमावादि चार भेद ५०६                    | लिये प्रतिबंधक मिया भ्रादिका                          |
| श्रभाषप्रमाणको नहीं माननेसे हानि ५०७              | रहांत ४३०                                             |
| सर्वशके समान श्रसदंश इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं ४०६  | भग्निके दाहकार्यमें प्रतिबंधकका समाव                  |
| अर्थापरोः अनुमाने Sन्तर्भावः ४११-४२१              | सहकारी मानना ससत् है ५३                               |
| जैनके प्रमास दें विक्यकी सिद्धि ४११               | प्रतिबंधकमणि भीर उत्तंभकमणि का                        |
| श्चर्यापत्ति श्रौर श्रनुमानमें पृथक-              | प्रभाव सहकारी है ऐसा कहो तो                           |
| पना नहीं है ४१३                                   | भी ठीक नहीं १३२<br>कार्यकी उत्पक्तिमें कीनसा सभाव सह- |
| धर्थापत्तिको उत्पन्न करनेवाले पदार्थका            | कारी होता ? १३३                                       |
| श्रविनाभाव किस प्रमाणसे जाना                      | शक्तिके प्रभावको सिद्ध करनेके लिये                    |
| जाता है ? ४१४                                     | प्रयुक्त हुमा नैयायिकका मनुमान                        |
| धनुमानमें सपक्षका धनुगम रहताहै                    | प्रयोग गलत है ४३                                      |
| धौर धर्यापत्तिमें नहीं, ग्रतः दोनों-              | ग्रासाधारण वर्मवाले कारणले ही कार्य                   |
| में भेद है ऐसा कहनाभी श्रयुक्त है ५१७             | होते हैं ४३६                                          |
| भ्रषीपत्ति मनुमानान्तर्भावका सारांश ४१६-५२१       | जैसे भ्रतीन्द्रियस्वरूप भ्रहृष्टको माना               |
| शक्तिविचारका पूर्वपक्ष १२२-४२४                    | है वैसे भवीन्द्रयस्वरूप सक्तिको                       |
| शक्तिस्वरूपविचारः (नैयायिक) ४२५-५५०               | भी मानना चाहिये ४३५                                   |
| प्रनिका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रवासासे सिद्ध है ? ४२४ | श्वनित्विशेषको स्वीकार किये विना                      |
| सहकारी कारखोंको शक्ति माना तो ५२६                 | धवस्वाविश्वेष सिद्ध नहीं होता ४३८                     |
| वैनने शक्तिको नित्य माना है या बनित्य ? ५२७       | द्रव्यश्चिति नित्य है सीच पर्यायशक्ति                 |
| पदावंसे बक्ति भिन्न है कि अभिन्न ?                | शनित्य ५३६                                            |
| यबि विश्व है तो यह शक्तिमान की                    | पर्यायक्षक्ति अनेक सहकारी कारकोसि                     |
| शक्ति है ऐसा संबंध बचन नहीं बनता ४२८              | उत्पन्न होती है १३६                                   |

| विषय पृष्ठ                                                                                                                                                                                                  | बिषय पृष्ठ                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदार्थे पूर्व पूर्व शक्तिसे समन्वित होकद                                                                                                                                                                    | बढ है ऐसा कहना भी ठीक नहीं देश दे                                                                                                |
| भागे भागे की शक्ति की उत्पन्न                                                                                                                                                                               | प्रवास पंचकाभावको विषय करनेवाले                                                                                                  |
| करते हैं                                                                                                                                                                                                    | भ्रमावप्रमाससे पंचका-                                                                                                            |
| प्रत्येक पदार्थ की शक्तियां अनेक हुमा                                                                                                                                                                       | पान जाना जाता है ऐसा कहना                                                                                                        |
| करती हैं ३४१                                                                                                                                                                                                | धनवस्था बोव युक्त है ४६०                                                                                                         |
| एक ही पदार्थ में अनेक शक्तियोंका                                                                                                                                                                            | तबन्यक्राननामका द्वितीय अभावप्रमाण                                                                                               |
| सद्भाव सीपक के उदाहरसांसे                                                                                                                                                                                   | भी घटित नहीं होता ४६९                                                                                                            |
| सिख होता है ४४६                                                                                                                                                                                             | प्रभावद्वारा भी सद्भावकी सिद्धि होती है ४६४                                                                                      |
| विशेषां ४४३-४४७                                                                                                                                                                                             | मीमांसकके यहां कहे गये प्रागमावादिके                                                                                             |
| शक्तिस्वरूपविचारका सारांश ४४७-४४०                                                                                                                                                                           | नक्षण मुघटित नही होते ५६५                                                                                                        |
| ग्रयापत्ते: पुनविवेचन ४४१-४४४                                                                                                                                                                               | इतरेतराभाव ग्रसावारराघमैसे व्यावृत्ता                                                                                            |
| अभावस्य प्रत्यक्षादावन्तर्भावः                                                                                                                                                                              | हुए पदार्थका मेदक है ग्रववा                                                                                                      |
| [ सीमांसकके प्रति ] ४४५                                                                                                                                                                                     | इतरेतराभाव बटको कतिषय पटादि                                                                                                      |
| निवेष्य वस्तुका प्रचारशूतभूतन                                                                                                                                                                               | व्यक्तियोंसे व्यावृत्त कराता है प्रववा                                                                                           |
| प्रतियोगिसे संस्पित प्रतीत होता                                                                                                                                                                             | संदूर्णपटादि व्यक्तियोसे १६६-१७०                                                                                                 |
| है या प्रसंस्पित ? ४४५                                                                                                                                                                                      | ग्रभावको भिन्न पदार्थक्य न माने तो                                                                                               |
| सीमांसक प्रजाबनमाराकी सामग्रीमें                                                                                                                                                                            | ग्रभावनिमिशकलोकव्यवहार                                                                                                           |
| प्रतियोगीका स्मरस्य होना रूप                                                                                                                                                                                | समाह होगा ऐसी ग्रार्थका भ्रो                                                                                                     |
| प्रात्यागाका स्वरुष्ण हाना स्व<br>प्रश्न प्रत्या स्वताले हैं<br>यदि प्रत्याह्मद्वारा भूतलको जान लेने<br>पर भी प्रतियोगीके स्वरुष्ण विना<br>चरका भ्रमावं प्रतीत नहीं होता<br>ऐसा माने तो प्रतियोगी भी भन्नु- | ठीकं नहीं ४७१<br>प्रमाव भी प्रभावका विशेषण् वन<br>सकता है १७४<br>मीमांसकाश्रिमत प्रागभाव सादि-<br>स्रांत है या साव्यिमतं, चनादि- |
| भूत होनेपर ही स्मरण योग्य ही                                                                                                                                                                                | धनंत, अथवा अनादिवांत ? १७३                                                                                                       |
| सकेगा ४४७                                                                                                                                                                                                   | विशेषशके भेदसे अभावमें भेद सामना                                                                                                 |
| सांस्य को समस्रानेके लिये अनुमानप्रमाण                                                                                                                                                                      | भी सिद्ध नहीं होता १०७                                                                                                           |
| द्वारा सभावांसका ग्रहण होना सिद्ध                                                                                                                                                                           | सत्ताको एककंप मानते हो तो अभाव                                                                                                   |
| करके बतातें हैं देश्य                                                                                                                                                                                       | को भी एकरूप मानना चाहिये ? १७८                                                                                                   |
| करके वतातें हैं देश्य                                                                                                                                                                                       | स्थातादीक प्राचमाबका सक्समा ४८०                                                                                                  |

| विषय                                           | ã2           | विषय                                      | āā           |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| प्रश्वंसाभावका लक्ष्मस्                        | प्रदृ        | चक्षु है ?                                | ६१०          |
| विनाश भीर विभागवानमें साहारम्यादि              |              | गोलकवधुसे किरणे निकलती हैं तो वे          |              |
| संबंध नहीं है                                  | ध=२          | दिखायी क्यों नहीं देती ?                  | ६१२          |
| परवादीकी विनाश भीर उत्पादकी                    |              | यदि नेत्रकिरणे अनुमान से सिद्ध हैं तो     |              |
| प्रक्रिया गलत है                               | XCX          | ्रात्रिमें सूर्य किश्णे भी धनुमान         |              |
| भ्रमावप्रमास्त्रका प्रत्यक्षादि प्रमास्त्रीमें | •            | से सिंद्ध कर सकते                         | ÉÉR          |
| भ्रंतर्भावकरनेकासारांश ५८।                     | <b>(-455</b> | यदि बिलाव प्रादि के नेत्रों में किरणे हैं |              |
| विश्रदत्वतिचारः ५८९                            | -६०२         | तो उनसे मनुष्यके नेत्रमें क्या            |              |
| श्रकस्माद्धमादिके देखनेसे होनेवाले             |              | वाया ?                                    | <b>६१</b> ६  |
| ग्रस्ति ग्रादिके ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं        |              | चक्षुको प्राप्यकारी सिद्ध करनेको पुनः     |              |
| कह सकते                                        | ४८६          | भनुमान प्रयोग                             | <b>4</b> ? 6 |
| व्याधिज्ञानको भी प्रत्यक्ष नहीं कह सकते        | ४६१          | रूपादीनांमध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्     |              |
| ग्रस्पष्टज्ञानके विषयमें बौद्धकी शका           | ¥&?          | हेतु भी सदोष है                           | ६१=          |
| ग्रस्पष्टत्व पदार्थका घर्म नही है ज्ञानका      |              | जिसमें भासुर रूप भीर उष्णस्पर्श           |              |
| <b>है</b>                                      | ¥&ş          | दोनों भप्रकट हो ऐसा कोई भी                |              |
| स्पष्टज्ञानावरणकर्मके क्षणोपशमसे ज्ञान-        |              | तेजोद्रव्य नहीं है                        | <b>६</b> २१  |
| में स्पष्टता भाती है भीर ग्रस्पष्ट             |              | वस्रुरके पुष्पके समान संस्थान वाली        |              |
| ज्ञानावरणके क्षयोपश्रमसे श्रस्पष्टता           | ंदे€ प्र     | नेत्र किरणे शुरुमें सूक्ष्म भौर श्रंतमें  |              |
| वैशदका लक्षरा                                  | KeĘ          | विस्तृत होकर पर्वतादि महान                |              |
| स्वरूप सर्वेदनकी अपेक्षा स्मृति आदि            |              | पदार्थको जानती हैं इत्यादि कथन            |              |
| ज्ञान भी प्रत्यक्ष है                          | 488          | श्रसत् है                                 | ६२२          |
| विशदत्वक। सारांश                               | <b>६</b> •२  | स्फटिक, काच, मधक मादिसे अंतरित            |              |
| चक्षु सन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष ६०              | ३-६०४        | वस्तुको नेवकिरणे कैसे छूती हैं?           | ६२४          |
| चभुःसश्चिकर्षवादः ६०६                          | -६३२         | स्फटिकादिका नावा होकर बीझ ग्रन्थ          |              |
| इन्द्रियत्वात् हेतु चक्तुको प्राप्यकारी        |              | स्फटिकादिका उत्पाद होनेका                 |              |
| सिद्ध नहीं करपाता                              | ६०८          | वर्णन                                     | ६२४          |
| रिश्मचक्षुको कौनसे अनुमानसे सिक्क              |              | नेत्रकिरणे भ्रतिकठोर स्फटिकादि            |              |
| करोगे ?                                        | 808          | भेदन करती है तो मैले जलका                 |              |
| कामला भादि दोषसे भसंबद्ध कौनसी                 |              | भेदन कर उसमें स्थित वस्तुको               |              |

## [ 35 ]

| विषय                               | 28              | विषय                                          | ää    |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------|
| क्यों नहीं देखती ?                 | 626             | साम्यवहारिकप्रत्यक्षका लक्षण                  | 438   |
| चक्षुः प्रप्राप्तार्थं प्रकाशकं,   | पत्यासमार्थ     | इन्द्रियके वो भेद-द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय | 458   |
| ग्रप्रकाशकत्वात्                   | ६२७             | भावेन्द्रियके दो भेद-लब्धि धीर                |       |
| भ्रत्यासन्नार्थं भ्रत्रकासकस्य हे  | तु प्रसिद्धाः   | उपयोग                                         | ĘĄĸ   |
| वि बोषसे रहित है                   | <b>424-428</b>  | नैयायकादि का स्पर्शनादि इन्द्रियोंकी          |       |
| चक्षु सम्मिकवंबाद के खंडनका सारांच |                 | धलग धलग पृषिनी भादिसे                         |       |
| •                                  | <b>६३०-६३</b> २ | निर्मित मानना गलत है ६३१                      | 1-436 |
| सांच्यवद्वारिकप्रत्यक्ष            | ६३३–६४०         | उपसंहार ६३९-                                  | - €8• |



### परमपुज्या, विदुषी, न्याय प्रमाकर, आर्थिका रत्न, १०५ श्री ज्ञानमती माताजी

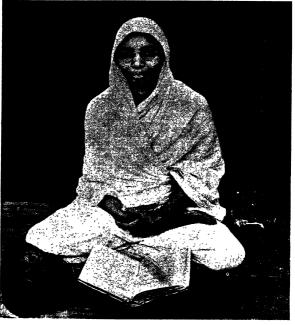

सब्य औव हितंकारी, विदुषी मानुवश्सताय । वन्दे जानमती मार्था, प्रमुखा सुक्ष्माधिकाय ।। कम्ब : सृक्षिका दोखा : प्राण्यका दोखा : चारद पूरिएमा चैत्र कुत्या १ देसाल कुत्या । ' वि व से १९६१ वि० सं ० २००६ वि० सं० २०१२ टिकेतनगर (उ० प्रक) श्री महावीरजी माधोराजपुरा (राज-) eee <u>n</u>eee eee eee hee <del>\*</del> eee eee \* eee eee eee <u>n</u>

# समर्पण

जिन्होंने प्रज्ञान और मोहरूपी ग्रंधकार में पड़े हुए मुक्तको सम्यक्तान और सम्यक्तव स्वरूप प्रकाश पुंज विया एवं चारित्र मुक्त कराया, जो मेरी गर्भाधान क्रिया विहीन जनती हैं, गुरु हैं, जो स्वयं रत्तत्रय से अलंकृत हैं ग्रीर जिन्होंने भनेकानिक बालक वासिकाग्रोंको कौमार प्रतसे तथा रत्तत्रयसे अलंकृत किया है, जिनकी बुद्धि, विद्या, प्रतिमा और जिनशासन प्रभावक कार्योंका मार दं लगाना अशस्य है उन आर्थिका रत्त, महान विदुधी, न्याय प्रश्वाकर परम पूज्या १०५ ज्ञानती माताजी के पुनीत कर कमलोंमें अनन्य श्रवा, भक्ति और वंदामिक साथ यह ग्रन्थ सादर समर्पित है।

---थार्थिका जिनमती

**いかがからからからからからからからなるの** 

eer jeereer eer er arren er aren eer eer eer jeret V

#### **\*** मंगलस्तवः **\***

्वर्द्धमानं जिनं नौमि घाति कर्मक्षयंकरम् । वर्द्धमानं वर्त्तमाने तीर्थं यस्य सूखंकरम् ।।१॥ श्री सर्वज्ञमूखोत्पन्ने ! भन्य जीव हित प्रदे । श्री शारदे ! नमस्तुभ्य माद्यंत परिवर्जिते ॥२॥ मुलोत्तर गुरगाढ्या वे जैनशासन वर्द्धकाः । निर्पन्थाः पाणि पात्रास्ते पुष्यन्तु नः समीहितम् ॥३॥ माशिक्यनन्दि नामानं गूरा माशिक्य मण्डितम् । बन्दे ग्रन्थः कृतो येन परीक्षामुख संज्ञकः ॥४॥ प्रभाचन्द्र मृनिस्तस्य टीकां चक्रे सुविस्तुताम् । मयाभिवन्द्यते सोऽद्य विघ्ननाशन हेतवे ॥५॥ पश्चीनद्रय सुनिर्दान्तं पश्चसंसार भौरुकम्। शान्तिसागर नामानं सूरि वन्देऽघनाशकम् ॥६॥ वीर सिन्धु गुरुं स्तौमि सूरि गुणु विभूषितम् । यस्य पादयोर्लंब्वं मे क्षुब्धिका वृत निश्चलम् ॥७॥ तपस्तपति यो नित्यं कुशांगी गुरा पीनकः। शिवसिन्धु गुरुं बन्दे महात्रतप्रदायिनम् ॥८॥ धर्मसागर ग्राचार्यो धर्मसागर वर्द्धने । चन्द्रवत् वर्तते योऽसौ नमस्यामि त्रिशुद्धितः ॥६॥ नाम्नी ज्ञानमती मार्या जगन्मान्यां प्रभाविकाम् । भव्य जीव हिलंकारीं विद्षीं मातुवत्सलां ।।१०॥ ग्रस्मिन्नपार संसारे मज्जन्तीं मां सूनिर्भरम् । ययावलंबनं दत्तं मातरं तां नमाम्यहम् ।।११॥ पार्वे ज्ञानमती मातुः पठित्वा शास्त्राण्यनेकशः । संप्राप्त यन्मया ज्ञानं कोटि जन्म सुदुर्लभम ॥१२॥ तत्प्रसादादहो कुर्वे, देशभाषानुवादनम् । नाम्नः प्रमेय कमल, मार्सण्डस्य सुविस्तुतम् ॥१३॥



## श्रीमाणिक्यनन्द्याचार्यविरचित-परीक्षाद्यसम्य व्याख्यारूपः

#### श्रीप्रभाचन्द्राचार्यविरचितः

# प्रमेयकमलमार्त्तण्डः

श्रीस्यादादविद्यायं नमः ।

सिद्धे घीम महारिमोहहननं कीलाँ: परं मन्दिरम्, निष्यास्वप्रतिपक्षमक्षयसुखं सशीतिविष्वसनम् । सर्वप्राणिहित प्रभेन्दुभवनं सिद्धं प्रमालक्षणम्, संतक्षेतिसि विन्तयंत् सुचियः श्रीवद्धंमानं जिनम् ॥ १ ॥

#### # मंगलाचरण #

श्री माणिक्यनंदी ग्राचार्य द्वारा विरचित परीक्षामुखनामा सुत्रग्रन्थ की टीका करते हुए श्री प्रभावन्द्राचार्य सर्व प्रथम जिनेन्द्रस्तोत्रस्वरूप मंगलस्लोक कहते हैं— कि जो सिद्धिमोक्ष के स्थानस्वरूप हैं, मोहरूपी महाशत्रु का नाश करने वाले हैं, कीतिंदिये के निवास मंदिर हैं अर्थात् कीर्तिसंयुक्त हैं, मिध्यात्व के प्रतिपक्षी हैं, ग्रक्षय सुख के भोक्ता हैं, संग्रय का नाश करने वाले हैं, सभी जीवों के लिये हितकारक हैं, कान्ति के स्थान हैं, ग्रष्ट कर्मों का नाश करने वो सिद्ध हैं तथा ज्ञान ही जिनका लक्षण है अर्थात् केवलज्ञान के धारक हैं ऐसे श्री बर्द्यमान भगवान् का बुद्धिमान् सज्जन निज मन में ध्यान करें—चिन्तवन करें।

टिप्पणी के बाधार से इस मंगलाचरण का ब्रग्य दो प्रकार से भी धर्ष हो सकता है प्रथात यह मंगलदलोक ध्रहुंन्तदेव, शास्त्र तथा गुरु इन तीनों की स्तुति स्वरूप है, इनमें से प्रथम धर्ष श्री ध्रहुंन्तपरमेष्ठी वढंमान स्वामी को विशेष्य करके संपन्न हुमा श्रव शास्त्र (प्रथवा यह प्रमेयकमल मातंण्ड) की स्तुतिरूप दूसरा धर्ष १ शास्त्रं करोमि वरमन्यतरावबोधो मास्मिक्यनन्दिपदपङ्कालस्यसादात् । प्रर्थं न कि स्फुटयति प्रकृतं लधीयौ-ल्लोकस्य भानुकरविस्फुरितादगवाक्षः ॥ २ ॥

बताते हैं— विद्वान् सज्जन पुरुष जिन शास्त्र का ध्रपने हृदय में मनन करें, कैसा है शास्त्र— सिद्धिका स्थान है अर्थात् भव्यजीवों को मुक्ति के लिये हेतुभूत है, मोहरूपी शत्रु का कथायों का हनन करने वाला है, कीर्तिप्राप्ति का एक प्रद्वितीय स्थान है, मिष्यात्व का प्रतिपक्षी-अर्थात् सम्यग्दशंन की प्राप्ति में निमित्तभूत है, अक्षयमुख का धार्गदर्शक होने से सक्षयमुखस्वरूप है, समस्त शंकाद्यों को दूर करने वाला है, समस्त प्राणिगण का हितकारी है, प्रभाव-तेज के करने में निमित्त एवं प्रमा-ज्ञान-प्राप्ति में कारण है ऐसा शास्त्र होता है।

गुरूस्तुतिरूप तीसरा अर्थ — एकदेश जिन अर्थात् गुरु जो कि सिद्धि का घाम बतलाने वाले या उस मार्ग पर चलने वाले होने से सिद्धि घाम है, अथवा जीवों के सोनांबांछित कार्य की सिद्धि कराने वाले होने से सिद्धि के स्थान स्वरूप हैं, मोह शत्रु का नाश अर्थात् अनंतानुबंधी आदि १२ कषायों का उपशमन आदि करनेवाले, कीर्ति के स्थान अर्थात् अनंतानुबंधी आदि १२ कषायों का उपशमन आदि करनेवाले, कीर्ति के स्थान अर्थात् जिनका यश सर्वत्र फैल रहा है, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी मतलब अपनी वाग्री तथा लेखनी के द्वारा मतांतररूप मिथ्यात्व का विध्वंस करने वाले, तथा स्वयं सम्यग्दर्शन संयुक्त, तेजयुक्त, प्रमालक्षण अर्थात् प्रमाण का लक्षण करने में निपुण और प्राणियों के हिर्ताचतक ऐसे थी गुरुदेव होते हैं, उनका सब लोग चिस्तवन करे। १।।

ग्रव श्री प्रभावन्द्राचार्य ग्रवनी गुरुभक्ति प्रकट करते हैं तथा सज्जन दुर्जन के विषय में प्रतिपादन करते हैं—

रहोकार्थ — अल्पबुदिवाला में प्रभावन्द्राचार्य श्री माणिक्यनंदी गुरु के चरण-कमल के प्रसाद से श्रेष्ठ इस प्रमेय अर्थात् विश्व के पदार्थ वे ही हुए कमल उन्हें विकसित करने में मार्तण्ड-सूर्यस्वरूप ऐसे इस शास्त्र को करता हूं, ठीक ही है, देखो जगत में छोटा सा अरोखा भी सूर्यकिरणों से हष्टिगोचर पदार्थों को स्पष्ट नहीं करता है क्या ? अर्थात् करता ही है, वैसे ही मैं कमबुद्धिवाला होकर भी गुरुप्रसाद से शास्त्र की रचना करने में समर्थ होऊंगा।।।।। ये नूनं प्रयमित नीऽसमगुणा मोहादवज्ञां जनाः,
ते तिष्ठस्तु न तान्त्रति प्रयतितः प्रारम्यते प्रक्रमः ।
संतः सन्ति गुणानुरागमनतो ये घीषनास्तान्त्रति,
प्रायः शासकृतो यदक हृदये वृत्तः तदाख्यायते ॥ ३ ॥
स्यवति न विद्यमानः कार्यमुद्धिय धीमान्
स्वजनपरिवृत्तः स्पर्यते किन्तु तेन ।
किमु न वितनुतेऽकः पप्रयोध प्रवृद्धस्तदपहृतिवासामी शीतरिम्ययेते ।॥ ४ ॥
प्रजब्दाधे दृष्ट्या मित्रं मुजीकमुख्तमनुष्यत् ।
विपरीतवन्त्रसङ्गितमुद्दिगरित हि कुवलयं कि न ॥ ४ ॥

इस संसार में यद्यपि बहुत से पुरुष मोहबहुलता के कारण ईर्घ्यानु-गुणों को सहन नहीं करने वाले अथवा वक्बुद्धिवाले हैं। वे इस ग्रंथ की अवज्ञा करेंगे; सो वे रहे आवे, हमने यह रचना उनके लिए प्रारम्भ नहीं की है, किन्तु वो बुद्धियान् ग्रुणानुरागी हैं उनके लिये यह माणिक्यनंदी के परीक्षामुख ग्रंथकी टीका प्रवृक्त हुई है।।३।।

जो बुढिमान् होते हैं वे प्रारब्ध कार्य को दुष्ट पुरुषों की दुष्टता से घवड़ा-कर नहीं छोड़ते हैं, किन्तु भीर भी भ्रच्छी तरह से कार्य करने की स्पर्ढी करते हैं, देखिए— चन्द्र कमलों को मुरभा देता है तो भी क्या सूर्य पुनः कमलों को विकसित नहीं करता अर्थात् करता ही है।।४॥

ग्रजड़, निर्दोष, शोभायुक्त ऐसे मित्र को देखकर क्या जगत् के जीव विपरीत संगित को नहीं छोड़ते हैं? अर्थात् छोड़ते ही हैं, ग्रथवा सूर्य के पक्ष में-जो जजल-जल से नहीं हुआ, निर्दोष-रात्रि से युक्त नहीं, तेजयुक्त है ऐसे सूर्य के उदय को देखकर भी कुवलय-रात्रिकिश्ता कमल प्रपनी विपरीतवन्त्र संगित को श्रधीत् चन्द्रमा की संगित को नहीं बतलाता है क्या? अर्थात् सूर्य उदित होने पर भी कुमुद संतुष्ट नहीं हुआ तो मालूम पड़ता है कि इस कुमुद ने सूर्य के विपक्षी चन्द्र की संगित की है, इसी प्रकार सजजन के साथ कोई व्यक्तित दुष्टता या ईच्यों करे तो मालूम होता है कि इसने दुष्ट की संगित की है।।।।

श्रीमदकलङ्कार्थोऽज्युत्पन्नप्रजैरवगन्तुं न श्वन्यत हिन तद्वश्रुत्पादनाय करतनामलकवत् तदर्थ-मृद्धभूत्य प्रतिपादियनुकामस्तत्परिज्ञानानुषहेच्छाप्रे रितस्तदर्थप्रतिपादनप्रवर्ण प्रकरण्यम् सामान्यार्थः आहु । तत्र प्रकरण्यस्य सम्बन्धाभिषेयरहितत्वाशङ्कापनोदार्थं तदिभिषेयस्य चाऽप्रयोजनवस्वपरिहारानिभमत-प्रयोजनवस्वव्युदासाशक्यानुष्ठानस्वनिराकरण्यक्षमकुण्णसकत्वास्त्रार्थसग्रहसमर्थं 'प्रमाण्' इत्यादि-क्लोकपाहन-

मावार्थ —यहां पर प्रभावन्द्राचार्य ने प्रसिद्ध कवि परंपरा के अनुसार परीक्षामुख सूत्र की टीका स्वरूप प्रभेयकमलमार्तण्ड प्रन्थ की रचना के शुरुआत में सज्जन प्रमंसा और दुर्जन निंदा का वर्णन स्लोक नं० ३-४-५ में किया है, इन स्लोकों का सारांश यह है कि इस जगत में मोहनीय कर्म के उदय के वशवर्ती-जीव दूसरों के गुणों को सहन नहीं करते हैं, गुणों में भी दोषों का आरोप करते हैं, किन्तू बुद्धिमान अपने प्रारब्ध किये हुए सत्कार्य को नहीं छोड़ते हैं, रात्रि में कमल सुरक्षाते हैं इसलिए सूर्य कमलों को विकसित न करे सो बात नहीं है। सज्जनों का कार्य निर्दोध विवेक-पूर्ण तथा सुन्दर होता है तो भी दुर्जन उनकी उपेक्षा करके उल्टे निद्धा ही करते हैं, किन्तु ऐसा करने से इन्हीं दुर्जनों की दुर्जनता प्रकट होती है, जैसे कि निर्दोध प्रकाशमान श्रीयुक्त सूर्य उदित होते हुए भी यदि कुमुद (रात्रिविकासी कमल) खिलते नहीं हैं तो इसीसे उन कुमुदों की सदोधता अर्थात् रात्रि में खिलना सिद्ध होता है।

श्री अकलंक आचार्य द्वारा कहे हुए जो ग्रन्थ हैं वे ग्रति गहन गंभीर प्रथंवाले हैं, उन्हें अल्पबृद्धिवाले व्यक्ति समक्ष नहीं सकते, श्रतः उन्हें वे समक्ष में आजावे इसलिये तथा उनकी बृद्धि विकसित होने के लिये हाथ में रखे हुए आवले के समान स्पष्टरूप से उन्ही अकलक के अर्थ को लेकर प्रतिपादन करने की इच्छा को रखने वाले, आचार्य अकलकदेव के न्यायग्रन्थ का विशेषज्ञान तथा शिष्योंका अनुग्रह करने की इच्छा से प्रेरित होकर उस न्याय ग्रंथ के ग्रयं का प्रतिपादन करने में दक्ष ऐसे इस प्रकरण को अर्थात् परीक्षा मुख सुत्रको माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं।

षास्त्र की युरुवात करते समय संबंधाभिधेय रहित की शंका को दूर करने के लिये अर्थात् शास्त्र में संबधाभिधेय है इस बात को कहते हुए तथा अप्रयोजन का परिहार और अनिभात प्रयोजनब्युदास-यह शास्त्र अप्रयोजनभूत हो या अतिष्ट प्रयोजनबाला हो ऐसी शंका को दूर करते हुए और अश्वन्यानुष्ठान का निराकरण करने में चतुर संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को संग्रह करने में समर्थ ऐसे प्रथम क्लोक को माणिक्यनदी ग्राचार्य कहते हैं।

#### प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदामासाद्विपर्ययः । इति बक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमन्यं लघीयसः ॥१॥

सम्बन्धाभिषेयशक्यानुष्ठानेष्ठप्रयोजनवन्ति हि शास्त्राग्णि प्रेक्षाविद्वराद्वियन्ते नेतराणि-सम्बंधा-भिषेयरहितस्योन्मसादिवाक्यवत्; तद्वतोऽन्यप्रयोजनवतः काकदन्तपरीक्षावत्; धनभिमतप्रयोजनवतो

#### प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदामासाद्विपर्ययः । इति बक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमन्यं लघीयसः ॥१॥

प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होनी है और प्रमाणाभास से विपर्यय-म्रथं की सिद्धि नहीं होती है, इसलिये उन दोनों का याने प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण जो कि पूर्वाचार्य प्रणीत है तथा जिसमें म्रल्य म्रक्षर हैं ऐसे लक्षण को अल्पचुद्धिवाले भव्यजीवों के लिये कहूंगा—

भावार्ष —श्री माणिक्यनंदी ग्राचार्य ने परीक्षामुख नामक ग्रन्थ को सूत्र वह रचा है, इस ग्रन्थ के प्रारंभ में मंगल स्वरूप मंगलाचरण रलोक कहा है, उसमें ग्रापने ग्रन्थ रचना के विषय में दो विशेषण दिये हैं, एक ग्रन्थस्य ग्रीर दूसरा सिद्धम्, यह ग्रन्थ सूत्र-रूप सुत्र-रूप है और सूत्र का लक्षण रलोक — ग्रन्थाक्षरमसंदिग्धं, सारविद्धकतो मुख्य । अस्तोभमनवर्धं च सूत्र मृत्रविदो विदु: ।। १।। जिसमें अक्षर थोड़े हों जो संसय रिहत हो, सारभूत हो, जगत्मिद्ध शब्दों के प्रयोग से ग्रुक्त हो अर्थाद्य जिसमें जगत् प्रसिद्ध पदों का प्रयोग हो, विस्तृत न हो ग्रीर निर्दोष हो ऐसी ग्रन्थ रचना या शब्द रचना को सूत्रों के जानने वालों ने सूत्र कहा है। इस प्रकार का सूत्र का लक्षण इस परीक्षामुख ग्रन्थ में पूर्णरूप से मौजूद है, ग्रतः श्री माणिक्यनंदी श्राचार्य ने श्रपने इस मंगलाचरणरूप प्रयम रलोक में कहा है कि मैं अल्प में — ग्रन्थाक्षरस्प में ही इस ग्रन्थ की रचना करूंगा। दूसरा विशेषण "सिद्धम्" है, यह विशेषण ग्रन्थ की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, ग्रर्थात् श्री माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं कि मैं औ भी प्रयस्य रचना करूंगा उसमें सभी प्रकरण पूर्वाचार्य प्रसिद्ध ही रहेंगे में अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा, इस प्रकार आचार्य ने ग्रपनी लघुता श्रीर ग्रन्थ की प्रामाणिकता वतलाई है।

शास्त्र संबंबाभिवेय, शक्यानुष्ठान, भ्रौर इष्ट प्रयोजन से युक्त हुआ करते हैं उन्हीं का बुढिमान भादर करते हैं, भ्रन्य का नहीं, जैसे उन्मत्त पुरुष के संबंध रहित वा मातृत्रिवाहोपदेशवत्; श्रशक्यानुष्ठानस्य वा सर्वञ्वरहरतक्षकच्चारालालङ्कारोपदेशवत् तैरनादर-ग्रीयत्वात् । तदुक्तम्—

> सिद्धार्थं सिद्धसम्बग्धं श्रीता श्रीतुं प्रवर्तते । शास्त्रादी तेन वक्तव्य: सम्बग्धः सप्रयोजनः ।। १ ।। [भीगातालोः प्रतिक्रासू० स्लो॰ १७ ] सर्वस्येव हि शास्त्रस्य कसंगी वार्ष कस्यचित् । यावत्त्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यताम् ।। २ ।। [भीगातालोः प्रतिक्रासु० स्लो॰ १२ ]

वाक्य का मादर नहीं होता है। तथा संबंध युक्त भी अप्रयोजनी भूत वाक्य काकके दांत की परीक्षा करने वाले वजन के समान बेकार—मनादरणीय होते हैं, अनिभनत प्रयोजन को करने वाले वाक्य तो मातृ विवाहोपदेश के सवान प्रयोग्य होते हैं। तथा सर्व प्रकार के बुखार को दूर करने वाला नागफणास्थित यणिके द्वारा रचे हुए अलंकार के वजन समान माक्ययानुष्ठानरूप वजन सज्जनों के मादर योग्य नहीं होते हैं। मतलब यह हुमा कि संबंध रहित वाक्य से कुछ प्रयोजन नहीं निकलता जैसे-दश अनार, छः पूए इत्यादि संबंध युक्त होकर भी यदि वह प्रयोजन रहित हो तो वह भी उपयोगी नहीं है-जैसे-कोबा के कितने दांत हैं इत्यादि कथन कुछ उपयोगी नहीं रहता है। प्रयोजन भी इष्ट हो किन्तु उसका करवा शक्य न हो तो वह अगक्यानुष्ठान कहलाता है जैसे—नाग के फणा का मणि सब प्रकार के ज्वरको दूर करने वाला होने से इष्ट तो है किन्तु उसे प्राप्त करवा अगक्य है सो इस चार प्रकार के संबंधानि चयर तिहत, अनिह, प्रयोजनरहित तथा म्रणक्यानुष्ठान स्वरूप जो वाक्य रचना होते हे उसका बुदिमान लोग आदर नहीं करते हैं, मतः यन्य इन दोधों से रहित होना चाहिये। अब यहां उन्हीं संबंधादिक के विषय का वर्णन मीमांसक के मीमांसा क्लोकवार्तिक का उद्धरण देकर करते हैं—

जिसका प्रयं प्रमाण से सिद्ध है ऐसे संबंधवाले वाक्यों को सुनने के लिये श्रोतागण प्रवृत्त होते हैं, अतः शास्त्र की आदि में ही प्रयोजन सहित संबंध को कहना चाहिये।। १।।

मास्त्र हो नाहे कोई कियानुष्ठान हो जब तक उसका प्रयोजन नहीं बताया है तब तक उसे ग्रहण कीन करेगा।।२।। तत्रास्य प्रकरणस्य प्रमाणतदाभासयोलंक्षणमभिषेयम् । घनेन च सहास्य प्रतिपाचप्रतिपादक-भावलक्षणः सम्बन्धः । सम्यानुष्ठानेष्ठपयोजनं तु साक्षात्तत्त्वसण्युरात्तिरेव-'इति वक्ष्ये तयोलंक्ष्म'

जिसका फल नहीं बताया है ऐसे सब प्रकार के ही शास्त्रों का बुद्धिमान् बादर नहीं करते हैं, इसलिए शुरु में ही प्रयोजन बताना चाहिए।।३॥

शास्त्र का प्रयोजन जब मालूम पड़ता है तब उस फल की प्राप्ति की घाशा से युक्त हुए विद्वदुगण उस शास्त्र को पढ़ने-ग्रहण करने में प्रवृत्त होते हैं, ग्रतः प्रयोजन ग्रवस्य कहना होगा।।४।।

जब तक इस वाक्य का यह बाज्य — पदार्थ है और यह फल है ऐसा संबंध नहीं जोड़ा जाता है तब तक वह बाक्य ग्रसंबद्ध प्रलाप स्वरूप होने से ग्रयोग्य ही कहलाता है।।।।।

इसलिए जो ग्रन्थकर्ता शास्त्रव्याख्यान करना चाहते हैं उनको उस शास्त्र का कारण, प्रयोजन —फल तथा शक्यानुष्ठानादि सभी कहने होंगे, ग्रन्थथा वह ग्रन्थ निष्फल हो जावेगा ॥६॥

इन संबंधादिके विषयों में से इस प्रकरण प्रयोत् परीक्षामुख ग्रन्थ का प्रमाण भीर प्रमाणाभास का लक्षण कहना यही ग्रन्निये है, इसका इसके साथ प्रतिपाद्य इत्यनेनाऽभिधीयते । 'प्रमाणादर्थसंसिद्धिः' इत्यादिकं तु परम्परयेति समुदायाथः । घयेदानी अपुत्पतिद्वारेणाऽत्रयवार्थोऽभिधीयते । यत्र प्रमाणावन्दः कर्तृ करणमावसाधनः-प्रव्यपयियोभेंदाऽभेदात्मकत्वात्
स्वातन्त्र्यसायकतमत्वादिवन्दकापेक्षयात् द्वादाऽविरोधात् । तत्र क्षयोपद्यमविषयेभवात्-'स्वपरप्रमेयस्वरूपं प्रमित्रीते ययावञ्चाताति 'इति प्रमाणमात्मा, स्वपरष्ठसूणपरिण तस्यापरतन्त्रस्याऽक्षमः एव हि
रूपं सावनप्रमाणाक्रवेताभिषानां,स्वातन्त्र्येण विविधातत्वात्-स्वपरकाशत्मकस्य प्रदोपादेः प्रकाशाधिधानवत् । साधकतमत्वादिविवकायौ तु—प्रमीयते येन तत्प्रमाणं प्रमितिमात्रं वा-प्रतिवन्धापाये प्रादुभू'तविकानप्रयिस्य प्राधान्यात्र्यस्य प्रदीपादैः प्रमाणारात्मकप्रकाशवत् ।

प्रतिपादकभाववाला संबंध है, इसमें शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजन तो यही है कि प्रमाण और तदाभास के जानने में निप्राता प्राप्त होना इस बात को "बक्ष्ये" कहंगा इस पद के द्वारा प्रकट किया है इसका साक्षात फल ग्रजान की निवत्ति होना है. प्रमाण से प्रयं की सिद्धि होती है इत्यादि पदों से तो इस ग्रन्थका परंपरा फल दिखाया गया है, इस प्रकार प्रथम श्लोक का समुदाय अर्थ हुआ, अब एक एक पदों का ग्रवयवरूप से उनकी व्याकरण से व्यूत्पत्ति दिखलाते हैं, इस श्लोक में जो प्रमाणपद है वह कर्न साधन, करणसाधन, भावसाधन इन तीन प्रकारों से निष्पन्न है, क्योंकि द्रव्य ग्रीर पर्याय दोनों ही ग्रापस में कथंचित् भेदा-भेदात्मक होते है। स्वातन्त्र्य विवक्षा. साधकतमिवविक्षा और भावविवक्षा होने से तीनों प्रकार से प्रमाण शब्द बनने में कोई विरोध नहीं माता है। कर्तुंसाधन स्वातन्त्य विवक्षा से प्रमाण शब्द की निष्पत्ति कहते हैं - क्षयोपशम के विशेष होने से अपने को और पर रूप प्रमेय को जैसा का तैसा जो जानता है वह प्रमाण है, "प्रमिमीते अर्थात जानाति इति प्रमाणं" कर्त साधन है, मायने आत्मा अर्थात अपने और पर के ग्रहण करने में परिएत हम्रा जो जीव है वही प्रमास है, यह कर्त साधन प्रमास शब्द के द्वारा कहा जाता है। क्योंकि स्वातन्त्र्य विवक्षा है, जैसे अपने और पर को प्रकाशित करने वाला दीपक स्वपर को प्रकाशित करता है ऐसा कहा जाता है। साधकतमादि विवक्षा होने पर "प्रमीयते अनेन इति प्रमाणं करण साधनं अथवा प्रमितिमातं वा प्रमाणं भावसाधन प्रमाण पद हो जाता है, इन विवक्षाओं में जाना जाय जिसके द्वारा वह प्रमारा है अथवा जानना मात्र प्रमारा है ऐसा प्रमाण शब्द का अर्थ होता है, इस कथन में मूख्यता से प्रतिबंधक-ज्ञानावरणादि कमों का अपाय अथवा क्षयोपशम होते से उत्पन्न हुई जो ज्ञानपर्याय है उसका माश्रय है-जैसे दीप की कांति युक्त जो शिखा-ली है बही प्रदीप है। इस भेदाभेदयोः परस्परपरिहारेणावस्थानावन्यतरस्यैव वास्तवस्थादुभयात्मकत्वमगुक्तम्; इत्य-समीक्षितािषधानम्; वाषकप्रमाणाभावात् । अनुपलम्भो हि वाधकं प्रमाणम्, न नात्र सोऽस्तिसकत-भावेषूभयात्मकत्वप्राहकत्वेनैवािक्षताऽस्खलत्प्रत्ययप्रतीतेः । विरोधो वाषकः; इत्यप्यसमीचीनम्; उपलम्भसम्भवात् । विरोधो ह्यनुपलम्भसाध्यो यथा-तुरङ्गमोत्तमाङ्गे ग्रुङ्गस्य, प्रत्यया स्वरूपेणापि तहतो विरोधः स्यात् । न चानयोरेकत्र वस्तुन्यनुपलम्भोत्तिष्रभेदमात्रस्य भेदमात्रस्य वेतरिनरपेक्षस्य वस्तुन्यप्रतीतेः । कल्ययताप्यभेदमात्रं भेदमात्रं वा प्रतीतिरवश्याऽम्युपगमनीया-तिष्ठवन्यत्वाहानु-

प्रकार प्रमास इस पद का व्याकरण के अनुसार निरुक्ति अर्थ हुआ । इसका सरलभाषा में यह सार हुआ कि प्रमाण मायने ज्ञान या आत्मा है ।

श्रंका — भेद श्रीर श्रभेद तो परस्पर का परिहार करके रहते हैं श्रतः या तो भेद रहेगा या श्रभेद ही रहेगा। ये सब एक साथ एक में कैसे रह सकते हैं, श्रथांत् कुर्व् साधन आदि में से एक साधन प्रमाण में रहेगा सब नहीं। इसलिये एक को भेदाभेदरूप कहना श्रयक्त है।

समाधान—ऐसा यह कहना ठीक नहीं क्योंकि एक जगह भेदाभेद मानने में कोई बाधा नहीं भ्राती है, देखिये—यदि भेदाभेद रूप बस्तु दिखाई नहीं देती तो, या भेदाभेद को एकत्र मानने मैं कोई बाधा भ्राती तो हम आपकी बात मान लेते किन्तु ऐसा बाधक यहां प्रमाण के विषय में कोई है ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ उभयात्मक भेदाभेदात्मक-द्रव्यपर्यात्मक ही निर्दोषज्ञान में प्रतीत होते हैं।

शंका—भेद श्रीर श्रभेद में विरोध है —एक का दूसरे में श्रभाव है —यही बाचक प्रमाण है।

समाधान—ऐसा नहीं है, क्यों कि एक दूसरे में वे भेदाभेद रहते ही हैं। म्रतः जब वैसा उपलब्ध ही होता है तब क्यों विरोध होगा, विरोध तो जब वस्तु बैसी उपलब्ध नहीं होती तब होता है, जैसे घोड़े के सींग उपलब्ध नहीं है म्रतः सींग का घोड़े में विरोध या अभाव कहा जाता है, किन्तु ऐसा यहां नहीं है, यदि वैसे उपलब्ध होते हुए भी विरोध वताया जाय तो स्वरूप का स्वरूपना से विरोध होने लगेगा। भावाभाव का एक वस्तु में मनुपलंभ भी नहीं है, बल्टे भेदरहित मकेला प्रभेद या भेद हो वस्तु में विसायी नहीं देता है, तथा भेद या प्रभेदमात्र की मनवाही कल्पना ही मले कर लो किन्तु भतीति को मानना होगा, क्योंकि प्रतीति-अनुभव से ही वस्तु व्यवस्था होती है, ऐसी भ्रतीति तो सर्वत्र भेदाभेदरूप ही हो रही है तो फिर व्यर्थ का

व्यवस्थायाः । सा चेदुभयात्मन्यप्यस्ति कि तत्र स्वतिद्धान्तविषमग्रहनिबन्धनप्रद्वेष्ए-प्रप्रामाण्डिकत्व-श्रसङ्कादित्यलमतिप्रसङ्कोन, प्रनेकान्तसिद्धिप्रकमे विस्तरेणोपकमात् ।

वक्ष्यमाणानक्षणसिक्तप्रमाणनेदमनिर्भरणानन्तरसक्तप्रमाणविश्वेषसाधारणप्रमाणकाणपुरःसरः 'प्रमाणाद' इत्येकच्चनिर्दशः इतः। का हेतो । प्रप्येतेऽभित्तप्यते प्रयोजनाणिभिरित्ययाँ हेय
उपादेयक्ष । उपेक्षणीयस्यापि परित्यजनीयत्वाद्धं यत्वम् ; उपादानिष्ठयां प्रत्यकर्मभावाक्षोपादेयत्वम्,
हानिक्र्यां प्रति विपर्ययात्तत्वम् । तथा च लोको वदति 'श्रहमनेनोधेक्षणीयत्वेन परित्यक्तः' इति ।
सिद्धित्ततः प्रादुर्भावेऽभित्यतिप्रमामिक्तिक्ष्रोप्यते । तत्र ज्ञापकश्रक्तणाद् भत्तः प्रादुर्भावतकाणाः
सिद्धितंह एक्षते । समीचीना सिद्धिः स्विद्धिरपैत्य संसिद्धः 'श्रयंससिद्धः' इति । स्रनेन कारणान्त-

ग्रपना सिद्धान्त रूप बड़ा भारी ग्राग्रह या पिशाच जिसका निमित्त है ऐसा जो भेदाभेद में द्वेष रखना है वह ठीक नहीं है, यदि द्वेष रखोगे तो अप्रमाणिक कहलाग्रोगे, इस प्रकरण पर श्रव बस हो, ग्रथित् इस प्रकरण पर श्रव ग्रीर ग्रविक यहां कहने से क्या लाभ श्रागे श्रनेकान्त सिद्धिके प्रकरण में इसका विस्तार से कथन करेंगे।

धागे कहे जाने वाले लक्षण से युक्त जो प्रमाण है उसके भेदों को नहीं करते हुए अर्थात् उनकी विवक्षा नहीं रखते हुए यहां सूत्रकारने संपूर्ण प्रमाणों के विशेष तथा सामान्य लक्षण वाले ऐसे प्रमाण का "प्रमाणात्" इस एकवचन से निर्देश किया है "प्रमाणात्" यह हेतृ अर्थ में पंचमी विभक्ति हुई है, प्रयोजनवाले व्यक्ति जिसे चाहते हैं उसे अर्थ कहते हैं। वह उपादेय तथा हेयरूप होता है, उपेक्षणीय का हेय में अन्तर्भाव किया है, क्योंकि उपादान किया के प्रति तो वह उपेक्षणीय पदार्थ कर्म नहीं होता है, भ्रौर हेय किया का कर्म बन जाता है, अतः हेय में उपेक्षणीय सामिल हो जाता है जगत् में में क्हा जाता है कि इसके द्वारा मैं उपेक्षणीय होने से छोड़ा गया हूं।

श्रसत् की उत्पत्ति होना श्रथवा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना श्रथवा पदार्थं ज्ञान होना इसका नाम सिद्धि है, इन तीन अर्थों मैं श्रथीत् उत्पत्ति, प्राप्ति, ज्ञाप्त अर्थों में से यहां पर ज्ञापक का प्रकरण होने से असत् का उत्पाद होना रूप उत्पत्ति अर्थं नहीं लिया गया है । सधीचीन अर्थं सिद्धि को अर्थंसंसिद्धि कहते हैं, इस पद के द्वारा अन्य कारण जो कि विपरीतज्ञान कराने वाले हैं उनसे अर्थंसंसिद्धि नहीं होती ऐसा कह दिया समक्तना चाहिए। जाति, प्रकृति आदि के भेद से होने वाले उपकारक पदार्थं की सिद्धि का भी यहां ग्रहण हो गया है, इसी को बताते हैं — अकेले अकेले निम्ब, लवरा आदि रसवाले पदार्थों में हम

लोगों को द्वेषबुद्धि होती है, परन्तु उन्हीं विषयों में निम्ब के कीड़े तथा ऊंट भ्रादि को जाति के कारण ही श्रमिलाषा बृद्धि पैदा होती है, मतलब-नीम में हमको हैयज्ञान होता है और ऊँट मादि को उपादेय ज्ञान होता है, सो ऐसा विपर्यय होकर भी दोनों ही ज्ञान जाति की अपेक्षा सत्य ही कहलावेंगे, ऐसे ही हम जिसे चाहते हैं ऐसे चन्दन मादि वस्त में उन ऊट मादि को द्वेष बुद्धि होती है-हेयबुद्धि होती है, पित्तप्रकृतिवाले पुरुष को उष्णस्पर्श में द्वेष भीर वात प्रकृतिवाले पुरुष को उसी में भ्रभिलाषा होती है भीर इसके उल्टे शीतस्पर्श में पित्तवाले की राग-स्नेह ग्रीर वात प्रकृतिवाले की द्वेष पैदा होता है, किन्तु इन दोनों के ज्ञानों को असत्य नहीं कहना, क्योंकि यह हेय का परिहार भीर उपादान की प्राप्ति कराने में समर्थ है, जैसे प्रसिद्ध सत्यज्ञान समर्थ है। दसरी बात यह भी है कि हित श्रीर अहित की व्यवस्था या व्याख्या-लक्षण तो उपकारक और अपकारक की अपेक्षा से होता है, जो उपकारक हो वह हित और जो भ्रपकारक हो वह महित कहलाता है, उसके समान मर्थात स्व पर प्रमेय का स्वरूप प्रतिभासित करने वाले प्रमाण के समान जो भासे-मालम पड़े वह तदाभास कहलाता है, वह तदाभास मायने प्रमाणाभास अनेक प्रकार का है, सभीके मत को माननेवाली है बुद्धि जिनकी ऐसे विनय वादी, सर्वथानित्य, सर्वथा क्षिणिक इत्यादि एकान्तमती का तत्त्वज्ञान, ग्राप्तलक्षरा से रहित पृथ्वों के द्वारा हमा ग्रागम, सन्निकर्ष, निविकल्पज्ञान, ग्रप्रत्यक्षज्ञान, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञान, प्रविनाभावरहित प्रनुमानज्ञान, उपमादिज्ञान, संशय, विपर्यय एवं ग्रनध्यवसाय ये सबके सब ही ज्ञान तदाभास-प्रमाणाभास कहलाते हैं, क्योंकि इन जानों से विपर्यय होता है -अपने इच्छित स्वर्ग, मोक्ष का निर्दोष बोध नहीं होता है, तथा इस लोक मैं मुख द:ख के साधन भूत पदार्थों का सत्यज्ञान प्राप्ति आदि सिद्धियां भी नहीं होती हैं. ब्लोक में प्रमाण पद पहिले ग्रहण हुआ है क्योंकि

गमाऽविनाभाविकलिलङ्गनिबन्धनाऽभिनिबोधादिक संवयविषयाँसानध्यवसायक्षानं च, तस्माद् विषयंयोऽभिलवितायंस्य स्वर्गापवगविरत्नवक्षतत्त्वाधनस्य वेहिकसुव्वदुःक्षादिसाधनस्य वा सम्प्राधिक्षक्षिः स्वर्णापवगविराम् वा सम्प्राधिक्षिक्षः स्वर्णापवगिनिवाद्यः । न चैतदिविद्यः ; सम्याकासस्य निवश्चेयदागत्तेः सक्तपुरुवायोपयोगित्वात्, निव्वत्त्रस्य प्रेतावतां तदर्वत्वात्, प्रमाणेतरिविकस्यापितप्रसाध्ययः । तदाभावस्य तृक्षप्रकाराऽसम्भवादप्रधान्यम् । इति हेत्वयं । पुरुवार्थतिद्यस्यापितप्रसाध्ययः विद्वति हतोः 'तयोः' प्रमाणतवाशासयो 'लक्ष्म' प्रसाधारस्य स्वर्णावत्वावि हतोः 'तयोः' प्रमाणतवाशासयो 'लक्ष्म' प्रसाधारस्य स्वर्णायः । स्वर्णायः स्वर्णायः स्वर्णायः । स्वर्णायः स्वर्णायः स्वर्णायः । स्वर्णायः स्वर्णायः ।

ननु चेदं वक्यमार्गं प्रमाणेतरलक्षां पूर्वशाक्षाप्रसिद्धम्, तद्विपरीतं वा ? यदि पूर्वशाक्षाऽ-प्रसिद्धम्-तिकृतदृष्युत्पादनप्रयासो नारम्भणीयः-स्वरुचिवरचितत्वेन सतामनादरणीयत्वात्, तत्प्रसिद्धं

वह मुख्य है, उसमें प्रवानता असिख भी नहीं है, सम्यखान मोक्ष का कारण होने से सभी पुरुषार्थों में उपयोगी है, तथा बुद्धिमान इसी सम्यखान के लिये प्रयत्न करते हैं और प्रमाण तथा अप्रमाण का विवेक—भेद भी प्रमाणज्ञान से ही होता है, तदाभास से मोक्षसाधन का जान इत्यादि कार्य नहीं होते हैं, अत: वह गौण है। "इति" यह अव्यय पद हेतु अर्थ में प्रयुक्त किया है, पुरुषार्थ की सिद्धि और असिद्धि में कारण होने से इस प्रकार "इति" का अर्थ है। "तयो." अर्थात् प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण—असाधारण स्वरूप व्यक्तिभेद से जो उनका ज्ञान कराने में समर्थ है ऐसा लक्षण कहूंगा लक्षण तो व्युत्पत्ति-सिद्धि करने योग्य होता ही है ग्रतः उसका स्पष्टरूप प्रपार्थक्षरण कहूंगा, इस "वक्ष्य" पद से प्रन्थकार आचार्य संपूर्ण लक्ष्य और लक्षण भाव को ग्रन्छी तरह जाननेवाले होते हैं, तथा पर का उपकार करने में इनका मन लगा रहता है, ऐसा समक्ष्ता चाहिये।

शंका — यह आगे कहा जानेवाला प्रमाग धीर तदाभास का लक्षरा पूर्व के शास्त्रों में प्रसिद्ध है या नहीं, यदि नहीं है तो उसका लक्षण करने में प्रयास करना व्ययं है क्योंकि वह तो अपने मनके अनुसार रचा गया होने से सण्डनों के द्वारा आदरणीय नहीं होगा, धीर यदि पूर्व शास्त्र प्रसिद्ध है तब तो बिलकुल कहना नहीं, क्योंकि पिष्ट पेषण होगा।

समाधान — इसका समाधान होने के लिए ही सिद्ध और ध्रन्य ऐसे दो पद दिये हैं। "सिद्ध" इस विशेषण से न्युत्यादन के समान लक्षण करने में स्वतन्त्रता का तु नितरामेतन ब्युत्पादनीयं-पिष्टपेवणान्न ङ्गादित्याहु - सिद्धमल्पम् । मध्यमिवसेषणेन श्रुत्पादनवत्तल्ल-सिण्प्रस्पयने स्वातन्त्र्यं परिद्वृतम् । तदेव प्राक्तवस्त्र्यमिदं पूर्वशास्त्रपरम्पराप्रमाण्प्रसिद्धं लन्नुपायेन प्रतिपाण प्रज्ञापरिपाकार्षं श्रुत्पायते-न स्वरुषिदिर्चितं-नापिप्रमाणानुपपमं -परोपकारिनयत्वेततो सम्बक्कतो विनेयविस्वादने प्रयोजनामावात् । तयाभूतं हि वदन् विसंवादकः स्यात् । 'प्रत्यम्' इति विशेषणेन यवस्यत्र धक्तक्तद्वर्देविस्तरेणाकः प्रमाणेतत्त्रकाण्णतेत्वा संवेपेण विनेयव्युप्तादात्रामिष्रमित्र वित्वयम् स्वित्यम् स्वित्यम् सित्यस्य स्वत्यम् सित्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यः । कालकारोरपरिमाण्कृतं तु लाववं नेह गृह्यतेतस्य श्रुत्पादन्वस्यस्यास्यारात्, क्वित्तस्याविषे श्रुत्यादन्वस्यस्य स्वत्यस्यः।

निरसन किया है, अर्थात्—अकलंक देव से रचित जो कुछ लक्षण है जो पूर्वाचार्य प्रणीत शास्त्रपरम्परा से स्नाया है उसीको थोड़ उपायों से शिष्यों की बुद्धिका विकास होने के लिए कहा जाता है, ब्रतः स्वरुचि से नहीं बनाया है, ब्रीर न प्रमाण से असिद्ध ही है, क्योंकि परोपकार करनेवाले प्रन्यकार शिष्य को ठगने में कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते हैं। यदि मन चाहा पूर्व शास्त्र से अप्रसिद्ध वाधित ऐसा लक्षण करते तो वे विसंवादक कहलते। "अल्पम" इस विभोषण से जो अन्य ग्रन्थ में अकलंकािद के द्वारा विस्तार से कहा है उन्हींके उस प्रमाण तदाभास लक्षण को संक्षेप से विनेय-शिष्य-को समफाने के लिये कहा जाता है, ब्रतः पुनरुक्त दोष भी नहीं आता है, ब्रतः पुनरुक्त दोष भी नहीं आता है, ब्रतः पुनरुक्त दोष भी नहीं आता है

ग्रंका — जो लक्षण प्रत्यग्रन्थों में बिस्तारपूर्वक कहा है उसीको यहां संक्षेप से कहेंगे तो विस्तार रुचिवाले शिष्य उस लक्षण का ग्रादर नहीं करेंगे। जो पुरुष विशेष को जानना चाहता है वह उस विशेष ज्ञान के उपायभूत अन्य ग्रन्थ मौजूद होते हुए इस संक्षेपबाले ग्रन्थ में क्या ग्रादर करेगा।

समाधान—ऐसा नहीं है, हम ग्रन्थकार तो ग्रन्थ बृद्धिवाले शिष्यों के लिये कहते हैं ग्रथींत् संक्षेप से जो तत्त्व समक्षना चाहते हैं उनके लिये कहते हैं। यहां पर लघुता जो है वह काल की या शरीर की नहीं लेना क्योंकि जो काल से अल्प न हों प्रयांत् ज्यादा उम्रवाले हों या ग्रन्थ उम्र वाले हों ग्रीर शरीर से छोटे हों या बड़े हों उनको तो कम बुद्धिवाले होंने से समकायेंगे, मतलब-जो शिष्य संक्षेप से व्युत्पत्ति करना चाहते हैं उन शिष्यों के लिये यह ग्रन्थ रचना का प्रयास है. प्रतिपादक तो प्रतिपाद के कस्याऽप्युपलम्भात् । तस्मादिभिप्रायकृतिमिह् लाघवं गृक्षते । येषां संक्षेपेस्य व्युप्तस्यिभिप्रायो विनेयानां तान् प्रतीदमिभिषीयते-प्रतिपादकस्य प्रतिपाद्यास्ययसर्वातत्वात् । 'श्रकथितम्' [पास्मिनि स्० १।४।११] इत्यनेन कर्मसंज्ञायां सत्यांकर्मस्मिष्

नतु बेहदेवतानमस्कारकरणमन्तरेणैबोक्तम्रकाराऽऽदिश्कोकाभिषानमाचार्यस्याऽयुक्तम् । प्रवि-ह्नेन शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं हि फलमुद्वियेष्टरेवतानमस्कारं कुर्वाणाः शास्त्रकृतः शास्त्रादौ प्रतीयन्ते; इत्यप्त्यसमीक्षिताभिषानम्; बाङ्नमस्काराःकरणेणि कायमनोनमस्कारकररणात् । त्रिविषो हि नमस्कारो-मनोवाकाशरण्येदात् । दृश्यते चातिलकृषायेन विन्ययुश्यादनमन्त्रा धर्मकीर्त्यादीना-मप्त्रवेविषा प्रवृत्तिः-वाङ्नमस्कारकरण्यमन्तरेणैव "सम्यग्कानपृत्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिः" [न्याविक १११ ] इत्यादि वास्योपन्यासात् । यद्वा वाङ्नमस्कारोऽय्यनेवादिक्लोकेन कृतो प्रन्यकृता; तथाहि-मा प्रस्तरङ्गक्षहिरङ्गानत्वामप्राविद्याः, प्रण्यते शब्दते वेनार्थोऽवादाणः चन्दः, मा चाणुष्टव

भ्राज्ञय के अनुसार कथन किया ही करते हैं। पाणिनिव्याकरण के "अकथितं" इस सूत्र से कर्म भर्थ में "अल्पं सिद्धं लक्ष्म" इन पदों में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है।

र्यंका— इष्टदेव को नमस्कार किये बिना ही शास्त्रकारने जो शास्त्र की शुरुधात में श्लोक कहा है वह झयुक्त है, क्योंकि निर्विष्न शास्त्र रचना पूर्ण हो इत्यादि फलों का उद्देय लेकर नमस्कार करके शास्त्रकार शास्त्र रचते हैं ऐसा देखा गया है।

समाधान — यह शंका ठीक नहीं, यथिप वाजिक नमस्कार न किया हो, किन्तु कायिक तथा मानसिक नमस्कार तो किया हो है, मन, वचन, काय के भेद से नमस्कार तीन प्रकार का होता है। देखा भी गया है कि अन्यमती धर्मकोति आदि ने जल्दी से शिष्यों को ज्ञान हो इस बुद्धि से वाजिक नमस्कार किये विना ही "सम्यग्ज्ञान पूर्विका सर्वंपुरुषार्थं सिद्धिः" ऐसा प्रारम्भिक सूत्र बनाया है, अथवा प्रस्थकार माणिक्यन्ते ने इस परीक्षामुख प्रस्थ की शुरुधात में वाजिक नमस्कार भी किया है, देखिये — अन्तरंग लक्ष्मी अमंतवनुष्ट्य और बहिरंग कक्ष्मी अष्ट प्रातिहार्योदिक हैं, उनको "मा" कहते हैं। "अण्यते प्रयः येन असी अणः माच अणस्व माणो, प्रकृष्टी माणौ यस्य असी प्रमाणः" प्रपात् अण कहते हैं शब्द या दिव्यध्विन को, मा अर्थात् सम्वसरण आदि विभूति और अण मायने दिव्यध्विन, ये दोनों गुण प्रसाधारण हैं, अन्य हिर, हर, बह्या में नहीं पाये जाते हैं, अतः उत्कृष्ट गुणींके धारक भगवान् सर्वंज्ञ ही "प्रमाण" इस नाम के धारक हुए उनसे अर्थात् अहँत सर्वंज से अर्थ संसिद्धि होती है भीर तदा-

माणी, प्रकृष्टी महेश्वराखसम्पविनी माणी यस्थाऽसी प्रमाणी भगवान सर्वज्ञो रहेश्टाऽविरुद्धवाक् व, तरमाशुक्तप्रकारार्थसंसिद्धिभंवित तदमासाल् महेश्वरादेविपयंगस्तरसंसिद्धभावः । इति वश्ये तयो-लंदम 'सामग्रीविशेषविश्लेषवाऽधिकावार्यमाणीच्यिम्' इत्याखसावारयस्वरूपं प्रमाण्या । क्रिवि-विश्वरु ? सिद्धं वस्यमाणुप्रमाणुप्रसिद्धम्, तद्विपरीतं तु तदाभासस्य; तत्राऽत्यं संसितः यथा भवित तथा, लवीयसः प्रति वश्ये तयोलंक्ष्मेति । शाक्षारम्भे वाऽपरिमितगुणोदधेनंगवतो गुणुलब्ध्यावर्ण्यमेव वाक्सुतिरिय्यसमितप्रसङ्कः ।।

प्रमासाविशेषलक्षसोपलक्षसाकाङ्क्षायास्तत्सामान्यलक्षसोपलक्षसपूर्वकत्वात् प्रमासस्वरूप-विप्रतिपत्तिनिराकरसहारेसाञ्चाषतस्यामान्यलक्षसोपलक्षसायेदमभिषीयते —

## स्वादवीर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥ १ ॥

भास से धर्थात् महेरवरादि से विपर्यय-धर्थिदि का प्रभाव होता है, इस कारण मैं उन उन प्रमाण धौर तदाभास का लक्षण कहूंगा, धर्यात् अहँतादि का लक्षण "सामग्री विशेष विरुत्ति पितासिलावरण मतीन्द्रियमशेषतो मुख्यम्" इत्यादि सूत्र से कहूंगा, यह लक्षण कैसा है ? सिद्ध है प्रधांत् प्रमाण का लक्षण तो प्रसिद्ध है भीर तदाभास की समीचीनता सिद्ध नहीं है, ऐसा वह लक्षण सिक्षारूप से अल्पबृद्धि वालों के लिये कहूंगा। इस प्रकार शास्त्र की आदि में अपरिमित गुणों के घारक भगवान् के थोड़े से गुणों का वर्णन करना ही वाचनिक नमस्कार है। अतः नमस्कार के विषय में ज्यादा कहने से अब वस रहो। प्रमाण का सामान्य लक्षण पूर्वक ही विशेष लक्षण होता है, अतः प्रमाण के स्वरूप के वारे में जो विवाद है उसे दूर करते हुए प्रवाधित ऐसा सामान्य लक्षण कहते हैं।

#### स्त्रापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥१॥

स्व का और बन्य घटादि पदार्थों का संख्यादि से रहित निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है।

इस सूत्र में "प्रमाएग की अन्ययानुपरित्त" ऐसा हेतु है, विशेष्य की अन्य से पृथक् करना विशेषण का फल है। प्रव्याप्ति, प्रतिव्याप्ति ग्रीर प्रसंभव इस प्रकार लक्षण के तीनों दोषों से रिहृत तथा प्रन्यमतों के प्रमाणों के लक्षण का निरसनकरने वाला यह प्रमाणका लक्षण श्री माणिक्यनंदी ग्रावार्य के द्वारा लक्षित किया गया है, इस प्रमाण के पांच विशेषण हैं—स्व, अपूर्व, ग्रायं, व्यवसायात्मक ग्रीर ज्ञान, इनमें से

#### प्रमास्त्रतान्ययानुपपते रिस्ययमत्र हेतुई १०व्यः । विशेषसां हि व्यवच्छेदफलं भवति ।

"स्व" विशेषण द्वारा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष मानने वाले मीमांसक का तथा दूसरे ज्ञान से उसे ग्राहक मानने वाले नैयायिक का खंडन होता है, प्रथित् ज्ञान स्व को जानने वाला है, प्रथ्वे विशेषण से धारावाहिक ज्ञान का निरसन किया है, तथा सर्वथा हो अपूर्व वस्तु का ग्राहक प्रमाण होता है ऐसा माननेवाले भाट्ट का निरसन किया है, ग्राधांत् प्रमाण कथांचित् अपूर्व अर्थ का ग्राहक है, प्रथं—इस विशेषण से बीद्ध के प्रमाण का खंडन होता है, क्योंकि विज्ञानाई तवादी, चित्राहैतवादी ज्ञान के द्वारा ज्ञान का ही मात्र ग्रहण होता है, क्योंकि ज्ञानमात्र ही तत्त्व है ऐसा वे मानते हैं, उन्हें समफाने के लिए कहा है कि ज्ञान धर्म को—पदार्थ को जानने वाला है। बीट ही ज्ञान के निर्विकल्प—प्रनिक्चायक मानते हैं सो उसका खंडन करने के लिये प्रमाण के लक्षण में व्यवसायात्मकण यह विशेषण प्रस्तुत किया है, ज्ञान विशेषण तो सिन्नकर्ष, कारक साकल्य इन्द्रियवृत्ति, ज्ञातुच्यापार आदि प्रज्ञानरूप वस्तु को ही प्रमाण माननेवाले वैशेषक भ्रादि का निरसन करने के लिये उपस्थित किया है। इस प्रकार इन पांचों विशेषणों से विशिष्ट जो है वही प्रमाण है ऐसा ग्रस्तुण तथा निर्दोष लक्षण का यहां पर प्रणयन किया है।



# कारक साकल्यवाद-पूर्वपक्ष

नैयायिक कारक साकत्य को प्रमाण मानते हैं, प्रमाणों की संख्या उनके यहां चार मानी गई है। १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ घागम। इन प्रमाणों को जो उत्पन्न करता है वह कारक साकत्य कहलाता है। पदार्थ को जानना एक कार्य है। और कार्य जो होता है वह घनेक कारणों से निष्पन्न होता है, एक से नहीं। वे को कारण हैं उन्हें ही कारक साकत्य कहते हैं।

"अत्रेदं ताबबु विचायंते कि प्रमाणं नाम किमस्य स्वरूपं कि वा लक्षणमिति, ततः तत्र सूत्रं योजयिष्यते, तदुच्यते-अव्यभिचारिणीमसंदिग्धासर्योपलिंब विदम्ती बोधाबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्। बोधाबोधस्वभावा हि तस्य स्वरूपं, अव्यभिचारादि-विशेषणार्थोपलिंधसाधनत्वं लक्षणम्" (न्याय मंजरी पृ० १२)

प्रयं:—यहां पर यह विचाराच्छ है कि प्रमाण किसका नाम है, क्या उसका स्वरूप थीर लक्षण है? सो उसका उत्तर देते हैं—प्रव्यभिचारी तथा संशय रहित पदार्थ की उपलब्धि होना है ऐसे स्वरूप को जो धारण करती है वह बोध तथा अबोध अर्थात् ज्ञान और अज्ञान लक्षण वाली सामग्री ही प्रमाण कहलाती है, इस सामग्री में ज्ञान को उत्पन्न करने वाले अनेक कारक या कारण हैं। ग्रतः इसको कारक साकल्य कहते हैं, यही प्रमाण है, क्योंक पदार्थ के जानने में यह साधकतम है। बोध भौर अबोध तो प्रमाण का स्वरूप है, ग्रीर अव्याध तो प्रमाण का स्वरूप है, ग्रीर अव्याध तो प्रमाण शब्द करण लब्धि कराना उसका लक्षण है, यहां पर कोई शंका करे कि प्रमाण शब्द करण साधन है "प्रमीयते अनेनित प्रमाण" साधकतम को करण कहते हैं, सोक्षकतम यह शब्द अतिवाय को सूचित करता है, अर्थात् "अतिवायने साधक हो उसे साधकतम कहते हैं, सो यहां सामग्री को प्रमाण माना है तो कीन किससे साधक हो उसे साधकतम कहते हैं, सो यहां सामग्री को प्रमाण माना है तो कीन किससे साधक होगा। क्योंक सामग्री तो एकरूप है। श्रव इस प्रकार को शंका का समाधान करते हैं— जिस कारण से करणसाधन प्रमाण शब्द है उसी कारण से सामग्री को—कारक साकल्य को—प्रमाण माना है, क्योंकि अनेक कारकों के होने पर नहीं होता है, अतः कारकसाकल्य ही प्रमाण है, उन

अनेक कारकों में से किसी एक को विशेष नहीं मान सकते, क्योंकि सभी के होने पर तो कार्य होता है, और उनमें से एक के भी नहीं होने पर कार्य नहीं होता है, यही बात कही है कि— "अनेक कारकसिन्नधाने कार्य घटमानमन्यतरव्यपगमे च विघटमानं कस्मै अतिष्यं प्रयच्छेत्। व चातिष्यः कार्यजन्मिन कस्यचिदवधायेते सर्वेषां तत्र व्याप्रयमारण्डवात्" [न्याय मंत्ररी पृ० १३] प्रयात्— अनेक कारकों के निकट होने पर तो कार्य होता है और उनमें से एक के नहीं होने पर कार्य नहीं हो पाता है, अतः किसी एक को अतिष्य युक्त नहीं कह सकते। यहां तो सभी कारकों का उपयोग होता है और इसीलिए तो इस सामग्री का नाम कारक साकत्य है, इस कारक साकत्य या सामग्री के अंदर कोई कारक वोधच्य है और कोई अवोधस्वस्य है, अतः "वोधावोधस्वभावा तस्य स्वस्थि" ऐसा कहा है, अर्थात् प्रकाश, इन्द्रियादि अवोध स्वभाववाले कारक हैं और ज्ञान वोधस्वभावात्वात्य है। वस ! इन्हीं का समूह कारकसाकत्य है, यही प्रमा का साधकतमकरण् है, ग्रतः यही प्रमाण है।

# पूर्वपक्ष समाप्त \*

# कारकसाकल्यवादः

तत्र प्रमाणस्य क्षानमिति विशेषणेन 'सम्यभिचारादिविशेषण्विशिष्टार्थोपलव्धिजनकं कारकसाकत्यं साथकतमत्वात् प्रमाणम्'इति प्रत्याख्यातम्; तस्याज्ञानरूपस्य प्रमेयार्थवत् स्वपरपरिच्छितौ साथक-तमत्वाभावतः प्रमाणस्वायोगात्-तस्परिच्छितौ साधकतमत्वस्याज्ञानविरोधिना क्षानेन व्यासत्वात् । छिबौ परस्वादिना साधकतमेन व्यभिचार इस्ययुक्तम्; तस्परिच्छितावितिविशेषणात्, न बलु सर्वत्र साधकतमत्वं क्षानेन व्याप्तं-परस्वादेरपि क्षानरूपस्य हुत्त् । अज्ञानरूपस्यापि प्रदीपादेः स्वपरपरि-च्छितौ साधकतमत्वोपलम्भारोन तस्याश्च्यासिरिस्यप्यकुत्तम्; तस्योपचारात्तत्र साधकतमस्वय्यवहारात् ।

प्रमाण के लक्षण में "ज्ञान" यह जो विशेषण दिया है सो इस विशेषण से जरन्नैयायिक के द्वारा माना गया जो कारकसाकल्यवाद है जिसका खंडन हो जाता है, म्रर्थात् नैयायिक कहते हैं कि व्यभिचारादिशोषों से रहित विशिष्ट म्रर्थ का ज्ञान कराने वाला कारकसाकल्य है, मत: यह प्रमाण है, सो इस कथन का "ज्ञान" विशेषण से खंडन हो जाता है, क्योंकि कारकसाकल्य म्रजानल्प है, वह प्रमेय-पदार्थ के समान म्रपना भौर पर का ज्ञान कराने में साथकतम हो ही नहीं सकता है, म्रत: प्रमाण नहीं होगा, पदार्थ की परिच्छित्त-जानकारी के लिये म्रजान का विरोधी ज्ञान ही साथकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्त-जानकारी के लिये म्रजान का विरोधी ज्ञान ही साथकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्त-जानकारी के लिये म्रजान का विरोधी ज्ञान ही साथकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्त की तो ज्ञान के साथ ही ब्याप्ति है।

प्रश्न-छिदनिक्रया में तो परशु-कुठार-ग्रादि श्रज्ञानी ही साधक हो जाते हैं।

उत्तर—नहीं, यहां परिच्छित्ति का प्रकरण है, सर्वत्र साधकतम ज्ञान ही हो यह नहीं कहा है, क्योंकि साधकतम ध्रीर ज्ञान की व्याप्ति करेंगे, तब तो कुठारादि भी ज्ञानरूप बन जायेंगे।

क्रंकाः—स्व धौर पर की परिच्छित्ति में धज्ञानरूप भी दीपक में साधकतमा देखी जाती है, धतः श्रतिक्यान्ति दोघ श्राता है। साकत्यस्याच्युपचारेण सायकतमत्वोपगमे न किचिदनिष्ट म् मुरूयरूपतया हि स्वपरपरिच्छितौ सायक-तमस्य ज्ञानस्योत्पादकत्वात् तस्यापि सायकतमत्वम्; तस्माच प्रवास्यं कारचे कार्योपकारात्-प्रज्ञं वै प्रास्मा इत्यादिवत् । प्रदोपेन मया दृष्टं चक्षुवाऽवगतं भूमेन प्रतिपक्षमिति लोकव्यवहारोऽप्युपचारतः; यया ममाऽयं पुरुषक्रज्ञतिति-तेवां प्रमिति प्रति कोभेन व्यवचावात्, तस्य त्वपरेखाव्यवचानात्तम्यु-क्षम्। न च व्यपदेशमात्रात्यारमाधिकवस्तुव्यवस्या 'नड्बलोदकं पादरोगः, इत्यादिवत् । ततो यद्वोधा-ज्ञोषक्षस्य प्रमासालापिशानकम् —

'लिखित सक्षिणो क्रुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्' [ ] इति तत्प्रत्याख्यातम्; ज्ञानस्यैवा-ऽनुपचरितप्रमाणव्यपदेशाहृत्यात् । तथाहि-यदात्राऽपरेण व्यवहितं न तत्तत्र मुक्यक्पतया साधक-

समाधान-यह शंका अयुक्त है, दीपक में तो उपचार से साधकतमपना माना है, ऐसा ही कारकसाकल्य की उपचार से साधकतमपना मानी तो हम जैन को कुछ अनिष्ट नहीं है, मुख्य रूप से स्वपर की परिच्छित्ति में तो ज्ञान साधकतम है, ग्रीर उसको उत्पन्न कराने में कारण होने से कारकसाकल्य को भी साधकतमपना हो सकता है, इस तरह प्रमाण के-ज्ञान के कारण में कार्य का उपचार करके ग्रन्न ही प्राण है, इत्यादि के समान कहा जाता है, ग्रथीत प्रमाण का जो कारण है उसको भी प्रमाण कहना यह उपचारमात्र है, श्रांख के द्वारा जाना, दीप से जाना, धम से जाना इत्यादि लोक व्यवहार भी मात्र भौपचारिक है, "यह पुरुष मेरी आंखे हैं" इत्यादि कहना भी उपचार है, क्यों कि इनके द्वारा होने वाली जानकारी के प्रति ज्ञान का व्यवधान पड़ता ही है, ज्ञान में तो ऐसा नहीं है, वह तो अव्यवधान से वस्तू को जानता है, उपचारसे कोई पारमाधिक वस्तुव्यवस्था नहीं होती है, जैसे "नड्वलोदकं पादरोगः" नडवलोदक पादरोग है, घास से युक्त जो जल होता है उसे नडवलोदक कहते हैं, उससे पैर में रोग होता है, तालाब आदि में गंदा पानी होता है, उसमें बार बार पैर देने से पैर में ''नारू" नामका रोग हो जाता है, उसमें घटने के नीचे भाग में घागे के समान प्राकारवाले लंबे २ दो इन्द्रिय कीड़े निकलते हैं, पैर में छेद भी हो जाते हैं, सो पैर में रोग होने का कारण होने से उस पानी को भी रोग कहना उपचार मात्र है ] सो नड्वलोदक पादरोग है ऐसे कहने मात्र से कोई साक्षात् जल ही रोग नहीं बन जाता है, इस प्रकार वास्तविक वस्तु को जानने के लिए ज्ञान ही साधकतम है, भीर उपचार से कारक साकल्यादि भी सावकतम है; यह सिद्ध हुआ। कोई ज्ञान और ग्रज्ञान को समानरूप से प्रमाण बताते हैं, "लिखितं साक्षिणो भक्तिः प्रमाणं त्रिविधं तकव्यवचेत्राह्मं, यथा हि चिक्कदिकियायां कुठारेण व्यवहितोऽयस्कारः, स्वयस्परिच्छितो विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पितं साकस्यादिकमिति । तस्मात् कारकसाकस्यादिकं साधकतमव्यपदेशार्हं न भवति ।

किंच; स्वरूपेश प्रसिद्धस्य प्रमास्तत्वादिव्यवस्या स्यामान्यवामितप्रसञ्जात्-न च साकत्यं स्वरूपेस्य प्रसिद्धम् । तस्त्वरूपं हि सकलान्येव कारकास्मि, तद्धमी वा स्यात्, तस्कार्ये वा, पदार्थान्तरं

स्मृतम्", नैयायिक वैशेषिक तो लिखित भ्राद्य को प्रमाण मानते हैं, भ्रषांत् राज-शासनादि के जो कानून लिखे रहते हैं वही प्रमाण है ऐसा कहते हैं, जिसमें साक्षी देनेवाले पुरुष हों वे पुरुष भी प्रमाण हैं (अथवा साक्षी देनेवाला पुरुष भी प्रमाण हैं) तथा-मुक्तिः—उपभोग करनेवाला या जिसका जिस वस्तु पर कब्जा हो वह पुरुष प्रमाण है, ऐसा तीन प्रकार का प्रमाण मानने वाले का भी ज्ञान पद से खंडन हो जाता है, क्योंकि वह भी अज्ञानरूप है, वास्तविक प्रमाण तो ज्ञान ही होगा, इसी को भीर भी सिद्ध करते हैं— जो अन्य से ध्यवहित होकर जानता है वह साषकतम नहीं होता, जैसे वढ़ कुल्हाड़ी से व्यवहित होकर लकड़ी को काटता है। पर के द्वारा माना गया कारकसाकत्यादिक भी स्व पर की परिच्छित्ति में ज्ञान से व्यवहित होते हैं, भतः वे साषकतम नहीं होते हैं।

भावार्ष —नैयायिक झादि वेदवादियों का मान्यग्रन्थ "याज्ञवल्क्य स्मृति" नामका है, उसमें लिखित प्रादि प्रमाणों के विषय में इलोक है कि—

> प्रमाणं लिखितं श्रुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् । एषामन्यतमामावे दिञ्यान्यतमश्रुच्यते ॥२॥

> > — अध्याय २

अर्थ —िलिखितप्रमाण, मुक्ति प्रमाण, साक्षीप्रमाण, इस प्रकार मानुष प्रमाण के ३ भेद हैं, राज्यशासन के अनुसार लिखे हुए जो पत्र हैं, वे लिखित प्रमाण हैं, उपभोग करनेवाला अर्थात् जिसका जिस वस्तु पर कब्जा है वह व्यक्ति या उसका कथन भुक्ति प्रमाण है, जिस वस्तु के विषय में विवाद होने पर उसके निर्णय के लिए जो साक्षीदार होते हैं उन पुरुषों को ही साक्षी प्रमाण कहते हैं, साक्षी पुरुषों के विषय में लिखा है कि —

वा गत्यन्त्रराभावात् ? न तावत्सकलान्येव तानि साकत्यस्वरूपम्; कर्नुंकर्मभावे तेवां करएएखानुप-पत्ते: । तद्भावे वा—प्रत्येवां कर्नुंकर्मरूपता, तेवामेव वा ? नतावदन्येवाम्, सकलकारकव्यति-रेकेसान्येवामभावात्, भावे वा न कारकसाकत्यम् । नापि तेवामेव कर्त्न्कर्मरूपताः करएएलाम्यु-पगमात् । न चैतेवां कर्त्नुकर्मरूपासामपि करएएलं-परस्परविरोवात् । कर्नुता हि झानविकीवांप्रयत्ना-

> तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधानाः भ्रष्टजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ।।६८।।

> > ---बच्याय २

अर्थ — जो पुरुष तपस्वी हैं, दानशील, कुलीन, सत्यभाषी, घमंपुरुषाधीं, सरल-परिणामी, पुत्रवाला तथा धनिक है वह किसी विषय में साली दे सकता है अन्य नहीं, और मो इस विषय में उस ग्रन्थ में बहुत लिखा है, जैनाचार्य ने इस प्रकार के प्रमाण के लक्षण का निरसन किया है कि ऐसे प्रमाण तो सभी ही धजानरूप हैं, क्योंकि वस्तुतत्व को जानने के लिए एक ज्ञान ही अन्यवहितरूप से साधकतम-करण है, ग्रन्थ कोई भी वस्तु नहीं।

दूसरी बात यह है कि जो स्वरूप से प्रसिद्ध जात होता है उसी में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध हो सकती है, अप्रसिद्ध में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती अर्थांत् प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती अर्थांत् प्रमाणपने की व्यवस्था नहीं वन सकती है, अन्यथा प्रतिप्रसंग होगा। प्रयात् जो स्वरूप से रहित है—स्वरूप से प्रसिद्ध नहीं है ऐसे कारकसाकत्य को स्वीकार करते हो तो खरिवधाण को भी स्वीकार करना चाहिए, कारकसाकत्य का स्वरूप तो प्रसिद्ध है नहीं। कारक साकत्य का स्वरूप प्रचल्ध है नहीं। कारक साकत्य का स्वरूप प्रचल्ध है नहीं। कारक साकत्य का स्वरूप है श्रा कारकों का कार्य, या प्रम्थ कोई पदार्थ कारक साकत्य का स्वरूप है? प्रा कारकों को कारक-साकत्य कही है, येदा सकलकारकों को कारक-साकत्य कहते हैं, ऐसा प्रयम पक्ष तो तो कत्त्री कमें आदि में करणाना नहीं होने से वह बनता नहीं, जब कर्त्ता कमें को भी करणा मानोगे तो सकलकारकों में सभी करण-रूप होने से अन्य किसी को कर्त्ताकमें बनाप्रोगे या उन्हीं को ? प्रन्य को तो कहना नहीं वयाँ कि सकलकारकों को छोड़कर ग्रन्थ कोई है ही नही यदि है तो वह सकल-कारक ही कारक साकत्य है, यह कहना ग्रसत्य ठहरता है, यदि कहो कि उन्हीं को

बादता स्वातन्त्र्यं वा, निर्वेत्पंत्वादिषमेयोशित्यं कर्मत्वम्, करणुत्यं तु प्रवानिक्रयाऽनाधादत्वमित्येतेचां क्यमेकत्र सम्भवः तम्र सकलकारकाणि वाकत्यम् ।

नापि तडमै:-स हि संयोगः, प्रत्यो वा ? संयोगव्रेकः; व्यास्याऽनन्तरं-विस्तरतो निवेशात् । व्यन्यक्रोत्; नास्य साकन्यरूपता प्रतिव्रसङ्गात्-व्यस्तार्थानामपि तत्सम्प्रवात् । कि चाऽसी कारकेम्यो-

प्रवाल को कर्म कर्ता आदि हैं वे करणुरूप होकर भी पुनः कर्ता धादि रूप बन जाते हैं ऐसा कहना हो तो वह बेकार है, क्योंकि वे तो करणरूप बन चुके हैं, उन्हों को कर्ता धीर कर्म करना पुनः करणरूप करना ऐसा तो परस्पर में विरोध है। ज्ञान, चिकीर्या, प्रयत्न की आधारता जहां है वहीं कतृंता है। निर्वर्त्य आदि धर्म को कर्म कहते हैं, प्रधान किया का जी धाधार नहीं वह करण है, मीमांसक मतमें निम्न प्रकार से कर्ता, कर्म और करण कारकों के लक्षण माने गये हैं—ज्ञान का धाधार धर्यात् जिसमें ज्ञान हो वह कर्ता है, तथा चिकीर्या अर्थात् करने की जिसकी इच्छा है वह कर्ता है और प्रयत्न के धाधार को कर्ताकारक कहते हैं। प्रयवा स्वतन्त्र को कर्ता कहते हैं। कर्मकारक के ने भेद हैं, निर्वर्त्य, प्राप्य, विकार्य, जाय्य है और वस्तु की उत्पन्त होती है वह निर्वर्त्य करने हैं, सिंद वस्तु ग्रहण करना प्राप्य है और वस्तु की किया में विकार करना विकार्य है, करण कारक-जानने रूप या छेदनादि प्रधानरूप जो कियाएं हैं उनका जो आधार नहीं है वह करणकारक कहलाता है इस प्रकार आप लोग कर्ता आदि का लक्षण मानते हैं, सोय वह सब भिन्न २ लक्षण वाले होने से एक जगह एक को ही सब कर्ता धादि रूप धाप कैसे बना सकते हैं, धार्व नहीं बना सकते, ग्रतः सकल कारकोंको कारकसाकत्य कहना सिद्ध नहीं हुआ।

कारकों के घम को कारकसाकत्य कहना भी नहीं बनता, धम न्या है, क्या वह संयोग रूप है, या अन्य प्रमेयता आदि रूप है। संयोग रूप घम को कारकसाकत्य कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि हम संयोग का धागे निषेध करनेवाले हैं, अन्य कहो तो सकल रूपता नहीं रहेगी। आठिप्रसंग होगा, व्यस्त—एक एक—भी कारक साकत्य कहलावेंगे। तथा वह घम कारकों से अभिन्न है ऐसा कहो तो दोनों अभिन्न होने से एकमेक ही आवेंगे, अतः या तो घम ही रहेगा या सात्र कारक ही रहेंगे। यदि घम भिन्न है तो संवस्य होना मुक्किल है, तथा संवंध मान भी लिया जावे तो एक धम का सभी कारकों में एक साथ रहना संभव नहीं, क्योंकि अनवस्थादि दोष आते हैं,

ऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तः वा ? यद्यव्यतिरिक्तः, तदा वर्ममात्रं कारकमात्रं वा स्यात् । व्यतिरिक्ताव्ये स्व-म्बन्धाऽविद्धः । सम्बन्धेऽिंग वा सकतकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धेऽनेकदोषदुष्टसामान्यादिरूपता-पत्तिः । कमेण सम्बन्धे सकतकारकवर्मता साकत्यस्य न स्यात्-यदैव हि तस्येकेन हि सम्बन्धो न तदैवाऽन्येनेति ।

नापि तत्कार्यं साकत्यम्—नित्यानां तज्जननस्वमावत्वे सर्वेदा तदुत्पत्तिप्रसक्तिः, एकप्रमाखी-त्पत्तिसमये सकततदुत्पाचप्रमाखीत्पत्तिश्च स्यात् । तचाहि-यदा यज्जनकमस्ति-तत्त्वदोत्पत्तिमस्त्रसिद्धम्,

तथा कारकों के धर्म को सामान्यरूप होने का भी प्रसंग ग्राता है, क्योंकि सामान्य ही पैसा होता है. यगपत अनेक व्यक्तियों में वही रहता है और कारक धर्म भी यदि ऐसा षानने में आता है तो वह सामान्य के समान ही होगा, और वह सामान्य के समान ही अनेक दोषों से दूषित माना जायगा, सामान्य एक और नित्यरूप झापने माना है. इसी प्रकार इस धर्म को भी एक और नित्यरूप भापको मानना पडेगा, तथा नित्य और एक रूप मानने पर ही उस धर्म की ग्रनेक कारकों में यूगपत वृत्ति होगी ग्रीर ऐसी ही बात ग्राप कह रहे हो, यदि कारकों का धर्म कारकों में ऋष से रहता है ऐसा कहो तो सकल कारकों का धर्म साकल्य है ऐसा फिर नहीं कह सकते, क्योंकि जब वह एक में है तब वह उतने ही में ही है, अन्य कारक तो फिर उस धर्म से रहित हो जावेंगे। कारकों के कार्य को साकल्य कहो तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारक तो नित्य हैं, यदि वे कार्य करेंगे तो सर्वदा करते ही रहेंगे, इसी प्रकार दूसरा दोष यह भी होगा कि एक प्रमाण के उत्पन्न होते समय ही उन कारकों के द्वारा उत्पादन करने योग्य सभी प्रमाणों की उल्पत्ति हो जावेगी, यही बताया जाता है-जब जिसका पैदा करने वाला रहता है तब उसकी होना प्रसिद्ध ही बात है, जैसे कि उसी काल का माना गया एक प्रमाण उत्पन्न हो जाता है, पूर्वोत्तरकाल में होने वाले सभी प्रमाणों का कारण तो उस विवक्षित समय में मौजूद ही रहता है; क्योंकि आत्मादि कारण नित्य हैं, यदि इन भात्मादि कारणों के होते हुए भी सभी प्रमाणों की उत्पत्ति नहीं होती है तो फिर वह कभी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से तो बस सारा संसार ही प्रमाण से रहित हो जावेगा, ग्रात्मादिकारण सतत् मौजूद रहते हुए भी वे प्रमाण भूत कार्य तो अपने योग्य काल में ही होते हैं ऐसा कही तो उन आत्मादिक का कार्य प्रमाण है ऐसा कह ही नहीं सकते हो, विरोध भाता है, देखो - वे भात्मादिक कारण तो हैं. पर फिर भी वह प्रमाणभून कार्य नहीं हुआ और पीछे अपने आप यों ही वह यवा तत्कालाजिमतं प्रमाणम्, प्रस्ति च पूर्वोत्तरकालभाविनां सर्वप्रमाणानां तदा नित्याभिमतं जनकमात्माविकां कारणमिति । प्रात्मादिकारणे सत्यि तेवामनुत्यत्ती ततः कदावनाप्युत्यत्तिर्वं स्मादित सकलं जगत् प्रमाण्यविकतमात्मचेत । प्रात्मादी तत्करणवस्य सत्यिप स्वयमेव तेवां यवाकालं प्रावे तत्कार्यताविरोच न्तिस्मान् सत्यप्यभावात्-स्वयमेवाय्या भावात् । न च स्वकालेपि तत्सद्भावि प्रावे प्रावात्तवात् । न च त्यापि तत्प्रति कारण्यस्यप्रेयदेवीयोपिति सक्तव्यम् प्रात्माविकारणस्यभावात् । त्यापि तत्प्रति कारण्यस्यप्रेयदेवीयोपिति सक्तव्यम् प्रात्मावानास्यमत् स्वयप्यनालो-चितवचनम्; सामवायाऽसिद्धौ समवेतत्वाऽसिद्धौ । यदा प्रमुष्टा । यद्याप्यम् यद्भवित तदा तत्र तवाज्ञस्यस्तिः

हो गया, यदि तुम कहो कि जब ध्रपने कालमें प्रमाण कार्य उत्पन्न होता है तब ध्रात्मादि पदार्थ तो मौजूद ही रहते हैं अत: उनके सद्भाव में कार्य हुआ ऐसा माना जाता है तो ऐसी मान्यता में ध्राकाशादिक को भी कारण मानना होगा, क्योंकि ये भी प्रमाण की उत्पत्ति के समय मौजूद ही रहते हैं, ये कहीं इवर उघर जाते नहीं धौर नष्ट भी होते नहीं हैं।

नैयायिक — आकाश को भी प्रमाण का कारण मानना ( अर्थात् कारक साकल्य के अन्दर आकाश को भी लेना ) हमें इष्ट ही है, अतः हसारे ऊपर कोई दोष नहीं दे सकते।

जैन — ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो आत्मा एवं अनात्मा में जो भेद या विभाग है वह नष्ट हो जाता है, मतलब — जो प्रमाण का कारण है वह आत्मा है, और जो प्रमाण का कारण नहीं है वह अनात्मा है इस प्रकार का भेद नहीं रहेगा, क्योंकि भ्रापने जड़ भात्मा को भी प्रमाण का कारण यान लिया है। जहां पर प्रमिति-ज्ञान-रहता है वह तो भ्रात्मा है और जिसमें प्रमिति-ज्ञान-समवेत नहीं होता वह भ्राकाश है, ऐसा आत्मा और भ्रमात्मा के विभाग का कारण तो मौजूद ही है।

जैन—यह रूपन भी विना विचारे किया है, क्योंकि प्रभीतक जब समवाय नामक पदार्थ ही सिद्ध नहीं है तो फिर समवेत कैसे सिद्ध हो सकता है, प्रयात् नहीं हो सकता।

नैयायिक—जो जब जहां जैसा होता है तब तहां वैसे ही झात्मादि कारख उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं, इसलिए एक साथ सब प्रमाण उत्पन्न नहीं होते हैं। करस्यसमयंस्वान्नं कदा सक्तन्नप्रमाणोत्यत्तिप्रसक्तिरित्यप्यसम्भाज्यम्; तत्स्वभावभूतसाम्ब्यंभदमम्बरेस्य कालादिभेदायोगात्, अन्यया दृष्टस्य पृषिज्यादिकार्यनानात्वस्याङ्ग्रष्ट्वपाधिवादियरमाण्यादि-कारएणवातुविच्यं किमर्थं समप्येते ? नित्यस्वभावमेकभेव हि किचित्समर्थनीयम् । यथा च कारएए-जातिभेदमन्तरेस्य कायभेदोनोपपचते तथा तच्छातिभेदमन्तरेस्यापि । न च ययैक्याधक्त्यकमनेकाः वाक्तीविभाति तत्राप्यमेकधक्तिपरिकल्पनेऽनवस्याप्रसङ्गात्, तयैव तदनेकं कार्यं करिष्यतीति वाच्यम्; यदो न भिन्नाः शक्तीः कयाविच्छक्त्या कश्चिद्धारयतीति जैनो मन्यते-स्वकारसक्कापात्वात्मकः स्वैवाऽयोगादात ।

जैन — यह कथन ठीक नहीं, क्यों कि झात्मादि में फिस स्वभाव माने बिना कार्य में भेद नहीं बनता, यदि स्वभाव भेद के बिना ही कार्य में देश भेद और काल भेद होता तो फिर पृथिवी झादि अनेक प्रकार के कार्यों को देखकर उन कार्यभेदों के हारा कारएारूप परमाणुओं में भेद काहे को माना जाय, अर्थात् पृथ्वी, जल, अ्रानि, वायु इन चारों के परमाणु पृथक् पृथक् क्यों मानते हो, आपको तो ब्रह्मवादी के सरमान एक ही नित्य स्वभाववाला कोई कारएा मान लेना चाहिये, इस प्रकार कारण की जाति में भेद हुए बिना कार्य में भेद नहीं होता है यह सिद्ध हुआ, उसी प्रकार उत्तिक्ति के बिना भी कार्य में भेद नहीं एक सकता है, यह भी सिद्ध हो जाता है।

शंका — आत्मादिक कारणरूप पदार्थ जिस एक शक्ति के द्वारा धनेकों शक्तिओं को धारए। करता है, उन धनेकों शक्तियों को धारए। करने में भी तो अनेक शक्तियों की उसे जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से तो धनवस्था आती है, अतः कारण-रूप वस्तू एक शक्ति के द्वारा ही धनेकों कार्य करती है ऐसा मानना चाहिए।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं —हम जैन किसी भी वस्तु को उसकी शक्ति से भिन्न नहीं मानते हैं, अर्थात् आत्मा किसी एक ही शक्ति के द्वारा सर्वथा भिन्न ऐसी अनेक शक्तियों का घारक है इस प्रकार से नही मानते हैं, आत्मा आदिक पदार्थ जब किसी अन्य अवस्था-पर्यायरूप-से उत्पन्न होते हैं तब वे नाना शक्ति स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं ऐसा हमने स्वीकार किया है।

नैयायिक— सहकारी की अपेक्षा लेकर धात्मादि कारण कार्य को करते हैं और सहकारी कारण अनेक प्रकार के होते ही हैं, अतः कार्य में नानापना पाया जाता है। सहकारिसव्यवेक्षाणां जनकरवा हे शकालस्वभावभेदः कार्यं न विरुध्यतहस्यि वार्तम्; नित्यस्यानुपकार्यतया सहकारं अक्षाया प्रयोगात् । सहकारित्णो हि भावाः कि विशेषाधायित्वेन, एकार्यकारित्वेन वाशिधीयन्ते ? प्रवम्पके किसती विशेषस्योगिषः प्राप्तको वा तैविधीयते ? भेदे सम्बन्धासित्वे स्तदवस्यमेवाकारकत्यनेतियां पूर्वीवस्यायामित्र प्रभादप्यानुवयते । तदसिद्धिभ्र समनाया-दिसम्बन्धस्याग्ने निराकित्वम्याणस्यत् तुमसिद्धा । विभिन्नातिस्यात्वार्त्तरस्यमाणस्यत् तुमसिद्धा । विभिन्नातिस्यात्वार्त्तरस्याभ्रेति नित्यते त्यात्वयस्योऽप्रिक कर्षात्वयस्यये कारकत्वात् । द्वितीयपक्षे तु कथनेतेषां नित्यता तयात्व विभावस्यानमात्रित्वे स्वत्वार्त्त्रस्य स्वत्वयस्य कारकत्वात् । द्वितीयपक्षे तु कथनेतेषां नित्यता तयात्व स्वनात्वारस्य विभावस्य स्वत्वारस्य स्वत्यारस्य स्वत्वारस्य स्वत्वारस्य स्वत्वारस्य स्वत्वारस्य स्व

जैन-यह जवाब भी ठीक नहीं है, क्योंकि झात्मा श्रादि पदार्थ तो नित्य हैं, उन्हें सहकारी की अपेक्षा ही कहां है, यदि जबरन मान भी लिया जावे तो सहकारी पदार्थ ग्रात्मादि में विशेष अतिशयपना लाते हैं ? या कि ग्रात्मा के साथ एकरूप होकर कार्य करते हैं ? प्रथम पक्ष लिया जाय तो वे सहकारी हैं, उनके द्वारा विशेषता जो ग्रावेगी वह भिन्न रहेगी भयवा अभिन्न ? यदि भिन्न है तो उसे कौन जोडेगा. भीर बिना सम्बन्ध जुड़े सहकारी की उपेक्षा से रहित जैसे वे कार्य नहीं करते थे वैसे ही उनके मिलने पर भी नहीं करेगे. क्योंकि उनकी अतिशयरूप विशेषता तो भिन्न ही पड़ी है. समवायादि संबंध भी उस विशेषता को आत्मादि के साथ जुड़ा नहीं सकते, क्यों कि समवाय का खण्डन आगे होने वाला ही है. और यदि नैयायिक उस भिन्न श्रतिशय से ही कार्य की उत्पत्ति मान लेंगे तब तो उनका कारकसाकल्य कल्पनारूपी शिल्पी के द्वारा बनाया हमा काल्पनिक हो जायेगा क्योंकि म्रतिशय ने ही सब कार्य किया है. दसरा पक्ष माना जाय कि सहकारी की विशेषता आत्मादिक से अभिन्न है सो ऐसा मानने से भारमादि पदार्थ नित्य कैसे रहेगे, क्योंकि वे भारमादि पदार्थ उत्पाद विनाशात्मक सहकारीके अतिशय से अभिन्न होने के कारण उत्पाद विनाशात्म हो जायेंगे, जैसा कि अतिशय का स्वरूप उत्पाद विनाशात्मक है। एकार्थ होकर आत्मा ग्रीर सहकारी कारण कार्य करते हैं यह पक्ष तो हम मानते हैं, किन्तु आत्मादि तो अपरिसामी हैं. बत: सहकारी कारणों के संयोग के पहिले और पीछे उनके संयोग से रहित ग्रवस्था में भी वे कार्य करते रहेंगे तो ऐसी हालत में सहकारी कारणों के मिलने पर साथ ही वे कार्य करते हैं यह नियम नहीं बनेगा, तथा कोई भी पदार्थ कालामन्यसिन्नधानेऽपि तत्कारिस्वासम्भवात्, सम्भवे वा पर एव परमार्थतः कार्यकारको भवेत् म्वास्मित तु कारकव्यपदेशो विकल्पकल्पितो भवेत् । तथा चान्यस्यानुपकारित्यो भावमनपेदयैव कार्यै तिद्विकतेम्य एव सहकारिम्यः समुत्पद्येत । तैम्योऽपि वा न भवेत्, स्वयं तेषामप्यकारकत्वात् पररूपैएवेव कारकत्वात् । अतः सर्वेषां स्वयमकारकत्वे पररूपे, प्राप्यकारकत्वात् तद्वार्तोच्छेदतो न कुतिम्रात् किचिबुत्यद्येत । ततः स्वरूपीव भावाः कार्यस्य कतीर इति न कदाचित्तत्वियोपरितः स्यात् ।

सहकारी कारण मिलने के बाद भी पररूप से कार्य नहीं करते हैं भ्रषांत् सहकारीरूप से कार्य नहीं करते हैं, अपनेरूप से ही कार्य करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्वतः अकारक हैं वे सहकारी के मिलने पर भी कार्यों के कारक नहीं हो सकते, यदि वे कार्यों के कारक होते हैं तो सहकारी ने ही कार्य किया यही माना जायगा, तो ऐसी हालत में आत्मा में कारकपना मानना काल्पनिक ही ठहरता है, अतः अनुपकारी उस वेकार आत्मादिक की अपेक्षा के बिना ही वे भ्रकेले सहकारी ही कार्य उत्पन्न करले लगेंगे, अथवा उनसे भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे सहकारी भी तो स्वतः अकारक ही हैं। आत्मादिक की सहायता से ही वे कार्य करने में योग्य माने गये हैं, अन्त में तो सारे के सारे (आत्मा सहकारी आदि ये सब ) स्वयं जब कार्य करने में असमर्थ हैं तब एक दूसरे की सहायता से भी इनमें कार्य करने की झमता नहीं आ सकने से कारक की बात ही समाप्त हो जाती है, अर्थात् ऐसी हालत में किसी से भी कुछ कार्य नहीं उत्पन्न हो सकेगा, इसलिये इस आपत्त को दूर करने के लिये प्रत्येक पदार्थ स्वतः ही कार्य करते हैं ऐसा साना जावे तो कार्य का होना कभी नहीं रकेगा—हमेशा ही कार्य होता रहेगा।

नैयायिक — कार्य सामग्री से उत्पन्न होते हैं, और सामग्री जो होती है वह दूसरे २ अनेक कारणरूप होती है, इसलिये नित्य धात्मादि एक एक पदार्थ से कार्य उत्पन्न नहीं होते हैं, भने ही उन धात्मादिक में कार्य करने का स्वभाव है।

जैन — नैयायिक का यह कथन गलत है, क्योंकि ये धारमादिक ध्रकेले क्रम से कार्य कर लेते हैं तो फिर उन कार्यों की धनेक तरह की भिन्न भिन्न काल में होने वाली दूसरी दूसरी सामग्री की क्या जरूरत है, उन कार्यकर्ता धारमादिक नित्य पदार्थों को जो कि कार्य करने की सामर्थ्य घारण कर रहे हैं उनको खुद ही सारे कार्य कर डालना चाहिये, यदि वे नहीं करेंगे तो उनमें ऐसी सामर्थ्य काहे को मानना, वस्तु में

कार्य को उत्पन्न करने का स्वभावकार्य की उत्पत्ति के बाद अनुमान से सिद्ध होता है, देखों अनुमान से यह बात सिद्ध है कि आत्मादि पदार्थ अकेले समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वे कार्य के अजनक हैं, जो जिसको पैदा नहीं करते वे उसके उत्पादक नहीं माने हैं, जैसे गेंहूं जौ के अंकुर को पैदा नहीं करते सो वे उसके उत्पादक नहीं माने गये हैं। आत्मा आकाश ग्रादि अकेले रहकर कभी भी उत्तरोत्तर काल में होनेवाले तथा कारणान्तर की अपेक्षा रखनेवाले कार्यों को नहीं करते हैं, अतः वे आत्मादिक उन कार्यों के जनक नहीं हैं।

नैयायिक — कारणान्तर की अपेक्षा लेकर कार्य को करना ऐसा ही आरमा-दिक का स्वभाव है, अतः वे अकेले कार्य नहीं करते, सहकारी सहित अवस्था और उस से रहित अवस्था इन दोनों में स्वभाव भेद भी नहीं है, वे तो हमेशा कारणान्तर की अपेक्षा लेकर कार्य करने के जातिस्वभाव को नहीं छोड़ते हैं।

जैन — नैयायिक की ऊपर कही हुई यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि कारणा-त्तर की निकटता होते हुए भी वे धारमादि तो स्वरूप से कार्य करते हैं और स्वरूप तो सहकारी के मिलने से पहिले भी था, धतः उन्हें तो पहिले भी कार्य करना ही चाहिये, यदि सहकारी के द्वारा उन धारमादि कारकों में अतिकाय आता है धौर उस धातिकाय के कारण ही कार्य होता है तो फिर उस उपकारक धतिकाय से कार्योस्त हुई, धारमादि तो व्यर्थ हुए। यदि अनुपकारक वेकार उस आत्मादि में आवर्तद कारकपना स्वीकार किया जाय तो फिर चाहे जो वस्तु चाहे जिसकी उत्पत्ति में बिना कारण ही कर्तास्प मानी जानी चाहिये, जैसे कि वस्त्र बनाने में जुलाहा कारण है तो वह मिट्टी से घड़े के बनाने में भी कारण मान लेना चाहिए; इस प्रकार का इस क्वायं जननस्वमावतायाः सर्वदा मावात्, तदप्यपेशलम्; यतः प्रत्ययान्तरसिष्ठमानेऽपि स्वरूपेर्युवास्य कार्यकारिता, तब प्रागप्यस्तीति प्रागेवातः कार्योत्पत्तिः स्यात् । प्रत्ययान्तरभ्यश्चास्यातिध्यसम्भवे तदपेक्षा स्यादुपकारकेष्वेवास्याः सम्भवात्, अन्ययाऽतिप्रसङ्गात् । तत्सिष्ठधानस्यासिष्ठधानतुत्यत्वाव केवल एवासी कार्यं कुर्योत्, अकुर्वश्च केवलः सिह्तावस्थायां च कुर्वेन् कवमेकस्वभावो भवेद्विवद्ववर्माच्यासतः स्वभावभेदानुषङ्गात् ?

किञ्च सकलानि कारकारिए साकल्योत्पादने प्रवर्तन्ते, ग्रसकलानि वा ? न तावत्सकलानि साकल्यासिद्धी तत्सकलत्वासिद्धे: । ग्रन्योऽन्याश्र्यश्च-सिद्धे हि साकल्ये तेषां सकलरूपतासिद्धिः,

मान्यता में अतिप्रसंग आता है, नित्य आत्मादिक पदार्थ में सहकारी की निकटता हो तो भी वह नहीं के बराबर है, आत्मादिक पदार्थों को तो अकेले रहकर ही कार्य कर लेना चाहिए. यदि वे आत्मादिक अकेले कार्य को नहीं करते और सहकारी सहित होकर करते हैं तो फिर उनमें एक स्वभावता कहा रही. अर्थात सहकारी हो तो कार्य करना और नहीं तो नहीं करना ऐसे उनमें दो स्वभाव तो हो ही गये. इस तरह भनेक विरुद्ध धर्मस्वरूप हो जाये उनमें स्वभावभेद मानना ही पड़ेगा। धच्छा धाप हमको यह बताधो कि सभी कारक साकल्य को उत्पन्न करने में प्रवृत्ति करते हैं या कुछ थोड़े से कारक? सभी तो कर नहीं सकते, क्योंकि सभी साकल्य ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो सकल कैसे सिद्ध होगा। तथा ऐसी मान्यता में अन्योन्याश्रय दोष भी आता है अर्थात साकल्य सिद्ध होने पर कारकों में सकलरूपता की सिद्धि होगी और उसकी सकलरूपता की सिद्धि होने पर साकल्य की सिद्धि होगी, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं पायेंगे, यदि द्वितीय पक्ष की अपेक्षा लेकर "कछ थोडे से-असकल कारक-साकल्य की उत्पन्न करेंगे" ऐसा कहा जाय तो अतिप्रसंग दोष धावेगा, धर्यात फिर कारक साकल्य यह नाम ही विरुद्ध हो जावेगा । दूसरी बात यह है कि जिस स्वभाव की निकटता से यह कारक समृह साकल्य को उत्पन्न करता है, उसी स्वभाव के द्वारा वह प्रमा-ज्ञान-को ही क्यों नहीं पैदा करेगा, प्रयात करेगा ही, तो फिर उस साकल्य को व्यर्थ में मानने की क्या जरूरत है. अर्थात कारक समृह से साकल्य और साकल्य से ज्ञान का पैदा होना ऐसा क्यों मानना, सीधा कारक समृह ही जान को पैदा करे, यदि कही कि कारण के बिना प्रमा-ज्ञान उत्पन्न नहीं होती तो साकल्य में भी एक भिन्न करण मानना चाहिए और इस तरह मानने से अनवस्था दोष आयेगा, यदि कहा जाय कि साकल्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, अतः उसमें तिस्वद्यौ च साकस्यसिद्धिरिति । नाप्यसककात्यितप्रसक्तः । किच्च यया प्रस्यासस्या तवाविचान्येतानि साकस्यमुत्यादयिन्य तयैन प्रमामप्युत्यादयिन्यत्तीति वर्षा साकस्यकस्यनः । करण्यक्तरित्य प्रमोत्यस्य भावे साकस्यकस्यन्य । करण्यक्तरित्यस्याकस्यस्यादोषोऽयम् ; सात्मानः करण्यसेयोगादेरतीन्द्रियस्याध्यक्षः विविधः वर्षाप्यक्रस्य । केवलं विविधः वर्षोप्यक्रस्य करण्यस्य । केवलं विविधः वर्षोप्यक्रस्य करण्यस्य स्वार्थे स्वार्ये स्वार्थे स्वा

कोई दौष नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रात्मा मन प्रादिका संयोग तो अतीन्द्रिय है वह तो इन्द्रियों के प्रत्यक्ष है नहीं, सिर्फ बिशिष्ट पदार्थ का जानने रूप जो कार्य है कि जो अध्यक्ष से सिद्ध है वह करण के बिना नहीं हो सकता सो इतने मात्र से यदि करण को मानते हो तो वह करण अन्तरंग मन रूप भी होता है, ऐसी हालत में साकत्य ज्ञानरूप कार्य को करता है ऐसा निष्चय तो नहीं रह सकता, इसलिये प्रारंभ में जो चार पक्ष रखे थे उनमें से तीसरा पक्ष — सकलकारकों के कार्य को साकत्य कहते हैं — ऐसा जो है वह भी ठीक नहीं रहा।

इसी प्रकार पदार्थान्तर भी साकल्यरूप नही हो सकता है, क्योंकि जगत् के समस्त पदार्थों में साकल्यरूपता का प्रसङ्ग प्राप्त हो जावेगा, ध्रयति संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब साकल्यपने को प्राप्त हो जावेंगे, धौर पदार्थ तो हमेशा ही उपलब्ध होते रहते हैं, अतः सभी को हमेशा धर्थ की उपलब्धिरूप प्रमाण होने से सभी व्यक्ति सर्वज्ञ वन जावेंगे, इस प्रकार कारक साकल्य का स्वरूप ही असिद्ध है, यदि सिद्ध है तो भी वह ज्ञान से व्यवहित होकर काम करता है, धतः उसमें सत्यता नहीं है।

विशेषार्थ — कारक साकल्य को प्रमाण मानने वाले जरन्तैयायिक हैं, उनके यहां कारक साकल्य का लक्षण इस प्रकार है — ग्रब्थिभचारस्वरूप तथा नियम से ही जो पदार्थों की उपलब्धि — जानकारी करा दे ऐसी बोध धौर धबोध से मिली हुई जो सामग्री है वह प्रमाण है, इस प्रकार कारक साकल्य किहये या सामग्री कहिये दोनों ही प्रमाण के नामान्तर हैं। प्रमाण शब्द करण साधन से निष्पन्न है और करण साधकतम-रूप होता है, प्रमाण की उत्पत्ति के लिये सामग्री साधकतम है, ग्रतः वह प्रमाण धनेक कारकों की सिन्नकटता से होता है, उन कारकों में एक भी न हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उन कारकों में से किसी एक को मुख्य या ध्रतिशयवान नहीं कर सकते, क्योंक कार्यों के उत्पाद में किसी एक कारक या उसका अतिशय काम नहीं

नापि पदार्थान्तरं सर्वस्य पदार्थान्तरस्य साकल्यक्यताश्रसङ्गात् । तथा व तत्सद्भावे सर्वत्र सर्वदा सर्वस्यार्थोपलव्यिरिति सर्वः सर्वदर्शी स्यात् । ततः कारकसाकल्यस्य स्वरूपेसाऽसिद्धेः सिद्धी वा ब्रावेन व्यवधानान्न प्रामाण्यम् ॥

करता, किन्तुंसभी के सभी कारक ही उस कार्योत्पादन में अग्रेसर होकर काम करते हैं। इस सामग्रीप्रमाए।वाद या कारकसाकल्यवाद का दूसरी तरह से भी लक्षरण हो सकता है।

कर्ता धौर कमें से विलक्षण, संशय धौर विषयंय से रहित पदायों के जान को पैदा करनेवानी जो बोध भौर अबोध स्वमाव भूत सामग्री है वही प्रमाण है। इस प्रकार की नैयायिक की मान्यता है, किन्तु यह सब मान्यता ग्रसत्य है, क्योंकि पदायों को जानने के लिये प्रबोध प्रधान स्व सकता है। क्यांत नहीं हो सकती है। क्यां जा कर को देख सकता है? या पंगु जल सकता है? वां पंगु जल सकता है? लहीं। उसी प्रकार अबोधक्य सामग्री प्रमाण नहीं हो सकती, यदि उपचार मात्र सामग्री को प्रमाण मानते हो तो हम जैनों को कोई बाधा नहीं है। उपचार से तो प्रकाश, शास्त्र, गुरु आदि को भी प्रमाण का कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके प्रमाण मान सकते हैं। जैसे कि ''ग्रन्मं वे प्राणाः'' ग्रस्त्र ही प्राण हैं ऐसा मानना उपचार मात्र है न कि मुख्यक्य है।

#### कारक साकल्यवाद का सारांश

नैयायिक (जरन्नैयायिक, जर्गत भट्ट) लोग कारक साकल्य को प्रभाग् मानते हैं। उनका कहना है कि प्रयाण, प्रभेय, ग्राकाश, दिशा आदि सभी की सकलता होना ही प्रभाण है, इसीको कारक साकल्य कहते हैं, कारक प्रयत् प्रमाण को पैदा करने वाले पदार्थ उनकी सकलता या पूर्णता यह साकल्य है, इस प्रकार कारक साकल्य का ग्रायं किया जाता है, इसी के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होत्यु है, देखों—आंख के द्वारा मैंने जाना, दीपक द्वारा मैंने जाना ये सब ज्ञान करणरूप दीपकादिक से ही तो होते हैं।

नैयायिक के पक्ष का भाचार्य ने सन्दर रीति से खंडन किया है. प्रथम यह कहा है कि वस्त की जानने के लिए अज्ञान का विरोधी ज्ञानरूप करण होना चाहिए, जो साधकतम हो वही ज्ञान है ऐसा नहीं हो सकता, यदि हो जाय तो लकडी को काटने वाला होने से कूठार साधकतम है, वह भी ज्ञानरूप करण बन जायगा, दीपकादिकों को तो उपचार से करण माना गया है. मस्यता से नहीं, कारक के साकत्य का स्वरूप भी प्रसिद्ध है, सकलताको ही साकत्य कहना प्रथवा उसका धर्म या कार्य अथवा कोई भिन्न ? इस तरह साकल्य के चार स्वरूप हो सकते हैं और किसी रूप से उसका स्वरूप नहीं बनता, इन चारों पक्षों का अच्छी तरह से खंडन किया गया है, सकल कारकों को साकल्य मानें तो कर्त्ता कर्म को भी साकल्य मानना पढ़ेगा. फिर साधकतमरूप करण को ही प्रमाण क्यों मानना, सकल कारकों के धर्म को साकल्य मानने में भी ग्रनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, क्या वह धर्म उनसे भिन्न है या ग्रभिन्न है, भिन्न है तो उनके साथ संबंध कैसे हैं. अभिन्न है तो या तो कारक ही रहेंगे या धर्म ही रहेगा. सकल कारकों में कार्य को साकल्य कहें तो भी बनता नहीं, क्योंकि सकल कारकों में नित्य आत्मा आदि पदार्थ भी समाविष्ट हैं और उन नित्य भारमा भादि से कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, यदि होगा तो उसे हमेशा ही होते रहना चाहिए, सहकारी कारण कभी २ मिलते हैं यतः सतत कार्य नहीं होता इस प्रकार की नैयायिक की दलील बेकार है, क्योंकि सहकारी की सहायता से वे बात्यादिक कार्य करते हैं तो नित्य में परिवर्तन मानना पढ़ेगा और उससे वे अनित्य सिद्ध हो जावेंगे. सकल कारकों को छोड़कर यदि भिन्न पदार्थ को साकल्य कहें तो वे पदार्थान्तर सर्वत्र हमेशा ही मौजूद रहते हैं इसलिए फिर तो सभी को सर्वज्ञ बन जाने का प्रसंग आता है. इसलिये कारक साकल्य को प्रमाण मानना श्रेयस्कर वहीं है।

#### # कारक बाकल्यवाद का सारांग समाप्त #

#### सन्निकर्ष प्रमाणवाद पूर्वपक्ष

\*

ग्रब यहां पर वैशेषिक मतानुसार सन्निकर्ष प्रमाण का वर्णन किया जाता है-प्रमाण का लक्षण--- "प्रमाकरणं प्रमाणं" प्रमा का जो करण है वही प्रमाए। है ऐसा कहा है. "मत्र च प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्षराम्" यहां "प्रमाणं" पद से तो लक्ष्य का निर्देश किया गया है और "प्रमाकरणं" पद से लक्षण का निर्देश किया है. प्रमा किसे कहते हैं ? तो उत्तर में कहा है-"'यथार्थानुभवः प्रमा' कि यथार्थ धनुभव की प्रमा कहते हैं, "यथार्थ इत्ययथार्थानां ... संशय-विपर्यय-तर्कज्ञानानां निरास: धनुभव इति स्मृतेनिरासः । ज्ञानविषयं ज्ञानं स्मृतिः । ग्रनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्" प्रमा के लक्षण में यथार्थ भीर अनुभव ये दो विशेषण हैं सो यथार्थ विशेषण से ध्रयथार्थ जो संशय-विपर्यय और तर्करूप ज्ञान हैं उनका निराकरण हो जाता है, ध्रर्थात् जो प्रमा संगयादिरूप नहीं है, उसी प्रमा का यहां ग्रहण हुग्रा है, एव अनुभवविशेषरा से स्मतिरूप ज्ञान का निरसन हुआ है, क्योंकि पहिले से जिसका विषय जाना हुआ है वह स्मृति कहलाती है, और इससे प्रथक ही जान अनुभव कहलाता है, जब प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है तो करण क्या है यह शंका मनमें हो ही जाती है, अतः करण का लक्ष्म कहते हैं कि-"साधकतम करणम्" प्रमा का जो साधकतम कारए हो वह करण है, "सत्यपि प्रमातिर प्रमेवे च प्रमानुत्वत्तेरिन्द्रिय संयोगादौ सित व्यविलंबेन प्रमोत्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादेरेव करणं. प्रमायाः साधकत्वाविशेषे ऽप्यनेनैवोत्कर्षे-जास्य प्रमात्रादिभ्योऽति श्रायतत्त्वादितशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणं ग्रत इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात्प्रमाणं न प्रमात्रादि" धव प्रमा का अर्थात ज्ञान का साधकतम करण कीन हो सकता है इस पर विचार करते हैं—देखा जाता है कि प्रमाता भौर प्रमेय के रहते हुए भी प्रमा उत्पन्न नहीं होती है, किन्तू इन्द्रियसंयोगादि के होने पर शीघ्र ही प्रमा की उत्पत्ति होती है अतः इन्द्रिय संयोगादि की प्रमा का करण माना है, प्रमा में प्रमाता ग्रादि भले ही साधक हों, किन्तु इस इन्द्रियसंयोगरूप सन्निकवं से प्रमा उत्पन्न होती है, इसलिये प्रकृष्ट साधक-ग्रतिशयपने से साधक तो सन्निकर्ष ही है, प्रभाता स्नादि साधकतम नहीं है यह निश्चित हुआ, इस प्रकार प्रमाण का लक्षरां सिद्ध हो जाने पर अब उसके मेद बताते हैं—"प्रत्यक्षानुमानोपमानगंब्दाः प्रमाशानि" प्रत्यक्ष , अनुमान, उपमा, शब्द ( आगम ) ये प्रमाण के चारं भेदें हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण—'साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्" साक्षात्कार करने वाली प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष है, "साक्षात्कारिग़ी च प्रमा सैवोच्यते या इन्द्रियजा, सा च द्विषा सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात्। तस्याः करणं त्रिविधं—कदाचिषु इन्द्रियं, कदाचिषु इन्द्रियं सन्तिवर्षः

साझात्कार करने वाली प्रमा इन्द्रिय से उत्पन्न होती है, उसके दो भेद हैं— (१) सिवकल्पक और (२) निविकल्पक। उस प्रमा के करण के तीन भेद हैं—कभी तो उस प्रमा का करए। इन्द्रियां होती हैं, कभी इन्द्रिय और पदार्थ का सिक्षकर्ष होता है और कभी जान करए। होता है।

"कदा पुनिरिन्दियकरणं ? यदा निर्विकल्परूपा प्रमा फलस्—तथाहि-आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वं नियमात् । ततो व्यस्तिकृष्टेनेन्द्रियेण् निर्विकल्पकं जात्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रावागाहि किञ्चिदिर्मिति ज्ञानं जन्यते । तस्य ज्ञानस्येन्द्रियकरणं, छिदया इव परशुः । इन्द्रियार्थ-सिक्तक्षे उवान्तर व्यापारः छिदा करणस्य परश्चोरिवदारुसयोगः । निर्विकल्पं ज्ञानं फलं परशोरिव छिदा ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष के तीन तरह के करण (इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष, ज्ञान ) होने पर कौनसा करए। कब कार्यकारी होता है, सो बताते हैं—

जब निविकल्परूप प्रमा फल कहलाती है, तब इन्द्रियों करण होती हैं जैसे कि ( पहले ) आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, फिर मन का इन्द्रियों के साथ प्रीर फिर इन्द्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है, क्योंकि इन्द्रियों वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती हैं, यह नियम है, इसके परचात अर्थ से सन्निकृष्ट ( संबद्ध ) हुई इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित, केवल बस्तु का ग्रह्ण करने वाला "यह कुछ है" इस प्रकार का निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञाव करण इन्द्रिय होती है, जिस प्रकार छिटी किया का ( काटने रूप क्रिया का ) करण परखु ( कुटार ) होता है, इन्द्रिय तथा अर्थ का सिकृष्य अवान्तर व्यापार

होता है, जिस प्रकार काटने का साधन परणु का काष्ट्र के साथ संयोग ( अवान्तर व्यापार ) होता है, निविकल्पक ज्ञान फल है जैसे परणु का फल काटना होता है।

विशेष— उनरं कहे गये प्रत्यक्ष प्रया का करण तीन प्रकार का है— इन्द्रिय, इन्द्रियाएंसियक्षं और ज्ञान, इनमें से इन्द्रिय उस स्वस्था में करण होता है जब वस्तु का केवल निविकल्प प्रत्यक्ष हुआ करता है, जब आत्मा का मनसे संयोग होता है और मन किसी एक इन्द्रिय से संबद्ध होता है—मान लीजिये यन नेत्र से संबद्ध है और नेत्र इन्द्रिय का घट—प्रयं के साथ सिन्नक्षं हो जाता है—तब हमें यह "कुछ है" ऐसा ज्ञान होता है, यही ज्ञान निविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। यह निविकल्पप्रमा प्रत्यक्षप्रमाण का फल है।

"कदा पुनिरिन्दियार्थंसन्निकर्षः करणम यदा निर्विकल्पानंतरं सिकक्ल्पनं नाम जात्यादि योजनात्मकं डिल्थो ज्यं, ब्राह्मणो ज्यं, स्यामो ज्यिमिति विशेषण विशेष्या-वगाहि ज्ञानमुख्यते तदेन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणस्"।

इन्द्रिय और अर्थ का सन्तिकर्ष कव करण होता है? सो अव बताते हैं—जब निर्विकल्पज्ञान के बाद नाम जाित आदि से विशिष्ट यह डिल्थ (ठूठ) है, यह बाह्मण है, यह स्थामरंगवाला है इस प्रकार का विशेषण तथा विशेष्य प्राहक जो सविकल्पक ज्ञान होता, तब इन्द्रियार्थसिकिकर्ष करण होता है।

"कदा पुनर्ज्ञानं करणम्"?

" यदा उक्त सिकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः आयन्ते तदा निर्विकल्पकानं करणय"— अब तीसरा जो ज्ञान है वह करण कब होता—सो बताते हैं — कि अब उस पूर्वोक्त सिकल्पक ज्ञान के बाद हानबुद्धि, उपादानबुद्धि, तथा उपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है तब निर्विकल्प ज्ञान करण बनता है, इन तीनों प्रकार के करणों में प्रमा को उत्पन्न करना रूप फल है अर्थात् ज्ञान का जो साधकतम होता है वह करण कह-लाता है और उसे ही प्रमाण कहा गया है एवं जानने रूप जो प्रमा या ज्ञान होता है वह प्रमाण का फल है, हां जहां यह तीसरे प्रकार का करण है वह निर्विकल्प को करण है पह निर्विकल्प के ज्ञान रूप है और त्याग आदि रूप सिकल्प ज्ञान ही उसका फल है; किन्तु इन सबमें इन्द्रियों और पदार्थों का सिकल्प होना आवश्यक है, अत सर्वत्र सिकर्प ही प्रमाण होता है, अब यहां सिक्तर्ष हो प्रविशेष वर्णन करते हैं — "इस्त्रियांथंगोस्तु यः सिकर्प होना आवश्यक है, अत सर्वत्र सिकर्प हो प्रमाण सामास्कारिकमाहेतुः स वडनिथ एव । तद्यका-संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसम-वायः, समवायः, समवेतसमवायः विशेष्यविशेषग्राभावश्चेति ।"

इन्द्रिय और पदार्थों का जो सन्निकर्ष प्रत्यक्षज्ञानका निमित्त होता है वह ६ प्रकार का है—संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय, स्रोर विशेष्ट्रविशेषणभाव ।

इन ६ प्रकार के सिन्नकार्यों का कथन कमण्यः इस प्रकार है—संयोग सिन्नं-कथं—तत्र यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं घटोऽर्थः। धनयोः सिन्नकथंः संयोग एव, अयुतसिद्ध्यभावात्। एवं मनसान्तरिन्द्रियेण यदात्मविषयकं ज्ञानं जन्यते उद्दीनित, तदा मन इन्द्रियं, ध्रात्मार्थः, धनयोः सिन्नकर्थः सिन्नकर्थः संयोग एव।।

जब नेत्र के द्वारा घट धादि विषय का ज्ञान होता है तब चखु तो इन्द्रिय है ग्रीर घट अर्थ है, इन दोनों का सिन्नकर्ष संयोग ही है, क्योंकि ये दोनों अयुतिखढ़ नहीं है, इसी प्रकार जब धन्तःकरण्रूष्प मन के द्वारा धात्मा के विषय में "मैं हूं" इस प्रकार का जब ज्ञान होता है, तब मन तो इन्द्रिय है और ध्रात्मा धर्य है, इन दोनों का सिन्नकर्ष भी संयोग ही कहलाता है।

"कदा पूनः संयुक्त समवायः सन्निकर्षः" ?

"यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्यते-घटे स्थामरूपमस्तीति, तदा चक्षु-रिन्द्रियं, घटरूपमर्थः मनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव---चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् । दूसरे नम्बर का संयुक्त समवाय नामका सन्निकर्षं कव होता है-सो बताते हैं--

जब चक्षु के द्वारा घट के रूप का ग्रहण होता है कि घड़े में काला रंग है, तब चक्षुती इन्द्रिय है भीर अर्थे घट में स्थितरूप है, इन दोनों का सिनिकर्ष संयुक्त समवाय ही है, क्यों कि चक्षु से संयुक्त जो घट है उसमें रूप का समवाय है।

"कदा पुनः संयुक्तसमवेतसमवायः सिन्नकर्षः" ? यदा पुनक्वश्चवा घटरूप-समवेतं रूपत्वादिसामान्यं गृह्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं रूपत्वादिसामान्यमर्थः, भनयोः सिन्नकर्षः संयुक्तसमवेतसमवाय एव चक्षुः सयुक्ते घठे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात् ॥ संयुक्तसमवेत समवाय नामक तीसरा सिप्तकर्ष कव होता है ? सी यह बताते हैं—

जब वक्ष के द्वारा घट के रूप के रूपस्वसामान्य का प्रहण होता है तब चक्षु तो इन्द्रिय है, रूपत्व सामान्य अर्थ है—इन दोनों का सिक्षक्षं संयुक्तसमबेतसमबाय कहलाता है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवेत है और उसमें रूपत्व सामान्य का समबाय है।

कदा पुनः समवायः सन्निकर्षः ?

यदा श्रोत्रेन्त्रियेण शब्दो गृहाते तदा श्रोत्रमिन्द्रिय शब्दोऽर्थः अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव । कर्णशष्कुल्यविष्ठश्नः नमः श्रोत्रं, श्रोत्रस्याकाशात्मकत्वाच्छब्दस्य चाका-श्रमुण्याद् गुणगुणिनोश्च समबायात् ।।

समवाय नामका जीया सिंप्तकर्ष का भेद कव होता है ? जब कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाता है तब यह समवाय नामका जीया सिंप्तकर्ष का भेद होता है, अर्थात कर्ण तो इन्द्रिय है और शब्द अर्थ है, इन दोवों का सिंप्तकर्ष समवाय हो है, क्योंकि कर्ण-विवर से अविच्छत्र (परिमित-धिरा हुया) प्राकाश ही कर्ण कहलाता है, अर्था कर्ण आकाश का गुण होने से तथा गुणगुणी का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज श्रोप स्वाप्त कर का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज श्रोप स्वाप्त का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज श्रोप स्वाप्त का स्वाप्त स्व

कदा पुनः समवेतः सन्निकर्षः ?

"यदा पुनः शब्दसमवेत शब्दत्यादिक सामान्य श्रीत्रेन्द्रियेए गृह्यते तथा श्रीत्रमित्रयं शब्दत्वादिसामान्यमयं अनवोः सिन्नकर्यः समवेतसमवाय एव, श्रीत्रसम्वेतं शब्द शब्दत्वादसामान्यमयं अनवोत्तः सिन्नकर्यः समवेतसमवाय एव, श्रीत्रसम्वेतं शब्द शब्दत्वस्य स्ववायात्", समवेतसमवायनामके पांचवे सिन्नकर्यं का कथन करते हुए यहां कहा गया है कि जब शब्द में समवेत जो शब्दत्व सामान्य है उसका श्रीत्रेन्द्रिय के द्वारा प्रहण होता है तब श्रोत्र तो इन्त्रिय है भीर शब्दत्वादि जाति अर्थ (विषय) है, इन दोनों का सिन्नकर्यं समवेत समवाय ही है, वर्यों कि श्रोत्र में समवेतशब्द में शब्दत्व सामान्य का समवाय है।

कदा पुर्नावशेष्य विशेषण भाव इन्द्रियायंसिक्षकर्षे भवति ? हा यदा चक्षुषा संयुक्तो भूतले घटा भावो गृह्यते "इह भूतले घटो नास्ति, इति विशेष्य विशेषणभावः संबंबः। तया चक्षुः संद्वक्तस्य भूतलस्य घटाद्यभावो विशेषणं, भूतलं विशेष्यम् ।

विशेष्यविशेषराभाव नामक सिलक्षं कव होता है-सो ही बताते हैं...जब चसु से संयुक्त भूमि पर "यहां भूतल पर घट नहीं है इस प्रकार से घट के घ्रभाव का प्रहिए होता है तब विशेष्यविशेषणभाव सिषक्षं होता है, वहां चसु से संयुक्त भूतल में घट का घ्रभाव विशेषण है, तथा भूतल विशेष्य है। इस प्रकार ६ प्रकार का सिषक्षं होता है, और यही प्रमाण है, क्यों कि इसके बिना प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है, इस प्रकार प्रथम प्रमारा जो प्रत्यक्ष है उसका यह संक्षेप वर्णन समस्ता चाहिये।

लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् । येन हि धनुमीयते तदनुमानम् । लिङ्गपरासर्श्रोरा चानुमीयते ऽतो लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् । तच्च धूबाविज्ञानमनुमिति प्रति करणस्वात्, धन्ययाविज्ञानमनुमितिः तत्करणं धूमाविज्ञानम् ।

द्वितीय अनुमान प्रमाश का लक्षण-

लिङ्ग (हेतु) परामशं ही अनुमान है, जिससे अनुमिति की जाती है वह अनुमान है लिङ्गपरामशं से अनुमिति की जाती अतः लिगपरामशं अनुमान है, भौर धूम भ्रादि का जान ही लिगपरामशं है, क्योंकि वह अनुमिति के प्रति करण है भ्रीम आदि का जान प्रनिति है उसका करण धूम भ्रादि का जान सनुमिति है ।

तृतीय प्रमाण उपमा का लक्षण --

श्रतिदेशवाक्यार्थस्मरए।सहकुतं गोसाइश्यविशिष्ट पिण्डशानमुपमानं, यथा गवयमजानन्नपि नागरिको "यथा गौस्तथा गवयः", इति वाक्यं कुतिश्चिदारण्यकात् पुरुषाच्छ्रुश्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन् यदा गोसाइश्यविशिष्टं पिण्डं पश्यति तदा तद्वाक्यार्थस्मरण सहकुतं गोसाइश्यविशिष्टपिण्डशानमुपमानमुपमितिकरणत्वात् ।

भ्रतिदेशवाक्यके ( जैसी गाय होती है वैसा रोफ होता है ) भ्रषंका स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त पिण्ड ( शरीर-आकृति ) का ज्ञान ही उप-मान प्रमाण है, जैसे-गवय को नहीं जानने वाला भी कोई नागरिक है, वह जब किसी बनवासी से यह वाक्य सुनकर कि जैसी गाय होती है वैसा गवय होता है वन में जाता है और वहां इस वाक्य के भ्रयं का स्मरण करते हुए वह गौ की समानता से हुफ्त जब पिण्ड को देखता है, तब वाक्यार्थ के स्मरण के साथ उसे को नो की समानता से विशिष्ट पिण्ड का ऐसा ज्ञान होता है कि यही रोफ है सो ऐसा ज्ञान ही उपमान प्रमाण कहनाता है, क्योंकि वह उपमितिकप प्रमा के प्रति करण हुआ है।

चौथे शब्द प्रमाण का लक्षण--

"काप्तवाक्यं शब्दः । श्राप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा" पुरुषः । वान्यं तु काकांक्षा-योग्यता-सन्निषमतो पदानां समूहः ॥

म्राप्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है, जैसा पदार्थ है वैसा ही उसका उपदेश देने वाला पुरुष जाप्त माना गया है, म्राकांक्षा योग्यता भौर सिन्निष— निकटतावाले-पदाँके समूहको वाक्य कहा गया है, इसप्रकार चारों प्रमाणों में "प्रमाकरएं प्रमाण" यह प्रमाण का लक्षण घटित होता है। जो करण है वह सिन्निकर्ण है, म्रतः सिन्निकर्ण ही प्रमाण है; यह सिद्ध हो जाता है। यहां पर प्रमुमानादि प्रमाणों यह संक्षेप से वर्णन किया है, विशेष जावना हो तो तकंभाषा भादि ग्रन्थों का भवलोकन करता चाहिये। अत्यलम्

पूर्वपक्ष समाप्त •

### सन्निकर्षवाद:

मा भूत् कारकसाकत्यस्यासिद्धस्वरूपस्थात् प्रामाण्य सिष्ठकर्षादेस्तु सिद्धस्वरूपस्थास्प्रमित्यु-स्पत्ती साधकतमत्वाच तस्यात् । सुप्रसिद्धो हि चक्षुषो घटेन संयोगो रूपादिना (संयुक्तसम्बायः रूपत्वादिना) संयुक्तसम्बेषसम्बायो ज्ञानवनकः । साधकतमस्यं च प्रमास्यत्वेन व्यातं न पुनर्ज्ञानत्व-मज्ञानत्वं वा संघयादिवरप्रमेयार्थवच, इत्यसमीक्षिताभिष्ठानम्; तस्य प्रमित्युस्पत्तौ साधकतमस्या-भावात् । यद्भावे हि प्रमित्वेभविषता यदभावे चाभाववत्ता तत्तन्न साधकतमम् ।

वैश्वेषिक—यहां पर नैयायिक द्वारा मान्य कारक साकत्य का खंडन किया सो ठीक है, पर हमारा सिन्नकर्ष तो सिद्ध स्वरूप है, धतः धापको उसे प्रमाण मानना चाहिये, क्योंकि प्रमिति की उत्पत्ति में वह साधकतम होता है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है कि ग्रांख का घट के साथ संयोग होता है, तथा रूप के साथ संयुक्तसम्बाय होता है इसी तरह रूपन्व के साथ उसका संयुक्तसम्बतसम्बायादि होता है, तभी खाकर उनके वे ज्ञानअनक-जान को उत्पन्न करनेवाले होते हैं— उनके ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, साधकतम के साथ प्रमाण की व्याप्ति है, न कि ज्ञानत्व और प्रज्ञानत्व के साथ। जैसे कि संश्यादिक प्रथवा प्रमेय ग्रांदि के साथ प्रमाण की व्याप्ति नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानत्व और ग्रजानत्व के साथ भी उसकी व्याप्ति नहीं है। है

जैन—यह कथन बिना सोचे समभ्रे किया है। क्योंकि सन्निक्षं प्रमिति की उत्पत्ति के लिये—प्रमिति किया के प्रति—साधकतम नहीं है। जिसके होनेपर प्रमिति होती है भौर नहीं होने पर नहीं होती है वह उसके प्रति साधकतम बनता है।

"भावाभावयोस्तद्वता साधकतमस्वम्"

जिसके होने पर होना और उसके अभाव में नहीं होना वही साधकतम है ऐसा कहा नया है, सो ऐसा साधकतमपना सम्निकर्ष में नहीं है, क्योंकि सम्निकर्ष होने "भावाभावयोस्तद्वत्ता साधकतमस्वम्" [ ] इत्यभिधानात् ।

न चैतत्सिक्षकर्षादी सम्भवति । तद्भावेऽपि व्यचित्रमित्यनुत्यतः:; न द्वि चक्षुची घटवदा-काचे संयोगो विद्यमानोऽपि प्रमित्युत्पादकः; संयुक्तसमवायो वा रूपादिवच्छव्दरसादौ, संयुक्तसमवेत-समवायो वा रूपत्ववच्छव्दत्वादौ। तदभावेऽपि च विद्येषग्रज्ञानाद्विवेष्यप्रमितेः सद्भावोपगमात् । योग्यताम्युपगमे सैवास्तु किमनेनान्तर्गं हुना ?

योग्यता च शक्तिः, प्रतिपत्तुः प्रतिवण्यापायो वा ? शक्तिःचेत्; किमतीन्द्रया, सहकारिसा-व्रिच्यलक्षत्गा वा ? न तावदतीन्द्रया; भनभ्युपगमात् । नापि सहकारिसाण्टियलक्षत्गा; कारकसा-कत्यपक्षोक्ताशेषदोषानुषङ्कात् । सहकारिकारत्म चात्र द्रव्यम्, गुणः, कर्मं वा स्थात् ? द्रव्य चेत्; किं व्यापि द्रव्यम्, प्रव्यापि द्रव्यं वा ? न तावद् व्यापिद्रव्यम्; तत्साक्रिच्यस्याकाशादीन्द्रियसिक्रकर्षे-

पर भी कहीं आकाशादि में (आकाशादिके विषयमें) प्रसिति नहीं होती है, जिस प्रकार आंख का घट के संयोग है वैसे आकाश के साथ भी उसका संयोग है, किन्तु वह संयोग-रूप सन्निकर्ष वहां प्रमिति को पैदा नहीं करता, मतलब-जैसे आंख से घट का ज्ञान होता है वैसे भाकाश का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही संयक्त समवाय नामक सम्निकर्षरूप संबंध से घट में रूप के समान ही रहे हुए शब्द, रस का भी ज्ञान क्यों नही होता, तथा संयुक्त समवेत समवाय संबंध से रहनेवाले रसत्व आदि का ज्ञान भी क्यों नहीं होता है, सिन्नकर्ष के अभाव में भी विशेषण ज्ञान से विशेष्य की प्रमिति होती है, ऐसा ग्रापने माना है, यदि कहो कि घट की तरह आकाश के साथ भी सन्निकर्ष तो है, फिर भी जहां घटादि में योग्यता है वहां पर ही प्रमितिरूप कार्य पैदा होता है तो फिर इस प्रकार मानने पर योग्यता को ही स्वीकार कर लो अतरंग फोड़े की तरह इस सिन्नकषं को काहे की मानते हो. योग्यता क्या चीज है ? कही-क्या शक्ति का नाम योग्यता है ? ग्रथवा प्रतिपत्ता---जाननेवाले ज्ञाता-के प्रतिबन्धक कर्म का ग्रभाव होना यह योग्यता है। शक्ति को योग्यता कहा जावे तो वह अतीन्द्रिय है या सहकारी की निकटता होने रूप है ? अतीन्द्रिय शक्ति तो आपने मानी नहीं है, और सहकारी साम्निष्यरूप शक्ति यदि मानोगे तो कारकसाकल्यवाद की तरह उसमें अनेक दोष आते हैं। प्रच्छा यह बतलाओं कि सहकारी कारक यहां कीन है-द्रव्य है या गूए। या कि कर्म ? द्रव्य मानो तो उसके दो भेद हैं ...एक ग्रव्यापिद्रव्य और दूसरा व्यापिद्रव्य । ब्यापीद्रव्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी निकटता तो झाकाश झादि और इन्द्रिय सिन्नकर्ष में है ही, इसमें कोई विशेषता नहीं है। नहीं तो आपने दिशा, ग्राकाश,

ऽध्यविशेषात् । कथमन्यथा दिक्कालाकाशात्मनां व्यापिद्रव्यता ? अथाऽव्यापि द्रव्यम्; तरिक मनः, नयनम्, आलोको वा ? त्रित्यस्याप्यस्य सालिष्यं घटादीन्द्रयसिकवंवदाकाशादीन्द्रयसिकवंऽप्य-स्थेष । मुखोऽपि तत्यद्वरूकारी प्रमेयगतः, प्रमातृगतो वा स्यात्, उमयगतो वा । प्रमेयगतवेवदि, कर्मः नाकाशस्य प्रत्यक्षता द्रव्यव्यवोऽस्यापि मुख्यद्वाविशेषात् ? प्रमूर्तत्वालास्य प्रत्यक्षठेऽस्यप्यमुक्तम् । सामान्यविष्यप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । प्रमानुगतोऽप्यदृष्टोऽन्यो वा गुणो गगनेन्द्रियसिकवंवप्यवेष्ट्यप्रक्षात्व । कल्यु तेनास्य विरोधो वेनानुत्यतिः प्रव्यंत्वो वा तत्सद्वावेश्च्य स्थात् । अयगतप्रवेशच्युक्षयपक्षोपिक्षसः वेवानुवक्तः । कर्माऽप्यवित्यत्वत्वम्, इन्द्रियगतं वा तत्सदृक्तारे स्थात् ? न तावद्यन्तर्यत्वम्, विक्रानोत्वत्वत्वस्यान्तर्यत्वम्, इन्द्रियगतं तु तत्तवास्यवेव, प्राकाशिद्यसिकक्षः नयनोन्यीलगादि-कर्मणः सद्भावात् । प्रतिवन्यापायरूपयोग्यतोपगमे तु सर्वं सुस्यम्, यस्य यत्र यथाविषो हि प्रतिवन्था-

भारमा, काल इन्हें व्यापी क्यों मान रखा है। यदि भव्यापी द्रव्य मानों तो वे कीन हैं ? क्या मन है ? या नेत्र हैं ? या प्रकाश है ? इन तीनों की निकटता घटादि के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष की तरह आकाशादि के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष में भी है. फिर क्या कारण है कि आकाशादि का ज्ञान नहीं होता, यदि गुण को सहकारी कारण माना जाय तो क्या प्रमेयगत गुरा को या प्रमातृगत गुराको या दोनों में रहे हुए गुण को किसको सहकारी माना जाय ? प्रमेयगत-प्रमेय में रहा हुझा-गुण सहकारी है ऐसा कही तो आकाश की प्रत्यक्षता क्यों नहीं क्योंकि आकाश भी द्रव्य होने के काररा गुणवाला है ही, आकाश अमूर्त होने के कारए। प्रत्यक्ष नहीं होता-प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं होता - सो यह कथन भी ठीक नहीं है, कारए कि ऐसा मानने पर तो सामान्यादिक तथा गधादि अनेक वस्तुएं भी ग्रप्रत्यक्ष हो जावेगी क्योंकि इन सामान्य तथा गंधादि को आपने अमूर्त माना है, बत: वे भी आकाश की तरह जानने में नहीं भावेंगे। प्रमाता में होनेवाला-रहा हमा-गुए सहकारी होता है ऐसा मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रमाता का अहष्ट गुण अथवा और कोई भी गुए। आकाश और इन्द्रिय सिन्नकर्ष के समय है ही । आकाश भीर इन्द्रिय सिन्नक्ष के साथ सहकारी गुण का कोई विरोध तो है नहीं जिससे कि वह ज्ञान पैदान करे या उस सहकारी गूण का धाकाश और नेत्रेन्द्रिय सन्निकर्ष के समय विनाश हो जाय। प्रमाता ग्रीर प्रमेय इन दोनों का गुण सहकारी है ऐसा मानो तो दोनों पक्ष में दिये गये दोष यहां झाकर पड़ेंगे। कर्म को ( किया को ) सिन्नकर्ष का सहकारी मानो तो भी गलत है. कारण कि कमें दो प्रकार का हो सकता है-एक प्रमेय का कमें और दसरा इन्द्रिय का कमें।

पायस्तस्य दित्र तथाविकार्थपरिच्छित्तिरुत्पद्यते । प्रतिबन्धापायश्च प्रतिपत्तः सर्वक्रसिद्धिप्रस्तावे प्रसाविष्यते ।

न च योग्यताया एवार्षपरिच्छितौ साधकतमत्वतः प्रमाण्तवानुषङ्गात् 'झानं प्रमाण्य' इत्यस्य विरोध:; प्रस्याः स्वावंग्रहृण्याक्तिलक्षणभावेन्द्रियस्वभावायाः 'यदसिश्रधाने कारकान्तरस्वत्रि-धानेऽिय यन्नोत्पद्यते तत्तत्करण्कम्, यथा कुठारासिन्नधाने कुठार(काष्ठ)च्छेदनमनुत्पद्यमान कुठार-करण्डकम्, नोत्पद्यते च भावेन्द्रियासन्निधाने स्वार्थसंवेदनं सन्निकर्षादिसद्भावेश्यीति राद्भावेन्द्रियकरण्-कम्' इत्यनुमानतः प्रविद्धस्वभावायाः स्वार्थावभाविज्ञानलक्षणप्रमाण्सामग्रीत्वत तदुत्पत्तावेव साधक-तमस्वोपपत्ते: । ततोऽत्यनिरपेक्षतया स्वार्थपरिच्छितौ साधकतमस्वाज्ञानमेव प्रमाण्म् । तद्वेतुत्वा-

प्रमेय का कर्म — अर्थात् रूपप्रमेय का — कर्म — तो उसका सहकारी होता नहीं है क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में उसे कारण माना ही नहीं गया है, इन्द्रिय का कर्म तो आकाश और इन्द्रिय के सिलकर्ष के समय में है ही, क्योंकि वहां पर मी—— आकाश और इन्द्रिय के सिलकर्ष के समय में भी — नेत्र का खोलना उसका बन्द करना आदि किया रूप इन्द्रिय कर्म होता ही है, इसिलये शक्तिरूप योग्यता तो बनती नहीं। हां, प्रतिबन्धक का मानो तो सब बात बन जाती है, अर्थात् – जहां जिसके जैसा प्रतिबन्धक का अभाव (ज्ञानावरणादि कर्मों का अभाव स्वयोग्यता ) हो जाता है वहां उसके वैसी ही प्रमिति उत्पन्न होती है। प्रमाता— आत्मा के प्रतिबन्धक कर्म का अभाव कैसे होता है इस बात को हथ सर्वज्ञ-विद्रिक प्रकरण में कहने वाले हैं।

यदि कोई ऐसी शंका करे कि जब अर्थ के जानने में योग्यता ही साघवतम होती है, तो फिर वही योग्यता प्रमाण हो जायगी, फिर ज्ञान प्रमाण है यह बात रहेगी नहीं तो यह आशंका गलत है, क्योंकि स्व और पर को जानने की है शक्ति जिसकी ऐसी भावेदिय स्वभाव वाली जो योग्यता है, वह ज्ञानरूप ही है, जिसके नहोंने पर और जोउत्पन्न नहीं होता वह उसके प्रति करण माना जाता है, जैसे कुठार के नहोंने पर में जोउत्पन्न नहीं होता वह उसके प्रति करण माना जाता है, जैसे कुठार के नहोंने पर काठ का छेदन नहीं होता इस्तिये कुठार को काठ छेदन के प्रति करण माना जाता है। उसी प्रकार भावेद्य के नहोंने पर स्व पर का ज्ञान नहीं होता मले ही सन्निक्षांदि मौजूद रहें, वतः उसके प्रति भावेद्यिय को ही करण माना जाता है, इस प्रकार स्व पर का जानना है लक्षण जिसका ऐसी प्रसिद्ध स्वभाववाली योग्यता से प्रमित उत्पन्न होती है बतः वही उसके

स्वन्तिकविरिष् प्रामाष्यम्, इत्यप्यवमीचीनम्; ख्रिदिक्रियायां कररणभूतकुठारस्य हेनुत्वादयस्कारा-देरपि प्रामाण्यप्रसङ्गात् । उपचारमात्रेरााऽस्य प्रामाण्ये च प्रात्मादेरपि तत्प्रसङ्गस्तद्धे तुत्वाविशेषात् ।

नतु चारमनः प्रमात्त्वाद् घटादेश्च प्रमेयस्थान्न प्रमाण्स्य प्रमात्प्रमेयाभ्यामर्थान्तरस्य प्रमाण्स्यान्युपगमत् इत्यप्यसङ्गतम्; न्यायशास्त्याभ्युगगममात्रेण प्रतिषेधायोगात्, भन्यथा 'भ्रचेताद्यांन्तरं प्रमाण्यां इत्यभ्युपगमात्त्वाकिकविदर्शि तस्र स्यात् । किन्त प्रमेयस्वेन सह प्रमाण्य-तस्य विरोधेप्रमाण्यप्रमेयमेव स्यान्, तथा चासत्त्वप्रसङ्गः संविन्निष्ठस्वाद्भावव्यवस्थितेः, इत्ययुक्त-

प्रित साधकतम है, स्व पर को जानने में किसी दूसरे की अपेक्षा न करके आप (स्वयं) अकेला ही जान साधकतम है, अतः वही प्रमाण है, उस प्रमाण का सहायक सिन्निकर्ष है, इसिलये उसे भी प्रमाण मान लेना चाहिये सो ऐसा कहना भी प्रसत्य है क्योंकि यदि इस प्रकार मान लिया जावे तो छेदने में साधकतम तो कुठार है, वहां बढई को भी प्रमाण मानना चाहिये, यदि सिन्निकर्षीद को उपचार से प्रमाण मानो तो आत्मादिक को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी सिन्निकर्षीद की तरह ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु हैं।

वैश्रेषिक—धात्मा प्रमाता है, घटादि वस्तु प्रमेय है, इसलिये धात्मादि वस्तुएं प्रमाण नहीं हो सकतीं ? प्रमानृ झौर प्रमेय से भिन्न में प्रमाणता होती है, म्रथांत् प्रमानृ भौर प्रमेय से बिलकुल भिन्न ऐसा प्रमाण होता है।

जैन - वैशेषिक का यह कथन धसंगत है, क्योंकि जो जुक्ति आदि से सिद्ध है उसे अपने घर की मान्यतामात्र से निषंध नहीं किया जा सकता है, यदि अपनी मान्यता ही चलानी है तो हम जैनों ने माना है कि धनेतन से भिन्न चेतन प्रमाण होता है घत: धनेतन होने से सिन्क क्षेत्र प्रमाण नहीं है यह बात भी सिद्ध हुई मान केवी चाहिए, किञ्च — दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा ही माना जाय कि प्रमेय से सर्वधा प्रमाण निन्न ही है—धर्याद प्रमेयत्व के साथ प्रसाणता का विरोध है, तो प्रमाण प्रप्रमेय ही हो जावेगा—ऐसा होने से उसमें असत्व असत्व प्रसङ्ग प्राप्त होगा— अर्थाद अप्रमेय होने से वह असत्वरूष्ट होना होने से उसमें असत्व का प्रमुख प्रमुख होगा का का धार पर ही होती है, अर्थात् जो जान का विषय होगा वही सत्वरूप-पदार्थक्प-माना जायगा प्रपत्त —जो ज्ञान में प्रतिमासित होते हैं उन्हीं घट पट ग्रादि पदार्थों की व्यवस्था

चक्षुवश्वाप्राप्यकारित्वेनाश्चे समर्थनात्कयं घटेन संयोगस्तदभावात्कयं रूपादिना संयुक्तसम-वायादिः ? इत्यव्याप्तिः सन्निकपैप्रमाणावादिनाम् । सर्वज्ञाभावश्वेन्द्रयाणां परमाण्वादिमि साक्षा-सम्बन्धाभावात्; तथाहि-नेन्द्रियं साक्षात्परमाण्वादिभिः सम्बच्यते इन्द्रियत्वादस्मदादीन्द्रयवत् ।

होती है, वैशेषिक जब प्रमाण को प्रमेय नहीं मानेंगे उसे अप्रमेय ही मानेंगे तो प्रमाण क्षप्रमेय—जानने योग नहीं हो सकने से उसका ध्रास्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण को ध्रप्रमेय मानने से उसका ध्रमाव हो जाने पर सारे ही तस्व समाप्त हो जाते हैं, तस्व समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आप वैशेषिकों के यहां चारों वस्तुतस्यों की व्यवस्था कैसे हो सकेगी, "प्रमाए, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता इन चारों में तस्व—परमार्थ तस्व—समाप्त होता है—मर्थात् विश्व के समस्त पदार्थ इन चारों में ध्रम्तपूर्त हैं, जिसे छोड़ने और प्रहण करने की इच्छा होती है ऐसे ध्रास्मा की जो प्रवृत्ति है— वर्धात् हेय और उपादेय पदार्थ के सहण करने की धौर छोड़ने की जिस इच्छा होती है एवं उन्हें सहण करने और छोड़ने की तरफ जो प्रवृत्ति है उसे प्रमाता कहते हैं। जात्र प्रहण करने और छोड़ने की तरफ जो प्रवृत्ति करता है उसे प्रमाता कहते हैं। जात्र हारा प्रमाता अर्थ को जानता है वह प्रमार्ग है, जो अर्थ प्रमाता के हारा जाना जाता है—या जाना गया है वह प्रमेय है, धौर जो ब्रास—जान—जानने रूप किया होती है वह प्रमित है, ऐसा ध्रापका कहना है सो वह समाप्त हो जाता है।

प्रच्छा ग्राप यह तो बताग्रो—िक प्रमास्ततस्य सर्वज्ञ के ज्ञानके द्वारा जाना जाता है या नहीं ? यदि वह उनके द्वारा नहीं जाना जायेगा तो उसमें सर्वज्ञता—सर्वज्ञपना—नहीं रहेगो क्योंकि उसने प्रमास्तर्त्व को जाना नहीं और पूर्णतस्वको जाने विना वह सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, तथा—जैसे प्रमास प्रमेय धर्म का आधार नहीं है, वैसे प्रमाता में भी प्रमेयधर्म नहीं रहेगा, क्योंकि इन चारों का व्यापस में विरोध तो समानरूप से है ही, इस तरह फिर प्रमास भी घोड़े के सींगकी तरह ध्रसत् हो जावेगा, यदि प्रमाता प्रमेय धर्म का आधार होता है तो उसे जानने के लिये दूसरा एक और

कोनजवर्षानुबद्दात्तस्य तैः साकात्सन्बन्धस्वत्; कोऽव्यमिन्द्रियस्य योगजवर्षानुबद्दा नाम । स्वविषये प्रवत्तं मानस्यातिषयाधानम्, सहकारित्वमात्रं वा ? प्रवमपद्योऽजुक्तः; परमाण्वादी स्वव-मिन्द्रियस्य प्रवर्तनाभावादु, भावे तदनुबद्दवैयर्थ्यम् । तत एवास्य तत्र प्रवृत्तौ परस्पराक्षय —सिद्धे हि योगजवर्षानुबद्दे तत्र तस्य प्रवृत्तिः, तस्यां च योगजवर्षानुबद्द इति । द्वितीयपकोप्यसम्भाज्यः;

प्रमाता होना चाहिये, क्योंकि वह पहिला प्रधाता प्रमेय का धाधार होने से प्रमेय हो बावेगा, इसलिये जैसे प्रमाण प्रमेय से भिन्न है वैसे प्रमाता भी मानना पढ़ेगा, दूसरा धाया हुआ प्रमाता भी जब प्रमेय हो जावेगा तब तीसरा धौर एक प्रमाता चाहिए, फिर एक प्रमेयरूप धारमा में धनंत प्रमाता की माला जैसी बन जावेगी, इन दोषों को हटाने के लिये यदि कहा जाये कि एक ही आत्मा में प्रमात्पना धौर प्रमेयपना होने में कोई विरोध नहीं है, तो फिर उसी प्रमाता में प्रमाणपना भी मान लो फिर "प्रमाता और प्रमेय से भिन्न प्रमाण होता है" यह सुन्न सदोष हो जाने से खंडित हो जाता है।

दैशेषिक को हम झागे झच्छी तरह से सिद्ध करके बनाने वाले हैं कि चक्षु झप्राप्यकारी है, इसलिये घट का झांख के साथ संयोग होना, रूपादिक के साथ उसका संयुक्त समवायादि होना इत्यादिरूप से सिनकर्ष का लक्षण जो किया है वह अव्याप्ति दोष युक्त हो जाता है और सिन्नकर्ष को प्रमाएा मानने पर सर्वज्ञ का अभाव भी होता है, क्योंकि इत्यियों का परमाणु झादि बहुत परी तथा में आध साक्षात संबंध होता ही नहीं है। इत्यां सूक्ष्म परमाणु झादि पदायों के साथ साक्षात संबंध होता ही नहीं है। इत्यां सूक्ष्म परमाणु झादि पदायों के साथ साक्षात संबंध नहीं कर सकतीं, के सो हिन्दयों के परमाण झादि के साथ संबंध होता है। इस प्रकार के इस अनुमान से इत्थियों का परमाण झादि के साथ संबंध होता है।

श्रंका — यदि वैशेषिक ऐसा कहे कि इन्द्रियों का योगजधर्म के बड़े भारी ग्रमुग्रह से उन परमाणु ग्रादि के साथ साक्षान् संबंध हो जायगा ग्रथान्—इन्द्रियों में योगज धर्मका बड़ाभारी अनुग्रह होता है अतः सर्वंत्र की इन्द्रियां सूक्ष्मादि पदार्थों का साक्षात्कार कर लेती हैं।

भावार्थ — वैशेषिक के मत में — सिद्धान्त में — योगजधर्म के अनुसह का कथन इस प्रकार है कि हम जैसे सामान्य व्यक्तियों से अन्य विशिष्ट जो योगीजन हैं वे विशेष योग ( ध्यान या समाधि ) से सहित होते हैं, उन योगियों के जो मन होता है वह योगज धर्म से प्रभावित रहता है सो उस मन के द्वारा अपना खुद का तथा स्वविषयातिकमेणास्य योगजघर्षसहकारित्वेनाप्यनुष्वहायोगात्, अन्ययैकस्यैवेन्द्रियस्यावेषरसादि-विषयेषु प्रवृत्तौ तदनुष्रहप्रसङ्गः स्यात् । अयैकमेवान्तःकरत्यं (योगजधर्मानु )ग्रहीतं युगपत्त्वस्याध-वेषार्थविषयज्ञानजनकमिष्यते तन्तः भ्रणुमनसोऽयेषार्थैः सक्त्सम्बन्धाभावतस्त्ज्ज्ञानजनकत्वासम्भवात्, प्रन्यया दीर्थवाष्ट्रलीभक्तगादौ सक्तव्यव्यादिभिस्तत्सम्बन्धप्रसक्ते क्यादिज्ञानपश्चकस्य सक्रदुत्पत्ति-प्रसम्बन्धाः

अन्य जीव, धाकाश, दिशा, काल, परमाणु, वायु, मन, तथा इन्हीं में रहने वाले गुण, कर्म, सामान्य धौर विशेष समवाय इन सभी वस्तुधों का उन्हें ज्ञान पैदा हो जाता है, जो योग से सहित हैं उनकी योगज घर्मानुग्रह की शक्ति से युक्त चार प्रकार के सिन्क्षों से ज्ञान होता है। यह ज्ञान इतना तीक्ष्ण होता है कि सूक्ष्म, व्यवहित तथा दूरवर्ती पदार्थों का भी साक्षात्कार कर लेता है, इस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा सूक्ष्मादिक वस्तुओं का ज्ञान होने से इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही वे सर्वं वन जाते हैं, ऐसी वैशेषिक ने शंका की है, इस का सवाधान जैन इस प्रकार कर रहे हैं—

समाधान — हम जैन आपसे यह पूछते हैं कि इन्द्रियों के जो योगजधर्म का अनुब्रह है वह क्या चीज है ? इन्द्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं सो उनमें म्नतिशय पैदा कर देना क्या यह योगजधर्म का अनुग्रह है ? या उनको सहकारी मात्र होता यह योगजधर्मातुग्रह है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं - क्योंकि स्वयं इन्द्रियां परमाण मादि में प्रवृत्त ही नहीं होती हैं, फिर वह उनमें क्या भतिशय लावेगा, यदि कहो कि वे वहां प्रवृत्ति करती हैं तो फिर योगजधर्म के अनुप्रह की उन्हें क्या मावश्यकता है। योगजधर्म से युक्त होकर वे परमाणु ब्रादि में प्रवृत्ति करती हैं ऐसा कहो तो परस्परा-श्रय नामका दोष आवेगा, श्रर्थात् योगजधर्म का श्रतुग्रह सिद्ध हो तो परमाणु आदिकों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति होगी भीर उनमें उनकी प्रवृत्ति के सिद्ध होने पर उनमें योगजधर्म का अनुग्रह सिद्ध होगा, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं हो सकेंगे । अपने २ विषयों में प्रवृत्त होते समय इन्द्रियों के लिए योगजधमं सहकारी बनता है ऐसा यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियां अपने २ विषय को उल्लंघन नहीं करके .. ही उसमें प्रवृत्ति करती हैं, योगजधर्म की सहायता मिलने पर भी उनमें विषयान्तर में प्रवृत्ति करने की शक्ति नहीं है। यदि वे विषयान्तर में -- अपने श्रविषयमें -- दूसरे विषय में - प्रवृत्त होंगी तो एक ही स्पर्शन इन्द्रिय रूप रसावि को बहुण कर लेगी भौर उसी पर योगज धर्म भी अनुग्रह करेगा।

"धुषपज् ज्ञानानुत्पत्तिमँनसो लिङ्गम्" [ ग्यायस् । ११११६ ] इति विरुध्येत । कमशोऽन्यत्र तह्वाँनावत्रापि कमकल्पनायां योगिनः सर्वाचेषु सम्बन्धस्य कमकल्पनास्तु तथावर्शनाविशेषात् । तदनु-प्रहुसामध्याद् हष्टातिकमेष्टी च प्रात्मेव समाधिविशेषोत्यधमं माहात्म्यावन्तःकरणिन्योऽक्षेषार्थ-प्राहृकोऽस्तु किमहष्टपरिकल्पनया ? तन्नाणुननसोऽक्षेषार्थः साक्षास्तकृत्सम्बन्धो षटते ।

वैशेषिक:—हां, ठीक तो है देखों—एक ग्रंत:करण्रू क्प जो मन है वह ग्रकेला ही योगज धर्म की सहायता से विद्व के सूक्ष्मादिपदार्थों के ज्ञान का जनक हमने माना ही है।

जैन — यह कथन आपका सही नहीं है क्यों कि सन तो विचारा प्रणु जैसा छोटा है वह एक साथ सारे अनंत पदार्थों के साथ संबन्ध कैसे कर लेगा ? और संबंध (सिलकर्ष) के बिना ज्ञान भी नहीं होगा यदि वह मन उनके साथ एक साथ सम्बन्ध करता है तो दीर्घणक्नुली — बड़ी २ कड़क कड़ पुड़ी, आदि के खाते समय मन का चक्षु आदि इन्द्रियों के साथ युगपत् संबंध होकर रूपादि पांचों ज्ञानों की एक ही समय में उत्पत्ति होने लगेगी तो फिर प्रापका यह न्यायसूत्र गलत ठहरेगा —

"गुगपण्ज्ञानानुत्पत्तिमैनसो लिंगम्" धर्यात् धापके यहां लिखा है कि एक साथ रूप रस द्वादि पांचों विषयों का ज्ञान जो नहीं होता है सो यही हेतु मन को प्रणुरूप सिद्ध करता है।

वैशेषिक—घटादि पदार्थों में कम कम से मन का संबंध देखा जाता है अतः रूपादि पांचों विषयों में भी वह कमसे होता है ऐसा मानना पड़ता है।

जैन — तो फिर योगी के अर्थात् सर्वज्ञ के ज्ञाव में भी इसी तरह ऋषिकपना मानो, कम से मन का संबंध तो सर्वज्ञ में है ही।

वैशेषिक—योगज घर्म के अनुग्रह से मन एक साथ सबसे संबंध कर लेता है; इसिलये हम लोग डब्ट का मितिकम कर लेते हैं। धर्यात् यद्यपि प्रत्यक्ष से तो मन कम कम से संबंध करने वाला है यह बात सिद्ध है फिर भी योगज घर्मके कारण उस प्रत्यक्षसिद्ध बात का भी उल्लंघन हो जाता है।

जैन - ऐसी हालत में तो फिर ग्रापको समाधि वर्म के माहारम्य से ग्रकेला आरमा ही मन की ग्रपेकान करके सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है ऐसा मानना चाहिये ष्मय परम्परया, तथा हि — मतो महेश्वरेण सम्बद्ध तेन व बटास्योश्वांस्तेषु रूपादय इति, ष्मत्राप्यशेषार्यक्षानासम्भवः । सम्बन्धसम्बन्धोऽपि हि तस्याशेषार्यैवैर्तमानैरेव नानुत्पन्मविनव्दैः । तरकाले तरिप सह योऽस्तीति चेन्नः तदा वर्तमानार्यसम्बन्धस्यन्यस्यासम्बन्धात् । ततोऽप्रवस्य एवेजि चेत्, तहि तजनितज्ञानमपि अनुत्पन्नविनष्टार्यकालीनसम्बन्धसम्बन्धजनितज्ञानादन्यदिति एकज्ञानेनान

फिर इस घटण्ट अर्थात् अत्यन्त परोक्षया घसिद्ध ऐसे सिन्नकर्षको करूपना करना भी जरूरी नहीं होगा अतः यह सिद्ध हुआ कि अणुरूप मनका सम्पूर्ण पदार्थों के साथ एक ही समय में साक्षात् संबंध जुड़ता नहीं है।

वैशेषिक — अणु मन का पदार्थों के साथ कम २ से संबंध होता है — अर्थाप् परम्परा से अणु मन का सम्बन्ध अशेष पदार्थों के साथ जुड़ता है, वह इस प्रकार से है — कि पहिले मनका सम्बन्ध महेश्वर से होता है, और व्यापक होने के नाते ईश्वर का सम्बन्ध घटपटादि पदार्थों के साथ है ही तथा घटादिकों में रूपादिक सम्बन्धित हैं। इस तरह अणु मन का सम्बन्ध परम्परा से अशेष पदार्थों के साथ जुड़ जाता है।

जैन—ऐसा मानने पर भी संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान तो होगा ही नहीं क्योंकि परम्परा संबंध — संबंध से सम्बन्ध — मानने पर भी उस मन का बर्तमान के पदार्थों के साथ ही सम्बन्ध रहेगा जो नष्ट हो चुके हैं तथा जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं उनके साथ उसका संबंध नहीं रहेगा तो फिर उनके साथ संबंध नहीं होने से उनका ज्ञान कैसे होगा।

वैशेषिक — म्रजी! ईश्वर तो सदारहताहै ना, ग्रतः नष्ट भौर अनुत्पन्न पदार्थों के साथ भी वह रहताही है।

जैन—सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब वह अनुत्पन्न ग्रीर नट्ट पदार्थों से संबंध करेगा तो उसी को जानो । उसी समय वर्तमान पदार्थ का संबंध ग्रीर ज्ञान तो होगा ही नहीं ।

वैशेषिक—इन अनुत्पन्न ग्रीर नष्ट पदार्थों के सम्बन्ध से ईश्वर भिन्न ही है।

जैन—ंतो फिर उस भिन्न ईश्वर से उत्पन्न हुआ वर्तमान ज्ञान, अनुत्पन्न पदार्थों और नष्ट पदार्थों के समय में परम्परा सम्बन्ध से जनित ज्ञान से अन्य ही शेषार्थंत्रत्वासम्भवः । बहुभिरेव ज्ञानैस्तिवित चेत्, तेषां कि कमेण् भावः, प्रक्रमेण् वा ? कममावे ; नानन्तेनापि कालेनानन्तता संसारस्य प्रतीयेत-य एव हि सम्बन्धसम्बन्धवशाज् ज्ञानजनकोऽर्थः स एव तळनितज्ञानेन गृक्षते नान्य इति । अक्रमभावस्तु नोपपश्चते विनशृतुत्पनार्यज्ञानानां वर्तमानार्थज्ञान-कालेऽसम्भवात् । न हि कारणाभावे कार्यं नामातिप्रसङ्गात् । न च बौद्धानामिव योगानां विनशानु-

रहेगा—तो ऐसी हालत में एक ज्ञान के द्वारा श्रशेष पदार्थों का ज्ञान होना असम्भव हो जायेगा।

भावार्ष — वैशेषिक सिम्नकर्ष से महेरवर को संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं, किन्तु पदार्थ तो अतीत अनागत रूप भी हैं, जब वह महेरवर प्रतीत अनागत पदार्थों के साथ सिम्नकर्ष करेगा तब वर्तमान के पदार्थों के साथ सिम्नकर्ष नहीं वन सकेगा, धतः महेरवर को एक साथ एक ज्ञान से त्रैकांसिक वस्तुधों का ज्ञान नहीं हो सकने से महेरवर सर्वज नहीं वन सकता है।

वैशेषिक — बहुत से ज्ञानों के द्वारा वह ईश्वर पदार्थों को जान लेगा।

जैन — तो क्या वह उन ज्ञानों द्वारा क्रम से जानेगा या अक्रम से जानेगा। क्रम से जानने बैठेगा तो अनंत काल तक भी वह संपूर्ण पदार्थों को नहीं जान पायेगा, जिसका जिससे संबंध हुआ है उसी का ज्ञान होकर उसी को वह जानेगा प्रत्य को नहीं अक्रम से जानना बनता नहीं, क्योंकि नष्ट हुए और अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं ऐसे पदार्थों का सम्बन्ध वर्तमान काल में नहीं है। उनका ज्ञान भी नहीं है। कारण के अभाव में कार्य होता। आप यौग हो। अपव यौग हो। आपव यौग हो। अपव यहां बौद्ध की तरह वष्ट हुए तथा अनुत्पन्न ऐसे पदार्थों को ज्ञान का कारण नहीं मावा है, अन्यथा आपका सिद्धान्त गलत ठहरेगा।

बौद्धों के यहां क्षणिकवाद होने से नष्ट हुए कारएों से कार्य होना माना है, वैसे यौगों के यहां नहीं माना है।

वैशेषिक — ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ग्रतः आप जैन के द्वारा दिये गये कोई भी दोष हम पर लागू नहीं होते हैं।

जैन—ऐसा भी कहना ठीक नहीं, कारए। कि श्रापके द्वारा मान्य नित्य ईरबर का हम श्रामें खण्डन करने वाले हैं। इस प्रकार वैशेषिक द्वारा माना हुआ सन्निकर्ष प्रमाण भूत सिद्ध नहीं होता है। स्पन्नस्य कारणुत्वं चिद्धान्तविरोधात् । नित्यत्वादीश्वरक्षानस्योक्तयोषानवकाखः इत्यप्यवाध्यम्; तप्तित्यत्वत्येश्वरनिराकरणप्रघट्टके निराकरिष्यमग्णत्वात् । तत्र सन्निकर्योप्यनुपत्रदिप्रमास्ययन् देशमाकः।

विशेषार्थ — वंशेषिक सिलकर्ष को प्रमाण मानते हैं, किन्तु इसमें प्रमाण का लक्षण सिद्ध नहीं होता है, सिलक्षंरूप प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तुमों का ज्ञान नहीं होता है, वेशेषिक सर्वज्ञ को तो मानते ही हैं, परन्तु सिलक्षं से अशेष पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकने से उनके यहां सर्वज्ञ का प्रभाव हो जाता है। क्योंकि सर्वज्ञ का ज्ञान यदि छूकर जानता है तो वह मात्र वर्तमान के भीर उनमें से भी निकटवर्ती मात्र पदार्थों को जान सकता है, भ्रतीत ग्रनागत के पदार्थों को वह जान नहीं सकता है, क्योंकि पदार्थों के साथ उसका ज्ञान संबद्ध नहीं है, कदाचित् संबद्ध मान लिया जावे तो भी वह जब अस्वतातानागत पदार्थों से सम्बन्धित रहेगा तो वर्तमान कालिक पदार्थों के साथ वह अस्वतातानागत पदार्थों से सम्बन्धित रहेगा तो वर्तमान कालिक पदार्थों के साथ वह अस्वता होगा, इसलिये एक ही ज्ञान क्रकालिक वस्तुकों को परिन्छिता कहीं कर सकता है, यदि सर्वज्ञ-ईरवर में बहुत से ज्ञान माने ज्योगे दो भी वे ज्ञान क्रम से जानेंग या अकम से ऐसे प्रश्न होते हैं। ग्रीर इन प्रक्तों का हल होता नहीं है, खतर सिलक्षं में प्रमाणता खंडित होती है, इस विषय पर ग्रागे चशु सिलक्षंवाद में लिखा जाने वाला है। अलं विस्तरेण।

#### # सिक्किवविद्यासमाप्त #

#### सिन्नकर्ष प्रमाणवाद के खंडन का सारांश

\*

वैशेषिक लोग सिन्नकर्ष को प्रमाण मानते हैं अर्थात् ज्ञान का जो कारण है वह प्रमाण है ऐसा उन्होंने माना है, उनका कहना है कि ज्ञान तो प्रमाण का फल है, उसे प्रमाण स्वरूप कैसे मानें । स्वर्धनादि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ प्रथम तो संयोग होता है, फिर उन पदार्थों में रहने वाले रूप रस लादि गुर्खों के साथ संयुक्त समवाय होता है, पुनः उन रूपादि गुण के रूपत्व रसत्व आदि के साथ संयुक्त समवेत समवाय

होता है, इस प्रकार यह प्रक्रिया जल्दी से होकर उससे प्रमितिक्ण प्रधांत् जाननारूप फल उत्पन्न होता है। हर पदार्थ को इन्द्रियां छूकर ही जानती हैं। जो छूना है वह सिन्नकर्षे है, उसके विना कोई भी ज्ञान पैदा नहीं होता है, यतः सिन्नकर्ष प्रमाण है। वही प्रमिति की उत्पत्ति में सायकतम है, इसलिये ईश्वर हो बाहे हम लोग हों सभी को सिन्नकर्ष से ज्ञान होता है।

इस वैशेषिक के मन्तव्य का झाचायें ने बड़े ही अच्छे ढंग से निरसन किया है, सिन्नकर्ष का ज्ञान के साथ साधकतमपना सिद्ध नहीं होता है। यदि सर्वत्र सिन्नकर्ष से ही ज्ञान पैदा होता तो भने ही उसे साधकतम मानते किन्तु ऐसा नहीं है। देखिये — चक्ष और मन तो बिना सन्निकर्ष के ही प्रमिति पैदा कर लेते हैं।

भांखें पदार्थ को बिना छए ही उसके रूप को जान लेती हैं, इस विषय का वर्णन इसी ग्रन्थ में समुक्तिक हुआ है, सिन्नकर्ष यदि सब जगह प्रमिति पैदा करता है तो वह ग्राकाश में भी प्रमिति क्यों नहीं करता, क्यों कि जैसे इन्डियों का घट ग्रीर उसके रूप, रस, तथा रूपत्व, रसत्व के साथ संबंध है वैसे ही आकाश और उसका शब्द तथा शब्दत्व के साथ भी इन्द्रियों का संबंध है. फिर क्या बात है कि हम प्राकाश को नहीं जानते। अमृतिकपने की दलील भी गलत है। जिसको जानने की योग्यता है उसी में सिलकर्ष प्रमिति को पैदा करता है, सब में नहीं, ऐसा वैशेषिक का कथन भी विशेष लक्ष देने योग्य नहीं है क्योंकि योग्यता क्या बला है, यह पहले बताना चाहिये यदि शक्ति को योग्यतारूप कहोगे तो यह बात बनने की नहीं, क्योंकि आपने शक्ति को अतीन्द्रिय नहीं माना है, यदि सहकारी कारणों की निकटता को योग्यता रूप कहोगे तो वह सारी निकटता घर की तरह बाकाश में भी है। हां, यदि प्रमाता के प्रति-बंधक कर्म के अभाव को योग्यता मानकर उस योग्यता को ही साधकतम मानो तो बात ठीक है, उसी का प्रमिति में उपयोग है, सिन्नकर्ष को प्रमाण मानने में एक बड़ा भारी दोष यह आता है कि सर्वज्ञ का अभाव हो जाता है। सर्वज्ञ का ज्ञान इन्द्रिय के द्वारा छुकर होगा तो उसे तीन काल में भी सारे पदार्थों का ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि पदार्थ अनन्त हैं। योगज धर्म भी इन्द्रियों को अतिशय युक्त नहीं कर सकता।

"थत्राप्यतिकायो हष्टः स स्वार्थानतिलंघनात्" इन्द्रियों में कितना भी अतिकाय ब्राजावे तो भी वह तो अपने ही विषय को ग्रह्ण करेगी। क्या ब्रांखें रस को चर्लेगी; कान देखने लग जायेंगे ? समक्ष में नहीं माता कैसा म्रतिशय है, तथा ख-इन्द्रियां वर्तमान काल के पदायों को ही जानती हैं फिर उनके द्वारा तीन काल में होने वाले पदायों का ज्ञान कैसे होगा, बिना त्रिकालवर्ती पदार्थ को जाने सर्वज्ञता बनती नहीं, इस प्रकार सिलकर्ष को प्रमाण मावने में सर्वज्ञता का प्रमाण होता है वित्र और सब में भी सिलकर्ष की प्रमाण तहीं कहा जा सकता है।

\* सञ्जिकर्षवाव का सारांश समाप्त #

#### इन्द्रियवृत्ति प्रमाण पूर्वपक्ष

सांख्य और योगदर्शन में इन्द्रियवृत्ति को प्रमाश माना है-

"इन्द्रियप्रणानिकया बाह्यबस्तूपरागात् सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषाव-द्यारणप्रधानवृत्तिः प्रत्यक्षम्"— —योगदर्शन व्यास भा० पृ० २७

> धनेयंत्रिक्या-इन्द्रियप्रणालिकया ग्रथंसिक्रक्येण लिङ्गज्ञानादिना वा आदौ बुद्धेः अर्थाकारावृत्तिः जायते । —सांस्य प्रणा. पु॰ ४७

इन्द्रियरूपी प्रणाली के द्वारा बाह्यवस्तु के संबंध से सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विशेष ध्रवधारण स्वरूप जो वृत्ति होती है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उस वृत्ति का तरीका यह है कि पहिले इन्द्रिय का पदार्थ से सिन्नकर्ष होता है अथवा लिङ्गनानादि (अर्थात् प्रमुमान में पूम आदि हेतु का ज्ञान होना ) के द्वारा बुद्धि की प्रयक्तित हो जाती है अर्थात् बुद्धीन्द्रयां जो चक्षु ध्रादि हैं उनका अर्थाकार होना या अर्थों को जानने के लिये उनकी प्रवृत्ति होना प्रमाण कहलाता है, इस प्रकार चित्त-मन का इन्द्रिय से और इन्द्रिय का पदार्थ से संबंध होने में जो प्रवृत्ति है वह प्रमाण है। यही बात अधिम स्लोक में कही है—

विषयैश्चित्तसंयोगाद् बुद्धीन्द्रियप्रणालिकात् । प्रत्यक्षं सांप्रतं ज्ञानं विश्लेषस्यावधारकम् ।। २३ ।। —योग कारिका

चित्त संयोग से बुद्धि इन्द्रिय के द्वारा विषयों के साथ संबंध होने पर विशेष का अवधारए। करने वाला वर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा होता है, यहां जो इन्द्रियों की वृत्ति हुई है वह तो प्रमाण है और विषयों का जो अवधारण निश्चय होना है वह फल है, हम सांख्य योग ३ प्रमाए। मानते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द (आगम) इनमें से उपयुक्त प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। अनुमान में भी लिङ्ग (हेतु) ज्ञान आदि के द्वारा बुद्धीन्द्रिय का अर्थाकार होना और फिर साध्य का ज्ञान होना है अतः वहां भी प्रमाण का लक्षए। घटित होता है शब्द प्रमाण में भी यही बात है। इसलिये इन्द्रिय वृत्ति प्रमाण का लक्षए। चित्र होता है शब्द प्रमाण में भी यही बात है। इसलिये इन्द्रिय वृत्ति प्रमाण का लक्षए। च्वीकार किया है।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*

# 

एतेनेन्त्रियनृत्तिः प्रमाणिमत्यभिदवानः साङ्ख्यः प्रत्याख्यातः । ज्ञानस्वभावमुख्यप्रमाण-करण्तवात् तत्राप्युपवारतः प्रमाण्व्यवहाराम्युपगमात् । न वेद्रिवेग्यो वृत्तिव्यंतिरिक्ता, प्रव्यतिरिक्ता वा घटते । तेम्योहि यद्यव्यतिरिक्तासीः तदा श्रोत्रादिमात्रमेवासी, तब सुप्ताद्यवस्थायामप्यस्तीति तदाप्यर्थपरिष्वित्तिप्रसक्तेः सुप्तादिव्यवहारोच्छेदः । प्रय व्यतिरिक्ताः, तदाप्यसी कि तेषां घर्मः, प्रवस्तिरं वा ? प्रथमपक्षे वृत्तेः श्रोत्रादिभिः सह सम्बन्धो वक्तव्यः— स हि तादास्यम्, समवाया-

म्रबन्तिरं वा ? प्रथमपत्रै वृत्तेः श्रोत्रादिभिः सह सम्बन्धो वक्तव्यः— स हि सादाल्यम्, समवाया-दिवां स्थात् ? यदि तादाल्यम् ; तदा श्रोत्रादिमात्रमेवासाविति पूर्वोक्त एव दोषोऽनुषज्यते । म्रथ समबायः; तदास्य व्यापिनः सम्भवे व्यापिशोत्रादिसङ्कावे व ।

सांख्य मतवाले इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण मानते हैं, सो उसका खंडन भी उसी सिष्ठक के खंडन से हो जाता है। क्यों कि ज्ञान स्वभाव वाली वस्तु ही मुख्य प्रमाण है। हां, उपवार से भले ही इसे भी प्रमाण कह दो, प्रच्छा— प्राप सांख्य यह बतावें कि इन्द्रियों की वृत्ति इन्द्रियों से भिन्न है या प्रभिन्न है ? दोनों तरह से वह बनती नहीं, क्यों कि वह वृत्ति यदि इन्द्रिय से भिन्न है तो वह इन्द्रियरूप ही हो गई, सो ये इन्द्रियों तो निद्रादिख्य से भिन्न है तो फिर वहां भी ज्ञान होता रहेगा, ऐसी हालत में यह निर्द्रित है यह जाग्रत है यह लोकव्यवहार ही नहीं बनेगा, यदि इन्द्रियों से उनकी वृत्ति पृथक है तो क्या वह उनका धर्म है या लोक कोई वीज है ? यदि प्रयदि धर्म है, तो उस धर्म हम्द्रियों एक हो हो गई सा समवाय सम्बन्ध है ? यदि तादात्म्य है तो वृत्ति और इन्द्रियों एक हो हो गई सो उसमें वही सुक्षित का अभाव होना रूप दोष प्राता है, यदि इन्द्रिय और इन्द्रियों के स्थापक होने से भापका सिद्धान्त सदीष बन जाता है, क्यों कि आपके यहां लिखा है—

"प्रतिनियतदेशावृत्तिरिषयज्येत्" [ ] इति प्लवते । प्रव संयोगः, तदा प्रव्यान्तरत्व-प्रसक्तं नं तद्वमों वृत्तिभेवेत् । प्रवान्तरमयौ; तदा नाक्षो वृत्तिरयान्तिरत्वात् १दायान्तरव्वत् । प्रयान्तरेव त्वेपि प्रतिनियतविशेषसद्भावान्ते वामसौ वृत्तिः , नन्वसौ विशेषो यदि तेषां विषयप्राधिरूपः; तद्वेन्द्रियादिसम्बर्के एव नामान्तरेगोक्तं स्थात् । स वानन्तरमेव प्रतिव्युतः । प्रथाऽणकारपरिग्रतिः;

#### "प्रतिनियतदेशावृत्तिरभिव्यज्येत्"

प्रतिनियत देश में से प्रकट करे, इत्यादि ।

यदि कहा जाये कि इन्द्रिय भौर वृक्ति-प्रवृक्ति का संयोग संबंध है सो वृक्ति में इन्द्रिय धर्मता नहीं आती, क्योंकि संयोग पृथक् पृथक् दो इच्यों में होता है, इस-लिये इन्द्रिय भौर वृक्ति ये दो द्रव्य हो जायेंगे, फिर इन्द्रिय का धर्म वृक्ति है यह बात नहीं बनती यदि इन्द्रिय से वृक्ति कोई भिन्न ही वस्तु है तब तो उसे "इन्द्रिय की वृक्ति" ऐसा नहीं कह सकोगे जैसे कि दूसरे मिल्न पदार्थों को नहीं कहते।

सांख्य — यद्यपि वृत्ति इन्द्रियों से ग्रयांतर रूप है फिर भी प्रतिनियत विशेष रूप होने से यह वृत्ति इन्द्रियों की है, इस प्रकार कहा जाता है।

जैन—अच्छा तो यह बतलाइए कि वह प्रतिनियत विशेष क्या विषय प्राप्ति हप है अर्थात् इन्द्रिय का विषय के निकट होना यह प्रतिनियत विशेष है, तो इससे तो आपने सिप्तकर्ष को ही नामान्तर से कह दिया है. सो उसका तो अभी खंडन ही कर दिया गया है। यदि अर्थाकार परिणित को प्रतिनियत विशेष तुम कहों सो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थाकार होना सिर्फ बुढि में ही आपके यहां माना गया है, और कहीं अ्रत्यत्र नहीं, तथा वह अर्थाकार परिणित प्रत्येक इन्द्रिय आदि के स्वभाव वाली नहीं है, और न वह इन्द्रियों को वृत्ति स्वरूप है, न किसी अन्य स्वरूप ही है, क्योंकि उनमें वे पूर्वोक्त दोष आते हैं। तथा सांख्य के यहां परिणामी से परिणाम मिल है कि अभिन्न है यह कुछ भी नहीं सिद्ध होता है इस विषय का विचार हम आवे करनेवाले हैं।

विशेषार्थ — इन्द्रियवृत्ति को प्रमाग् मानने वाले सांख्य के यहां इन्द्रियवृत्ति का लक्षरा इस प्रकार पाया जाता है —

''इन्द्रियप्रणालिकया वाह्यवस्तुपरागात् मामान्यविशेषास्मनोऽर्थस्य विशेषाब-धारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्''—अर्थात् इन्द्रियप्रणाली के द्वारा बाह्य प्रदार्थ के साब न; प्रस्था बुढावेवाम्युपगमात् । न च श्रोवादिस्वधावा तढमंरूपा ध्रयन्तिरस्वधावा वा तरपरिएाति-चंटते; प्रतिपादितदोषानुबङ्गात् । न च परपक्षै परिएामः परिएामिनो भिन्नोऽभिन्नो वा घटते इत्थक्षै विचारविष्यते ।।

संबंध होता है, और उस सम्बन्ध के होने पर जो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विशेष रूप से अवधारण होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, तात्पर्य इसका यही है कि इन्द्रियों के द्वारा पदार्थ के साथ सिक्षकर्य होने पर अधवा हेतु के ज्ञान से जो शुरु में बुद्धि (इन्द्रिय) का पदार्थ के आकार रूप होने पर उस पदार्थ का अवधारण होता है वह प्रमाण है, सांस्थमत का यह प्रमाण का लक्षण ध्रसमीचीन है, क्योंकि ये सांस्थादि मतवाले ज्ञान को तो प्रमाण का फल मानते हैं और ज्ञान के उमाण के जो कारण हैं, जो कि ज्ञान के साथ व्यभिचित्र मी होते हैं अथाप निश्चित रूप से जो ज्ञान को पैदा कर ही देते हों ऐसे जो नहीं हैं उन उन कारणों को प्रमाण मानते हैं, अतः यह इन्द्रियवृत्ति सिन्नकर्य भीर कारक सांकल्य के समान प्रमाण नहीं है, वास्त-विक प्रमाण तो ज्ञान ही है अन्य नहीं है।

#### # इन्द्रियवृत्ति का विचार समाप्त #



#### ज्ञातृव्यापार विचार पूर्वपक्ष

प्रमाणालक्षण के प्रशायन करने में प्रभाकर का ऐसा कहना है कि वस्तु को जानने के लिये जो झाता रूप आत्मा का व्यापार या प्रवृत्ति होती है वह प्रमाश है। कहा भी है—

> "तेन जन्मैव विषये बुद्धेर्व्यापार इष्यते। सदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च घीः"।। ६१।। —सीमासकालोकवारिक

विषयों में ज्ञान की उत्पत्ति होना ज्ञाता का व्यापार है, वही प्रमा है, और वही करण है। यद्यपि यह ज्ञानुव्यापार प्रत्यक्ष नहीं है तो भी पदार्थों का प्रका-शित होना रूप कार्य को देखकर उसकी सिद्धि कर सकते हैं—

> व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम् ।। ६१ ॥ - मी० व्लो० वा०

जब भ्रात्मा में वह व्यापार नहीं रहता तब जानना रूप फल भी उरपन्न नहीं हो पाता, कारण के भ्रभाव में कार्य होता नहीं देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि वस्तु निकट में मौजूद है, हमारी इन्द्रियां भी ठीक हैं, किन्तु उस वस्तु का बोध नहीं हो। भ्रतः निश्चित होता है कि भ्रात्मा में—जाता में व्यापार-क्रिया वहीं है, इसीलिये पदार्थ का भ्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार हमारा कथन सिद्ध होता है कि पदार्थ को जानने का जो जाता का व्यापार है वह प्रमाण है भीर पदार्थ का बोध होना—उसे जानना यह प्रमाण का फल है।

#### # पूर्व पक्ष समाप्त #

## ज्ञातृव्यापारविचारः ॥

प्रभाकर का कथन है कि पदार्थ को जैसा का तैसा जानने रूप जो जाता का व्यापार है मले ही वह अज्ञान रूप हो प्रमाण है। सो प्रभाकर को इस मान्यता (प्रमाणता) का भी निराकरण उपर्युक्त सिन्नकर्ष, इन्द्रियवृत्ति झादि के खंडन से हो जाता है ऐसा समक्ष्ता चाहिये। क्योंकि इन सब मान्यताओं में अज्ञान को प्रमाण मान लिया है। ऐसों को तो प्रमाण उपचार से ही कह सकते हैं अन्यया नहीं।

प्रभाकर के जाता के ब्यापार रूप प्रमाण को ग्रहण करने वाला प्रमाण तो कोई है नहीं, यदि है तो वह कौनसा है? प्रत्यक्ष या ग्रमुमान, अथवा ग्रीर कोई तीसरा? यदि प्रत्यक्ष है तो वह कौनसा प्रत्यक्ष है —स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष व्यवा मनः प्रत्यक्ष ? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष श्रज्ञानरूप जातृब्यापार में प्रवृत्ति नहीं करता है, क्योंकि ऐसा मावने में विरोध है तथा ग्रापने ऐसा माना भी नहीं है। बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञाता के ब्यापार को कैसे जानेगा-क्योंकि इन्द्रियां तो ग्रपने से संबंधित पदार्थ में ज्ञान को पैदा करती हैं। ज्ञाता के ब्यापार के साथ इन्द्रियों का संबंध होनहीं सकता क्योंकि उनका तो अपना प्रतिनियत रूपादि विषयों में संबंध

"झातसन्यन्यस्यैकदेशदर्श्वनादसिकृष्टेऽयं बुद्धिः" [ शावरभा० १।१।१ ] इत्येवंलक्षण्त्वा-सत्य । सन्वन्धञ्च कार्यकारणभावादिनिराकरणेन नियमलक्षणोऽम्युरगम्यते । तदुक्तम्— कार्यकारणभावादिसम्बन्धानां इयी गतिः । नियमानियमाम्यां स्यादनियमादनञ्जता ।।१।। सर्वेऽप्यनियमा द्योते नानुमोत्पत्तिकारणम् । नियमात्केदलादेव न किन्द्रश्चानुमोयते ।।२।। एवं परोक्तसम्बन्धप्रत्यास्याने कृते सति । नियमो नाम सम्बन्धः स्वमतेनोष्यतेऽभुना ।।३।। [ ]

इत्यादि ।

होता है। मनोजन्य प्रत्यक्ष भी उस ज्ञातृच्यापार को ग्रहण नहीं करता है, क्यों कि न तो वैसी प्रतीति श्राती है धौर न ग्रापने ऐसा माना है, तथा ऐसा मानने में श्रति प्रसंग दोष भी श्राता है। श्रनुमान के द्वारा ज्ञातृच्यापार को सिद्ध करो तो भी नहीं वनता, क्यों कि श्रनुमान का लक्षाए— "ज्ञातसंवंधस्यैकदेशदर्शनादसिन्द्रकृष्टे अयंबुद्धिः— जिसने संबंध को जाना है ऐसे व्यक्ति को जब उसी विषय के एक देश का दर्शन होकर जो दूरवर्ती पदार्थ का जान होता है उसे अनुमान कहते हैं" ऐसा श्रावर भाष्य में लिखा है। आप प्रभाकर के द्वारा श्रनुमान में कार्यकारएा संबंध भीर तादात्म्यादि संबंध माना नहीं गया है। केवल नियम अर्थात् श्रविनाभाव संबंध माना है। कहा भी है—

''कार्यं कारए। ग्रादि जो संबंध होते हैं – वे दो प्रकार के होते हैं –एक नियम-रूप ग्रोर एक ग्रनियमरूप, जो नियमरूप संबंध होता है वही श्रद्धमान में कार्यकारी है, दूसरा नहीं ।। १।।

ग्रविनाभाव संबंध रहित हेतु अनुमान की उत्पत्ति में उपयोगी नहीं है, तथा नियम एक ही ऐसा है कि उससे ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं जिसको कि इसके द्वारा न जाना जाय।

इस प्रकार सौगत झादि के द्वारा माना गया संबंध खंडित किया जाने पर धव अपने (प्रभाकर) मत के अनुसार नियम संबंध बताया जाता है।। ३।। इत्यादि। इस प्रकार आपके मत में अनुमान में नियम संबंध को ही सही माना है यह बात सिद्ध हुई। अब यह देखना है कि ऐसा संबंध अर्थात ज्ञाता के व्यापार के साथ अर्थ-प्रकाशन का अविनाजाव है इस बात का निर्णय अन्वय निश्चय के द्वारा होता है या व्यतिरेक निश्चय के द्वारा होता है? यदि धन्वयनिश्चय के द्वारा होता है झर्थात् स च सम्बन्धः किमन्वयिक्त्रयद्वारेण् प्रतीयते, व्यतिरेकिनक्रयद्वारेण् वा ? प्रथमपक्षे कि प्रस्यक्षेण्, अनुमानेन वा तिक्रक्रयः ? न तावरप्रत्यक्षेण्; उभयरूपप्रहणे हृन्वयिक्रक्रयः, न च जात्-व्यापारस्वरूपं प्रत्यतेण् निक्रीयते इत्युक्तम् । तदभावे च-न तत्प्रतिबद्धत्वेनार्यप्रकाणनलक्षणहेतुरूप-विति । नाप्यनुमानेन; प्रस्य निक्रितान्वयहेतुप्रभवत्वाभ्युपगमात् । न च तस्यान्वयनिक्रयः प्रत्यक्ष-समिष्तम्यः पूर्वोक्तदोषानुषञ्जात् । नाप्यनुमानगम्यः; तदनन्तरप्रथमानुमानाभ्यां तिक्रक्षयेऽनवस्थेत-रेतराक्षयानुषञ्जात् । नापि व्यतिरेकिनक्षयद्वारेण्; व्यतिरेको हि साम्यामावे हेतोरभावः । न च

जहां जहां जातृब्धापार है वहां वहां धर्ष प्रकाशन है ऐसे धन्वय का निश्चय कौन करता है, क्या प्रत्यक्ष करता है या धनुमान करता है, प्रत्यक्ष ऐसे धन्वय का निश्चय नहीं कर पाता क्योंकि वह साध्य साधन दोनों को प्रहुए। करे तब उसके द्वारा उनके धन्वय का निश्चय हो, परन्तु जाता का व्यापार प्रत्यक्ष है नहीं—धर्माद जाता का व्यापार प्रत्यक्ष है नहीं—धर्माद जाता का व्यापार प्रत्यक्ष है पहीं नहीं होता—इस बात को पहिले ही बता दिया है, और उसके प्रत्यक्ष हुए विना वह उसके साथ धनिनाभाव संबंध रखने वाले धर्ष प्रकाशन को कैसे जात सकता है। धनुमान से भी दोनों के धन्वय का निश्चय होता नहीं, त्योंकि यह धनुमान निश्चत धन्वय रूप हेतु से—साध्यके साथ जिसका धनिनाभाव संबंध निश्चत है ऐसे हेतु से—उत्पन्न होगा, धव वह अन्वय जानने के लिये धाया हुआ जो अनुमान है वह भी तो धन्वय सहित है, अतः उसके लिये—उसके धन्वय को निश्चय करने के लिये—इस ही प्रथम कहे गये प्रका उपस्थित हो जाते हैं भीर वे ही दोध धाते हैं, धर्मात् वह धन्वय प्रत्यक्ष से जाना नहीं जाता, अनुमान के द्वारा जानना मानो तो कौन से अनुमान स्वकृत अनुमान से या अनुमान ते से मानने पर इतरेतराश्रय दोष धाता है।

भावार्थ — भववस्था दोष तो इस प्रकार से बाता है कि जाता का व्यापार धौर प्रयेतवात्व का प्रकाशन इन दोनों के अन्वय को जावने के लिए एक प्रमुमान आया सो उस अनुमान में भी साध्यसाधन का अन्वय है इस बात को जानने के लिये तीसरा अनुमान चाहिए इस प्रकार अनुमान आते रहेंगे और जाता का व्यापार बजात ही रहेगा, इस तरह जाता का व्यापार जानने के लिये अनुमान की परम्परा चलती जायेगी सो यही अनवस्था दोष है। अन्योग्याश्रय दोष इस प्रकार से होगा— जाती का व्यापार है क्सों का अवस्था हो रहा है, यह अनुमान है इसमें

प्रकृतसाष्याभावः प्रत्यकाधिगम्यः, तस्य जातृत्यापाराविषयत्वेन तद्भाववत्तदमावेऽपि प्रवृत्ति-विरोधात् । समर्थितं चास्य तदविषयत्वं प्रामिति । नाप्यनुमानाधिगम्यः, ग्रतः एव ।

श्रवानुपत्तम्भनिश्चयः प्रवापि कि दृषयानुपत्तम्भोऽभिग्नेतः धटश्यानुपत्तम्भो वा ? यद्यदृश्यानु-पत्तम्भः; नासौ गमकोऽतिप्रसङ्गात् । दृश्यानुपत्तम्भोऽपि चतुर्वा भिष्यते स्वभाव-कार्या-व्यापकानु-पत्तम्भविरुद्वीपत्तम्भनेदात् । तत्र न तावदाधो युक्तः; स्वभावानुपत्तमस्यैवंविषे विषये व्यापारा-

ज्ञाता का व्यापार साध्य है और अर्थतथात्व का प्रकाशन हेतु है। इन दोनों का प्रविनाभाव जानने के लिये दूसरा अनुमान चाहिये, तथा उस दूसरे अनुमान में वो साध्य साधन का अन्ययरूप प्रविनाभाव होगा उसे वह पहिला अनुमान जानेगा, इस प्रकार एक दूसरे के ब्राध्य होने से एक की भी सिद्धि नहीं होती है। ऐसे ही सर्वत्र अनवस्था और अन्योग्याथ्य दोष का मतलब समकता चाहिये।

ज्ञाता का व्यापार और अर्थतयात्व प्रकाशन इनका अविनाभाव संबंध व्यतिरेक निश्चय के द्वारा भी नहीं होता है, व्यतिरेक उसे कहते हैं कि वहां साध्य के अभाव में हेतु का अभाव दिखाया जाय, किन्तु यहां ज्ञाता का व्यापार रूप जो साध्य है वह प्रत्यक्षगम्य है नहीं, क्योंकि ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अतः ज्ञाता का व्यापार होने पर तथा न होने पर भी प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति का विरोध ही है, प्रत्यक्ष का विषय ज्ञाता का व्यापार नहीं है इस बात को पहिले ही बता दिया गया है। अनुमान से व्यतिरेक का निश्चय नहीं होता क्योंकि उसको भी (ज्ञाता का व्यापार होवे अथवा न होवे) प्रवृत्ति नहीं होती।

प्रभाकर —जाता के व्यापार का ग्रभाव श्रमुपलस्म हेतु के द्वारा किया जाता है, ग्रयति—ऐसी ग्रात्मा में जाता का व्यापार नहीं है क्योंकि उसके कार्य की उपलब्धि नहीं है, जैसे कि गये के सींग।

जैन—इस प्रकार मानने पर भी हम पूछते हैं कि झाषने अनुपलम्म कीन सा माना है—दृश्यानुपलम्म कि अदृश्यानुपलम्म, अदृश्यानुपलम्म साध्य का गमक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर झति प्रसंग दोष झाता है, झर्षात् झहस्य उसे कहते हैं जो देखने योग्य नहीं है, ऐसी अहश्य वस्तु का अनुपलम्म कैसे जान सकते हैं। क्योंकि अहश्य पदार्थ तो मौजूद होते हैं फिर भी वे उपलब्ध नहीं होते और मौजूद न हों तो श्री वे उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि पिष्टाच परमाणु झादि हों चाहे मत भावात्, एकज्ञानसंसिंग्वदार्धान्तरोपलम्भरूपत्वात्तस्य । न च ज्ञात्व्यापारेख् सह कस्यचिवेजज्ञान-संसींगत्वं सम्भवतीति । नापि द्वितीयः; सिद्धे हि कार्यंकार्र्णमावे कार्रणानुपलम्भः कार्याभाव-निक्षायकः । न च ज्ञात्व्यापारस्य केनचित् सह कार्यंत्वं निक्षितम्; तस्याह्य्यत्वात् । प्रत्यक्षानु-पलम्भितवन्यन्यक कार्यकारण्यावः । तत एव केनचित्तस्ह व्याप्यव्यापकभावस्यासिद्धेनं व्यापकानु-पलम्भोऽपितिक्ष्र्यायकः । विरुद्धोपलम्भोपि द्विष्या भिष्यते विरोषस्य द्विवयत्थात्, तथा हि-को ( एको ) विरोषोऽविकलकारणस्य भवतोऽम्यभावेःभावास्तहानवस्यानक्षराः श्रीतोष्य्योरित विशिष्टा-

हों हम उन्हें जानते नहीं, फिर उनका अनुपलम्भ कैसे समभें, दृश्यानुपलम्भ चार प्रकार का है -स्बभावानुपलम्भ, कारणानुपलभ, व्यापकानुपलभ ग्रीर विरुद्धीपलभ, इनमें स्वभावानुवलंभ तो यहां ठीक नहीं है-यहां वह उपयुक्त नहीं है-क्योंकि ऐसे ग्रत्यन्त परोक्ष रूप जाता के व्यापार में स्वभावानुपलंभ की प्रवृत्ति ही नहीं होती है. स्वभावानुपलम्म तो एकज्ञानससर्गी ऐसे पदार्थान्तर की उपलब्धि रूप होता है. मतलब - जैसे पहिले एक जगह पर किसी ने घट देखा फिर उसी ने इसरी बार स्ताली भूतल देखा तब उसे वहां घट का अभाव है ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा एकज्ञान-संसर्गीपना ज्ञाता के व्यापार के साथ किसी के संभवता नहीं है। दूसरा पक्ष जो कारणानुपलंभ है वह भी नही बनता है, नयों कि कार्यकारणभाव सिद्ध हो तब कारण का अभाव कार्य के अभाव का निश्चायक होगा, किन्तु ज्ञाता के व्यापार का किसी भी कारण के साथ कार्यपना सिद्ध तो है नहीं, क्योंकि वह तो अदृश्य है। कार्यकारण भाव तो अन्वय ग्रीर व्यतिरेक के द्वारा जाना जाता है ग्रीर ज्ञातृव्यापार के साथ किसी का ग्रन्वय व्यतिरेक बनता नहीं है, इस प्रकार कारणानुपलंभ से ज्ञानुव्यापार की सिद्धि नहीं होती है। तीसरा पक्ष जो व्यापकानुपलंभ है वह भी ज्ञातृव्यापार के अहर्य होने से बनता नहीं है। क्योंकि किसी के साथ ज्ञातृब्यापार का व्याप्यव्यापक-भाव सिद्ध हो तो व्यापक के प्रभाव में व्याप्य के ग्रभाव की सिद्धि मानी जाय, परन्तु व्यापक ही जब ग्रसिद्धि है तो वह ज्ञाता के व्यापार के ग्रभाव का निश्चायक कैसे होगा । चौथा पक्ष विरुद्धोपलंभ है, सो प्रथम तो विरुद्ध के दो भेद हैं अत: उसके उपलम्भ के भी दो भेद हो जाते हैं, इनमें एक विरोध सहानवस्थारूप है, यह विरोध अपने संपूर्ण कारणों के होते हुए अन्य के सदुभाव में अभावरूप होता है जैसा कि भीत और उष्ण का होता है, वह तो विशिष्ट प्रत्यक्ष से जाना जाता है। प्रकृत में ज्ञाता का व्यापाररूप साध्य किसी विरोधी कारण के होने पर अभावरूप होते हुए

श्वरप्रशामित्रवीयते । न च प्रकृतं साध्यमविकवकारणं कस्यचिद्भावे निवर्तमानभुपनभ्यते; तस्या-हश्यरवात् । द्वितीयस्तु परस्परपरिहारस्थितिसभागः । सोप्युपनभ्यस्यभावभावनिष्ठस्थात्प्रकृतविषये न सम्भवति ।

किञ्चानुपलम्भोऽभावप्रमास्यं प्रमास्यपञ्चकविनिवृत्तिरूपम् । तत्र ज्ञातमेवाभावसाधकम् ; कृत-यत्तस्यैव प्रमास्यपञ्चकविनिवृत्ते रभावसाधकस्योगगमात् । तद्रक्षम्—

> गत्वा गत्वा तु तान्देशान् यद्यर्थो नोपलभ्यते । तदान्यकारणाभावादसम्बद्धगन्यते ।।

> > —मीमांसाश्लो• वा• प्रर्वा• श्लो• ३८

प्रतीति में नहीं भाता है—मर्थात् ज्ञाता के व्यापार के विरोधी कारए। होने पर वह निवर्तमान हो ऐसा देखने में नहीं भाता है—क्योंकि वह भहवय है दूसरा विरोध परस्पर परिहार स्थिति रूप होता है, यह विरोध उपलब्ध होने योग्य पदार्थ में ही रहता है, किन्तु ज्ञाता का व्यापार तो अनुपलस्भ स्वभाववाला—उपलब्ध होने के स्वभाववाला नहीं—है, ग्रतः इस विरोध के होने की वहां सम्भावना ही नहीं है ?

दूसरी बात यह है कि वस्तु का अनुपलम्म स्वभाव अभाव अमाण के द्वारा जाना जाता है, तथा अभाव प्रमाण सद्भाव रूप के आवेदक पांचों प्रमाणों की विनिवृत्तिरूप होता है—प्रयित् पांचों प्रमाणों के निवृत्त होने पर प्रवृत्त होता है और वह प्रभाव प्रमाण जाने हुए देखे हुए पदार्थ का ही अभाव खिद्ध करता है, जहां पांचों प्रमाण प्रयत्न करके थक गये हैं ऐसे विषयों का अभाव सिद्ध करने के लिये अभाव प्रमाण आ जाती है। कहा भी है—

गत्वा गत्वा तु तान् देशान् यद्यर्थो नोपलभ्यते । तदान्यकारणाभावादसन्नित्यवगम्यते ॥

---मीमांसाश्लोकबा० मर्बा० श्लो० ३८

प्रथं — उन उन स्थानों पर जाकर भी यदि पदायं उपलब्ध नहीं होता है — प्रौर अन्य कोई कारण है नहीं कि जिससे पदायं प्राप्त न हो तो वहां यह पदायं नहीं है इस तरह से उस पदायं का असत्व निश्चित किया जाता है, ऐसा मीमांसा श्लोक वार्तिक में कहा है, पांचों प्रमाणों का अभाव कोई अन्य अभाव प्रमाण से जाना जायगा कि प्रमेथ के अभाव द्वारा जाना जायगा ? यदि अन्य अभाव प्रमाण से जाना तक्तानं वान्यस्मादमावप्रमात्तात्, प्रमेयाभावादाः ? तत्राद्यपक्षैऽनवस्थात्रसङ्गः — तस्याप्य-न्यस्मादमावप्रमात्त्रात्त्रातात् । प्रमेयाभावात्तकाने च-इतरेतराश्रयस्वम् ।

किवासी ज्ञातृव्यापारः कारकैजंन्यः, प्रजन्यो वा ? यद्यजन्यः, तदासावभावरूपः, भावरूपो वा ? प्रयमपक्षोऽपुक्तः; तस्याभावरूपत्वेऽपंत्रकाशनलक्षराफलजनकत्वविरोधात् । विरोधे वा फला-चिनः कारकान्वेवराः व्यवंन, तत एवाभिमतफलसिद्धे विश्वमदरिद्धः व स्यात् । प्रथ भावरूपोऽसी; तत्रापि कि नित्यः, प्रनित्यो वा ? न ताविष्ठत्यः; ग्रन्थादीनामप्यवैदर्शनप्रसङ्गात् सुशादिव्यवहारा-

जायगा ऐसा कहो तो अनवस्था आती है-अर्थात् प्रथम प्रमाण पंचक का अभाव सिद्ध करनेके लिये अभाव प्रमाण धाया वह प्रमाण पंचकके निवृत्त होने पर आया है ऐसा जानने के लिये दूसरा अभाव प्रमाण आवेगा और उस दूसरे के लिये तीसरा आयेगा ऐसे चलते चलते कही ठहरना होगा नहीं, अतः अनवस्था दोष स्पष्ट है। यदि प्रमेय के अभाव से प्रमाण पंचक के अभाव का निर्णय किया जायेगा—तो अन्योन्याश्रय दोष होगा अर्थात् प्रमेयाभाव सिद्धि होने पर प्रमाण पंचकाभाव की सिद्धि और फिर उससे प्रमेयाभाव की सिद्धि होगी।

धन्छा स्राप प्रभाकर यह तो कहिये कि ज्ञाता का व्यापार कारकों के द्वारा उत्पन्न होता है या नहीं ? यदि नहीं होता तो वह स्रभाव स्वरूप है या माव-स्वरूप है ? यदि वह अभाव रूप है तो वहा भारी दोष आता है और वह ऐसा है कि ज्ञाता का व्यापार अभावरूप है तो वह सर्षप्रकाशन रूप फल को पैदा नहीं करेगा, यदि स्रभावरूप होकर भी वह कार्य करेगा तो फलार्थीजन कारकों का सन्वेषण क्यों करेंगे, अभावरूप व्यापार से स्रयं प्रकाशन होनेसे सारा जगत धनी हो जायेगा, सत्तव-विना प्रयत्न के किसी भी कार्य की सिद्धि होने से घनादि कार्य भी ऐसे हो सपने प्राप होने लग जायंगे। ज्ञाता का व्यापार कारक से पैदा न होकर भी वह भावरूप है ऐसा कहो तो प्रवन होता है कि वह नित्य है कि अनित्य है ? यदि तत्य है ऐसा माना जाय तो अंचे स्नादि जीवों को भी ज्ञान होने लग जायगा, तथा यह सीया है यह प्रच्छित है, इत्यादि व्यवहार भी समाप्त होने लग जायगा, तथा यह सीया है यह प्रच्छित है, इत्यादि व्यवहार भी समाप्त हो जायेगा, सभी व्यविक सर्वेष वन जायेंगे, कारकों का अन्वेषण व्यर्थ होगा, इतने सारे दोष स्ना पड़ेंगे, क्योंकि ज्ञाता का व्यापार तो नित्य है इसिलये। तथा प्रत्येक की प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान भी प्रत्येक प्रवस्था में होगा हो होगा।

भावः सर्वसर्वज्ञतामसञ्चा कारंकान्वेषण्वेयस्यं च स्यात् । भवातित्यः; तदयुक्तवः; प्रजम्यस्वभाव-भावस्यानित्यत्वेन केनचिवप्यनम्बुपनमात् । भवतु वाऽनित्यः; तवाप्यती कालान्तरस्वायी, सर्णिको वा ? न तावत्कालान्तरस्वायी;

"अिष्णका हि सा न कालान्तरमविष्ठते" [ शावर भा० ] इति ववसी विरोधप्रसङ्गात् । कारकान्वेवर्णं वापावेकन्-तत्कालं यावत्तरुकस्यापि निष्यत्ते: । अत्युक्तस्ये; विवसं निक्रिलायंप्रति-भावरहितं स्यात् स्यान्तर्तं तस्यासस्वेनायंप्रतिमासामावात् । द्वितीयादिकाणेषु स्वत एवारमनो व्यापारान्तरोत्पत्तं भीयं वोवः; इत्यप्यसङ्गतव्य; कारकानायत्तस्य देशकालस्वक्पप्रतिनियमायोगात् । किन्दाः भावरत्वस्यापाराम्युपगमे तक्रन्यायंप्रतिभासस्यापि तथा भावात् तदवस्यः युप्तावभावदोषानु-वङ्गः । तन्नाऽकन्योग्रसी ।

मावार्थ-सभी को समान ज्ञान होगा कोई भी पण्डित, मूर्ख इस तरह से विषम ज्ञान वाले नहीं हो सकेंगे । विद्यालयों में सभी विद्यार्थी समान श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे. तथा कोई छद्यस्य-ग्रल्पज्ञानी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी जीवों में ज्ञातृब्यापार समान रूप से है। अतः आप प्रभाकर ज्ञातुव्यापार नित्य है ऐसा नहीं कह सकते ।। यदि जाता का व्यापार धनित्य है ऐसा कहा जावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो अजन्य-किसीसे पैदा नहीं होता है वह अनित्य है ऐसा किसी ने भी नहीं माना है अच्छा यदि उसे जबर्दस्ती अनित्य भी मान लिया जावे तो भी यह बतायी कि वह कुछ काल तक रहता है या नहीं ? वह कालान्तर स्थायी हो नहीं सकता, क्योंकि "क्षणिका हिसान कालान्तरमवतिष्ठते" ज्ञाताकी व्यापार रूप किया क्षणिक है, द्वितीयादि समय में वह रहती नहीं ऐसा "शाबरभाष्य में" लिखा है, सो कालान्तर स्थायी मानने पर इस शाबरभाष्य के कथन से विरोध भावेगा-तथा कारकों का अन्वेषण करना भी व्यथं हो जायगा-क्योंकि कालान्तर स्थायी उस ज्ञातुव्यापार से ही पदार्थ के जानने रूप फल की निष्पत्ति होजावेगी, ज्ञाता के व्यापार को क्षिण्क मानने पर सम्पूर्ण विश्व प्रतिभास-(ज्ञान) से रहित हो जावेगा क्योंकि वह ज्ञाता का व्यापार एकक्षण में ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जावेगा भौर उसका बसत्त्व हो जायगा. धतः पदार्थं का प्रतिभास नहीं होगा।

प्रसादर--दूसरे मादि क्षणों में मपने भापही व्यापारान्तर होते रहते हैं सतः यह उपरोक्त दोष नहीं मानेगा। न्मणि जन्यः; यतोऽसी कियात्मकः, सिक्यात्मकः वा ? त्रयमपत्ने कि किया परिस्वन्दारियकः, तिद्विपरीता वा ? तत्रावः पत्नीऽगुक्तः; निद्धालस्यात्मनः परिस्वन्दात्मकिर्यायाः स्वभिग्नतः, निद्धालस्यात्मनः, परिस्वन्दात्मात्, अकावस्य कलकाकद्वानिः देशेषात् । न वादी परिस्वन्दवभावा तिद्वपरीता वा कारककालन्दाविनी प्रमाणुतः प्रतीयते । तत्र विद्यात्मको आयापरः । नापि तिद्वपरीतः; अकियात्मको द्वापारो वेष्टमक्यः, अवशिक्योत्मको व्यापारे विद्यापारो विद

बैन—ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो कारकों के आधीन नहीं तो जसमें देख काल स्वरूप धादिका नियम ही बनता नहीं—तब हमेशा ही जाता का व्यापार होगा और हमेशा ही अर्थ प्रकाशनरूप कार्य भी होगा, इससे वही निवित्त मूर्कित आदि रूप व्यवहार के समाप्त होनेका दोष आयेगा, इससिये ज्ञाता का व्यापार कारकों से अजन्य है यह पक्ष गलत होजाता है।

ज्ञाता का व्यापार कारकों से जन्य है यदि ऐसा पक्ष माना जाय तो यह भी ठीक नहीं है नयों कि यदि वह जन्य है तो नया वह क्रियात्मक है या प्रक्रियात्मक है ? परिस्पन्दवाली किया उसे मान नहीं सकते, नयों कि निश्चल प्रात्मा में ऐसी क्रिया होती नहीं है, ऐसा आपने भी माना है। यदि वह अपिरस्पन्दरूप है तो ऐसी क्रियासे परिस्पन्दरूप हो नाहे अपिरस्पन्दरूप हो अपिरस्पन्दरूप है अपिरस्पन्दरूप हो तो निर्देश हो तो नहीं न्योंकि आता तो चैतन्यरूप है उसका व्यापार अनेवनस्पर्द की होगा, आपने स्वतः ही 'आनता है' इस प्रकार की होगा, आपने स्वतः ही 'आनता है' इस प्रकार की

किन्नाली क्षित्रवालाः, वर्षस्वभावो ना ? अवनयती-क्षानुवक्ष प्रमाखान्तरगम्यता । वितीवेषि पत्नै-वर्मालो आतुर्व्वेतिरिक्तो व्यापारः, भ्रव्येतिरिक्तो वा, उन्नयम्, भ्रमुमयं वा ? व्यतिरिक्तत्वेतम्ब-न्याभावः । श्रव्यतिरेके-जातेव तस्त्वरूपवत् । उमयपत्नै तृतिरोवः । स्रमुभयपक्षोऽप्ययुक्तः; भ्रन्योग्य-व्यवच्छेदक्यालां सकृत् प्रतिवेषायोगात् एकनियेषेत्रापरिवधानात् ।

किन्त, व्यापारस्य कारकबन्यत्वोपगमे तज्जनने प्रवर्तमानानि कारकाशि किमपरव्यापारसा-पेक्षाग्रि, न वा? तत्राज्यक्षै चनवस्या; व्यापारान्तरस्याप्यपरव्यापारान्तरसापेक्षैस्तैजैननात् । व्या-पारनिरपेक्षाग्रो तज्जनकत्वे-फलजनकत्वमेवास्तु किमदृश्व्यापारकत्यनाप्रयाक्षेत्र ? प्रस्तु वा व्यापारः;

किया को ज्ञानुव्यापार कहा है, भ्रतः वह ज्ञानुव्यापार बोधस्वरूप मानना ही युक्त है।

प्रभाकर धन यह बतावें कि वह व्यापार धर्मस्वभावरूप है कि धर्मस्वभाव रूप है ? यदि वह वर्मिस्वभावरूप है तो ज्ञाता और उसका व्यापार एक रूप ही हो गये फिर ज्ञाता की तरह उसके व्यापार को जो भिन्न प्रमास से वह जाना जाता है ऐसी बात क्यों कहते हो, द्वितीयपक्ष को लेकर यदि उसे धर्मस्वभाव रूप माना जाय तो हम पुछते हैं कि वह व्यापार जाता से भिन्न है, या अभिन्न है, या उभयरूप है, ग्रथवा कि अनुभय रूप है ? यदि वह जाता से भिन्न है तो जाता और व्यापार का संबंध नहीं रहेगा, ग्रभिन्न है तो न्यापार जातारूप ही ही जायगा जैसा कि जाता का निजस्वरूप होता है, यदि उभयरूप है अर्थात् अभिन्न और भिन्न दोनों रूप वह है ऐसा माना जाय तो विरोध होता है, श्रतुभयपक्ष तो बिलकुल बनता ही नहीं है क्योंकि जो एक दूसरे के व्यवच्छेदरूप से रहते हैं उनका एक साथ सभी का प्रतिषेध नहीं किया जाता. उनमें एक का निषेव होने पर तो दूसरे की विधि अवश्य हो जाती है। क्योंकि एक का निषेध ही दूसरे की विधि है ॥ तथा ज्ञाता के व्यापार की कारकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ऐसा माना जाये तो यह बताईये कि जाता के व्यापार को उत्पन्न करने के लिये जो कारक प्रयुक्त हुए हैं वे अन्य व्यापार की अपेक्षा रखते हैं या नहीं ? यदि रखते हैं तो अनवस्था दोष बाता है, क्योंकि व्यापार के लिये अन्यव्यापार और अन्य व्यापार के लिये अन्यव्यापार की अपेक्षा रहेगी इस प्रकार मानना पड़ेगा । यदि विना अन्यव्यापार के कारक प्रवत्त होते हए माने जायें तो वे कारक ही अर्थ प्रकाशन रूप फल को उत्पन्न कर देंगे, काहे को बहुए व्यापार की कल्पना करते बैठना ? ग्राच्छा तवान्यती प्रकृतकार्यं व्यापारान्तरतापेक्षः, निरपेक्षो वा ? न तावस्तापेक्षः , ध्रपरापरव्यापारान्तरा-पेक्षायामेवोपक्षीस्मधात्तक्त्वेन प्रकृतकार्यंजनकत्वाभावप्रसङ्गात् । व्यापारान्तरनिरपेक्षस्य तज्वनकत्वे क्षारकास्मामपि तथा तब्स्तु विद्यामावात् । धर्यवं पर्यनुतीगः सर्वभावस्वभावत्वकःः, तथाहि-वह्नं बह्निकस्वभावत्वे गवनस्यापि तस्त्यात् इत्तरथा वह्नं रिप न स्यात्, तदसमीनिताभिषानम्; प्रस्थातिद्धत्वेनात्र पर्यनुयोगस्यानवकासात्, व्यापारस्य तु प्रत्यक्षतिद्धत्वाभावान्न तथास्वभावावनस्वनं यक्तम् ।

सर्वप्राकट्यं व्यापारमन्तरेणानुपपद्यमानं तं कल्पयतीत्यर्थापपत्तितस्तिसिद्धिरित्यपि फल्ग्-

ज्ञातृव्यापार मान भी लिया जावे, तो भी वह ज्ञातृथ्यापार ध्रपना कार्य जो ध्रथं प्रका-मन है उसमें व्यापारान्तर की ध्रपेक्षा रखता है या नहीं ? यदि वह दूसरे व्यापार की अपेक्षा रखता है ऐसा माना जाय तो उस ज्ञातृथ्यापार की दूसरे दूसरे व्यापार की अपेक्षा रखने में ही शक्ति समाप्त हो जायगी फिर उसके द्वारा जो ध्रथं प्रकाशनरूप कार्य होता है वह कभी नहीं हो सकेगा यदि ज्ञातृथ्यापार ध्रथं प्रकाशनरूप अपने कार्य में व्यापारान्तर की ध्रपेक्षा नहीं रखता ऐसा माना जाय तो कारक भी व्यापार की तरह अर्थप्रकाशनरूप कार्य करने लग जावेंगे कोई विशेषता नहीं रहेगी।

प्रभाकर—जैन की यह प्रश्नमाला सारी ही गलत है, क्योंकि ऐसे कुतर्क करोगे तो सारे ही पदार्थ निःश्वभाववाले हो जावेंगे। फिर तो ऐसा भी प्रश्न होगा कि ग्रन्नि में जलाने का स्वभाव है तो ग्राकाण में भी वह होना चाहिये, यदि ग्राकाश में वह नहीं है तो ग्रन्नि में भी वह मत होग्रो ?

जैन—यह विना सोचे तुमने कहा—देखों जो प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है उसमें प्रदन नहीं उठा करता है, किन्तु भ्रापका ज्ञातृध्यापार तो ऐसा है नहीं—भ्रयीत् प्रत्यक्ष है नहीं, अतः उसमें ध्यापारान्तर निरपेक्ष होकर कार्य करने का स्वभाव सिद्ध नहीं होता है, इसप्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमाणों से ज्ञाता का ध्यापार सिद्ध नहीं होता।

. प्रभाकर — हम तृतीय विकल्प को ग्राधित करके ऐसा कहेंगे कि ग्रयंप्रकाशन ज्ञाता के व्यापार के विना नहीं होता सो इस ग्रयंपत्ति से वह सिद्ध होगा।

बैन — सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अर्थप्रकटता ब्यापार से जिल है कि अभिल है ? यदि वह उससे अभिल है अर्थाद् ब्यापार और अर्थप्रकटता प्रायम् ; प्रयंप्राकट्यं हि ततो विक्रम् , क्षत्रिक्षं चा ? यश्चित्रम् ; तदाःवं एवेति याववर्षं तस्त्रद्भाव् वास्तुहावक्षावः । भेदे-सम्बन्धाविद्वरनुपकारात् । उपकारेऽनवस्या । किन्त्र, हतदस्यवानुपपद्यमावत्वे नानिष्टिवतं तं कस्त्यमति, निश्चितं वा ? न तावदिनिश्चित् ; प्रतिप्रसङ्गात्-तथाभूतं हि तद्यया तं कस्त्यमति तवा येन विनाप्युपपद्यते तदिपि कं न कस्त्यम्यविशेषात् ? निश्चितं चेत् ; क्षत्र तस्यान्यया-नुपप्रस्ति तवा येन विनाप्युपपद्यते तदिपि कं न कस्त्यम्यविशेषात् ? निश्चितं चेत् ; क्षत्र तस्यान्यया-नुपप्रस्तिनवया-हृशन्ते, साध्यप्रमिण्य वा ? दृशन्ते चेत् ; क्षिक्रस्यापि तत्र साध्यविष्ययो-प्रति प्रमाण्यविष्याय्यावातः । साध्यप्रमिण्यपि कृतः प्रमाणात्तस्य तिष्ठवयाः ।

एकरूप है तब तो धर्य हमेशा ही बना रहता है इससे उसकी सदा प्रकटता होती रहने से सुप्तादि व्यवहार ही समाप्त हो जायगा । यदि व्यापार से अर्थप्रकटता भिन्न है तो ऐसी स्थिति में इनमें संबंध न होने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इससे उसका कुछ उपकार तो होगा नहीं, यदि कुछ उपकार होगा भी तो धनवस्था धाती है, धर्थात् उप कार का उपकार करने में सम्बन्ध नहीं जाना जाता है। ग्रतः फिर दूसरे उपकार की, फिर तीसरे उपकार की अपेक्षा आती जावेगी, तथा हम जैनों का एक यह प्रदन है कि वह बर्थप्राकटच ब्रन्यथानुपपत्तिरूप से निश्चित होकर उस ज्ञातृव्यापार का निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है, या अन्यथानूपपत्तिरूप से ग्रनिश्चित होकर उसका निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है अर्थात् ज्ञाता के व्यापार बिना अर्थकी प्रकटता नहीं होती ऐसा निश्चित होकर वह जातुन्यापार की मान्यता कराता है अथवा यों ही ? यदि यों ही-विना अन्ययानुपपन्नत्व के निश्चय के उसकी कल्पना कराता है तो प्रतिप्रसंग होगा, जाता के व्यापार के साथ ग्रथं प्राकटच की मन्यथानुवपत्ति निश्चित नहीं होने पर भी जैसे वह ग्रथंप्राकटच व्यापार को बताता है-उसका सद्भाव स्थापित करता है-उसी प्रकार वह जिसके बिना उत्पन्न होता है ऐसे फालतू स्तम्भ कुंभादि पदार्थ भी उस व्यापार को बतलाने वाले हो जावें, नर्यों कि जैसे अर्थ प्राकटच का ज्ञात व्यापार से संबंध नहीं है वैसे ही स्तम्भादिक के साथ भी व्यापार का सबंध नहीं है-सो यह बड़ा भारी दोष आवेगा, यदि ऐसा कहा जाय कि जाता के व्यापार के साथ धर्थ प्राकटच की अस्ययानुपपत्ति निश्चित है तो हम पूछते हैं कि अर्थ प्राकटच में अन्ययानुपपन्नत्व का निश्चय कहां पर हमा-मर्थात् साध्य के अभाव में-(ज्ञात व्यापार के समाव में) अर्थ प्राकटच अनुपपन्न है इस प्रकार के धन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय आपने कहां पर किया है ? क्या दृष्टान्त में किया है या साध्यधर्मी में किया है ? यदि ज्ञाता का व्यापार धौर अर्थप्राकटच इनकी अन्यवानुपपत्ति का निश्चय दृष्टान्त में किया है तो वहीं पर हेत् विषयीऽनुषतम्बाच्चेत्; न; तस्य सर्वात्मसम्बंधिनोऽसिद्धानैकान्तिकत्वादिखुक्तम् । ततः प्रमाणुर्तोऽ-चेतनस्वभावज्ञातृव्यापारस्याप्रतीतेः कथनर्यतथात्वप्रकाशकोऽत्यौ यतः प्रमाणुं स्थात् ॥

श्वातस्वभावस्य शालुव्यापारस्यावंतवात्वप्रकाशकतया प्रमाणताभ्युपनमात्र भट्टस्यानन्तरोक्ता श्वेवतोषात्रुषञ्चः, इत्यव्यक्षमीक्षिताप्रियानम्; सर्वया परोक्षज्ञानस्वभावस्यास्त्रवेत प्रतिपादिष्यअपने साध्यके साथ अविनाभाव संबंध वाला है ऐवा निश्चय हो ही जायगा, इस तरह निश्चय होने से तो वह प्रनुमान ही हुमा प्रयोगित्त कहां रही, प्रयांत् धनुमान ही अर्थार्ति रूप हो गया अतः आपकी मान्य प्रमाणसंख्या का व्याधात हो जाता है.

भावार्ध — प्रभाकर ने सद्भाव याहक पांच प्रमाण माने हैं — प्रत्यक्ष, श्रनुमान, आगम, उपमा और ग्रयापित, अतः यहां पर श्रनुमान और श्रर्थापित को एक रूप ही मानने पर प्रमाण संस्था का व्याघात हो जाता है।

दूसरा पक्ष-जाता का व्यापार और अर्थ प्राक्टच इनकी अन्यथानुपपति का निश्चय साध्य वर्मी में किया है, ऐसा माना जाय तो ऐसा निश्चय कौन से प्रमाण से किया है, यदि कही कि विषक्ष में अनुपलम्म से किया है अर्थात् स्तम्माद में व्यापार का अभाव होने से प्रयं की प्रकटता का अनुपलम्म है सो ऐसा भी नहीं कह सकते— क्योंकि विषक्ष में अनुपलम्भ किसतो है ? सभी को या सिर्फ तुम्हें ही ? सभी को ऐसा अनुपलम्म हो नहीं सकता, यदि तुम्हें अर्कले को ऐसा अनुपलम्म है तो भी किसी को उपलम्म होता ही है, अतः हेतु अनैकान्तिक होगा, इसलिये किसी भी प्रभाण के द्वारा अचेतन रूप जात् व्यापार है ऐसा जाना नहीं जाता है, फिर उससे अर्थ तथा स्व का प्रकाशनरूप कार्य कैसे होगा जिससे कि वह प्रमाण माना जाय।

प्रभाकर— हम ज्ञातृल्यापार को ज्ञान स्वभाव वाला मानकर उससे ध्रर्थ प्रकाशन होता है ऐसा यान लेवे तब तो हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं आता।

जैन—ऐसा कथन भी बिना विचारे किया जा रहा है, क्योंकि ध्रापने ज्ञान को सबैधा परोक्ष माना है, ऐसे ज्ञान का हम धागे निरसन करने वाले हैं। कोई भी ज्ञान हो, वह स्व पर को जानने वाला होता है, यह बात सिद्ध हो चुकी है, ध्रव विशेष कथन से बस ।

विश्वेषर्थ—प्रमाकर भट्ट ज्ञाता के व्यापार को प्रमाण मानते हैं। ज्ञाता अर्थाद् जानने वाला जो मात्मा उस आत्मा का जो व्यापार याने प्रवृत्ति है वही माशास्त्रातः । सकलक्षानानां स्वपरध्यवसायात्मकत्वेन व्यवस्थितेः इत्यलं प्रपन्धेन ।

प्रमाण है, इससे बुद्ध जानने योग्य विषयों में —पदार्थों में —प्रवृक्त होती है, मतलब — जब बुद्धि विषयों की तरफ सन्मुख होती है वह प्रमाण है, तथा वह विषयोन्मुख बुद्धि ही करण है। जब इस प्रकार का व्यापार ग्रात्मा में नहीं होता तब जाननारूप कार्ये भी नहीं होता, ग्रात्मा भीर कर्मरूप जो पदार्थ हैं इनका—इन दोनोंका — सबंध है जो कि मानस प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है, ऐसा संबंध ज्ञात को पैदा कर देता है, इसलिये ज्ञाता का व्यापार प्रमाणभूत स्वीकार किया गया है। इस प्रकार के प्रभाकर मान्य प्रमाण के लक्षण का जब हम जैन विचार करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि हम जैन सामान्यावलोकन या दर्शन कहते हैं, उस दर्शन को ही ये ग्रन्यमती प्रमाण स्वरूप मान बैठे हैं क्या ?

वास्तविक देखा जाय तो इन सब मतान्तरों में मिथ्यात्व के कारण ऐसी विपरीतता हो गई है कि जिससे ये लोग प्रमाण ही क्या ग्रन्थ किसी भी वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानते नही हैं। इस प्रकार के ग्रप्रमाणभूत ज्ञानुख्यापार का ग्राचार्य ने विविध प्रकार से यह खंडन किया है।

## ज्ञातृव्यापार के खंडन का सारांश

प्रभाकर भट्ट की मान्यता है कि पदार्थ को जैसे का तैसा जानने रूप जो जाता का व्यापार है वही प्रमाण है, किन्तु उनकी यह मान्यता गलत है, क्योंकि वह क्यापार फ्रजान रूप है, तथा उसे जानने के लिये कोई प्रमाख नहीं है, यदि प्रत्यक्ष जानेगा तो कीनसा प्रत्यक्ष जानेगा—स्वसवेदन या बाह्योन्द्रियज, या कि मनः प्रत्यक्ष ? इन तीनों प्रत्यक्षों में से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रज्ञानरूप उस ज्ञातुव्यापार में कैसे प्रवृत्ति करेगा, प्रर्यात नहीं करेगा, इन्द्रियों केवारी प्रपने सर्वाधित विषय में ही दौड़नी हैं तथा जाता के व्यापार को साथ उन इन्द्रियों का कोई सम्बन्ध भी नहीं है। मानस प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञाता के व्यापार को जाता है ऐसा ग्राप मानते नहीं हो, प्रमुमान ज्ञान व्यापार को कैसे जाने ? क्योंकि वह तो साध्य साधन के ग्राविनामावरूप संबंध को जानने के बाद होगा, किन्तु यहां जो ज्ञाता का व्यापार सोध्य है भीर ग्रवं तथा-

त्व प्रकाशन हेतु है। इनका आपस में अविनाभाव है कि नहीं ऐसा हम जाव नहीं सकते क्योंकि जाता का व्यापार भ्रदृश्य है। भ्रनुमान से जाता का व्यापार जीवना और उसका ग्रन्वय जानने के लिये फिर अनुमान लाना ऐसे तरीके से अनवस्था एवं भन्योन्याश्रय दोष आते हैं। अनुपलम्भ हेतु से सिद्ध करो तो वह बनता ही नहीं है, क्योंकि हश्य-देखने योग्य पदार्थ का ग्रभाव सिद्ध कर सकते हैं, जो स्वयं ही अहस्य है दिखते ही नहीं. उनका क्या तो श्रभाव श्रीर क्या सद्भाव, अभाव प्रमाण जात व्यापार का ग्राहक तब हो जब कि कहीं पर वह उपलब्ध हो, जैसे कि घर को पहिले कहीं देखा और पन: वह उस स्थान पर नहीं दिखा तब उसका सभाव सिद्ध करते हैं. मच्छा-यह ज्ञातव्यापार किसी कारक (कारएा) से उत्पन्न होता है या नहीं, सो वहां पर भी बड़ी भारी प्रश्न माला खड़ी होती है-वह क्या सद्भाव रूप है या ग्रभाव इप है ? नित्य है या अनित्य है ? यदि सद्भावरूप नित्य व्यापार है तो हर एक व्यक्ति को हर समय हर एक पदार्थ का ज्ञान होने से सभी सर्वज्ञ बन जावेंगे. फिर जगत में यह अंघा है यह सोया है यह मुज्छित हुआ है इत्यादि जो व्यवहार होता है बह सब समाप्त हो जावेगा, जाता का व्यापार यदि अनित्य है तो उससे कोई कार्य होगा नहीं ग्रर्थात् ज्ञातृव्यापार क्षणिक है तो उससे ग्रयं प्रकाशन कैसे होगा, दूसरे समय व्यापारान्तर माता है तो फिर वही ग्रनवस्था आवेगी. तथा ज्ञातव्यापार यदि कारक से उत्पन्न होया तो वे कारक क्या ग्रन्य व्यापार की अपेक्षा रखते हैं या नहीं ? यदि रखते हैं तो अनवस्था तैयार है और यदि नहीं रखते हैं तो वे कारक ही स्वत: धर्य प्रकाशन कर लेंगे, क्योंकि जैसे उन्हें व्यापार को उत्पन्न करने में किसी की अपेक्षा नहीं रही है वैसे ही अर्थ प्रकाशन करने में-अर्थ प्रकाशन को पैदा करने में भी जातृ व्यापार की उन्हें अपेक्षा नहीं रहेगी, अर्थापत्ति से जातृ व्यापार की सिद्धि वहीं होती है, क्योंकि अनुमान की तरह वहां अन्यथानुपपद्यमानस्व चाहिये ।

इतना कहने पर भी यदि प्राष्ट्र यों कहें कि प्रजी हम तो झातृ व्यापार को झान स्वरूप मानते हैं, बस अब तो वह प्रमाण ही हो जायगा, सो ऐसी बात भी नहीं बनती, क्योंकि प्राप लोगों ने झान को प्रत्यन्त परोक्ष माना है, और ऐसा झान तो स्वपुष्प के समान असत् है, इस प्रकार झातृ व्यापार किसी भी तरीके से प्रमाण रूप विद्य होता नहीं है।

#### # ज्ञातुम्यापार के खंडन का सारांश समाप्त #

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## प्राप्तिपरिहारविचारः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'तन्नाज्ञानं प्रमाखमन्यत्रोपनारात्' इत्यभित्रायनात् त्रमाखस्य ज्ञानविद्येवसातः प्राह्— हिताऽहितप्राप्तिपरिहाससम्ब हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत ॥ २ ॥

हितं सुखं तस्ताधनं च, तिह्वपरीतमहितम्, तयोः प्राप्तिपरिहारी। प्राप्तिः सलूपादेवभूताधै-क्रियाप्रसाधकार्षप्रवर्षकत्वम् । धर्षाक्रियार्थी हि युक्षस्तिष्ठणायतसमर्थं प्राप्तुकामस्तरप्रवर्षकमेव प्रमाणमन्वेषत इत्यस्य प्रदर्शकत्वमेव प्रापकत्वम् । न हि तेन प्रविश्वतेष्ठं प्राप्त्यभावः । न च क्षाणिकस्य ज्ञानस्यार्थप्राप्तिकालं यावदवस्थानाभावात्कयं प्रापकतेति वाच्यम् ? प्रदर्शकत्वव्यतिरेकेण तस्यास्तत्रा-

इस प्रकार अज्ञानरूप वस्तु प्रमाण नहीं होती है यह सिद्ध हुआ, उपचार से चाहे जिसे प्रमाण कह लो, ध्रव माणिक्यनंदी धाचार्य इसी ध्रमिप्राय को मन श्रे रखते हुए प्रमाण के ज्ञान विशेषण का अग्रिम सूत्र द्वारा समर्थन करते हैं...

स्त्र - हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् ।। २ ।।

-हित की प्राप्ति सीर अहित के परिहार कराने में प्रमाण समयं है झत: वह ज्ञान ही होना चाहिये।

सुख और सुख के साधनों को हित कहते हैं, दुःख और दुःख के साधनों को ध्राहित कहते हैं, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार प्रमाण के द्वारा होता है, उपावेयभूत स्नानपानाधि जो कियाएं हैं उन क्रियाओं के योग्य पदायों का ज्ञान कराना प्राप्ति कहनाती है। अर्थ किया को चाहने वाले व्यक्ति अपना कार्य जिससे हो ऐसे समय पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे पदार्थ का ज्ञान जिससे हो उस प्रमाण को वे अर्थ कियाधी दूं दते हैं, इसलिये प्रमाण का वो ध्रव को बतलाना है उसी को यहां बाल्तिकृता... (प्राप्तकृतना) माना है, प्रमाण के द्वारा बतलाये गये पदार्थों को यहां बाल्तिकृता... (प्राप्तकृतना)

सम्बद्धात् । न बान्यस्य ज्ञानान्तरस्यार्थप्राप्तो सिष्क्रकृष्टावासदेव प्रापकमित्याधक्कृतीयम्; यदो यद्यप्यनेकस्माज्ञ्ञातक्षणास्त्रवृत्तावर्थप्राप्तिस्तवापि पर्यालोच्यमानमर्थप्रदर्शकत्वमेव ज्ञानस्य प्रापकत्वम्-नान्यत् । तत्र प्रवस्त एव ज्ञानक्षणे सम्पर्वामित नोत्तरोत्तरज्ञानानां तत्रुपयोगि (स्वम्), तदिक्षेषांच-प्रदर्शकत्वेन तृतत् तेवामुपपन्नमेव । प्रवृत्तिभूता तूपादेयार्थप्राप्तिनं प्रमाणाधीना-तस्याः पुरुषेच्छा-धीनप्रवृत्तिप्रभवत्वात् । न व प्रवृत्त्यभावे प्रमाणस्यार्थप्रदर्शकत्वक्षण्वापाराभावो वाच्या, प्रती-तिविरोधात् । न ब प्रवृत्त्यभावे प्रस्थसप्रवर्तकस्यात्र तत्प्रदर्शकमिति लोके प्रतीतिः । कर्ष

में प्राप्ति का प्रभाव तो होता नहीं। बौद्ध के यहां माना गया क्षिक ज्ञान अर्थ की प्राप्ति काल तक ठहरता तो है नहीं फिर वह प्रापक कैसे बने सो इस प्रकार की शंका नहीं करना, क्योंकि प्रमास में तो प्रदर्शक रूप ही प्राप्ति है ग्रीर कोई प्राप्ति यहां सम्भव नहीं है। अर्थ प्राप्ति के समय दूसरा ज्ञान आता ही है, उस समीपवर्ती ज्ञान को अर्थप्रापक माना जाय सो ऐसी शंका नहीं करना चाहिये. क्योंकि यद्यपि अनेक ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर ही अर्थ की प्राप्त होती है तो भी विचार में प्राप्त जो पदार्थ है उसकी प्रदर्शकता ही ज्ञान की प्रापकता है अन्य नहीं, ऐसी प्रापकता तो ज्ञान के क्षण में ही हो जाती है, उसके लिये आगे २ के ज्ञान उपयोगी नहीं हैं। हां. उसी पदार्थ में विशेष २ अंशों का प्रदर्शकपना आगे के ज्ञान के द्वारा हो जाय तो इसमें कोई बाधा नहीं है। पदार्थ में प्रवृत्त होने रूप प्राप्ति तो ज्ञान के आधीन नहीं है वह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि ऐसा कहा जाय कि प्रवृत्ति रूप प्राप्ति प्रमाण में न होने के कारण उसमें ग्रर्थ प्रदर्शन रूप प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी सो ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है, देखी-चन्द्र सूर्य आदि का प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वह उनमें प्रवृत्ति कराने वाला नहीं होता है अर्थात् उससे इन चन्द्रादि पदार्थों का ग्रहण तो होता नहीं है परन्तु फिर भी वह उनका प्रदर्शक तो होता ही है-ग्रीर इतने ही मात्र से लोक में वह प्रमाण माना जाता है, मतलब-[ प्रमास पदार्थों की हेयोपादेयता मात्र बतलाता है न कि वह उसमें प्रवृत्ति कराता है, या निवृत्ति कराता है, प्रवृत्ति आदि कराना तो उस ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा के ब्राधीन है, यदि प्रमाण पदार्थों में प्रवृत्ति या उनसे निवृत्ति कराता होता तो जगत् में अन्याय, विषमक्षण, अनगंल प्रवृत्ति एवं चोरी आदि कुछ भी अनयं होते ही नहीं, क्योंकि इनमें हानि है ऐसा ज्ञान तो हो चुका होता है, इसलिये वस्तु में प्रवृत्ति कराना था उससे निवृत्ति कराना यह प्रमाश का कार्य नहीं है, वह तो ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा

चैवंबादितः सुपतक्षानं प्रमाश्यं स्थात् ? न हि हेवोपादेयतत्त्वकानं ववचित् तस्य प्रवर्तकं कृतार्थंत्वात्, क्षन्यवा कृतार्थंता न स्थादितरजनवत् । सुखादित्वसंवेदनं वाः; न हि नवचितत्त्पुरुषं प्रवर्तयिति कृतात्मकस्वात्, क्षन्यया प्रवृत्यनवस्या । भ्याप्तिक्षानं वा न खलु स्वचिवयेऽचिनं तत्त्रवर्तंयिति सनुमानवैकस्यप्रसङ्गात् । ततः प्रवृत्यभावेपि प्रवृत्तिविषयोपदर्शकत्वेन क्षानस्य प्रामाण्यमम्युपगन्तव्यम् ।

नमु प्रवृत्ते विषयो भावी, वर्तमानो वार्षः ? भावी बेत्; नासौ प्रत्यक्षेण प्रवर्तयिषु शस्यस्तत्र सस्याप्रवृत्ते :। वर्तमानस्वेत्; न; प्रयिनोऽत्राऽप्रवृत्तोः,न हि कश्चित्तुभूयमान एव प्रवर्ततेश्नवस्थापत्ते :; इत्यसम्प्रतम्; प्रयीक्यासमयीर्वस्य प्रयीक्यायास्य प्रवृत्तिविषयस्यात् । तत्रार्थीक्यासमर्थार्थोऽस्वक्षेण् प्रदर्शयिषु शस्यः । न हार्यक्रियावस्तोप्यनागतः । न चाक्याध्यक्षत्वे प्रवृत्त्यभावप्रसङ्गः; प्रयीक्यार्थ-

पर निर्मर है ] दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से प्रमाण में प्रापकता मानी जावे तो बौढ के सुगतकान में प्रमाणता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सुगत का हेयोपादेयरूप तत्वकान किसी विषय में सुगत की प्रवृत्ति तो कराता नहीं है, क्योंकि वे तो कृतार्थं हो चुके हैं, प्रन्यया इतर जन की तरह — (साधारण मानव की तरह ) उनमें कृतार्थंता नहीं रहेगी, इसी तरह सुखादि संवेदन में भी प्रमाणता नहीं बा सकेगी, क्योंकि वे भी किसी भी विषय में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं कराते हैं, वे तो फलरूप हैं, यदि ये प्रवृत्ति कराने लग जावेंगे तो ये कारणारूप मानना पढ़ेगे और फिर इनका फल मानना पढ़ेगा सो इस प्रकार से प्रमनदृष्टा सावेगी, सुख्यंवेदन की तरह व्याप्ति ज्ञान मो प्रवृत्ति नहीं कराते, क्योंकि वह यदि प्रपने विषय में प्रवृत्ति करा तो व्यन्धान काहे को मानना, क्योंकि वह यदि प्रपने विषय में प्रवृत्ति करा तो व्यन्धान काहे को मानना, क्योंकि साध्य साधन का ज्ञान तो व्याप्ति से ही संयन्न हो गया, इसिलये यही निर्माय मानना चाहिये कि ज्ञान में प्रवृत्ति करा है, सो यही उसकी प्रमाणता है।

श्रंका—प्रवृत्ति का विषय रूप पदार्थ भावी है या वर्तमान ? अर्थात् प्रवृत्ति का विषय भावी पदार्थ होता है या वर्तमान पदार्थ होता है ? भावी कहो तो वह प्रत्यक्ष से प्रवृत्त होने योग्य नहीं है, क्योंकि भावी पदार्थ में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है। वर्तमान कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अर्थ किया के इच्छुक अनुसूयमान में ही प्रवृत्ति नहीं करता है, यदि ऐसा माना जाय तो व्यवस्था हो नहीं बनेगी, प्रयात् भयं प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति हुई थी भौर वह अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष ही हो गई, फिर क्यों प्रवृत्ति की जाय ?

त्वात्तस्याः। कार्यादृष्टी कथम् 'एततत्र समर्थम्' इत्यवगमो यतः प्रवृत्तिः स्याविति चेत्; भ्रास्तां तावदेतत्-कार्यकारत्यावाववारप्रस्तावे विस्वरेणाभिभानात् । प्रतीयते च 'वदमिभमतार्थिकवाकार्षि न त्विदम्' इत्ययंमात्रप्रतिपत्ती प्रवृत्तिः पद्मानार्षि । तस्मादर्थिकवात्तमर्थार्थवकत्वेन प्रमास्यस्य हित्यप्राप्तम् । महितपरिहारोषि 'भ्रमिभ्रेतप्रयोजनभताषनमेतत् 'इत्युपदर्शनमेन । तयोः समर्थमञ्चवन्वानेनार्थत्वाभावप्रकाशकं हि यस्माद्यमाणं ततो ज्ञानमेव तत् । न चाजानस्यवेविभं तत्थाप्तिपरिकारितः सार्थार्थकार्यः ज्ञानकरुनार्थवर्थकान्वरूप्ति ।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि धर्य किया में समर्थ जो पदार्थ और धर्य किया ये दोनों प्रवृत्ति का विषय हुआ करते हैं। उनमें यह पदार्थ अर्थिकिया में समर्थ है यह बात प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा दिखाई जा सकती है, धर्य किया के समान बहु पदार्थ तो धनागत नहीं है, धर्मात् जैसे जल देखा तो वह स्नान पान धादि के योग्य है यह ज्ञान तो हो ही जाता है, हो; उसकी वह स्नानादिक किया तो पीछे ही होगी धीर इस तरह धर्म में किया का बोध हो जाने से फिर प्रवृत्ति का ध्यभाव होगा सो ऐशी भी बात नहीं है, क्योंकि धर्म किया करने के लिये ही तो प्रवृत्ति होती है।

र्श्वका— उस विवक्षित जलादि पदार्थों की किया देखे विना यह कैसे जाना जावे कि यह पदार्थ इस कार्य को करता है कि जिससे उसमें प्रवृत्ति हो ?

समाधान— यह बात पीछे बताई जावेगी, क्यों कि कार्य कारण भाव का वर्णन करते समय इसे विस्तार से हम कहने वाले हैं। देखो— यह बात है कि किसी भी पदार्थ को देखते ही यह भागे इच्ट कार्य का करने वाला है भीर यह नहीं इस प्रकार के यह की जानने में प्रवृत्ति तो पचुमों की भी होती है। इसलिये मार्थ किया में समर्थ ऐसे पदार्थ को बतलाना यही प्रमाण की हित प्रापकता है। ब्राह्मत परिहार भी आनिच्दकारी पदार्थ का दिखा वे ना रूप ही है। इस प्रकार प्रपित और परिहार में समर्थ वाना ब्याद्य के पदार्थ का जैसा प्रकाशित होना जिसके द्वारा होवे वह प्रमाण है, मतः वह जान हो है। बज्ञान रूप सिलक्ष भादि इस प्रकार के प्राप्त परिहार में समर्थ नहीं हैं, यदि वे ऐसे होते तो जगत में ज्ञान की करपना ही नहीं होती।

## प्रमाण के प्राप्ति-परिहार का सारांश

प्रमाण ज्ञानरूप होता है, वह हित की प्राप्ति और ग्रहित का परिहार कराता है, माला, चन्दन, बनिता ग्रादि पदार्थ हितरूप माने गये हैं, ग्रीर शत्नु, कंटक, विष आदि पदार्ष अहितरूप माने गये हैं। हेयोपादेयरूप से इन्हें बतला देना यही प्राप्ति है, कोई कहे कि बहुण करना तथा हट जाना इस रूप जो प्राप्ति परिहार है उन्हें यहां मानना चाहिए थी उसे आचार्य ने बड़े मुन्दर इंग से समक्राया है, देखो—वे कहते हैं कि पदार्थ को जानना मात्र हो प्रमाण का काम है, प्रमाण से पदार्थ को जान कर उसमें प्रवृत्त होना यह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि प्रमाण ही प्रवृत्ति करावेगा तो जगत में चोरी अन्याय क्यों हो ? क्योंकि यह ज्ञान तो सभी को होता है कि इन कार्यों के करने में हानि है। तथा चन्द्र आदि का ज्ञान क्या उसमें प्रवृत्ति करावेगा ? नहीं तो वह तुम्हारी हिण्ट में प्रमाण नहीं ठहरेगा, लेकिन चन्द्र सुर्यादि के ज्ञान को सभी ने सत्यरूप से स्वीकार किया है। इसलिये हेय तथा उपायेय पदार्थ को बतला देना इतना ही प्रमाण का कार्य है, यही उसकी प्राप्ति और परिहार है ऐसा निरुष्य हो जाता है।



## निर्विकल्पप्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष

प्रत्यक्ष प्रमाण या ज्ञान के विषय में विभिन्न मतों में विभिन्न लक्षण पाये जाते हैं, उनमें से यहां पर बौद्ध संमत प्रत्यक्ष का कथन किया जाता है, "तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमञ्चान्तम्" ॥४॥ ( न्याय विन्दु टीका पृ० ३२ ) जो ज्ञान कल्पना और आन्ति से विहीन होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। हम सब जीवों को जो वस्तुओं का साक्षात्कारी ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है,

"कल्पनासा अपोढं अपेतं कल्पनापोढं, कल्पनास्वभावरहितमित्यर्थः। अभ्रान्तमर्यक्रियाक्षमे वस्तुरूपेऽविपर्यस्तमुच्यते। अर्थकियाक्षमंच वस्तुरूपं सन्निवेशो-पाक्षिवर्णात्मकस्। तत्र यन्न भ्राम्यति तद् अभ्रान्तम्" ( स्याय वि० टीका ३४ पृ० )

कल्पना से जो रहित होता है उसे कल्पनापोढ कहते हैं, अर्थात् कल्पना-स्वभाव से रहित होना यही जानमें कल्पनापोढता है। अर्थिकया में समर्थ वस्तु के स्वरूप में जो जान अभान्त विपरीतता से रहित होता है वही जान की अभान्तता है, वस्तुका स्वरूप अर्थिकया समर्थरूप सिजविशिष्टवणित्मक ही होता है, ऐसे उस बस्तु स्वरूप में जो जान भान्त नहीं होता है वही अभान्त कहा जाता है, कल्पना का लक्षण — "अभिलापसंसगंगोग्य प्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना"।।।।।

—( न्यायविन्दु पृ० ४२ )

जिसके द्वारा प्रयंका स्रभिधान किया जाता है वह अभिलाप कहलाता है, ऐसा वह अभिलाप वावक-दाव्द होता है, एक ज्ञान में वाच्य ध्रयंके आकार का वाचक शब्द के प्राकार के साथ ग्राह्मरूप में भिल जाना इसका नाम संसगं है, इस प्रकार जब एक ज्ञान में वाच्य स्रीर वाचक दोनों के प्राकार मासित होने लगते हैं तब वाच्य तथा वाचक संपृक्त हो जाते हैं, जिस प्रतीति में वाच्यायं के आकार का आभास वाचक शब्द के संसगं के योग्य होता है वह वैसी अर्थाव श्रीभलापसंसगंयोग्य प्रतिभासा कही गई है, मतलब यह हुआ कि जिस ज्ञान में, नाम. जाति, गुण, किया स्नादि की कल्पना नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें केवल नील स्नाद वस्तुमों का भाष होता है, वह भास "इदं नीलं" इस रूप से नहीं होता, स्निय्त नीलक्ष्य व्यवस्तु के सामने धाने पर धर्यांत् उसे विषय करने पर उसी के भाकार का—नीलाकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, यही प्रत्यक्ष—नील विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान है. और इसी कारण इस ज्ञान को नाम जात्यादिक कल्पना से विहीन होने के कारण निविकत्य कहा जाता है, इस ज्ञान के बाद फिर यही विकत्य के द्वारा जाना जाता है कि यह नील का ज्ञान है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के कल्पनापोठ पद का—विशेषण का विवेचन करके अब अभ्रान्त पद का विश्वेचण करते हुए कहा गया है कि "तया रहितं तिमिराधुभ्रमण नौयान संक्षोभावानाहित विभ्रम ज्ञान प्रत्यक्षम ॥ ६ ॥ ( त्याय वि० पृ० ११ ) जो ज्ञान पूर्वोक्त करना से रहित है, तथा जिसमें तिमिर-तरोधी-शोषता से भूमना, नाव से जान एवं बात आदि प्रकार प्रकार करण भ्रम उत्पन्न होना ये सव नहीं है, वह प्रत्यक्ष है, इस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण कल्पनापोठ भौर प्रभान्त इन वो विशेचणणों से विशिष्ट होता है, जिसमें केवल एक एक ही विशेषण होना वह प्रत्यक्ष कहा जावेगा।

प्रत्यक्ष के सभी भेदों में यह लक्षण व्याप्त होकर रहता है। हम बौद्धों ने उन प्रत्यक्षादि प्रमाएों को स्वसंवित्ति स्वरूप भी माना है—जैसा कि कहा गया है —

> "ग्रप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थोवित्तिः प्रसिद्धचिति । तन्न प्राह्यस्य संवित्तिगीहिकानुभवाहते ॥" (तत्त्वसंग्रह)

जिसकी स्वयं उपलब्धि प्रसिद्ध है— प्रयात् जो प्रयंज्ञाव धपने श्रापको नहीं जानता है—वह प्रयंज्ञान किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है, इसिय हम लोगों ने ग्राह्य-प्रयं के ज्ञान को ग्राहक के ध्युप्तय के विना वह नहीं होता ऐसा माना है।

इस प्रकार सपने स्नापका सन्धुभव करता हुसाभी जो जान चिविकल्पक होता है वही प्रत्यक्ष है यह बात सिद्ध हो जाती है, वह निविकल्पक प्रत्यक्ष चार प्रकार का होता है—

"तच्च चतुर्विघं।। ७ ॥" (न्या० पृ० ११)

र्जंसे—(१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष, (२) मनो विज्ञान प्र० (३) म्रात्म संवेदन १९

प्र० भीर (४) योगिप्रत्यक्ष, यही स्रांत इन सूत्रों द्वारा प्रकट की गई है— "इन्द्रिय-क्षानस्" ॥ ८ ॥ (न्याय वि॰ पृ॰ ११)

स्विविध्यान्तर विषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तन्त्रनो-विज्ञानम् ॥ ६ ॥ ( पृ० ५६ ) सर्वेचित्त चैत्यानामात्मसंवेदनं ॥ १० ॥ (पृ० ६२) भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तं योगिज्ञानं चेति ॥ ११ ॥ (न्या० वि० पृ० ६५)

इन सुत्रों का धर्य इस प्रकार से है ... इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष है, (१) इन्द्रिय ज्ञान का जो विषय है उस विषय के धनन्तर होने बाला - अर्थात् जिसका सहकारी इन्द्रिय ज्ञान है उस इन्द्रिय ज्ञानरूप सहकारी कारण बारा उत्पन्न होने वाला जो मनोबन्य ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है. सर्व प्रथम इन्द्रिय शान होता है, वह जिस वस्तु से उत्पन्न हुआ है उसका समान जातीय जो द्वितीय क्षण है. उससे तथा इन्द्रिय ज्ञान से जायमान जो ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है, इस प्रकार इन्द्रिय ज्ञान काविषय भीर मानस प्रत्यक्ष का विषय पृथक् पृथक् है,यह द्वितीय प्रत्यक्ष है, समस्त चित्त ग्रीर चैत पदार्थों का ग्रात्म संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, यह तीसरा प्रत्यक्ष है, बस्तु का ग्राहक चित्त ग्रर्थातु विज्ञान है। ज्ञान की विशेष अवस्था को ग्रहण करने वाले सूख आदि चैत्त कहलाते हैं। मतलब सूख आदिक तो जान के ही अवस्था विशेष हैं, उनका संवेदन होना यह तीसरा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, चौथा योगी प्रत्यक्ष है, इसका स्वरूप ऐसा है कि यथार्षवस्त्र की भावना जब परम प्रकर्ष को प्राप्त हो जाती है तो उस समय जो योगिजनों को प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है बह योगि प्रत्यक्ष है, भतार्थ भावना का मतलब है कि सत्यपदार्थ का बार बार चित-वन इस भावना के बल से चित्त में स्थित हुए पदार्थ का जो स्पष्टाकाररूप में भलकना होता है वही भुतार्थ भावना का प्रकर्ष कहा गया है, इस तरह भुतार्थभावना की चरम सीमा से उत्पन्न हुआ योगिज्ञान ही योगिप्रत्यक्ष कहा जाता है, इन चारों प्रत्यक्ष प्रमाणों का इस तरह से लक्षण प्रदक्षित कर ग्रंब इनका "तस्य विषय: स्व-लक्षणम" (१२) विषय स्वलक्षण है यह वहां इस सूत्र द्वारा निविष्ट किया गया है, स्वलक्षण का वाच्यार्थ स्पष्ट करने के लिये कहा गया है कि- 'यस्यार्थस्य सिम्न-घाना संनिधानाभ्यां ज्ञानप्रविभासभेदस्तत् स्वलक्षराम्" ॥ १३ ॥ (पृ० ७४) जिस वस्तु के निकट प्रथवा दूर होने से ज्ञान के प्रतिभास में स्फुटता या ग्रस्फुटता का भेद होता है वह वस्तु स्वलक्षण है, अर्थात् वस्तु जब दूर देश में होती है तब ज्ञान में उस

वस्तु का प्राकार प्रस्पष्ट रहता है- उस वस्तु विषयक ज्ञान अस्पष्टाकार वाला होता है, और जब वही वस्तु निकट देशस्य हो जाती है तो उस वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान स्पष्टाकारता की घारण कर लेता है, इस तरह विस कारण से ज्ञान में स्फुटता भीर प्रस्फुटता- स्पष्टता और प्रस्पष्टता होती है वही वस्तु स्वलक्षण है, इसे यों भी कह सकते हैं कि बस्तु का जो असाधारण रूप है वही स्वलक्षण है, "तदेव परमार्थ सत्" (न्याय बि॰ पृ० ७६) जो प्रपने सन्निधान भौर ग्रसन्निधान से प्रति-भास में भेद कराने वाली वस्तु है वही परमार्थ सत् है, यही अर्थ किया में समर्थ होती है, इस प्रकार से यह निश्चय होता है कि ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टता को लाने वाली जो वस्तु है वह स्वलक्षण कहलाती है, और वही वस्तु का ग्रसाधारण या विशेष रूप कहलाता है, तथा वही वस्तु का सत्य स्वरूप है। यही स्वलक्षरा प्रत्यक्ष प्रमारा का विषय है, चूं कि हम बौदों ने प्रत्यक्ष और भ्रनुमान ये दो ही प्रमाण मान्य किये हैं, ग्रतः प्रत्यक्ष के विषय की मान्यता का स्पष्टीकरण करके ग्रब उन्हीं की मान्यता के अनुसार अनुमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया जाता है ... "प्रन्यत् सामान्यलक्षणम १६ (न्याय बि० पृ० ७९, सोऽनुमानस्य विषयः" न्या० बि० १७ प० ८०) वस्त के स्वलक्षण या असाधारए रूप से जो ग्रन्य कुछ है वह सामान्य लक्षरा है और वह अनुमान का विषय है।

प्रत्यक्ष निर्विकल्प-नाम, जाति, धाकार ग्रादि की कल्पना से रहित है इस बात की सिद्धि प्रत्यक्ष से ही होती है क्योंकि ऐसा कहा है कि ...

> "प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणैव सिद्धचित । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः" ॥

> > -- प्रमाखातिक ३/१२३

संहृत्य सर्वतिश्चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितो ऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मतिः ।।

--प्रमागा वा. ३/१२४

प्रस्थक्ष प्रमाण कल्पना से रहित है यह तो साक्षात् ही प्रत्येक आत्मा में श्रनुभव में ग्रा रहा है, इससे विपरीत शब्द, नाम, जाति ग्रादि विसर्वे होते हैं वह प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प है, सबसे पहिले तो निविकल्प ज्ञान ही होता है, सम्पूर्ण चिन्ताओं को सब घोर से हटाकर — रोककर अन्तरंग में स्थित हो जाने से चक्षु ध्रावि हारा जो रूप विकाई देता है वह प्रथम क्षण का प्रतिभास है, बस ! वही प्रस्थक्ष प्रमाण है, प्रब यह प्रश्न होता है कि जब इस प्रकार ज्ञान निर्विकल्प है तो हम सब जीवों को सेसा प्रतीत क्यों नहीं होता ? प्रयाद नाम आकार ध्रावि से युक्त सर्विकल्प ज्ञान ही प्रतीत होता है, निर्विकल्प ज्ञान प्रतीत नहीं होता, तो उसका उत्तर ऐसा है कि —

> "मनसो र्युंगपद्ववृत्तेः सविकल्पाविकल्पयोः। विमृदः संप्रवृत्तेवां (लघुवृत्तेवां) तयोरैक्यं व्यवस्यति ।। —प्रमाख वा॰ ३/१३३

सविकल्प और भविकल्प मन की एक साथ प्रवृत्ति होती है भयवा वह कम से होती हई भी अतिशीषता से होने के कारण उसमें कमता प्रतीत नहीं होती है, इसलिये मुढ प्राणी उन निर्विकल्प और विकल्पज्ञानों में एकपना मान लेता है. मतलब यह है कि सर्व प्रथम निविकल्पक ज्ञान ही उत्पन्न होता है, बही भ्रान्ति रहित, प्रविसंवादी, तथा प्रज्ञात वस्तु का बोध कराने वाला है, किन्त उसी के साथ श्रयना ग्रतिशीघ निकल्प पैदा होने के कारण निर्निकल्प प्रत्यक्ष की स्पष्टता निकल्प में प्रतीत होने लगती है, वस्तुत: श्रीर पूर्णंत: तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही प्रमाण है. अनुमानरूप विकल्प ज्ञान में भी प्रत्यक्ष के समान ग्रविसंवादीपना, निर्भान्तपना ग्रीर भज्ञात का जापकपना पाया जाता है भतः सम्यग्ज्ञान का लक्षण उसमें घटित होने से अनुमानरूप विकल्प प्रमाण माना गया है ग्रन्य विसंवादीरूप विकल्प प्रमाण नहीं माने गये हैं, क्योंकि विकल्पज्ञान संकेतकालीन वस्तु को ही विषय करता है, पर वह बस्तु वर्तमान में है नहीं, तथा वह शब्द संसर्गयुक्त है, प्रविद्यमान का ग्राहक होने से वह ग्रस्पष्ट है, इसलिये विकल्पों को हम अप्रमाण मानते हैं, निर्विकल्प स्पष्ट प्रतिभास वाला है और विकल्प ग्रस्पष्ट प्रतिभास वाले हैं फिर भी हम जैसों को विकल्प ही स्पष्ट प्रतिभास वाला प्रतीत जो होने लगता है उसका कारण ऊपर में बतला ही दिया है। ग्रब प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण यदि निविकल्पक है तो उसके द्वारा व्यवहार की प्रवृत्ति कैसे हो सकेगी ? तो इस प्रश्न का उपकर तस्वसंग्रहकार ने इस प्रकार से दिया है-

### "प्रविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिकम् । नि:शेषस्यवद्वारांगं तदुद्वारेणः भवत्वतः ॥१३०६॥

यद्यपि प्रत्यक्षज्ञान स्वयं निर्विकल्प है किन्तु उसमें विकल्प को उत्पन्न करने को शक्ति विद्यमान है ग्रतः वह विकल्पज्ञान को उत्पन्न कर देता है, सो जगत् का सर्विकल्पकरूप व्यवहार चलता है, इसीलिये निर्विकल्प प्रत्यक्ष से उत्पन्न हुए विकल्प ज्ञान में प्रमाणता मानी गई है, सब विकल्पों में नहीं।

# निर्विकल्प प्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष समाप्त #



# बौद्धामिमत-निविकल्प प्रमाण का खंडन

नतु साधूकः प्रमाणस्याज्ञानरूपतापनोदार्थं ज्ञानविशेषण्यसस्माकमपीष्टत्वात्, तद्धि समर्थ-यमानै: साहाय्यमनुष्टितम् । तत्तु किन्विन्तिर्विकल्पकं किन्वित्सविकल्पकमिति मन्यमानंप्रति प्रशेष-स्यापि प्रमाणस्याविशेषण् विकल्पात्मकत्वविधानार्थं व्यवसायात्मकत्वविशेषणसमर्थनपर तिन्नवन-यात्मकमित्याद्याहः । यद्याकप्रवन्येन समर्थितं ज्ञानरूपं प्रमाण्यम्—

#### तिश्वरचयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत् ।। ३ ।।

संशयविषयांसानध्यवसायात्मको हि समारोपः, तडिरुद्धत्वं वस्तुतयाधावद्याहकत्वं निश्चयात्म-कत्वेनानुमाने व्याप्तं सुप्रसिद्धम् भ्रन्यत्रापि ज्ञाने तद दृश्यमान निश्चयात्मकत्वं निश्चाययित, समारोप-

बौद्ध- भाप जैनों ने प्रमाण का जो ज्ञान विशेषण दिया है वह अज्ञान-रूपता को हटाने के लिए दिया है यह आपकी बात हम मानते हैं क्योंकि भ्राप हमारे- "ज्ञान ही प्रमाण है"-इस समर्थन में सहायक बन जाते हैं, परन्तु भ्रापको इतना भ्रीर मानना चाहिये कि वह प्रमाण कोई तो निर्विकल्पक होता है और कोई सर्विकल्पक होता है।

जैन—यह मान्यता हमें स्वीकार नहीं है। हम तो हर प्रमाग्ग को विकल्पात्मक ही मानते हैं। इसलिए व्यवसायात्मक रूप प्रमाग्ग का निश्चय कराते हैं— जो
पहले ज्ञानरूप से सिद्ध किया हुआ प्रमाण है वह— "तिव्यव्यात्मकं समारोपिविरद्धत्वादनुमानवत्" प्रमाग्ग, पदार्थ का निश्चायक है, समारोपसंशयादि का विरोधी होने
से प्रदुमान की तरह। संशय विपर्यंय, अनध्यवसाय को समारोप कहते हैं। उसके
विरुद्ध अर्थात् वस्तु जैसी है वैसे प्रहुण करना निश्चायकपना कहलाता है। यह निश्चायकपना घन्नुमान में है। यह बात तो तुम बीद आदि के यहां प्रसिद्ध ही है। सतः

विरोधिषहरास्य निश्वमस्वकपत्वात् । प्रमास्त्वाद्वा तत्तदात्मकमनुमानवदेव । परनिरपेक्षत्वया वस्तुतवामानप्रकाशकं हि प्रमारसम्, न चाविकस्वकम् तथा-नीलादौ विकल्पस्य क्षरस्वयेऽमुमानस्वा-पेक्षरस्त । तत्तोऽप्रमासं तत् वस्तुव्यवस्थायायपेक्षितपरव्यापारत्वात् सिककर्षदिवत् । वचेदमनुभूयते-प्रकल्यापारानन्तरं स्वार्वव्यवसायात्मनो नीलादिविकल्पस्यैव वैज्ञव्येनानुभवात् ।

नच विकल्याविकल्पयोयुं गपदवृत्तं कंषुवृत्तं वां एकस्वाध्यवसायाद्विकल्पं वंशवप्रतीति।, तदस्यतिरे-केलापरस्वाप्रतीतेः । वेदेन प्रतीतौ स्थापनायस्यारोपो युक्तो नित्रं चैत्रवत् । न वाऽस्पष्टाभौ विकल्पो निर्विकल्पकं च स्पष्टामं प्रत्यक्षतः प्रतीतम् । तवाप्यनुभूषयानस्वरूपं वैशवः परित्यव्याननुभूषयानस्

ग्रीर सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में वह निश्चायकपना क्षिद्ध किया जाता है। समारोप के विश्व रूप से ग्रहण करना यही तो निश्चायकरव है। प्रमाणत्व हेतु के द्वारा भी उसका निश्चायकपना सिद्ध होगा। अनुमान के समान वर्षांत् प्रमाण व्यवसायात्मक होता है सम्यक्षान होने से, अवसंवादी होने से, प्रथवा निर्णयात्मक होने से इत्यादि हेतुओं के द्वारा भी प्रमाण में व्यवसायात्मकरव सिद्ध है। किसी प्रम्य प्रमाण की अपेक्षा न रखते हुए वस्तु को यथार्थ रूप से जानना, यही प्रमाण है। निर्विकत्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि निर्विकत्पक के विषय जो नीलादि हैं उनमें क्षिणिकपने को सिद्ध कर्या होती है। अतः अनुमान से सिद्ध किया ज्ञाता है कि वह निविकत्पक प्रप्रमाण है क्योंकि वस्तु व्यवस्था के लिए उसे तो द्वारो की अपेक्षा करनी पड़ती है वैसे कि सिन्न क्योंकि वस्तु व्यवस्था के लिए उसे तो प्रसो की अपेक्षा करनी एडती है। इसरी बात यह है कि यह निविकत्पक अनुभव में तो ग्राता नहीं, इन्द्रियों की प्रवृत्ति के बाद अपने ग्रीर पर के निश्चय रूप नीलादि विकत्प का ही स्पष्ट रूप से अनुभवन होता है।

कींड्—विकल्प और निविकल्प एक साथ होते हैं इसिलए, अथवा वे कम-कम से होकर भी प्रतिशीय होते हैं इसिलये एक रूप में प्रतीति में धाकर प्रकेले विकल्प में ही स्पष्टता प्रतीत होती है।

विशेषार्थ — सर्विकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान दोनों में एक साथ मन की प्रदृत्ति होती है भतः अज्ञानी जन उन दोनों को एक रूप ही मानने लग जाते हैं। कभी-कभी उन सर्विकल्पक भौर निर्विकल्पक में प्रति बीघृता से भी मन की प्रदृत्ति स्वरूपं वे (पमवैशवं) परिकल्पनम् कथं परीक्षको नाम ? धनवस्याश्रवक्कात्-ततीप्यपरस्यरूपं तितित परिकल्पनप्रवक्कात् । गुगपदवृत्त स्वाभेदाध्यवसाये दीर्घश्यकृतीभक्षणादौ कपादिक्कानप्रवक्क-स्यापि सहोत्पत्ते रभेदाध्यवसायः किल्ल स्यात् ? मिश्रविषयत्वात्ते या तदभावे-श्रत एव स प्रकृतवोरिप न स्यात् क्षण्यान्तानविषयत्वेनानयोरप्यस्याविशेषात् । लघुकृत्तेवपाभेवाध्यवसाये-वसरहित-

हुआ। करती है सो वह भी दोनों ज्ञानों में एकत्व का आरोप करा देती है और इसी के निमित्त से पीछे होने वाले विकल्प में वैदाद्य मालूम पड़ता है जैसे कि शीघृता से बोले गये वाक्यों में, प्रीतिम वाक्य में, ही वैदाद्य प्रतीत होता है।

जैन-ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि एक मात्र विकल्प को छोड़कर दूसरे की प्रतीति ही नहीं है। जब वे भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होते. तब उन दोनों में से एक का दूसरे में ग्रारोप होता जैसे कि मित्र में चैत्र का। विकल्प ग्रस्पष्ट है और निर्विकल्प स्पष्ट है यह प्रत्यक्ष से तो प्रतीत होता नहीं फिर भी जिसमें विश्वदता दिखाई देती है उसे तो छोड देवे भीर जिसमें वह नहीं दिखती वहां उसकी कल्पना करे तो वह परीक्षक कैसे कहलायेगा ? तथा-ऐसी स्थिति में कोई स्वरूप व्यवस्था भी नहीं बन सकेगी क्योंकि सर्विकल्पक ज्ञान जैसे विशव धर्म रहित है वैसे ग्रविशद धर्म से भी वह प्रथक है ऐसी कल्पना भी की जा सकती है। "एक साथ होने से विकल्प-निविकल्प में सभेद मालम पड़ता है" ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। बडी तथा कडी पड़ी खाते समय रूपादि पाचों ज्ञानों की प्रवृत्ति भी साथ-साथ होती है पतः उनमें भी म्रभेद का प्रसंग प्राप्त होगा अर्थात् बड़ी पूड़ी खाते समय उसका रूप, रस, गन्ध, कड़-कड़ शब्द तथा स्पर्श ये पांचों ज्ञान एक साथ होते हए के समान मालम पडते हैं परन्त फिर भी उनमें भिन्नता ही मानी गयी है। यदि कहा जाय कि उन पांचों का विषय प्रथक-प्रथक है उन्हें एक कैसे माना जा सकता है तो फिर इन विकल्प-निविकल्प में भी भिन्न भिन्न विषयता है। देखो-विकल्प का विषय सामान्य वर्षात् संतान है भौर निर्विकल्प का विषय क्षरण अर्थात स्वलक्षण है। यदि कहा जावे कि विकल्प भौर निविकल्प भिन्न भिन्न तो हैं किन्तु बहुत शीघ्र ही होने से उनमें अभेद माल्स पड़ता है सो यह कथन भी युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि गर्दभ की रेंकने आदि रूप किया में भी लघुवृत्ति होने से अभेद मानना पडेगा तथा कपिल के यहां बुद्धि और चैतन्य में भेद की उपलब्धि नहीं होने पर भी जैसे भेद माना गया है वह भी स्वीकार कैसे नहीं करना होगा ? क्योंकि तुमने भी विकल्प मात्र एक ही ज्ञान में सविकल्प और

भित्यादावय्यभेदाध्यवसायशसङ्गः । कवं वैवं कापिलानां बुद्धिवैतन्ययोर्भेदीऽनुपलभ्यमानीपि ने स्यात् ?

श्रथानयोः साहश्याद्भे देनानुपलम्भः, ग्रभिभवाद्वाभिषीयते ? ननु किक्कतमनयोः साहश्यम्-विषयाभेदक्कतम्, ज्ञानरूपताकृतं वा ? न तावद्विषयाभेदकृतम्; सन्तानेतरविषयत्वेनानयोविषयाभे-वाऽसिद्धेः ज्ञानरूपतासाहश्येन स्वभेदाध्यवसाये—नीलपीतादिज्ञानानामपि भेदेनोपलम्भो न स्यात् । प्रवाचिभवात्; केन कस्याभिभवः ? विकल्पेनाविकल्पस्य भानुना तारानिकरस्येवेति चेत्; विकल्प-स्याप्यविकल्पेनाभिभवः क्वृतौ न भवति ? वलीयस्स्वादस्येति चेत्; क्रुतोस्य बलीयस्स्वम्-बहृविषयात्,

निविकल्प रूप दो असत्य भेद मान लिये हैं। पुनः हम धापसे पुछते हैं कि उन विकल्प भीर निविकल्प में सादृश्य होने से भेद का उपलंभ नहीं होता है, ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे के द्वारा दब जाने से भेद दिखाई नहीं देता। यद सदशता के कारण भेद का अनुपलंभ है ऐसा कहा जावे तो वह साहश्य उन सविकल्पक, निविकल्पक जानों में किस बात को लेकर आया ? विषय के ग्रभेट को लेकर आया या जानपने की समानता को लेकर आया ? यदि प्रथम पक्ष को लेकर समानता कही जावे तो ठीक नहीं क्योंकि दोनों का विषय प्रथक-प्रथक है। एक का विषय है संतान तो दसरे का क्षण । द्वितीय पक्ष की अपेक्षा यदि सद्शता मानी जाती है तो जगत में जितने भी भिन्न-भिन्न नील पीतादि विषयक ज्ञान हैं वे सब एकमेक हो जायेंगे। यदि दब जाने से अभेद मालम होता है ऐसा कहा जाय तो कौन किससे दबता है ? विकल्प के द्वारा निविकल्प दब जाता है. जैसे सर्य से नक्षत्र, तारे श्रादि दब जाते हैं. ऐसा कहो तो हम पूछेंगे कि विकल्प का निविकल्प से तिरस्कार क्यों नहीं होता ? बलवान होने के कारण विकल्प को निविकल्प नहीं दबा सकता तो यह बताओं कि विकल्प बलवान कैसे हुआ ? अधिक विषय बाला होने से कि निश्चयात्मक होनेसे ? प्रथम पक्ष तो बनता नहीं क्योंकि तुम्हारी मान्यतानुसार वह निविकल्प के विषय में ही प्रवृत्त होना कहा गया है अधिक में नहीं, अन्यथा अग्रहीत ग्राही होने से विकल्प को प्रमारा मानना पड़ेगा । दूसरा पक्ष लेवें तो वह निश्चयात्मकत्व किसमें है भ्रपने स्वरूप में या ग्नर्थ में ? स्वरूप में हो नहीं सकता क्योंकि "सर्व चित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्" ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का लक्षण, भापके "न्यायबिन्द्" नाम के ग्रन्थ में लिखा है। प्रयात पदार्थ को ग्रहण करने वाले ज्ञान को "चित्त" कहते हैं तथा उसी चित्त की अवस्था सुख द:ख भादि अनेक प्रकार की होती है उन धवस्था विशेषों को "चैल" निक्ष्यात्मकस्वाद्वा ? प्रथमपकोऽयुक्तः, निक्षिकत्पविषय एव तत्प्रवृत्यम्युपनमात्, अन्यया अगृष्ठीतार्थ-व्यक्तित्वेन प्रमाशास्तरत्वप्रतङ्गः । द्वितीयपक्षेपि स्वरूपे निक्ष्यात्मकत्व तस्य, अर्थरूपे वा ? व तावत्त्वरूपे—

"सर्वेषित्तर्यन्तानामात्मस्वेवदन प्रत्यक्षम्" [न्यायवि गृ० १६] इत्यस्य विरोधात् । नाप्यर्थे-विकल्पस्येकस्य निश्वयानिश्ययस्यभाषद्वयप्रसङ्गात् । तथ परस्यरं तद्वतदर्यकान्ततीभिन्नं चेत्; सम--वायाधनस्युश्ममात् सम्बन्धासिद्धः 'वलवान्यिकस्यो निश्ययान्यकस्यात्' इत्यस्यासिद्धः । अभेवैकान्तेपि-तद्वयं तद्वानेव वा भवेत् । कर्षाचित्तादास्ये-निश्ययानिश्यस्वरूपसाधारस्यासामानं प्रतिपद्यते

कहते हैं। इन चित्त और चैतों का संवेदन होना-अनुभव में आना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। ये ज्ञान प्रपने स्वरूप में निविकल्प होते हैं, ऐसा इस वाक्य से सिद्ध होता है। ब्रतः निश्चायक होने से विकल्प बलवान है ऐसा कहना सिद्ध नहीं हमा। यदि दसरा पक्ष कहो तो वह विकल्प ज्ञान अर्थ में निश्चयात्मक है तो भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर उस विकल्प में निश्चय भीर अनिश्चय, यह दो स्वभाव मानने पड़ेंगे, आर्थात विकल्प, स्वरूप का तो अनिश्वायक है और अर्थ का निश्वायक है ऐसे दो स्वभाव उसमें मानने होंगे। तथा वे दोनों स्वभाव धौर खुद विकल्प, इनका परस्पर में भेद रहेगा या अभेद ? भिन्न-पना मानें तो आपके यहां समकायादि सम्बन्ध स्वी-कार नहीं किया है, बतः उन भिन्न स्वभावों का सम्बन्ध उसके साथ किससे होगा ? फिर "विकल्प बलवान है निश्चय स्वरूप होने से" इस अनुमान की बात कहां रही ? यदि उन निश्चय और अनिश्चय स्वभावों का विकल्प में ध्रभेद माना जाय तो या तो वे दो स्वभाव ही रहेंगे या वह विकल्प ही रहेगा। विकल्प का स्वभावों के साथ तादातम्य है ग्रर्थात् विकल्प निश्चय और ग्रानश्चय स्वरूप को समान रूप से श्रपने में धारण करता है ऐसा कहो तो वह विकल्प स्वरूप में भी विकल्पात्मक हो गया सो ऐसी बात सिद्धांत के विरुद्ध पहती है क्योंकि बौद्धों ने विकल्प को स्वरूप की बपेक्षा निविकल्प माना है। बन्यथा निइच्य स्वरूप के साथ विकल्प का नाटात्स्य नहीं बनता है। तथा यह बात भी है कि स्वरूप का निश्चय किये बिना बह विकल्प धर्म का निरुवय भी नहीं करा सकता है, नहीं तो फिर ग्रयने स्वरूप को ग्रहण किये बिना भी ज्ञान, पदार्थ को ग्रहण करने लगेगा । अप्रत्यक्ष अर्थात अत्यन्त परोक्ष ज्ञान के द्वारा मर्थ का ग्रहण नहीं होता ऐसा आपके यहां भी माना है, उसमें विरोध श्रायेगा क्योंकि यहां विकल्प की उस रूप मान रहे हो।

विद्विक्तरा:-स्वरूपेपि सविकरपकः स्थात्, ध्रम्यचा निरुवयस्वरूपतादास्म्यविरोवः। न च स्वरूपन-निक्रियनन्त्रिक्तर्योऽर्यनिक्रायकः, प्रत्यवाऽष्टहोतस्वरूपमपि ज्ञानमर्यवाहकं भवेत् तवाच-

''धप्रस्यक्षोपलम्भम्य'' [ ] इत्यादिविरोषः; तत्स्वक्यस्यानुभूतस्याप्यनिदिवतस्य क्षणिकस्वादिवस्राम्यनिश्वायकस्वम् । विकल्पान्तरेशः तन्निश्चयेऽनवस्या ।

कश्चानयोरेकत्वाध्यवसाय:-किमेकविषयत्वम्, धन्यतरेखान्यतरस्य विषयीकरण् वा, परत्रेतर-स्याध्यारोपो वा? न ताबदेकविषयत्वम्; सामान्यविशेषविषयस्वेनानयोभिक्रविषयत्वात्। हदय-

भावार्ष — बौद्ध मत में ज्ञान को परोक्ष नहीं माना है, अर्थात् वे भी जैन के समान ज्ञान को स्वसंवेद्य मानते हैं। उनके यहां पर कहा है कि जिस ज्ञान की खुद की ही उपलब्धि नहीं है वह ज्ञान अर्थ की उपलब्धि में भी कारण नहीं वन सकता। प्राह्म पदार्थ की संवित्ति प्राह्म ज्ञान के अनुभव के बिना कैसे हो ? अर्थात् नहीं हो सकती। ग्रतः यहां जैनाचार्य बौद्ध को समभा रहे हैं कि आपका वह विकल्प धपने स्वरूप का निश्चय किये बिना अर्थ का प्राह्म नहीं वन सकता है। विकल्प का स्वरूप प्राप्त होते हुए भी वह भ्रानिश्चत सा रहता है जैसे कि क्षणिकत्व भ्रादि का अनुभव होते हुए भी वह भ्रानिश्चय कराते के लिये एक सुसरा विकल्प लाना पड़ेगा इस तरह तो अनवस्था भ्रायेगी।। एक प्रश्न यह भी है कि सर्विकल्प और निर्विकल्प में एक रूप से प्रतीति क्यों भ्राती है ? दोनों का एक विषय होने से अपवा दोनों से कोई भी एक दूसरे का विषय करते हैं इसलिये भ्रयवा पर में भ्रन्य का अध्यारोप होने से ? एक विषयपना तो है नहीं, क्योंकि भ्रविकल्प का विषय विशेष है भीर सर्विकल्प का सामान्य । अतः दोनों स्विकल्प और निर्विकल्प का समान्य । अतः दोनों स्विकल्प और निर्विकल्प कि स्विन्य कि स्विव्य विशेष है भीर सर्विकल्प का सामान्य । अतः दोनों स्विकल्प और निर्विकल्पक भिन्न-भिन्न विषय वाले ही हैं।

बौद्ध — निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विषय तो हम्य है धौर सविकल्प का विषय विकल्प्य है, ये दोनों एक से हो जाते हैं। धतः दोनों झान धनिल विषय वाले मालूम पड़ते हैं।

जैन — यह कथन अयुक्त है क्योंकि — एकत्वाध्यवसाय तो वह है कि, हश्य में विकल्प्य का आरोप करना। अब वह घारोप दोनों के ग्रहण करने के बाद होगा या बिना ग्रहण किये ही ? ग्रहण करके हो नहीं सकता क्योंकि को भिन्न स्वरूप से विकस्य( ल्या ) योरेकत्वाध्यवतायादिभक्षविषयत्वम्; इत्यप्ययुक्तम्; एकत्वाध्यववायो हिः इस्ये विकल्प्यस्याध्यारोपः। स च गृहीतयोः, धगृहीतयोवां तयोभंवेत् ? न तावद्गृहीतयोः; भिन्नस्वरूपत्वा प्रतिभासमानयोषंटपटयोरिवंकत्वाध्यवसायायोगात् । न चानयोग्रं हृएां दर्शनेनः, प्रस्य विकल्प्यागोचर-त्वात् । नापि विकल्पेन, प्रस्यापि इस्यागोचरत्वात् । नापि ज्ञानान्तरेत्याः, प्रस्यापि निर्विकल्पकस्वे विकल्पात्मकत्वे चोक्तवेषानिकमात् । नाप्यगृहीतयोः स सम्भवति प्रतिप्रसङ्गात् । साइस्यनिवन्धन-व्यागोचर हृष्टः, वस्त्ववस्तुनोग्र्य नोलस्वरिवयायायोरिव साइस्याभावासाध्यारोपो युक्तः । तर्षेक-विवयत्वमः

म्रत्यतरस्यान्यतरेल विषयीकरलमपि-सम।नकालभाविनोरपारतन्त्र्यादनुपपस्रम् । म्रविषयी-कृतस्यान्यस्यान्यत्राम्यारोपोप्यसम्भवी । किन्त, विकल्पे निविकल्पकस्याम्यारोपः, निविकल्पके

प्रतिमासित होते हैं उनमें घट-पट ग्रादि की तरह एकत्व अध्यवसाय हो ही नहीं सकता। ग्रन्छा यह तो बताग्रो कि हस्य ग्रीर विकल्प्य इन दोनों का ग्रह्ण कौन करेगा? निर्विकल्प दर्शन के द्वारा तो होता नहीं क्योंिक निर्विकल्प का विकल्प्य विषय ही नहीं है। सिकल्प भी दोनों को नहीं जानेगा, क्योंिक यह स्वललण को नहीं जानता। तीसरा ज्ञान आयेगा तो वह भी निर्विकल्प या सिवकल्प हो रहेगा। उसमें बही पहले के दोष ग्राते हैं। बिना दोनों को ग्रहण किये उनमें एकंत्यपने का ज्ञान भी कैसे हो? माने तो ग्रतिप्रसंग दोष ग्रायेगा ग्रय्यात फिर तो गथा और उसके सींग ग्रादि पदार्थ में भी एकत्व का ग्रारोप करते रहेंगे। ग्रन्छा, आरोप भी होता है तो वह साइस्य के निमित्त से होता है, किन्तु ग्रापके यहां हस्य को तो वस्तु रूप और विकल्प को अवस्तुरूप माना है, फिर उनमें ग्रारोप कैसे होगा? ग्रतः नील ग्रीर गये के सींग की तरह सदुवता का अनाब होने से ग्रध्यारोप नहीं हो सकता है ग्रीर इसीलए सविकल्प और निर्विकल्प में एक विषयपना भी नहीं है।

दूसरापक्ष — विकल्प और निर्विकल्प में से अन्य का अन्य के द्वारा विषय किया जाता है जतः उन दोनों में एक-पने का बोध होता है ऐसा मानना भी बनता नहीं। वे दोनों एक साथ होते हैं अतः स्वतःत्र होने से एक दूसरे के विषय को कैसे ग्रहण करेंगे? विना विषय किये अन्य का अन्य स्थान पर आरोप भी काहे का। अंत में आपके मनः समाधान के लिये मान लिया जाय कि आरोप होता है तो यह बताओं कि विकल्प में निविकल्प का आरोप है कि निविकल्प में विकल्प का आरोप है शि कि निविकल्प में निविकल्प का आरोप होता है ऐसा कहो तो सभी कान निविकल्प

विकल्पस्य वा ? प्रथमपश्चे-विकल्पन्यवहारोज्छेवः निवितकानानां निविकल्पकरवप्रसङ्गात् । द्वितीय-ववैपि-निविकल्पकवार्तोज्छेदः-- संकलक्षानानां सविकल्पकल्बानुषङ्गात् ।

किंग, विकल्पे निविकल्पकमसीरोपाई राष्ट्रप्यवहारवत् निविकल्पक विकल्पधर्मारोपादवैश्यस्य व्यवहारः किन्न स्यात् ? निविकल्पकमसँगामिन्नतत्वादिकल्पधर्मस्य इत्यस्यनापि समानम् । मन्तु वा तेनैवाभिमतः; तथाप्यतो सृहभावमानात्, प्रिभिक्षविध्यतात्, प्रामिक्ष्याम्ब्रीवस्यवादाः स्यात् ? प्रवम्पक्षे गोदर्शनत्वमयेश्वविकल्पः स्टश्नितिमासो भवेत्सहभावाविक्षेषात् । प्रधानवीभिक्षविध्यत्यत् स्थानवीभिक्षविध्यत्यत् । स्थानवीभिक्षविध्यत्यत् । स्थानवीभिक्षविध्यत्यत् । स्थानवीभिक्षविध्यत्यत् । स्थानवीभिक्षविध्यत्यत् स्थानवीभिक्षविध्यत्यत् प्रस्तिकल्पः स्टश्चता प्रतिभावः; तहि स्वस्थनक्षरामध्यत्रेणानुमवता तत्र सरावस्यत्राम्मानं स्टश्चनपुत्रवताभिक्षविध्यत्याचीनामिक्षविष्यत्यान्तानं स्राप्टमनुत्रवताभिक्षविष्यत्याभिक्षाविषकल्पत् । भिक्षवाभन्नभिक्षत्यस्थावनुमान-

हो जायेंगे तथा विकल्प रूप जगत का व्यवहार समाप्त हो जायेगा। इसरे पक्ष में निर्विकल्य का अस्तित्व नहीं रहता. सभी ज्ञान सविकल्प ही रह जावेंगे। दसरी बात यह है कि जैसे विकल्पमें निर्विकल्प का ग्रध्यारोप होने से वह विकल्प विशद हो जाता है तो वैसे ही निविकल्प में विकल्प का आरोप होने से वह भी अविशद क्यों नहीं होगा ? यदि कहो कि निर्विकल्प के धर्म द्वारा विकल्प का धर्म दब जाता है अत: उसमें विशदता ही रहती है तो हम भी कहेंगे कि विकल्प धर्म के द्वारा निर्विकल्प का स्वभाव दव जाता है अतः वह अविशद होता है ऐसा भी क्यों न मानें ? अच्छा मान लिया कि निर्विकल्प से विकल्प तिरस्कृत होता है तो भी हम उसका कार्रा पुछेंगे कि वह अभिभव क्यों हुआ ? साथ होने से हुआ कि अभिन्न विषय के कारण. ग्रथवा ग्रभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने के कारण ? साथ होने से कहो तो गाय के दर्शन (देखने ) के समय प्रश्व का विकल्प स्पष्ट प्रतिभास वाला हो आयेगा. क्योंकि साथ तो दोनों हैं ही । यदि कहो कि इनमें तो गौ और अरव इस प्रकार भिन्न भिन्न विषय हैं अतः अस्पष्ट प्रतिभास का तिरस्कार करके अव्य विकल्प में स्पष्टता नहीं आ पाती है तो फिर श्रोतेन्द्रिय से पैदा हये निविकल्प प्रत्यक्ष दर्शन दारा शब्द रूप स्वलक्षण जानते हुए व्यक्ति को उसी शब्द के क्षिणिकत्व की सिद्धि के लिए होने वाला मनुमान स्पष्ट हो जाय । प्रभिन्न विषय तो है ही जैसे कि नीलादि विकल्प ग्रभिन्न विषय वाला है।

बौद्ध — अनुमान की सामग्री हेतु रूप है, और प्रत्यक्ष दर्शन की ओत्रादि इन्द्रिय रूप है, ग्रतः भिन्न सामग्री जन्य विकल्प रूप श्रनुमान का प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा अभि-भव नहीं होता, ग्रयांत् ग्रनुमान स्पष्ट रूप नहीं हो पाता है ? विकल्पस्याच्यकेण तद्वर्गामप्रवाधावेसकस्विकल्पानां विद्यदावभासिस्वसंवेदनप्रत्यसैणाभिकसामधी-अन्येनाभिमवप्रसङ्गः। यय तत्राभिन्नसामग्रीजन्यत्वं नेष्यते-तेवां विकल्पवासनाजन्यत्वात्, सवेदन-मात्रप्रभवत्वाच्च स्वसंवेदनस्य इत्यसत्; नीलादिविकल्पस्याप्यध्यसैणाभिभवाभावप्रसङ्गात्तत्रापि सद्विवेषात्।

क्षित्रं, श्रनयोरेकावं निविकल्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, ज्ञानान्तरं वा ? न तावन्निविकल्प-कम् ; ग्रध्यवद्यायविकलत्वातस्य, श्रम्यया भ्रान्तताप्रसङ्गः । नापि विकल्पः; तेनाविकल्पस्याविष-श्रीकरणात्, श्रम्यया स्वनक्षणगोचरताप्राप्तेः "विकल्पोऽवस्तुनिर्भासः" [ ] इत्यस्य विरोधः ।

जैन—इस तरह कहो तो सभी सविकल्प जानों का विशव प्रतिभास युक्त स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप निविकल्प जान से अभिभव होने लगेगा ? क्योंकि उन सवकी प्रभिन्न ही सामग्री है, प्रयात् वे जान अभिन्न सामग्री जन्य हैं।

कौद्ध—सिवकल्प ज्ञान भ्रौर स्वसवेदन ज्ञान इन दोनों की सामग्री को हम लोग समान नहीं मानते, क्योंकि सिवकल्पक ज्ञान तो विकल्पवासनाम्रों से जन्य हैं, भ्रौर स्वसंवेदन ज्ञान संवेदन मात्र से जन्य हैं।

ज़ैन — यह बौढ़ का कथन बुढ़ु जैसे लगता है, ऐसा माने तो नीलादि विकल्प भी प्रत्यक्ष से ग्रामिभूत न हो सकेंगे क्योंकि वहां भी भिन्न सामग्री भोजूद है।

आवार्ष — बौढ, निविकल्प ज्ञान को प्रधारा मानते हैं धौर सविकल्प को अप्रमाण । जब जैन के द्वारा उनको पूछा गया कि यदि निविकल्प ही वास्तविक प्रमाण है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं आती ? इस प्रश्न पर सबसे पहले तो उसने बबाब दिया कि निविकल्प और विकल्प दोनों अति शोध पेदा होते हैं अर्थात् निविकल्प के पैदा होते के साथ ही विकल्प भी पैदा होता है मत: निविकल्प तो दब जाता है और विकल्प ही विकल्प मानुम पड़ता है । इस प्रसंगत उत्तर का सण्डन करते हुए आचार्य ने कहा कि इस तरह से तो क्य रस धादि पांचों ज्ञानों में अभेद मानता हो। बायों ने वहां से शीधपृत्ति है । विकल्प भीर निविकल्प का विषय अभिज्ञ है मत: निविकल्प की प्रतीति नहीं है यह भी सिद्ध नहीं हुमा । निविकल्प का प्रकल्प में भारोप होना भी नहीं बनता है क्योंकि जब तक दोनों को जानते नहीं तब तक एक का दूसरे में भारोप भी नहीं हो पाता । निविकल्प बेचारा सत्यज्ञान होकर भी

न चाविषयीकृतस्यान्यत्रारोपः। न ह्यत्रितपन्यरचतः शुक्तिकायां रचत्यानोपयति । ज्ञानान्तरं तु
निर्विकत्यकम्, सर्विकत्यकं वा ? उष्णयत्राप्तुष्ठमत्योषानुष्ठःङ्गत्यस्त्रदुषयिषयस्यायोगः। तदस्यतरविषयेणानयोरेकत्वाच्यवसाये-म्रतिप्रसङ्गः-म्यसज्ञानेन त्रिविष्ठकृष्टेतरयोरप्येकत्वाच्यवसायप्रसङ्गात् ।
तक्ष तयोरेकत्वाच्यवसायाद्विकत्यं वैश्वद्यप्रतीतिः, प्रविकत्यकस्यानेनैवैकत्वाच्यवसायस्य कोक्तम्यायेनाप्रविद्वत्वात् ।

.सच्चोच्यते-संहृतसकलविकल्पावस्थायां क्यादिदर्शनं निविकल्पकं प्रत्यक्षतोऽनुभूयते । तदक्तम्—

उस प्रसत्य विकल्प के द्वारा दब जाता है तो यह बहुत ग्राश्चर्यकारी बात ही जाती है। इसी प्रकार बौद यह भी नहीं बता पा रहे कि विकल्प के द्वारा निविकल्प ही क्यों दब जाता है। दोनों ज्ञान साथ हैं, इसलिए कि प्रभिन्न विषय काले हैं अथवा धामिल सामग्री से पैदा हए हैं इसलिए इन तीनों में से किसी भी हेत के द्वारा निवि-कल्प का अभिभव होना सिद्ध नहीं होता है ॥ अब यह बात बताओं कि इन विकल्प और निविकल्पों के एकत्व को निविक पक जानता है कि सविकल्पक ? अथवा तीसरा कोई ज्ञानान्तर ? निर्विकल्पक तो ग्रध्यवसाय करता नहीं वह तो उससे बिल्कल रहित है अन्यथा आपके उस निविकल्पक ज्ञान की आंतपने का प्रसंग बाता है जैसे कि नीलादि विकल्पों को आपने भ्रांतरूप माना है। विकल्प ज्ञान भी दोनों में एकत्वा-ध्यवसाय का निर्णय नहीं देता क्योंकि वह भी निर्विकरेंप को जानता नहीं, यदि जानेगा तो उसे भी स्वलक्षण को जानने वाला मानना पड़ेगा। तथा च विकल्प श्रवस्तु में ज्ञान को उत्पन्न करता है ऐसा जो कहा है वह विरुद्ध होगा। बिवा जाने अन्य का अन्य में आरोप भी कैसे करें। देखो - रजत को बिना जाने सीप में उसका भारोप कैसे हो सकता है, भर्यात नहीं ? तीसरा पक्ष भ्रयात एक भन्य ही ज्ञान दोनों के सविकल्पक निविकल्पकों के एकत्व को जानता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि बह ज्ञानान्तर भी सविकल्प या निर्विकल्प ही होगा। झतः दोवों पक्ष में पहले के वही दोष मावेंगे, क्योंकि वे दोनों ही मापस में एक दूसरे के विषयों को जानते ही नहीं हैं। बिना जाने एक किसी को विषय करके ही एकत्वाध्यवसाय करेंगे तो झति-प्रसंख्य दीष बाता है भ्रथित इन्द्रिय ज्ञान, दूर देश, दूर काल, दूर स्वभाव, वाले मेरु आदि पदार्थ में तथा निकटवर्ती घटादि पदार्थ में एकत्व का ज्ञान करने लगेंगे । क्योंकि जानने की जरूरत तो रही नहीं। इसलिए यह बात नहीं बनती कि उन विकल्प श्रवि- "संहृत्य सर्वतिश्वन्तांस्तिमितेनान्तरात्मना। स्थितोपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मति।"।। १ ॥

[ प्रमास्त्रवा• ३।१२४ ]

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेगीय सिद्धचित । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः" ॥ २ ॥

[ प्रमारावा॰ ३।१२३ ] इति ।

न चात्रावस्थायां नामसंश्रयतयाऽननुभूयमानानामपि विकल्पानां सम्भवः-ख्रतिप्रसङ्गादित्यप्रु-क्तिमात्रम्; प्रश्वं विकल्पयतो गोदर्शनलक्षणायां सहतसकलविकल्पावस्यायां स्थितस्यूलादिस्वभावा-

कस्प दोनों में एकत्व का ग्रध्यवसाय होने से निविकरण की विश्वदता विकरण में प्रतीत होती है। निविकरण भी एकत्वाध्यवसाय करने में समर्थ नहीं है क्योंकि उसमें वही दोनों को विषय न करने की बात है।

बौद्ध—हमारी मान्यता है कि सम्पूर्ण विकल्पों से रहित अवस्था में रूपादि का निविकल्प दर्शन होता है यह बात प्रत्यक्ष से अनुभव मे आती है। कहा भी है—

चारों धोर से सम्पूर्ण चिन्ताओं को हटाकर निश्चल ऐसे आत्म चक्षु के इरार रूप का दर्शन होना इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है।।१।। प्रत्यक्ष प्रमाण करूपना से रहित है वह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, प्रत्येक धात्मा के द्वारा वह जाना जाता है स्वयात सभी को स्वयंवेदन से अनुभव में धाता है। तथा विकल्प प्रमाण तो शब्द का बाश्र्य केकर क्यान होता है।।२।। सारे विकल्प जहां नष्ट हो गये हैं उस अवस्था में शब्द के आश्र्य से होने वाले विकल्प अनुभव में नही धाते हैं फिर भी यदि मानें तो सित प्रसङ्ग आता है धर्षात् सुप्त पूष्टिक्टत ब्रादि ध्रवस्था में भी विकल्प मानें पड़ेंगे।

जैन—यह सुगत वादी का कथन सुसंगत नहीं है, कोई पुरुष है वह धादव का विकह्म कर रहा है उसके उसी समय गो दर्शन हो रहा है जो कि ध्रपने में सम्पूर्ण विकन्प से रहित है, उस अवस्था में स्थिर, स्थूलादि रूप से पदार्थ की प्रतीति कराने वाले तथा विपरीत जो क्षणिक धादि हैं उनके धारोप से जो विरुद्ध है ऐसे प्रस्थक्ष में प्रनिरुचय का अभाव होगा, सर्थात् प्रत्यक्ष को निश्चायक मानना पड़ेगा, जो धापको इस्ट नहीं है। यदि वह प्रस्थक्ष प्रनिद्धायक होता तो उस धादव विकृष्य के हटते र्षताकारकारिको विषरीतारोपिक उद्धस्याध्यक्षस्यानिश्चयारमकः वायोगात् । तत्त्वे वा घरविक कर्याद् छु-रियतिचत्तस्य गवि स्मृतिर्ने स्यात् क्षीिक स्वादिवत् । नामसंश्रयारमनो विकल्पस्यात्र निषेषे तु न किन्विदनिष्टम् । न चाक्षेयिक रूपानां नामसंश्रयतैव स्वरूपम्; समारोपिक रोषिवहराजकारास्यात्रे वा मित्यग्ने व्यासतो वक्ष्यामः । न चानिक्ष्यारमनः प्रामाण्यम्; गच्छातत्त्वस्यापि तत्त्रसङ्गात् । तत्त्रसङ्गात् । निक्ष्यहेतुत्वात्तस्य प्रामाण्यमित्यगुक्तम्; संश्वयादिविक रूपवन कस्यापि प्रामाण्यमसङ्गात् ।

ही उस व्यक्ति को गाय में स्मृति न होती जैसे कि क्षिण्किदि की नहीं होती है। हां इस प्रत्यक्ष में शब्द के झाश्र्य से होने वाले विकल्प का निषेष करें तो हम जैन को कुछ मिन्द नहीं है। यह एकांत तो है नहीं कि सारे विकल्प शब्दाश्रित ही हैं, क्योंकि विकल्प समारोप के विरोधी ज्ञान स्वरूप हुआ करते हैं। इस बात को हम शब्दाईत के प्रकरण में विस्तार से कहने वाले हैं। जो अनिश्चयात्मक होता है उसमें प्रमाणता नहीं होती है। यदि अनिश्चयात्मक ज्ञान भी प्रमाण हो तो बलते हुए व्यक्ति को नुस्साद का जो अनश्यवसाय रूप ज्ञान होता है उसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा।

बौद्ध — निर्विकल्प ज्ञान निश्चय कराने में कारए। भूत जो विकल्प है उसकी उत्पत्ति में निमित्त पड़ता है अतः निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण माना गया है।

जैन - यह कथन भी ठीक नहीं, ऐसा माने तो जो निर्विकल्प ज्ञान संश-यादि रूप विकल्पों को पैदा करते हैं उन्हें भी प्रमाण मानना होगा।

बौद्ध — देखिये संशयादि रूप विकल्प पैदा करने वाले निविकल्प झान स्व-लक्षरण को तो जानते नहीं झतः उनसे होने वाले संशयादि रूप विकल्प भी भ्रप्रमाण होते हैं इसलिये जो स्वलक्षण का अध्यवसाय करते हैं ऐसे विशिष्ट निविकल्प से जो विकल्प होंगे वे तो सच्चे ही रहेंगे।

जैन — यह बात तो विकल्प के पक्ष में भी समान ही है क्योंकि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षण को जानते नहीं क्योंकि वे स्वलक्षण के झालम्बन से हुए ही नहीं हैं, बिना उसके झालम्बन के उसको जानने में विरोध झाता है। इस प्रकार नीलादि विकल्प जैसे स्वलक्षण के झाहक न होकर भी प्रमाणिक माने हैं वैसे बौद्ध को संघ-यादि विकल्पों को भी प्रमाणिक मानना ही होगा। स्वसक्तगानध्यवसाधित्व।तद्विकरनस्यादोबोऽध्यम्, इत्यन्यत्रापि समानम् । न हि नीलादिविकरूपोवि स्वलक्षगाध्यवसायीः तदनासम्बनस्य तदस्यवसायित्वविरोधात् । 'मनोराज्यादिविकरुपः कथं तदस्यवसायी' ? इत्यप्यस्वैव दूषण् यस्यासी राज्याखग्राहकस्वभावो नास्याकम्, सत्यराज्यादि-विषयस्य तदग्राहकस्वभावत्वाध्युपगमात् ।

न चास्य विकल्पोत्पादकत्वं घटते स्वयमविकल्पकत्वात् स्वलक्षग्णवत्, विकल्पोत्पादनसामध्या-

बौद्ध — मनोराज्यादि रूप ( मन के मनोरथ रूप ) विकल्प भी स्वलक्षण् से नहीं हुए हैं फिर वे उनका निश्चय जैसे करते हैं वैसे ही नीलादि विकल्प भी स्व-लक्षण् से उत्पन्न न होकर उनका प्रध्यवसाय करेंगे।

जैन--- यह दोष तो तुमको ही धावेगा, नर्योकि तुमने मनोराज्यादि विकल्प को राज्यादिक पदार्थ का ग्राहक नहीं माना है, हमको क्या दोष ? हम तो मनो-राज्यादि विकल्प का विषय भी सत्य राज्य रूप पदार्थ ही मानते हैं।

भावार्ध - बौद्ध के यहां निविकल्प प्रमाण का विषय स्वलक्षण माना है और सर्विकल्पक प्रमाण जो कि मात्र संवृत्ति से प्रमाणभूत है उसका विषय क्षण या विक-ल्प्य रूप पदार्थ माना है। उनका कहना है कि निविकल्प ज्ञान हो वास्तविक प्रमारण है क्योंकि वह वास्तविक वस्तुको जानता है। स्वलक्षरण वस्तुका स्वरूप है और उसको निविकल्प ज्ञान जानता है तथा सामान्य और विशेष में से विशेष की जानता है। सविकल्प ज्ञान सामान्य को जानता है। निविकल्प प्रमाण को लक्षण करते हुए कहा है कि "कल्पना पोढमञ्चातं प्रत्यक्षम" कल्पना अर्थात नाम जात्यादि रूप कल्पना को जो हटाता है तथा जो भ्रात नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैनाचार्य ने कहा कि जब निर्विकल्पक प्रमारण वस्तु का निश्चय ही नहीं कराता तब वह प्रमाण कैसे हो सकता है ? अर्थात नहीं । इस पर बौद्ध ने कहा कि स्वयं निश्चय नहीं कराता है. किन्तु निश्चय का कारण है, अतः प्रमारा है। तब ग्राचायं ने समभाया कि निश्चय का निमित्त होने मात्र से यदि निविकल्प प्रमाण भूत है तब संशयादि विकल्पों का कारण भूत जो निविकल्प है उसको भी सत्य मानना पड़ेगा। इस पर बौद्ध ने कहा कि संख्यादि रूप विकल्प को पैदा करने वाला निविकल्प प्रमाण स्वलक्षण का अव-लम्बन लेकर नहीं हुआ है अतः सत्य नहीं है। तब जैन ने उत्तर दिया कि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षण का ग्रध्यवसाय नहीं करते हैं फिर उनको सत्य विकल्प रूप

विकल्पकलयोः परस्परं विरोधात् । विकल्पवासनापेक्षस्याविकल्पकृत्यापि प्रत्यक्षस्य विकल्पोत्पा-दनसामर्घ्यानि(वि) रोधे-प्रवंत्येव तथाविषस्य सोस्तु किमन्तर्गंडुना निर्विकल्पकेन ? प्रयाक्षातोषैः कथं तक्षनकोऽतिप्रसङ्कात् ? दर्शनं कथमनिक्षयास्मकमित्यपि समानम् ? तस्यानुभूतिमात्रेण जन-कत्ये-क्षणुक्षयादौ विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्कः। यत्रायं दर्शनं विकल्पवासनायाः प्रवोधकं तत्रैव तक्षनकमि-

क्यों कहते हो ? यदि कहो कि मनोराज्य घ्रथवा स्वप्न में देखे या मिले हुए साम्राज्य ग्रादि के ज्ञान जैसे स्वलक्षण अर्थात् वस्तु से उत्पन्न नहीं होकर भी वस्तुभूत राज्य का ग्रध्यवसाय करते हैं वर्थात् मानो सच्चा ही राज्य है ऐसा स्वप्न में भान हो जाया करता है वैसे ही नीलादि विकल्प स्वलक्षण से पैदा नहीं होकर भी उसका बोध कराते हैं तो यह बौद्ध का कहना भी गलत है क्योंकि ऐसा दोध तो इन्हीं बौद्ध पर लागु है जो कि मनोराज्यादि के ज्ञान कारण सत्य राज्य स्वरूप नहीं मानते। हम जैन तो स्वप्न का राज्य हो चाहे मनोराज्य हो उसका कारण सत्य राज्य श्वा का त्रात्य स्वरूप नहीं मानते। हम जैन तो स्वप्न का राज्य हो चाहे मनोराज्य हो उसका कारण सत्य राज्य भी कहां से दिखायी दे सकता है ? मतलब, स्वप्न तो जागृत दशा का ग्रवलस्वन लेकर हुगा करते हैं। इस प्रकार बौद्ध के निर्विकल्प की सिद्धिनहीं होती है।

तथा दूसरी बात यह है कि यह निर्विकल्प दर्शन विकल्प को पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि वह स्वयं प्रविकल्पक है जैसा कि स्वलक्षण है। वह प्रविकल्पक भी रहे और विकल्प उत्पन्न करने की शक्ति भो रखे ऐसी परस्पर विरुद्ध बात बनती नहीं।

बौद्ध – विकल्प की वासना का सहारा लेकर निर्विकल्प, विकल्प को पैदा करने की सामर्थ्य रखता है उसमें कोई विरोध की बात नहीं है।

जैन — यदि ऐसा मानें तो फिर पदार्थ स्वतः ही विकल्प वासना के बल से विकल्प उत्पन्न कर देंगे फिर काहे को ध्रन्तरंग फोड़े की तरह दुःखदायी इस निविकल्प को माना जाय जो किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है।

बौद्ध-पदार्थ तो प्रजात रहता है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा?

जैन — तो फिर निविकल्प दर्शन स्वतः धनिरुवयास्मक धर्षात् धन्नात होकर विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? दोनों जगह समान बात है।

बौद्ध--- प्रनुभूति मात्र से वह विकल्प को उत्पन्न करता है।

त्यप्यसाम्प्रतम्; तस्यानुभवमात्रेणः तत्यवोषकत्वे नीलादाविव अग्रक्षयादावपि तत्प्रबोषकत्वत्र-सञ्जात् ।

तत्राभ्यासप्रकरणबुद्धिपाटवार्षिस्वामावात्र तत्तस्याः प्रबोधकमिति चेत्; स्रय कोयमम्यासो नाम-सूर्योदसंतम्, बहुवो विकल्पोत्पत्तिर्वा ? न तावद्भूयो दर्धनम्; तस्य नीवादाविव स्रख्यादा-वप्यविद्येषान् । स्रय बहुवो विकल्पोत्पत्तिरभ्यासः; तस्य क्षणाक्षयादिदसंने कुतोऽभावः? तस्य

जैन — तो हम कहेंगे कि वह निर्विकल्प क्षण-क्षयादि में भी विकल्प पैदा करेगा ? जिस प्रकार कि वह निर्विकल्प प्रमाण यह नीला है ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही यह क्षरिएक है ऐसा विकल्प भी उत्पन्न कर देगा।

बौद्ध—क्षिणिक में विकल्प इसलिए नहीं करता कि जहां पर ही दर्शन मर्थात् निविकल्प ज्ञान विकल्प वासना का प्रबोधक है वही पर विकल्प को पैदा करेगान कि सब जगह।

बैन — यह कथन अगुक्त है क्यों कि स्वसंवेदन रूप दर्शन अनुभव मात्र रूप होकर जिस तरह नीलादि में विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही झरए-क्षयादि में करेगा, अनुभूति तो समान ही है। सारांश यह है कि बौद्ध लोगा, निविकल्प दर्शन से नीलादि पदार्थ का विकल्प होता है ऐसा मानते हैं इसिलए फिर उसी दर्शन के द्वारा उसी नीलादि में होने वाला क्षणभंगुरपना प्रादि का ज्ञान रूप विकल्प क्यों नहीं पैदा करेगा अर्थात् प्रवस्य करेगा, ऐसा तर्क से सिद्ध होता है किन्तु ऐसा मानना बौद्ध के सिद्धांत विरुद्ध पड़ता है क्यों कि ऐसी मान्यता में अनुमान निरर्थंक हो जाता है।

बौद्ध-सण क्षयादि में निविकल्प का अभ्यास स्रादि नही है अर्थात् अभ्यास, प्रकरण, बुद्धि पाटन, र्माधत्व इनका अभाव होने से उन क्षण क्षयादि में दर्शन विकल्प को पैदा नहीं करता है।

भावार्थ — बस्तु को बार बार देखना तथा चित्तवन करना अभ्यास है, प्रसङ्ग या प्रस्ताव को प्रकरण कहते हैं। बुद्धि पाटव अर्थात् बुद्धि की तीक्ष्णता या चतुराई बुद्धि पाटव कहलाता है। वस्तुओं की ग्रिभिलाषा करना अधित्व है। यहां बौद्ध का कहना है कि नीलादि विकल्पों को पैदा करने वाला जो दर्शन है उसमें तो अभ्या-सादि चारों ही रहते हैं किन्तु अणिक आदि का विकल्प ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए निविकल्प दर्शन के पास ये अभ्यासादि नहीं रहते हैं। विकल्पवासनामबोधकत्वाभावाच्चेत्; मन्योग्याश्रयः-सिद्धे हि सर्गलयावी देखेनस्य विकल्पवासना-प्रवोधकत्वाभावे तल्लसाग्राध्यासाभावसिद्धिः, तस्सिद्धे चास्य सिद्धिरित । सार्ग्यकाक्षरिके-विचारणायां सार्ग्यकप्रकरराग्यप्यस्येव । पाटवं तु नीलादौ दर्शनस्य विकल्पोत्पादकत्वय्, स्कुटतश-नुभवो वा स्थात्, प्रविद्यावासनाविनासादात्मलाभो वा ? प्रयमपक्षै-प्रन्यो-याश्रयात् । द्वितीयपक्षे तु-सार्गक्षयादाविष तत्प्रसङ्कः स्कुटतरानुभवस्यात्राप्यविद्येषात् । तृतीयपक्षोप्ययुक्तः; तुम्छस्वभावा-

जैन— अच्छा, तो यह बताइये कि ग्रभ्यास किसे कहते हैं ? भूयो दर्शन को अर्थात् बार-बार देखने को कही तो कह नहीं सकते, क्योंकि वह तो नीलादि की तरह क्षण क्षयादि में भी समान ही है। यदि बहुत बार विकल्प पैदा करने को श्रभ्यास कहें तो वह क्षण-क्षयादि में क्यों नहीं—यह बताना होगा।

बौद्ध—विकल्प वासना का वह वहां प्रबोधक नहीं होता है अतः क्षण क्षयादि में ग्रम्यास का ग्रमाव है।

जैन — ऐसा कहो तो अन्योत्याश्रय दोष आता है। देखिये-जब क्षण क्षयादि में दर्शन के विकल्प वासना के प्रबोधकपने का प्रभाव सिद्ध होगा तब इस दर्शन को क्षण-समादिक में विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी, और जब विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी तब विकल्प वासना के प्रबोधकपने का अभाव सिद्ध होगा। इस प्रकार अभ्यास के अभाव के कारण क्षण-स्थादि में विकल्प उत्पन्न नहीं करता है-यह बात समास हो गई। प्रकरण भी क्षरण-क्षयादि में है ही क्योंकि क्षरिणक और अक्षणिक के विषय का विवार चलता ही है।

तीसरा पक्ष— जो पाटव हैं वह क्या है ? क्या निकिक्त्य दर्शन का नीलादि में विकल्प को उत्पन्न करना यह दर्शन का पाटव है, अथवा उनका स्पष्ट अनुभव होना उसका पाटव है, या प्रविद्या वासना के नाश होने से आत्म लाम होना यह पाटव है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि प्रत्योग्याश्रय वीच भाता है। क्षिश्वकादि में दर्शन के विकल्प वासना के प्रवोधक का प्रभाव सिद्ध होने पर विकल्पोत्पादक लक्षण वाला पाटव का प्रभाव सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर क्षण क्षयादि में विकल्प वासना के प्रवोधक का प्रभाव सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर क्षण क्षयादि में विकल्प का क्षयों हो है, ऐसा मानने पर भी हम पूछेंगे कि वह दर्शन क्षण-अध्यादि में विकल्प को क्यों नहीं उत्पन्न करता ? क्योंकि स्पष्ट अनुभव तो वहां है ही। तीसरा पक्ष प्रवांत्व विवाधवासना के

भावानम्युरममात् । ग्रन्थोत्पादककारत्मस्यभावस्योगममे क्षत्मक्षयादौ तत्प्रसङ्गः, भन्यया वर्षानभेदः स्यादिरद्धवर्माष्यासात् । योधिन एव च तथाभूतं तत्सान्भवतः, ततोऽस्यापि विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गात् "विभूतकल्पनाजाल" [ ] इत्थादिविरोधः । प्रायित्य चामिकपितत्वम्, जिज्ञासितत्वं वा ? प्रवस्यकाप्रमुक्तः; नवविद्यनिक्षपितिवेषि वस्तुनि तस्याः प्रवोधवर्धानात् । चक्रकप्रसङ्गवच-प्रभिविद-त्वस्य वस्तुनिववपपूर्वकत्वात् । द्वितीयपक्षेतु-क्षत्यक्षयादो तद्वासनामवोषप्रसङ्गो नीलाद।विचात्रापि विज्ञासितत्वाविषेत्रात ।

न चैवं सर्विकला(ल्प)कप्रत्यक्षवादिनामपि प्रतिवाद्युपन्यस्तसकलवर्णपदादीनां स्वोच्छ्वासा-दिसंस्थायाव्याविशेषेण स्मृति: प्रसज्यते; सर्वयैकस्वभावस्यान्तर्वहिर्वा वस्तुनोऽनम्युपगमात् । तन्मते

नाश होने की पाटव कहते हैं सो यह भी बनता नहीं, क्योंकि तुच्छ स्वभाव वाला अभाव तमने माना नहीं है, तथा निविकल्प बुद्धि में इस तरह ग्रन्य की उत्पन्न करने रूप स्वभाव मानोगे तो क्षण-क्षयादि में भी विकल्प पैदा करने रूप स्वमाव मानना होगा । नहीं तो तुम्हारे निविकल्प दर्शन में भेद मानने होंगे । क्योंकि उसमें विरुद्ध दो धर्म श्रर्थात नीलादि में विकल्प उत्पन्न करना और क्षणा क्षयादि में नहीं करना ऐसे दो विरुद्ध स्वभाव हैं, वे एकमें ही कैसे रहेंगे ? और एक दोष यह भी भ्रावेगा कि योगी-जन भी पैसे पाटव को धारण करते ही हैं ग्रतः उनसे भी विकल्प पैदा होने लग जायेंगे। फिर तुम्हारा सिद्धान्त गलत सिद्ध होगा कि "योगियों का ज्ञान विकल्पों की कल्पना जाल से रहित है"। अधित्व-पना माने (चौथापक्ष) तो वह नया है ? अभि-लाषपना या जानने की इच्छा ? ग्रमिलाष रूप अधित्व तो बनता नहीं, क्योंकि ग्रमिलाषा रहित वस्तु में भी विकल्प वासना का प्रबोध देखा जाता है, तथा इस मान्यता में चककनामा दोष भी भाता है, क्योंकि श्रीभलाषपना भी वस्तु के निश्चय पूर्वक ही होगा। चक्रक दोष इस प्रकार आयेगा कि अभिलाष से विकल्प वासना प्रबोध की सिद्धि होगी पुन: विकल्प वासना प्रबोध से विकल्प की सिद्धि होगी। फिर विकल्प से ग्राभिलाषित रूप ग्रायत्व सिद्ध होगा। इस प्रकार तीन के चक्कर में चक्कर लगाते जाना चकक दोष है। जानने की इच्छा को ग्रायित्व कहते हैं तो उसमें वही ग्रापत्ति है कि नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में विकल्प वासना प्रबोध करानेका प्रसंग ग्राता है क्योंकि जानने की इच्छा तो नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में भी है।

बौद्ध-स्य प्रकार अनिश्चय रूप निर्विकल्प से विकल्प उत्पन्न होना नहीं भानो तो सविकल्पक ज्ञानवादी जैन के ऊपर भी सीगल प्रतिवादी के द्वारा दिया गया हि अवसहेह्शवायतानावनस्यायात्मकार् भ्रत्यदेवास्यायात्मकं चारलाज्ञानं प्रत्यक्षम् । तदभावे परीपन्यस्तवकत्वत्याचिषु भववद्वादित्रवसद्भावेषि स्मृत्यनुत्वत्तिः तत्सद्भावे तु स्थादेव-सर्वत्र यद्या-सर्वत्रक्षस्याद्या-सर्वत्रक्षस्याद्या-सर्वत्रक्षस्याद्या-सर्वत्रक्षस्याद्या-साम्यत्यात् । न च परेषामप्ययं युक्तः-वर्षत्रनमेवाभावात्, एकस्यैव व्यविद्यस्यायादी-नामितरेवां वानस्युप्तमात् । न च तदन्यव्यावृत्त्या तत्र तद्योगः; स्वयमतत्त्वभावस्य तदन्यव्यावृत्तिः सम्यवे पावकस्याञ्चतित्रस्यावस्य तत्रत्यव्यावृत्तिः सम्यवे पावकस्याञ्चतित्रस्यावस्य तत्रत्यव्यावृत्तिः सम्यवे पावकस्याञ्चतित्रस्यावस्य तत्रत्यव्यावृत्तिः सम्यवे पावकस्याञ्चतिः स्वयावस्य त्र तदन्यव्यावृत्तिः सम्यवे पावकस्याञ्चतिः सम्यवे पावकस्याञ्चतिः सम्यवे पावकस्यान्तिः सम्यविद्यान्तिः सम्यविद्यान्तिः सम्यविद्यान्तिः सम्यविद्यान्तिः सम्यविद्यान्तिः सम्यविद्यानिः सम्यविद्

स्यानमतम् सभ्यासादिसापेक्षं निरपेक्षं वा दर्शन विकल्पस्य नीत्पादकम् शब्दार्धविकल्प-

दोष म्रावेगा, उनके यहां भी वर्ण, पद भ्रादि का तथा उच्छ्वास, लव, स्तोक आदि संख्या का समान रूप से ही स्मृति के म्राने का प्रसंग आता है।

जैन-हमारे यहां ऐसा प्रसंग नही स्रावेगा क्योंकि हमने घात्मादि अंतरंग पदार्थ तथा जड़ पूद्रगल आदि बहिरंग पदार्थ इन सभी को सर्वेया एक स्वमाव वाले नहीं माने हैं। तथा हमारे यहां तो अवग्रह, ईहा, ग्रवाय ज्ञानों को ग्रनभ्यासरूप माना है, इन्से भिन्न ग्रभ्यास स्वभाव वाला धारणा नामक प्रत्यक्ष ज्ञान है। जब वह धारणा ज्ञान नहीं होता तब सकल वर्ण पदादिका तोनों भवग्रहादि होने पर भी उनकी स्मृति नहीं होती है। हां यदि धारणा ज्ञान है तो सभी पदार्थी में यथा संस्कार स्मरण होता ही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था तुम बौद्ध के यहां नहीं बनती है, ग्रर्थात् निर्विकल्प दर्शन, नीलादि में तो विकल्प उत्पन्न करे श्रीर क्षण-क्षयादि में नहीं-ऐसा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे यहां निर्विकल्प दर्शन में भेद नही माने हैं, जैसे कि हमारे यहां भवग्रह, ईहा आदि में भेद माने हैं। एक में ही कहीं नीलादि में तो अभ्यास हो और कहीं क्षण-क्षयादि में न हो ऐसा भेद आप मानते नहीं । उस निर्विकल्प दर्शन में उस अभ्यास को अन्य से हटा करके उस नीलादि में ही ध्रभ्यास का योग करा देना ऐसी विशेषता नहीं है, नयोंकि वह स्वयं अभ्यास और अनभ्यास स्वभाव से रहित है, इस तरह अतत् स्वभावी होकर भी उनमें ग्रन्य की व्यावृत्ति रूप विशेषता माने तो ग्रग्नि में अशीतस्य ( उष्णत्य ) की व्यावृत्ति माननी पड़ेगी । हां यदि आप बौद्ध उस दर्जन में अभ्यास, अनभ्यास रूप स्वमाव स्वरूप से ही है ऐसा स्वीकार करते हो तो फिर उसको अन्य व्यावृत्ति की क्या आवश्यकता है ? हर वस्तु के प्रति नियत स्व-भाव, खुद ही अन्य वस्तुओं से व्यावृत्ति रूप ही होते हैं।

वासनाग्रभवस्वात्तस्य । तद्वातनाविकल्यस्यापि पूर्वतद्वासनाग्रभवस्वादिस्यनादिस्वाद्विकल्यसन्तानस्य प्रस्थक्षसन्तानस्य प्रस्थक्षसन्तानस्य प्रस्थक्षसन्तानस्य प्रस्थक्षसन्तानस्य प्रस्थक्षसन्त्र । स्वयं विकारमञ्जूष्य ज्ञाने क्षेत्रस्य प्रस्थक्ष विकारमञ्जूष्य । स्वयं विकारमञ्जूष्य प्रस्थक्ष विकारमञ्जूष्य । स्वयं वातनाविकायप्रभवस्य क्षात्रस्य विकारमञ्जूष्य । स्वयं वातनाविकायप्रभवस्य क्षात्रस्य विकारमञ्जूष्य विकारमञ्जूष्य । स्वयं वात्रस्य स्वतः । स्वयं विकारमञ्जूष्य विकारमञ्जूष्य । स्वयं विकारमञञ्जूष्य । स्वयं विकारमञञ्जूष्य । स्वयं विकारमञ्जूष्य । स्वयं विकारमञ्जूष्य । स्वयं विकारमञञ्जूष्य । स्वयं विकारमञञ्जूष्य । स्वयं विकारमञ्जूष्य । स्वयं विकारमञञ्जूष्य । स्वयं विकारमञ्जूष्य । स्वयं विकारमञञ्जूष्य । स्वयं विकारमञञञ्जूष्य । स्वयं विकारमञञ्जूष्य । स्वयं विकारमञञ्जूष्य

बीद्ध—हम दर्शन को विकल्प का उत्पादक मानते हैं सो वह दर्शन अभ्या-सादि की अपेक्षा रखता है अथवा नहीं रखता है ऐसा नहीं मानते क्योंकि विकल्प तो शब्द तथा अर्थ की विकल्प वासना से उत्पन्न होता है, और वह विकल्प वासना अपनी पूर्व वासना से उत्पन्न होती है, इस प्रकार वे वासनाएं अनादि प्रवाह रूप हैं और वे प्रयक्ष की संतान से पृथक् रूप हैं। इसी कारण से विजातीय दर्शन से विजातीय रूप विकल्प होना माना नहीं। ऐसा मानना हमें भी अनिष्ट है। अतः पूर्वोक्त जैन के द्वारा दिये गये दोष हमारे पर नहीं आते हैं।

जैन — यह कथन असंगत है, इस प्रकार यदि ध्राप दर्शन को विकल्प पैदा करने वाला नहीं मानोगे तो अपसिद्धांत का प्रसंग आयेगा। "यत्नैव जनयेदेनां तर्त्र-वास्य प्रमाणता" अर्थात् जहां ही यह दर्शन सिवकल्प वृद्धि को पैदा करता है वहीं पर उसको प्रमाण माना है। यहां दर्शन को विकल्पोत्पादक माना ही है। दूसरी बात यह है कि विकल्प तो वासना विशेष से पैदा हुआ है फिर उससे प्रत्यक्ष के रूपादि विषय का प्रतिनियम कैसे बनेगा? यदि बनना है तो मनोराज्यादि विकल्प के द्वारा भी प्रत्यक्ष के विषय का नियम बनना चाहिए।

बौद्ध - प्रत्यक्षकी सहकारी ऐसी विशिष्ट वासना के कारए। प्रति-नियत रूपादि में विकल्प पैदा होने का नियम बनता है।

बैन—ठीक है फिर दर्शन को क्षण-झयादि विषय का नियम भी करना होगा नहीं करता है तो रूपादि में भी मत करे। कोई विशेवता तो है नहीं। फिर तो हम अनुमान प्रयोग करते हैं कि विकल्प स्वलक्षण को विषय करता है। (साध्य) प्रत्यक्ष के विषय में प्रतिनियस करनेवाला होने से (हेतु) जैसे कि रूपादि निविकल्प के विषय में प्रति नियम बनाता है। स्वलक्षणुगोवरोऽसी प्रत्यक्षस्य तिष्ठयमहेतुत्वाव् रूपादिवत् । रूपाध्युक्षेत्वस्यादिकस्पस्य तद्ववतात्तिष्ठयम-स्वैवाभ्युपगमे-प्रश्वक्षस्यापिकापर्वसर्वापि तद्ववनुग्वेशेत-विकल्पस्याप्तिकापाधिकस्यमानवात्याद्युक्ते-वितत्ववीलस्परयय्यानुपपर्वः । तथाविषद्यंगस्याप्रमाणुसिद्धत्याद्य प्राप्तवाहुम्प्रत्यवप्रविद्धः प्रतिवन्य-कापायेऽभ्यासायपेक्षो विकस्पोत्यादकोऽस्तु किम्दृष्टशिकस्पनया ? ततो विकस्पः प्रमाण्य संवाद-कत्वात्, प्रयेपरिच्छितो सायकतमस्वात्, यनिक्रतायंत्रम्वायकस्यान्, प्रतिपत्यपेक्षयोयस्य प्रमुमानवत्, नतु निविकल्पक तद्विपरीतस्यात्यक्रिकषादिवत् ।

भावार्ष — जब बौदाभिमत विकल्प ज्ञान निर्विकल्प प्रमाण का विषय जो रूपादिक हैं उनको ग्रहण करता है तब उसी निर्विकल्प का ग्रन्थ विषय जो स्वलक्षण है उसका भी प्रतिनियम करेगा ही धर्षाद् स्वलक्षण को भी ग्रहण करेगा, इस प्रकार का दोष बाता है मतः प्रत्यक्ष के सहकारी वासना से विकल्प उत्पन्न हुमा है और इसलिए रूपादिका प्रतिनियम करता है, ऐसा क्षणिकवादी कह रहे हैं, वह मसत्य ठहरता है।

कोंद्व— विकल्प में यह नीला है, यह पीला है इस प्रकार रूपादि का उल्लेख देखा जाता है मतः निश्चय होता है कि निविकल्प के विषयों में से सिर्फ रूपादि को जानने वाले विकल्प उत्पन्न हुमा करते हैं। यह नीला है, इत्यादि उल्लेख के समान "यह स्वलक्षण है" ऐसा उल्लेख विकल्प करता नहीं इसलिए मात्र रूपादि का ही उल्लेख करने का नियम बन जाता है।

जैन—ऐसा स्वीकार करें तो फिर हम भी अनुमान के द्वारा उसी प्रत्यक्ष में शब्द संसर्ग भो सिद्ध कर देंगे। देखिये-प्रत्यक्ष झान शब्द संसर्गी है क्योंकि उससे होने वाले विकल्प में अभिलपन = शब्द और अभिलप्य = वाच्य रूप जाति आदि के उल्लेख की अन्ययानुपपति है। इस प्रकार विकल्प में शब्द का संसर्ग देख कर प्रत्यक्ष में भी शब्द का संसर्ग मानना पड़ेगा जो बौद्ध मत के विकद्ध पड़ता है।

तथा दूसरी बात यह है कि तुम जैसा निर्विकल्प दर्शन का वर्णन करते हो वैसा प्रमाण रूप सिद्ध होता नहीं। हां जो आत्मा है उस रूप दर्शन को मानो तो वह भ्रहं प्रत्यय से सिद्ध हो रहा है, उसीके जब प्रतिबंधक ज्ञानावरणादि कर्मका क्षयोपशम होता है तब वही ग्रभ्यासादि के कारण विकल्प को उत्पन्न करता है यही बात सत्य है फिर काहे को उस निविकल्पक दर्शन की कल्पना करते हो। श्रतः यह सिद्ध हुआ कि तस्याप्रामाण्यं पुनः स्पष्टाकारिककल्यात्, प्रगृष्टीतप्राहित्यात्, प्रसति प्रचर्तनात्, हिताहित-प्राप्तिपरिहारासमर्थत्वात्, कदाचिद्वियंवादात्, समारोपानिषेकत्वात्, व्यवहारानुपयोगात्, स्वकासणागोचरत्वान्, शब्दसंवर्गयोग्यप्रतिपालत्वात्, शब्दप्रभयत्वात्, ( प्राह्मार्थं विना तन्मात्रप्रभव त्वाह्मा ) गयन्तराधावात् ? न तावस्त्यश्चाकारिककल्यात्तरसाऽप्रामाण्यम् ; काचाभ्रकादिक्यवहितार्थ-प्रपावपादिप्रयक्षस्याप्यप्रमाण्यप्रसङ्गात् । न चैतण्कम्, म्रज्ञातवस्तुप्रकाशनसंवादलक्षपण्य प्रमाणवक्षणस्य सद्भावात् । भ्रमाणान्तरत्वपत्रभ्नो वाः, ध्रम्यप्रचात्रभ्वत्वात्मां प्रमाण्डवानन्त-भृतव्यात् । नावि पृहीतप्राहिरवात्; ध्रमुमानस्याप्यप्रामाण्यानुषञ्चात्, व्याप्तिज्ञानयोग्यवैदन-

विकल्प प्रमाण है, संवादक होने से तथा पदार्थ के जानने में साधकतम होने से व्यानिश्चित (अपूर्वार्थ) पदार्थ का निश्चय कराने वाला होने से तथा प्रमाता की अपेक्षा लेकर उत्पन्न होता है इसलिए। जैसे अनुनान पदार्थ का निश्चायक है। इस प्रकार चार हेतुओं के द्वारा विकल्प को प्रमाण रूप से सिद्ध किया है, लेकिन निर्विकल्प प्रमाए। सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वह इससे विपरीत है अर्थात् संवादक नहीं, साधकत्म नहीं, निश्चायक नहीं, और प्रमाता के द्वारा अपेक्षणीय भी नहीं है, जैसे कि सिक्षकर्षीदि अप्रमाण हैं।

आप बौद्ध विकल्प को प्रमाण नहीं मानते हो सो क्यों ? क्या वह स्पष्ट आकार से रहित है इसिलए, अथवा गृहीत ग्राही है, पदार्थ के असत् होने पर प्रवृत्ति करता है, हित प्राप्ति तथा अहित परिहार करने में असमर्थ है कदाचित विसंवादी होने से, समारोप का निषेषक न होने से व्यवहार में उपयोगी न होने से स्वलक्षरण को बानता नहीं इसिलये शब्द संसर्ग से प्रतिभास कराता है इसिलये शब्द से उत्पन्न होने से प्राप्ति अश्वाद से उत्पन्न होने से प्राप्त का स्वाद है इसिलये शब्द से उत्पन्न होने से प्राप्त कराता है इसिलये शब्द से उत्पन्न होने से प्राप्त कराता है इसिलये शब्द से उत्पन्न होने से प्राप्त कराता है कारण हो नहीं सकता ?

प्रथम पक्ष स्पष्टाकार रूप विकल्प वहीं होने से उसे अप्रमास नहीं कह सकते, अन्यथा कांच, अभ्रकादि से ढके हुए या दूरवर्ती बुक्ष पर्वतादि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे भी अप्रमास मानना पड़ेगा ? क्योंकि वह स्पष्टाकार से विकल है, किन्तु उसे अप्रमास तो कहते नहीं, क्योंकि वह अज्ञात वस्तु का प्रकाशन करना रूप प्रमासके लक्षस से युक्त है। अथवा ऐसे ज्ञान को कोई तीसरा प्रमास मानना पड़ेगा क्योंकि वह अस्पष्ट है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं रहा और हेतु से उत्पन्न हुआ नहीं, अतः वह अमुमान भी नहीं हुआ। अतः वह विकल्प दोनों में ही सामिल नहीं हुआ।

पृष्ठीतार्षेष्राहित्वात् । कवं वा काण्यवानुमानस्य प्रामाण्यम्-सन्दरूपावभास्यध्यकावगतकाण्यय-विषयत्वात् ? नव ष्रध्यक्षेण धार्मिस्वरूपश्राहित्या शब्दप्रहणेपि न काण्यक्षयप्रहृत्याम्; विष्ठद्वधर्मध्या-सतस्तद्भृदेवप्रसक्तः । नाप्यसतिप्रवर्तनात्; प्रतीतानागतयोविकरुपकाले प्रसत्विप स्वकाले सत्त्वात् । तवाप्यस्याप्रामाण्ये-प्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यानुषङ्गः तद्विषयस्यापि तत्कालेऽसत्त्वाविद्येषात् । हिताऽहित-प्राप्तिपरिहारासमर्थत्वादित्यसम्भाज्यम्; विकरुपादेवेष्टार्षश्रीतपत्तिप्रवृत्तिप्राप्तिदर्शनात् ग्रानिष्टार्षाव

द्सरा पक्ष:—विकल्प गृहीत ग्राही है अतः अप्रमाण है। यह पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा मानें तो अनुमान भी अप्रमाण होगा तथा व्याप्ति ज्ञान और योगि प्रत्यक्ष म्रादि भी गृहीत ग्राही होने से अप्रमाण होवेंगे। अण क्षयादि को विषय करने वाला अनुमान भी म्रसल् होगा, क्योंकि वह शब्द भ्राहक श्रावण प्रत्यक्ष के द्वारा जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है।

भावार्थ — निर्विकल्प के प्रवृत्त होने पर उसी में विकल्प प्रवृत्ति करता है। ग्रतः ग्रहीत ग्राही प्रहण् किए हुए को ही ग्रहण करने वाला है इसलिए विकल्प ग्रश्माण है—ऐसा बौद्ध कहेंगे तो उन बौद्ध को ग्रनुमान को ग्रप्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष के विषय में ही प्रवृत्ति करता है ग्रर्थात् यह घट है ऐसा कर्ण प्रत्यक्ष के द्वारा गुना, ग्रव वह शब्द तो ग्रहण् हो चुका फिर उसीमें श्रनुमान श्राया कि यह शब्द क्षिणिक है क्योंकि नष्ट होता है अथवा सकुक्ष्प है। इस प्रकार का अनुमान गृहीत-ग्राही होने से ग्रप्रमाण वन जायेगा।

बौद्ध — धर्मी के स्वरूप को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष के (श्रावण) द्वारा शब्द भले ही ग्रहण हुआ है किन्तु उसका धर्म जो क्षण क्षय है वह तो ग्रहण हुआ ही नहीं।

जैन — ऐसा मानें तो शब्द धर्मी में दो विरुद्ध धर्म होने से उसके भेद मानने पड़ेंगे अर्थात् शब्द में शब्दत्व तो आहा और क्षणिकत्व अआहा ऐसे विरुद्ध दो धर्म हो जायेंगे ( जो कि आपको इष्ट नहीं होगा क्योंकि हम जैन को छोड़कर अन्य किसी भी मतवालों ने एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्मी का सद्भाव नहीं माना है)।

तीसरापक्ष — पदार्थ के न होने पर भी विकल्प प्रवृत्ति करता है झतः विकल्प अप्रमाण है ऐसा कहें तो भी ठीक नहीं, यद्यपि विकल्प का विषय वर्तमान में नहीं तिवृत्तिव्रतीते: । कदाचिदयंत्रापकःवाभावस्तु-प्रत्यक्षेपि समानोऽनिव्यवादप्रवृत्तस्याद्रप्रत्यकत् । कदाचिद्ववंवाद्यादित्यप्यसाम्त्रतम्; प्रत्यक्षैप्यसामाण्यप्रमञ्जात्, तिमत्ययु पृहुवज्ञुत्वोध्यभाविष प्रत्यक्षप्रवृत्तिरवंगत् । भानतादभान्तस्य भेदोऽभ्यत्रापि समानः समानीनवेषकत्यादित्यस्यक्षुत्तस् ; विकश्यविषये समारोपासम्यवान् । नापि व्यवहारायोग्यत्वात्; सक्तस्यवहारायां विकल्पसूत्यवात्, स्वत्वक्षयाद्वार्याणं विकल्पसूत्रवात् । स्वतक्षसायान्ये वर्त्तादित्यप्यसमीविताभियानम् ; अनुमानेषि तद्यवत्तः तद्वत्यापि सामान्यायोषस्यव्यविकीकस्य स्वतक्षस्यक्षयः इत्यविकल्प्यावयविकीकस्य

होता किन्तु अतीत अनागत काल में तो है, ऐसे होते हुए भी अप्रमाण कहो तो प्रत्यक्ष भी अप्रमाण होगा क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय भी प्रत्यक्ष के समय में नहीं होता है।

बौबा पक्ष—हिताहित प्राप्ति परिहार करने में विकल्प ज्ञान असमयं है ऐसा कहना तो प्रसंभव है क्योंकि विकल्प से ही इष्टायं की प्राप्ति भीर सनिष्ट का परिहार होता है। यदि कभी-कभी विकल्प के द्वारा स्रयं प्रापकता नहीं होती है प्रतः उसकी अप्रमाण मानते हैं ऐसा कहो तो कभी-कभी स्रयं प्रापकता का सभाव प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है। देखिये "इदं जलं" यह जल है, इस प्रकार किसी को पहली बार जल का ज्ञान हुआ, वह व्यक्ति जल का इच्छुक नहीं है तो वह उस ज्ञान से अयं में भाष्ति जल में प्रयुक्ति नहीं करता है तब क्या वह जल ज्ञान मात्र अयं प्रापक न होने से अप्रमाण कहलायेगा? अर्थात् नहीं। म्रतः कदाचित् अर्थ प्रापक न होने से विकल्प अप्रमाण है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

पौचवा पक्ष — विकल्प में कभी-कभी विसंवाद रहता है यह पक्ष भी गलत है, कभी-कभी विसंवाद तो प्रत्यक्ष में भी होता है। देखो-तिमिर रोगादिसे युक्त नेत्र पदार्थ के प्रभाव में भी उस पदार्थ को दिखाने में प्रवृत्त होते हैं। क्या वह नेत्र ज्ञान संवादक है? कहो कि वह आंत प्रत्यक्ष है, प्रश्नांत में ऐसा नहीं होता तो विकल्प में भी यही बात है। वहां आंत विकल्प ग्रीर अआंत विकल्प ऐसा भेद तो है ही।

खठा पक्ष — विकल्प समारोप का निषेध नहीं करता यह कथन भी विकल्प में असंभव है, उल्डे विकल्प में तो समारोप खाता ही नहीं।

सातर्पापक्ष—विकल्प व्यवहारके उपयोगी नहीं ऐसा पक्ष बनेगा ही नहीं क्योंकि विकल्प ही सारे व्यवहारों का मूल है। ततः प्रवृत्ते रनुमानस्य प्रामाष्यम्; प्रकृतिकक्ष्येऽप्यस्य समानत्वात् । वाज्यसंस्वयंगोग्यपतिभासत्वादित्य-प्यसमीक्षीनम्; प्रतृमानेषि समानत्वात् । साव्यप्रभवत्वादित्यप्यसाम्प्रकम्; सावदान्यक्षस्यप्रमामाष्य-प्रकङ्गात् । याह्यार्थं विना तन्यामप्रभवत्वं चासिद्धम्; नीलादिकिकत्यानां सर्वदार्थं सत्येव प्रावात् । कस्यवित्त्वु तमन्तरेत्यापि भावोऽप्यवेषि समानः द्विचन्द्वादिप्रत्यक्षस्यार्थाक्षवेषि भावात् । भानताद-भानतत्यात्यसम्बापि समानम् ।

आउवी पक्ष — स्वलक्षाण को विकल्प विषय नहीं करता खत: उसमें प्रमाणता नहीं है यह कहना भी बिना विचारे है क्योंकि ऐसे तो अनुमान भी धप्रमाण ठहरेगा— कारण-वह भी स्वलक्षण को विषय नहीं करता वह तो सामान्य को विषय करता है।

श्रीह्य — यद्यपि अनुमान सामान्य को ग्रहण करता है, तो भी जानने योग्य चीज तो स्वलक्षण ही है अतः दृश्य और विकल्प अर्थात् स्वलक्षण और विकल्प के विषय भूत पदार्थों को वह अनुमान एकत्रित मानकर उस स्यूल रूप हुए पदार्थ में प्रवृत्ति करता है इसलिए हम लोग अनुमान को प्रमाण भूत स्वीकार कर लेते हैं।

जैन—ऐसी बात विकल्प में भी घटित हो सकती है। मतलब जो बात आपने अनुमान के विषय में घटित करके बताई वैसी विकल्प के विषय में भी कही जा सकती है। देखिये यदापि विकल्प का विषय स्वलक्षण नहीं है, तो भी जो विकल्प आदि है, उसको और इस्य इन दोनों अर्थों को एकत्रित करके उनमें विकल्प करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। इसलिये अनुमान के समान विकल्प भी प्रधाण हैं।

नवमा पक्ष — विकल्प शब्द संसर्ग के योग्य पदार्थ का प्रतिभासन करता है अतः वह घप्रमाण है ऐसा कहो तो ध्रतुमान में भी शब्द संसर्गता है, उसे भी विकल्प की तरह अप्रमाण मानना होगा।

दसवांपक्ष — विकल्प शब्द के द्वारा होता है भ्रतः अप्रमाण है ऐसा मानें तो श्रावण प्रत्यक्ष को श्रप्रमाल मानना होगा।

ग्यारहवां पक्ष — विकल्प्य ज्ञान ग्राह्य अर्थ के विना ही शब्द भात्र से उत्पन्न होता है ऐसा कहना भी असिद्ध है, क्योंकि सभी नीलादि विकल्प हमेशा पदार्थ के होने पर ही उत्पन्न होते हैं। यदि कहो कि कोई-कोई विकल्प विना पदार्थ के भी होता है तो प्रत्यक्ष भी कभी-कभी पदार्थ के सभाव में होता है, जैसे दो चन्द्रादि का ज्ञान, दो किन्त, विकल्पाभिषानयोः कार्यकारण्यानायमकल्पनायाम्किन्तरप्यतः पूर्वानुभूततस-इश्वस्मृतिनै स्यात् तक्षामिकोषास्मरणात्, तदस्मरणे तदिभषानाप्रतिपत्तिः, तदप्रतिपत्तौ तेन वद्योकनम् तदयोजनात्तदनम्यवसाय इत्यविकल्पाभिषानं जगदापद्यते ।

किन्त, पदस्य वर्गानां च नामान्तरस्मृतावसत्यामध्यवसायः, सत्यां वा ? तत्राद्यपक्षे-नाम्नो

चन्द्र नहीं हैं फिर भी वैसा प्रत्यक्ष जान होता है। वह प्रत्यक्ष घ्रांत है ऐसा कहो तो वैसे ही जो विकल्प पदार्थ के बिना होता है उसे ही घ्रांत मानना चाहिए? सबको नहीं इस प्रकार सिवकल्पक ज्ञान अप्रमाण क्यों है इस बात का निश्चय करने के लिए बौद्ध से जैन ने ११ प्रस्त पृष्ठे किन्तु बौद्ध किसी भी प्रकार से विकल्प को प्रसत्य नहीं ठहरा सका, उल्टे उसको यहां वही भारी मुंह की खानी पड़ी है। हम जैन बौद्ध से पूछते हैं कि धाप यदि विकल्प घ्रीर सब्द में कार्यकारण का प्रविनाभाव मानते हैं तो किसी नीलादि को देखते हुये पृष्ठय को उसी के समान पहले देखे हुये पदार्थ का स्मरण नहीं घायेगा, क्योंकि उस वस्तु के नाम का स्मरण तो उसे होगा नहीं, नाम स्मृति विना कसे वह बात्य नान्य हैं की पान्य से हारा वाच्य है—इत्यादि संबंध को योजना नहीं होगी, योजना के बिना उसका निश्चय नहीं होगा प्रधांत् हश्यमान नीलादि में विकल्प न होगा और इस प्रकार सारा संखार विकल्प तथा अभिधान (शब्द) से रहित हो जायेगा।

भावार्थ —यदि शब्द और विकल्प इन दोनों में कारण कार्य भाव मानते हैं सर्यात् शब्द (नाम) कारण है मौर विकल्प उसका कार्य है ऐसा सर्वथा वियम बनाया जाय तो बहुत दोष माते हैं। देखो-किसी नील या पीत म्रादि वस्तु को कोई पुरुष देख रहा है उस समय उस पुरुष को पहले कभी देखे हुए सहश्व नीलादि बस्तु स्मरण न हो सकेंगी। वसींक उस पूर्वपृत्रुत वस्तु का नाम नहीं लिया है म्रीर व उस नाम का स्मरण हो है, इस प्रकार पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण होने से इस बस्तु का यह नील मादिक नाम है ऐसा बाच्य वाचक संबंध रहेगा नहीं उस संबंध के प्रमाव में उसका निर्णय नहीं होगा भीर इस तरह तो सारा संसार हो प्रविकल्प-विकल्प मान रहित हो जायेगा जो कि इष्ट नहीं है क्योंकि सभी को विकल्प जान प्रमुभव में प्राता है।

भ्रच्छायह बताझो कि पद (गौ इत्यादि) और वर्णों का (गृझी:) का झान उसी पद और वर्णों के दूसरे नामांतर याद होने पर होता है कि बिना याद हुए नामान्तरेख विनापि स्वृतौ केवलार्याच्यवसायः किञ्च स्थात् ? 'स्वाधिषानविद्येषपेक्षा एवार्या निद्यविनिद्यीयन्ते' इत्येकान्तत्थागात् । द्वितीयपक्षे तु-स्रवतस्था-वर्श्यपदाध्यवसायेष्यपरनामान्तरस्था-वर्श्य स्मर्त्यात् ।।

होता है ? यदि कहा जाय कि नामान्तर के बिना भी नाम की स्मृति होती है तो बैसे ही नाम के बिना पदार्थ का निश्चय नयों न होगा ? क्योंकि यह एकान्त तो रहा नहीं कि अपने नाम की अपेका लेकर ही विकल्प के द्वारा पदार्थ का निश्चय होता है। दूसरा पक्ष कही कि उन पदादि का दूसरा नामांतर का स्मरण होने पर ही निश्चय होता है तो अनवस्या दोष प्राता है प्रयत् एक पदादि की जानकारी के लिए दूसरे पदादि और उनके लिए तीसरे पदादि का स्मरण होना आवश्यक है। इस प्रकार बौद्ध का माना हुआ निविकल्प प्रमाण सिद्ध नहीं होता है।

### निर्विकल्प प्रत्यक्ष के खंडन का सारांश

बोढ निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। उनके यहां दो प्रमाण है फिल्तु प्रत्यक्ष और अनुमान । इनमें से अनुमान को तो पदार्थ का निश्चायक माना है किन्तु प्रत्यक्ष को नहीं, निर्विकल्प दर्शन के बाद यह नील है अथवा पीत है इस प्रकार का विकल्प पैदा होता है वह अप्रमाण है। [अनुमान को लोक व्यवहार में प्रमाण माना है प्रत्यक्ष ही सर्वथा परमार्थ प्रमाण है] जैनाचार्य ने इसका विस्तृत खंडन किया है। सबसे प्रथम यह प्रश्न उत्तर होता है कि यदि निर्विकल्प दर्शन कोई प्रमाण है तो उसकी प्रतीत क्यों नहीं होती? एक साथ प्रश्नित निर्विकल्प के साथ ही विकल्प पैदा होता है, अतः दोनों में एकत्व दिखाई देता है यह कथन ठीक नहीं क्योंकि दोनों मिल्न निर्वाकल्प के साथ का स्ति माना जाय किन्तु निर्विकल्प प्रतीत नहीं होता है। बौद यह कहें कि निर्विकल्प के बाद हो अतिशोध विकल्प प्रतीत नहीं होता है। वौद यह कहें कि निर्विकल्प के बाद हो अतिशोध विकल्प उत्पन्न होता है अतः वह पहला प्रतीति में वहीं आता मान एकत्व का प्रतिभास होता है? तो यह भी ठीक नहीं, ऐसे तो गये के रेंकना, चिल्लाना (गया जो बावाज करता है, बोलता है) इनमें भी लघुइलि अशिष्ठ होती है फिर उसमें एकत्व का प्रतिभास क्यों नहीं होगा? सत्त्व गया जो

शब्द करता है उसमें प्रव्यक्त शब्द रहते हैं भीर वह देरी तक चिल्लाता है वे शब्द कम से सनाई भी नहीं देते, ग्रतः उन शब्दों में एकत्व मानना होगा, किन्तु एकत्व किसी ने माना नहीं। सहशता कीन सी है, विषय एक होना रूप या ज्ञान रूप ? विषय एक हो बहीं सकता, क्योंकि निविकल्प का विषय स्वलक्षरा और विकल्प विषय सामान्य है धर्यात दोनों का विषय एक नहीं ज्ञानपने की ध्रपेक्षा एकता माने तो सारे ही नील पीतादि ज्ञान एक रूप मानो । श्राभिभव पक्ष भी बनता नहीं, क्या निर्विकल्प से विकल्प का ग्रमिभव होता है या विकल्प से निविकल्प का। दोनों के द्वारा भी अभिभव हो नहीं सकता। अच्छा बौद्ध, यह बताओं कि निर्विकल्प और विकल्प में एकता है - यह कौन निर्णय करता है ? निर्विकल्प निर्णय रहित है वह क्या निर्णय करेगा ? विकल्प भी निर्विकल्प के विषय को नहीं जानने से निर्णय कर नहीं सकता। बिना जाने कैसा निर्णय हो ? इसलिए दोनों में एकता है इस बात को कोई भी जानने वाला न होनेसे उसका अभाव ही है अर्थात् "निर्विकल्प का अभाव सिद्ध होता है क्योंकि बह प्रतीति में नहीं आता है, विकल्प की प्रतीति आती है अतः वह प्रमाण है। बौद कहते हैं कि निविकल्प के द्वारा विकल्प उत्पन्न होता है किन्तु यह बात घटित नहीं होती क्योंकि जो स्वत: विकल्प रहित है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? जबरदस्ती मान भी लेंवे तो फिर उनको सभी विषयों में विकल्प उत्पन्न करने पडेंगे, किन्तु आपने तो केवल नीलादि विषय में ही उसे विकल्पोत्पादक माना है, क्षणादि विषय में नहीं। इस पर सौगत अपनी सुष्ट दलील पेश करते हैं कि जहां पर विकल्प वासना का प्रबोधक है वहीं पर वह निर्विकल्प दर्शन विकल्प को उत्पन्न करता है, किन्तू यह कोई बात में बात है ? विकल्प वासना तो नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में मौजूद है। तब मं भलाकर वादी ने जवाब दिया कि क्षण-क्षयादि विषय में निविकल्प का सभ्यास नहीं, प्रकरण (प्रस्ताव) पाटव ग्राधित्व ये भी नहीं । ग्रत: उसमें कैसे विकल्प उत्पन्न करें ? इस पक्ष में विचार करने पर कोई सार नहीं निकलता है। अभ्यास नीलादि में तो है और क्षणादि में नहीं ऐसा सिद्ध नहीं होता । प्रकरण दोनों नील भीर क्षणादि का चल ही रहा है। पाटव नीलादि में क्यों हैं और क्षण में क्यों नही-यह भाप सिद्ध नहीं कर पाते । इस प्रकार खंडित होने पर बौद्ध दूसरी प्रकार से कहते हैं - दर्शन की हमने श्रभ्यास भादि के होने अथवा न होने के कारण विकल्पो-त्पादक नहीं माना अर्थात् विकल्प तो शब्द और ग्रथं की वासना (संस्कार) के कारण उत्पन्न होता है न कि निविकल्प से ? इस कथन से तो बौद्ध का शास्त्र गलत ठहरता है। वहां तो लिखा है—

"धत्रैव जनये देनां तत्रैवास्य प्रमाणता"

जिस विषय में निविकल्प के द्वारा विकल्प बृद्धि उत्पन्न की जाती है उसी विषय में उस निविकल्प को प्रमाण माना है ( सब जगह नहीं ) इस प्रकार बौद्ध निविकल्प को विकल्पोत्पादक मी नहीं कह सकते और न विकल्प का अनुत्पादक ही । सबसे बड़ी प्राइवर्य की बात तो यह है कि विसकी प्रतीति नहीं, फलक नहीं, कुछ भी नहीं उस निविकल्प को तो प्रमाण माना, और जिसकी प्रतीति माती है उस विकल्प को प्रप्रमाण कहते हो । बाचार्य ने, "विकल्प में प्रमाणता क्यों नहीं" इस बारे में ग्यारह प्रमन-माला उठा कर अच्छी तरह यह सिद्ध किया है कि सब प्रकार से विकल्प हो प्रमाण है निविकल्प नहीं । विकल्प का स्वरूप यही है कि प्रतिबंधक कर्म का प्रमाय प्रयाद स्थिपश्यम होना मतलब आत्मा में ज्ञानवरण का स्थिपश्यम हो जाने से सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है और वह पदार्थ का निष्यय कराता है ऐसा बौद्ध को मानना चाहिए । निविकल्प के द्वारा न लौकिक कार्य की सिद्धि है और न पारमार्थिक कार्य की सिद्धि है क्योंक वह कुछ पदार्थ का निर्णय या विरद्ध न, प्रतीति कराता ही नहीं । इसिएए लोक व्यवहार तथा मोक्षादि पुरुषार्थ की सिद्धि जिस ज्ञान के द्वारा हो उसी ज्ञान को स्वीकार करवा चाहिए । अर्थ ही निविकल्प सविकल्प भाव के द्वारा हो उसी ज्ञान को स्वीकार करवा चाहिए । अर्थ ही निविकल्प सविकल्प भाव की स्वाह ज्ञान के स्थार का मान नुम बौद्ध निविकल्प हो जाओ ।

# निविकल्प प्रत्यक्ष का सारांश समाप्त #

# शब्दाद्वैतवाद-पूर्वपक्ष

श्री सर्तृहरि ग्रादि वेदान्जवादियों ने समस्त विश्व को शब्दरूप माना है, उनका मन्तव्य उत्तर पक्ष के पहिले यहां पूर्वपक्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है— इसी पूर्वपक्ष का विचार भाषायें प्रभावन्द्रश्री ने इस प्रकरण में किया है—

> ग्रनादिनिधनं बहा शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो मता ॥ १ ॥

म्रादि-अन्त रहित यह बहा— ( जगत् ) शब्द रूप है, उसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता, इसलिये वह म्रक्षर है, वही शब्द तस्व बाह्य-घट पट भ्रादि रूप से दिखाई देने वाले पदार्थ रूप में परिवर्तित होता है, इसी से जगत का व्यवहार चलता

—वाक्यपदी प्र• श

दिखाई देने वाले पदार्थं रूप में परिवर्तित होता है, इसी से जगत का व्यवहार चलता है, इस प्रकार एक, मखंड भीर व्यापक तथा सूक्ष्म ऐसे शब्द बहा से ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है, यह शब्द बहा ही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आदि रूप से परिएग्मन करता है...ऐसा ही कहा है...

> ग्ररिंगस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारण्म् । तद्वच्छव्दो 'ऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक् ।। ४६ ।। —वाक्यप० प०३६

जिस प्रकार घरणि में स्थित अव्यक्त प्रिन अन्यत्र प्रकाश का कारण हुआ करती है, उसी प्रकार बुढि में स्थित जो शब्द ब्रह्म है—प्रयांत् शब्दमय जान है—बही सुनने योग्य शब्द रचना रूप होकर पृथक् २ रूप से सुनाई देता है, मतलव कहने का यह है कि जैसे काष्ठ में प्रांग्न अव्यक्त रहती है और मंचन करने से प्रकट होकर धन्य दीपक आदि रूप प्रकाश का हेतु बनती है, उसी प्रकार शब्दमय बुढि या ज्ञान में स्थित जो शब्द है वही वर्ण स्वरूप को धारण कर श्रोता के कर्ण प्रदेश में प्रविष्ट होता है—श्रोतागए। के ज्ञान का कारण होता है।

म्रात्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपं च विद्यते । म्रथंरूपे तथा शब्दे स्वरूपं च प्रतीयते ।। ५०।।

टीका - "यथा ज्ञानरूपेण ज्ञेयरूपेला चाभिन्नमेकमेव वस्तु द्वाभ्यां रूपाभ्यां विभक्तमिवाभाति विषयरूपेण तयोरभिन्ना स्थितिइच नैव बीयते क्रेयस्य ज्ञानाश्रित-त्वात. तथैवाभिन्ने चैकात्मके शब्दे श्र तिरूपतया. धर्यप्रतीतिरूपतया च शब्दस्य स्वरूपं तस्यैवार्थरूपादभिन्नमिवाभाति । अनयोः पृथक्ता प्रकाशनन्यापारे ह्येव प्रतीयते । भन्यथा बुद्धिस्थरूपेण तु शब्द एकात्मा ह्योव । प्रार्थरूपं तु स्वाधितम् ।" -- टीका-वाक्य प॰ पृ॰ ४४ जिस प्रकार ब्रद्धेतवादी वेदान्ती ज्ञान और ज्ञेय को एक ही वस्तु के भेदरूप मानते हैं ग्रर्थात् एक ब्रह्मरूप वस्तु ही ज्ञान और ज्ञेय इन दो रूपों में विभक्त होती है ऐसा मानते हैं क्योंकि ज्ञेय तो ज्ञान के माश्रित है. उसी प्रकार शब्द तत्त्व भी एक ही है, किन्तु उसीके अतिरूप और अर्थप्रतीति रूप दो भेद हो जाते हैं, शब्द में प्रशंरूपता ग्रीर स्वरूपता दोनों ही छिपी रहती हैं, पदार्थ का बोध करते कराते समय ज्ञान में स्थित जो शब्द तत्त्व है वही वर्णरूप, श्रोता के कानमें ध्वनिरूप और घटादि पदार्थ रूप हो जाता है, धन्य समयों में अर्थात शब्दोच्चारण काल के भतिरिक्त समय में वह शब्दतत्व मात्र बुद्धि इप ही रहता है, विभक्त नहीं होता, ग्रर्थ की सत्ता शब्द के विना संभव न हो सकने के कारण शब्द की उपयोगिता ग्रर्थ के बिना शन्य हो जाने के कारण दोनों रूपों को भिन्न या प्रथक कहना अपनी ही भ्रान्ति का परिचय देना है।

> श्रथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मे वागात्मिन स्थितः। व्यक्तये स्वस्य रूपस्य श्रव्दत्वेन विवर्तते ।। ११२ ।।

> > --वाक्यपदीः पु ० ११०

शब्द तस्य एक ग्रीर ग्रसंड है, उसी का मन ग्रीर वचन रूप से विभाजन होता है, सुक्षवाक्स्वरूप में ज्ञाता (या मन) स्थित है, इसीको अन्दर में रहने के कारण "धान्तर" कहा गया है, वही ज्ञाता या मनरूप शब्द बहा अपने स्वरूप की ग्रीमव्यक्ति के लिये शब्द-वचनरूप विवर्त-पर्याय को धारण करता है, इस प्रकार यहां तक यह प्रकट किया कि क्षेय ग्रीर ज्ञाता आदि रूप श्रवस्था तो शब्द बहा की है। अब यह प्रकट किया जाता है कि विश्व में जितने भी ज्ञान हैं, वे भी शब्दबहारूप हैं—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दासुगमादुऋते । अनुविद्धिय ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ १२३॥

-- बाक्यपदी पृ०-१२०

इस अगत् में ऐसा कोई प्रत्यय-जान नहीं है बी बब्बानुगम के बिना हो आ को, समस्त ज्ञान शब्द से अनुविद्ध है—शब्दरूप से ही प्रतीति में आता है। वक्ता-की बुद्धि में स्थित-जो बुद्धिरूप शब्द है वही मुख से प्रकट होता है वही श्रोतागण के कानों में प्रविद्य होता है तथा वही शब्दज्ञहा श्रोताओं के मन में जाकर ज्ञानरूप बन आता है। जागृत अवस्था में वचनव्यापार प्रकट ही है और निद्धित भवस्था में वह रहते हुए भी सुरूम होने के कारण अप्रकट बना रहता है, कहा भी है—

> "न तैबिना अवेच्छन्दो नाथों नापि चिनेगैति:।" तथा-"बाग्रूपता चेदुरकाभेदवबोधस्य शास्त्रती। न प्रकाशः प्रकाशेत साहि अत्यवमर्थिनी॥ १२४॥

> > ---वाक्यपदी-प्र० १२१

ज्ञान की जो सदा की रहने वाली वचनरूपता है यदि उसका उल्लंघन हो गया तो प्रकाश किसी को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। क्योंकि उसी के द्वारा ही हर प्रकार का विचार विभग्ने होता है। वचनात्मक अवस्था हो चाहे स्मृति काल हो, चाहे सन्य कोई प्रवस्था या समय हो शब्दपने का स्रतिकम नहीं हो सकता समस्त व्यवहार का साध्यम तो शब्दरूपता ही है।

> म्रथंकियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः। तदुस्कान्तौ विसंजोऽयं दृश्यते काष्ठकुडचवत् ॥ १२७॥

> > - बाक्यपदी-पृ• १२४

वाक्ष्प प्रहण किया गया चैतन्य ही सब प्राणियों को सभी प्रकार की सार्थक कियाओं में प्रवृत्त कराता है, यदि वह वाक्ष्प चैतन्य न रहे तो प्राणी काष्ठ ग्रयवा दीवार की भांति चैतन्य हीन भौर निष्प्राण रह जाये, वाक् उसकी सचेतना का सचीट प्रमाण है।

ग्राह्म श्राहक भाव के संबंधमें इस प्रकार से कथन है...

"प्राह्मत्वं प्राहकत्व च द्वे शक्ती तेजसी यथा।

तथैव सर्वंशब्दानामेते प्रथावस्थिते।। ४४।।

---वाक्यपदी पृ ४१

जिस प्रकार प्रकाशमें बाह्यत्व और प्राहकत्व ऐसी वो शक्तियां रहती हैं उसी प्रकार शब्दों में बाह्य और प्राहकत्व शक्तियां अन्तिनिहित होती हैं। प्राह्म का अभिप्राय यहां ज्ञेय से है और प्राहक का अभिप्राय ज्ञानसे हैं, इस श्लोक द्वारा प्राह्मश्वाहकपना शब्द रूप ही है यह विवेचित किया गया है। प्रधांत् प्राह्म-पदार्थ और ग्राहक-ज्ञान ये दोनों शब्दरूप ही हैं, ऐसा यहां बतलाया गया है।

नित्याः शब्दार्थं संबन्धाः समाभ्राता महिषिभिः । सृत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणोत्रभिः ॥ २३ ॥

---बाक्यप पृ० २१

शब्द और अर्थ का सार्वकालिक 'संबंध' है, अर्थात् जहां शब्द है वहां उलंकी पदार्थ-बाच्य है, और जहां पदार्थ है वहां शब्द भी अवदय है। ऐसा सूत्रकारों ने, सह- धियों ने तथा भाष्यकारों ने कहा है। इस प्रकार जान ज्ञेय, वाच्यवाचक, प्राह्मप्राहक इत्यादि रूप संपूर्ण विश्व को शब्दमय सिद्ध करके अब शब्दब्रह्म में लीन होनेरूप जो मोक्ष है उसका उपाय बताया जाता है—

म्रासन्नं ब्रह्मशस्तस्य तपसामुत्तमं तपः । प्रथमं छंदसामंगं प्राहर्व्याकरण बृधाः ॥ १ ॥

—वाप पृ∙११

यदि उस परमज्ञह्म का निकटवर्ती कोई है तो वह व्याकरण ही है, वही तपों में उत्तम तप है और वही वेदों का प्रथम अंग है। ऐसा बुद्धिमान पुरुष पुंगवों ने प्रति-पादन किया है।

> तदु द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् । पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते ॥ १४॥

> > —वा.प. पृ● १४

वह व्याकरए। मोक्ष का द्वार अर्थात् उपाय है, उसी से वचन दोष दूर होते हैं, व्याकरण सर्वविद्याओं में प्रमुख और पवित्र है। सारांश इसका यही है कि व्याकरए। तप है, वेदज्ञान का अंग है, विद्याओं में प्रमुख है और इसी से मोक्षप्राप्ति होती है। अव्यक्ष्य में लीन हो जाना इसीका नाम मोक्ष है,

जितने भी प्रमाणभूत ज्ञान हैं वे सब शब्दात्मक हैं... शब्दरूप उपादान से निर्मित हैं। शब्द-वाक्के चार भेद हैं... वैखरी वाक्, मध्यमा वाक्, पश्यन्ती वाक्, और सूक्ष्मा वाक्, इनके लक्षण इस प्रकार से हैं...

> वैलरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥ १ ॥

> > --कुमार सं. टीका २/१७

वक्ता के मुख से तालु झादि स्थानों पर जो शब्द बनते हैं— निष्पन्न होते हैं— ककारादि वर्णों की निष्पत्ति होती है, उसे वैवरीवाक् कहा गया है। कर्णपुट में प्रविष्ट होंचे के बाव जिसमें वर्णकम समाप्त हो गया है वह मध्यमा वाक् है, तथा अन्तरंग में संकल्प विकल्परूप या अन्तः अल्पस्वरूप बाग् भी मध्यमा वाक् है, केवल बुद्धि या ज्ञानरूप पस्यन्ती बाक् है, पुक्ष्मावाक् तो सर्वत्र है वह अत्यन्त दुर्लस्य है, उसी सूक्ष्म-वाक् से विश्व ब्याप्त हो रहा है। इस प्रकार समस्त विश्व, मन वचन ज्ञान आदि सब ब्याद्मय हैं। शब्द के बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, शब्द सर्व्या नित्य है, हमें जो वह कार्यकारण रूप या उत्पत्ति विनाश आदि रूप प्रतीत होता है वह केवल भविद्या के कारण होता है, भविद्या के समाव में जगत् शब्दमय तथा नित्य ही प्रतिमासित होता है।



# 

याप ध्रश्याह तथाहरना । नालकारभ्यमाना ध्रव्यानु बहुत्यनक सावकृत्यकृत्य सम्पत्त-तरस्याह्यकृतः स्ये हि तेवां प्रकाशकप्यताया एवाभावप्रसङ्कः । वागूपता हि शाक्वती प्रत्यवर्माश्चानी च । तदभावे प्रत्य-यानां नापरं रूपमविष्ठप्यते । सकलं वेदं वाध्यवाचकतत्त्वं शब्दश्रह्यस्य एवं विवर्तो नाम्यविवर्तौ नापि स्वतन्त्रमिति । तदुक्तम्-

न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शन्दानुगमादृते । मृतुनिद्धमिनामाति सर्वे शन्दे शतिष्ठितम् ॥ १ ॥ [बाक्यप॰ १।१२४]

वाग्रूपता चेदुरकामेदवबोधस्य शाश्वती। न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवर्माशनी ॥ २ ॥ [वास्थप० १।१२५]

वानवपण राग

शब्दाहैत वादी जो भर्गुंहिर आदि हैं उनका ऐसा मन्तव्य है—कि जितने भी जान हैं उनका शब्दके साथ तादात्म्य संबंध है, इसीलिये वे सिवकल्प हैं, यदि इनमें शब्दाजुविद्धता न हो—शब्द संस्पग्ने से ये विकल हों—तो ज्ञानों में प्रकाशरूपता का—वस्तुस्वरूप के प्रकाशन करने का- अभाव होगा, वचन सदा से ज्ञान के कारण होते चले बा 
रहे हैं, यदि ज्ञान में शब्द संस्पश्चित्व न माना जावे तो ज्ञान का प्रपना निजरूप कुछ 
बचता ही नहीं है, जितना भी यह वाच्यवाचकतत्व है वह सब शब्दरूप बहा की हो 
पर्याय है और किसी की नहीं, न यह कोई स्वतन्त्र पदार्थ है। कहा भी है— "न सो 
अस्त प्रस्थयों लोके"-इस्वादि वावय प० १/१२४ ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्द के 
प्रमुगम के दिना हो, सारा यह जगत् शब्द के द्वारा प्रनुविद्ध सा हो रहा है, समस्त 
विदय शब्द में प्रतिद्वित है"।।१॥

ज्ञान में अन्यभिचरित रूप से रहनेवाली शास्त्रती वाग्रूपता का यदि ज्ञान में से उल्लंघन हो जाता है तो ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, न्योंकि वह वाग्रूपता—शब्दबद्धा ज्ञान से संबंधित होकर रहती है।। २।।

#### ग्रनादिनिधनं शब्दब्रह्मतस्यं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्यभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ ३ ॥

[ बाक्यप० १|१ ]

धनादिनियनं हि शब्दबह्य उत्पादिवनाशाभाषात्, स्रक्षरं च स्रकाराधकरस्य निमित्तस्वात्, स्रनेन वाचकरूपता 'सर्पमावेन' इत्थनेन तु वाच्यरूपतास्य सूचिता । प्रक्रियेति भेदाः । सब्दबह्ये ति नामसङ्गीतनिर्मितः

त्यतत्त्वज्ञाः; शब्दानुविद्धत्वस्य ज्ञानेष्वप्रतिभासनात् । तद्धि प्रत्यक्षेण प्रतीयते, अनुमानेन वा ? प्रत्यक्षेण् चेत्क्रमेन्द्रियेण्, स्वस्ववेदनेन वा ? न तावदैन्द्रियेण्; इन्त्रियाणां रूपाविनियतत्वेन ज्ञानात्रिवयत्वात् । नापि स्वसंवेदनेन; अस्य शब्दागोचरत्वात् । अवार्थस्य तदनुविद्धत्वात् तदनुभवे ज्ञाने तदय्वनुभूयते इत्युच्यते; ननु किमियं सन्दानुविद्धत्यं नाम-प्रयंस्यामिश्रवेशे प्रतिभासः, तादात्म्यं

शन्दब्रह्म रूप तस्व तो अनाविनिधन-आदिअन्तरहित है क्योंकि वह प्रविन-श्वर है, बही शब्दब्रह्म घटपटादिरूप से परिणमता है, ग्रतः जगत्में जितने पदार्थ हैं वे सब उसी शब्दब्रह्म के भेद प्रभेद हैं।। ३।। यह शब्दब्रह्म अनादिनिधन इसलिये है कि उसमें उत्पाद विनाश नहीं होता, अकारादि अक्षरोंका वह निमित्त है, अतः प्रक्षर रूप भी उसे कहा गया है, इससे यह प्रकट किया गया है कि वह वाचक रूप है तथा बही ग्रयंरूप से परिणमन करता है, ग्रतः वही वाच्यरूप है, यही जगत् की प्रक्रिया है ग्रयंत्व प्रभेद भेद रूप जो ये जगत् है वह शब्दब्रह्ममय है।

जैन—इस प्रकार से यह शब्दबहा का प्रतिपादन तारिवक विवेक वालों के द्वारा नहीं हुआ है; किन्तु अतस्वज्ञों के द्वारा ही हुआ जानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान शब्दानु-विद्ध हैं यह बात बुद्धि में उतरती नहीं है, ज्ञानों में शब्दानुविद्धता हैं यह बात किस प्रमाण से आप प्रमाणित करते हैं ? क्या प्रत्यक्ष से या अनुमान से ? यदि कहा जाय कि 'ज्ञानों में शब्दानुक्ष ता प्रत्यक्ष से हम सावित करते हैं—तो पुनः प्रदन होता है कि इन्दियजन्य प्रत्यक्ष से या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ? इन्दियजन्य प्रत्यक्ष तो ज्ञानों में सब्दानुक्ष त्या पत्रस्ववेदन प्रत्यक्ष से ? इन्दियजन्य प्रत्यक्ष तो ज्ञानों में स्वदानुक्ष ता नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रदृत्ति क्यादि नियत विषयों में होती है, ज्ञान में नहीं. रहा स्वसंवेदनप्रत्यक्ष-सो यह शब्द के अगोचर है, प्रयत् प्रत्यक्त तनशब्द में स्वसंवेदनता का अभाव है।

षम्बद्धितवादी — ठीक है प्रत्यक्ष "ज्ञान शन्द से धनुविद्ध है" इस बात को साक्षात् रूप से नहीं जानता है तो मत जावो-परन्तु पदार्थं में शन्दानुविद्धता है सो जब वा ? तत्राव्यविकल्पोऽसमीचीनः; तद्रहितस्यैवार्यस्याध्यक्षै प्रतिभावनात् । न हि तत्र यथा पुरोव-स्थितो नीमादिः प्रक्षिभासते तथा तहे शे शब्दोपि-भोतृत्रोत्रप्रदेशे तत्र्वतिभासात् न चान्यदेशतयोप-सम्यमानोध्यन्यदेशोसौ युक्तः, घतिप्रसङ्गात् । नापि तादास्म्यम्; विभिन्नेन्द्रियजनितज्ञानवाद्यस्वात् ।

ज्ञान पदार्थं को जानता है तब उसके अनुभव होने पर ज्ञान में भी शब्दानुविद्धता का प्रतिभास होता है।

जैन — अच्छा हम भापसे अब यह पूछते हैं कि यह शब्दानुविद्धता क्या है ? क्या भ्रथं-पदार्थ-का जो देश है-उसी देश में शब्द का प्रतिमास होना-अर्थात जहां पदार्थ है वहीं पर शब्द है ऐसा प्रतिभास होना यह शब्दानुविद्धत्व है ? अथवा अर्थ और शब्द का तादात्म्य होना यह शब्दानुविद्धत्व है ? प्रथम पक्ष की अपेक्षा यदि शब्दानु-विद्धत्व स्वीकार किया जावे तो वह संगत नहीं बैठता, क्योंकि प्रत्यक्ष से यही प्रतीति में बाता है कि पदार्थ शब्द से अनुविद्ध नहीं है, अर्थात्-शब्द से रहित पदार्थ ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है, ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता कि जिस स्थान पर नीलादि पदार्थ प्रतिभासित हो रहे हों उसी स्थान पर तद्वाचक शब्द भी प्रतीति में था रहा हो, शब्द की प्रतीति तो श्रोता के कर्ण कहरप्रदेश में होती है. अत: ऐसा कहना कि अर्थ-देश में शब्द की प्रतीति-प्रतिभास-होना शब्दानविद्धता है सो न्यायानकल नहीं है-क्योंकि वाच्य ग्रीर वाचक का देश भिन्न २ है, इसलिये वाच्यवाचक का देश अभिन्न मानना कथमपि संगत नहीं हो सकता; अन्यथा अतिप्रसंग दोष का सामना करना पहेगा। शब्द श्रीर श्रथं-तद्वाच्यपदार्थ-का तादातम्य शब्दानुविद्धत्व है यदि ऐसा कहा जाये तो यह भी कहना युक्तिशन्य है, क्योंकि शब्द और अर्थ विभिन्न इन्द्रियों के विषय हैं, शब्द सिर्फ कर्णेन्द्रिय का विषय है। भीर अर्थ किसी भी भ्रन्य इन्द्रिय ज्ञान का विषय हो सकता है, अतः भिन्न २ इन्द्रिय जनित ज्ञानों के द्वारा ग्राह्म होने से उस शब्द और अर्थ में भिन्नता ही सिद्ध होती है । धनुमान भी इसी बात की पृष्टि करता हुआ कहता है कि जिनका भिन्न २ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होता है उनमें एकता नहीं होती, जैसे-कि रूप और रस में, ये दोनों भिन्न २ इन्द्रियों के द्वारा जाने जाते हैं झत: इनमें एकता नहीं है, इसी प्रकार नीलादि पदार्थ और शब्द हैं अत: इनमें भी एकता नहीं है। शब्दाकार से रहित नीलादि अर्थ का रूप चाक्षव प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है और नीलादि धर्ष से रहित अकेला शब्द कर्णजन्यज्ञान से प्रतीत होता है. अतः इनमें एकता किस प्रकार से संभावित हो सकती है ?

वयोचिभिन्नेन्त्रियजनितज्ञानयास्थलं न तथीरैक्यम् यथा कपरसयोः तबात्वं च नीलादिकपशब्दयो-रिति । सब्दाकाररहित हि नीलादिकपं नोचनज्ञाने प्रतिभाति, तद्रहितस्तु सब्दाः ओजज्ञाने इति कयं तयोरैक्यम् ? कपमिदमिरयभियानविशेषराक्ष्यप्रतीतेस्तयोरैक्यम्; इत्यसत्; रूपनिदमिति ज्ञानेन हि

भावार्ष — शब्दाई तवादी का कहना है कि जगत के सपूर्ण पदार्थ शब्दकक्क से उत्पन्न हुए हैं यहां तक कि ज्ञान भी बिना शब्द के होता नहीं है, किन्तु जब इस उनकी मान्यता का तक संगत बिचार किया जाता है तो उसका यथार्थ समाधान प्राप्त नहीं हो पाता, शब्द के साथ यदि ज्ञान का अविनाभाव या तादात्म्य सबंध माना जावे तो रूप रस आदि के ज्ञान जो बिना शब्द के प्रतीत होते रहते हैं वे कैसे प्रतीत हो सकेंगे, इती तरह प्रयं का भीर शब्द का तादात्म्य मानना भी बुद्धि की कसीटी पर खरा नहीं उत्तरता, नयोंकि शब्द के साथ अब उसका अर्थ रहता है तो अनिन शब्द के उच्चारए। करते ही जिल्ला का अग्नि द्वारा दाह हो जाने का प्रसंग प्राप्त होगा, अग्नेजन शब्द का उच्चारण करने पर क्षुधा की निवृत्ति हो जाने की तात माननी पड़ेगी, तथा शब्द कर्णेन्द्रय के गोचर है और पदार्थ अन्यान्य इन्द्रियों के गोचर होता है, इसलिये पदार्थ और शब्द का तादात्म्य मानना कथमिप घटित नहीं होता है, इसी तरह ज्ञान भी शब्दमय नहीं बनता है।

श्वन्दिद्धैतवादी—"श्रह रूप है" इस प्रकार के शब्द रूप विशेषण से ही रूपादि पदार्थ का ज्ञान होता है, इसलिये इनमें शब्द और रूपवाले पदार्थ में हम एकता मानते हैं, क्योंकि वह रूपवाला पदार्थ अपने वाचक शब्द से अभिन्न है जैसा कि रूप विशेषण से घट अभिन्न रहता है।

जैन—यह कथन असल् है, "यह रूप है" इस प्रकार जो ज्ञान होता है वह ज्ञान ये पदार्थ वचनरूपता को धारण किये हुए हैं इस प्रकार से रूपादि पदार्थों को जानता है? कि वा पदार्थ से प्रिस्न वाग्रूरूपता है इस प्रकार के विशेषण से सम-व्यित करके उन्हें जानता है? मतलब—जब रूप को निजवन्यज्ञान जानता है उसी समय सब्दरूप पदार्थ है ऐसा जान होता है? या पदार्थ से सब्दरूप पदार्थ है ऐसा जान होता है? या पदार्थ से सब्दरूप पदार्थ है एसा जान होता है? या पदार्थ के साक्ष्य ज्ञान शब्द में प्रवृत्ति ही नहीं करता, कारण के नेज का विषय शब्द नहीं है, जैसा कि उसका विषय राज्य नहीं है, यदि भिन्न विषयों में नेज इन्द्रिय ही प्रवृत्ति होने लगे—तो फिर और अनेक इन्द्रियों को मानने की आवस्यकता ही नहीं रहेगी, एक ही कोई इन्द्रिय समस्त

वाय् पताप्रतिपक्षाः पदार्थाः प्रतिपद्यन्ते, भिक्षवाय् पंताविशेषश्चिविश्व वा ? प्रथमपक्षोऽश्रुक्तः ; न हि लोचनविज्ञानं वाय् पतायां प्रवर्तते तस्यास्तदविषयत्वात्रसादिवत्, प्रन्यवेन्द्रियान्तरपरिकल्पना-वैयध्येम् तस्यैवाशेषार्वपाहकत्वप्रसङ्गात् । द्वितीयपक्षैपि प्रभिवानेऽप्रवर्तमानं शुद्धरूपमाणविषयं

विषयों की ग्राहक बन जांवगी, दूसरा पक्ष— भी ठीक नहीं है, क्योंकि रूप को ग्रहण करनेवाला नेत्र ज्ञान यह पदार्थ शब्दक्ष विशेषण वाला है यह नहीं जान सकता, कारण कि शब्द में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वह केवल शुद्ध रूप मात्र को ही विषय करता है, रूप पदार्थ कव्य विशिष्ट है यह वह कैसे बता सकता है ? नेत्रजन्य ज्ञान से यिष ऐसा जाना जाता है कि पदार्थ शब्दरूप विशेषण से मिन्न है तो ऐसी मान्यता में पदार्थ के रूप का भी ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि उसने पदार्थ के विशेषणरूप शब्द को जाना नहीं है, जैसे कि त्य को नहीं जानने पर यह रण्ड वाला है यह कैसे जाना जा सकता है, ग्रदि कहा जाग कि दूसरे ज्ञान में (कर्ण ज्ञान में) तो वह जावत है, ग्रदि कहा जाय कि इसरे ज्ञान में (कर्ण ज्ञान में ) तो वह जाता है, सी ऐसा कहना उचिन नहीं है, कारण कि ऐसा मानने में तो उस शब्द और अर्थ में मेद ही सिद्ध होता है, ग्रहण अभी २ कहा ही जा चुका है कि जिनका मिन्न इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होता है वे पृथक ही होते हैं, एक रूप नहीं होते।

भावार्थ — शब्दाहैतवादी शब्द भीर उसके वाच्य अर्थों को परस्पर में अभिन्न मानता है, समस्त पदार्थ शब्दिवशेषण से विशिष्ट ही हुमा करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से उनकी ज्ञान द्वारा प्रतीति होती है। तब प्रश्न होता है कि चालुष प्रत्यक से उस शब्द विशेषण का ग्रहण क्यों नहीं होता ? जब नेत्र से पदार्थ के रूप-नीले पीले मादि वणों-का ग्रहण होता है उस समय उसी पदार्थ से अभिन्न रहने वाले शब्द का ग्रहण भी नेत्र ज्ञान द्वारा होना चाहिये, यदि नहीं होता है तब रूप का ज्ञान भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि विशेषण को जाने बिना विशेष्य का ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि दण्ड विशेषण को जाने विना दण्डेवाला देवदत्त नहीं ज्ञाना जाता है, इस्पादि, मतलब इसका यही है कि विशेषण को यदि हम जानते हैं तब तो उस विशेषण वाले विशेष्य को समक्ष सकते हैं ग्रन्थणा नहीं, प्रतः पदार्थ शब्दविशेषण से विशिष्ट ही होते हैं यह वात सिद्ध नहीं होती।

शब्दाद्वेतवादी — शब्द से मिला हुआ पदार्थ स्मरण में धाता है धतः हम उसे शब्द रूप मानते हैं ? सोषनविज्ञानं कवं तद्विधिष्टतया स्विविष्यमुखोतयेत् ? न हामुहोतिवर्षेषणा विशेष्ये वृद्धिः दण्डावहणं दिण्डवत् । न च ज्ञानान्तरे तस्य प्रतिपासाद्विशेषणस्वयः; तवा सति धनयोगेंदसिद्धिः स्थाविस्कुक्तम् । प्रपिषानानुवक्तार्यस्मरणात्त्रपाविषार्यदर्शनसिद्धिः; दृत्यप्यसारम्; धन्योन्यावयानुवङ्गात्-ववाधि-वार्यदर्शनसिद्धौ ववनपरिकरितार्थस्मरणसिद्धिः, तत्रश्च तदाविषार्थदर्शनसिद्धिरिति ।

का चेयमर्थस्याभिषानानुषक्तता नाम-भर्षज्ञाने तत्प्रतिभासः, श्र्यदेशे तहे दनं वा, तत्काले तत्प्रतिभासो वा? न तावदायो विकल्पः; लोचनाध्यक्षै बाब्दस्याप्रतिभासनात् । नापि हितीयः; शब्दस्य श्रोत्रप्रदेशे निरस्तशब्दसिभिषीनां च रूपादीनां स्वप्रदेशे स्वविज्ञानेनानुभवात् । नापि नृतीयः; पुत्यकालस्याप्यभिषानस्य जोचनज्ञाने प्रतिभासाभावात्, भिषज्ञान वैद्यत्वे च भेदप्रसङ्ग इत्युक्तम् ।

जैन यह कवन बसार है, क्योंकि इस मान्यता में अन्योन्याश्रय दोव आता है, कारण कि शब्दरूप पदार्थ की प्रतीति होने पर वचन सहित पदार्थ है यह स्मरण में आवेगा और उसमें सिद्ध होने पर शब्दरूप पदार्थ का दर्शन होता है यह सिद्ध होगा।

बच्छा — यह बताईये कि पदायं में अभिधानानुषक्तता क्या है ? प्रथंजान में उसका प्रतीत होना ? या प्रयं के स्थान पर ही उसका वेदन (धनुभवन) होना ? या प्रयंज्ञान के समय ही अब्द का प्रतिभास होना ? इस प्रकार के इन तीन विकल्पों में से ध्रध्य विकल्प धांच के हारा होने वाले ज्ञान में शब्द प्रतीत नहीं होता है इसलिये सिद्ध नहीं होता । दूसरा विकल्प शब्द तो कान से सुनाई देता है ग्रीर जिसमें अब्द विलक्ष नहीं है ऐसे रूपायिस्वरूप पदार्थ का अपने प्रदेश में चालुपादि ज्ञान के हारा अनुभव होता है इसलिये संगत नहीं होता है, पदार्थ के साथ शब्द का प्रतिभाद होता है ऐसा तीसरा पक्ष भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि नाम—(शब्द) और अर्थ तुल्यकाल में भने ही हो, किन्तु उस शब्द का नेत्रजज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। ग्रतः शब्द श्रोर रूपायिस्वरूप पदार्थ भिन्न २ हैं और वे भिन्न २ ज्ञानों के हारा जाने जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि सर्वया शब्द सिंहत पदार्थ ही प्रत्यक्षक्षान में भलकते हैं ऐसा स्वीकार किया जावे तो बालक भीर भूकादिव्यक्ति को पदार्थवर्षन कैसे हो सकेगा क्योंकि वे तो बब्द नामादि को जानते नहीं हैं। तथा मन में घोड़े भादि का विचार करते हुए व्यक्ति को गौदर्शन भी कैसे संभव हो सकेगा, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के शोबन्द का उल्लेख तो पाया नहीं जाता, कारण उस समय उसके क्षान में तो वह भलक नहीं रहा है, वह तो घोड़े का विचार कर रहा है, यदि

> "स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णपरिष्रहा। वैक्षरी वाक् प्रयोक्तृषां प्राग्यवृत्तिनिबन्धना ॥ १॥ श्रास्त्रवृत्तिमतिकम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते । प्रविभागाञ्ज्र(गा.तु) पस्यक्ती सबेतः संहतकमा ॥ २॥

कहा जाय कि एक साथ दोनों-म्रश्व विकल्प भीर गोदर्भन हो रहे हैं तो ऐसी मान्यता में दोनों की असिद्धि होने की प्रसक्ति होवेगी, क्योंकि एक ही काल में दो वृत्तियां छद्मस्य के हो नहीं सकती तथा- आपने को ऐसा कहा है कि ज्ञान में वचनरूपता शाश्वती है, यदि इसका उल्लंघन किया जावेगा तो ज्ञानरूप प्रकाश हो नहीं सकेगा इत्यादि, सो ऐसा कथन सत्य कैसे हो सकता है क्योंकि नेत्रजन्य ज्ञाब में तो शब्द का संसर्ग होता ही नहीं है, कर्ण के द्वारा ग्रहण योग्य बचन रूप वैखरी बाक लोचन ज्ञान का स्पर्श करती ही नहीं है, क्योंकि वह उसका विषय नहीं है । अन्तर्जल्पवाली मध्यमा वाक का भी उस नेत्र ज्ञान द्वारा स्पश्चित होना संभव नहीं, उस मध्यमावाक के विना भी शुद्ध रूपादि का ज्ञान होता ही है, सपूर्ण वर्ण पद आदि विभागों से रहित पश्यन्ती बाक तथा अन्तज्योति रूप सुक्ष्मा बाक तो बाणी रूप होती ही नहीं, क्योंकि उन दोनों-पश्यन्ती तथा सुक्ष्मा को आप शब्दाद्व तबादी ने झर्थों एवं आत्मा का साक्षात कराने वाली माना है, यदि उन सक्ष्मा और पश्यन्ती वाक में शब्द नहीं है तो वह बाक नहीं कहलावेगी, नयोंकि बाक तो पद, बाक्य रूप हुआ करती है, इसलिये धाप शब्दाह तवादी के यहां जो बैखरी धावि वाक का लक्षरा कहा गया है वह सब असरय ठहरता है, तालु आदि स्थानों में वायु के फैलने पर वर्ण पद आदि रूप को जिसने ग्रहण किया है ऐसी नैखरी वाक् बोलने वाले के हृदयस्य वायु से अनती है ।। १।। प्राणवाय को छोडकर अन्तर्जरपरूप मध्यमा वाक, और वर्णादि कम से रहित प्रविभाग रूप पश्यन्ती बाक है।।२॥

## स्वरूपज्योतिरेवान्तः सुक्ष्मा वागनपाधिनी । तथा व्याप्तं जगत्सर्वं ततः शब्दात्मकं जगत् ॥ ३ ॥"

] इत्यादि ।

अन्तरंग ज्योतिस्वरूप सूक्ष्मा वाक् है भीर यह शाववती है, उसी सूक्ष्म बाक् से सारा जगत् व्याप्त है, इसलिये विदव शब्दमय कहा गया है।। ३।।

इन उपयुंक्त तीन श्लोकों द्वारा शब्दाई तवादी ने जगत् को शब्दमय सिद्ध करने का प्रयास किया है सो यह प्रयास उसका इसलिये सफल नहीं होता है कि नेत्रज प्रत्यक्ष यह साक्षी नहीं देता है कि पदार्थ शब्द से ध्यदुष्टिद है।

भावार्य— शब्दार्ड तवादी के शब्द-वाग्-के चार भेद किये गये हैं-वैखरी १, मध्यमा २, पश्यन्ती ३, और सूक्ष्मा ४, वैखरी श्रादि चारों ही वाक्के सामान्य सक्षरण उनकी मान्यता के अनुसार इस प्रकार से हैं—

> वैखरी शब्दनिष्पत्ती मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ।।

---कुमाद सं० टी० २। १७

ककारादिवणंक्ण या अन्य ध्वितिरूप जो शब्दमात्र है, वह वैस्तरी वाक् है। कर्ण में प्रविष्ट होकर उरुका विषय हुई वाक् मध्यमा वाक् है, केवल जो अर्थ को प्रकट करती है वह पश्यन्ती वाक् है, तथा शाश्वत रहने वाली अति सुरुम वाक् सुरुमावाक् है, इन चारों वाग् का विस्तृत विवेचन वाक्यपदी नामक शब्दाईत ग्रन्थ में लिखा है। वर्ण, पद, वाक्य आदि जिसमें ध्यवस्थित हैं, उरुवारण करने में जो आती है तथा दुंदुभी, वीएा, वांसुरी आदि वाद्यों की ध्विन रूप जो है ऐसी अपिरिमत भेद रूप वाणी वैस्तरी वाक् है, जो अन्तरंग में संकल्परूप सहती है, तथा कर्ण के द्वारा ग्रहण करने योग्य व्यक्तवर्ण पद जिसमें समाप्त हो गये हैं ऐसी वह वाग् मध्यमावाक् है। यह वैस्तरी और पश्यन्ती के मध्य में रहती है इसलिये यह सार्थक नाम वाली मध्यमावाग् है। जो स्वप्रकाशस्य सर्वित् है कि जिसमें ग्राह्म प्रवार्थ का भेदकम नहीं है वह पश्यन्तीवाक् है। इसमें वाच्य वाचक का विभाग प्रवभासित नहीं होता है, इसके परिष्टिशार्थप्रयवभास, संसुष्टार्थप्रस्थभास, और प्रशान्त-सर्वार्थप्रस्थनभास इत्यादि अनेक भेद हैं। धन्त-ज्योतिस्वरूप सुक्षम वाक् दुलंक्ष्य और काल के भेद के स्पर्ण से रहित होने के कारण कभी नष्ट नहीं होती, जैन मान्यता स्रमुमानात्ते यां तबनुनिद्धस्वप्रतीतिरित्यपि मनोरचमात्रम्; तदिनाभाविनिङ्गामाचात् । तत्सम्भवे वाऽस्यक्षादिवाचितपक्षनिर्वेशानतरं प्रयुक्तत्वेन कालात्यवापदिष्टत्याच । स्रच जगतः शब्दमय-त्वात्तदुवरविनां प्रत्ययानां तःमयत्वात्तदनुविद्धस्वं सिद्धमेवेत्यभिषीवते; तद्यमुपपक्षमेव; तत्तम्यय-त्वस्याध्यक्षादिवावितत्वात्, पदवाक्यादितोऽन्यस्य गिरितच्युरलतादेस्तदाकारपराद्धकृषेत्रोतं सवि-कस्यकाय्यक्षैणात्यन्तं विद्यदत्योपनम्भात् । 'ये यदाकारपराद्धुक्षास्ते परमार्थतोऽन्तन्ययाः यदा

के अनुसार भी शब्द के अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक तथा भाषात्मक और अभाषात्मक आदि अनेक भेद किये गये हैं। अन्तर्जल्प और बहिजंल्प ऐसे भी शब्द के दो भेद हुए हैं। उपर्युक्त शब्दाई तवादी मान्य भेद कितनेक तो इसमें अन्तर्भूत हो सकते हैं। बाकी के भेद मात्र काल्पनिक सिद्ध होते हैं।

द्याद्धित वादी का यह कथन तो सर्वथा झसत्य है कि समस्त विश्व शब्दमय है, इसी शब्दाद्धित का मातंण्डकार अनेक सबल युक्तियों द्वारा निरसन करते हुए कह रहे हैं कि शब्दमय पदार्थ हैं तो नेत्र द्वारा उन पदार्थों को यहण करते समय शब्द प्रतीति में क्यों नहीं झाता है, तथा ऐसी मान्यता में बाल, मूकादि व्यक्ति को किस प्रकार वस्तुबोध हो सकेगा। "शब्दमय जगत् हैं" यदि ऐसी तुम्हारी बात मान भी ली जावे तो इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो चाहिये, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो चाहिये, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो इस बात को सिद्ध करने वाले हैं नहीं, क्योंकि विचारे प्रत्यक्ष की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वह अव्वत्य जगत् की सिद्ध कर सके, यदि उनकी तरफ से ऐसा कहा जावे कि प्रत्यक्ष जगत् को शब्दमय सिद्ध नहीं कर सकता है, तो क्या अनुमान भी नहीं कर सकता है? अनुमान तो इस बात का साधक है सो इस पर मार्तण्डकार ने विश्वद विचार किया है।

तथा-ज्ञानों में जो अनुमान प्रमाण द्वारा शब्दानुविद्धत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया है वह सब केवल मनोरथक्प ही है, क्योंकि प्रविनाभावी हेतु के बिना धनुमान धपने साध्यका साधक नहीं होता है, यदि कोई हेतु संभव भी हो तो वह हेतु कालात्ययापदिष्ट दोष से दूषित ही रहेगा, क्योंकि जिसका पक्ष प्रत्यक्ष धादि प्रमाणों से बाधित होता है उसमें प्रयुक्त हुद्या हेतु कालात्ययापदिष्ट दोषवाला कहा जाता है, जब नेनादि से होने वाले रूपादिज्ञान शब्दानुविद्ध नहीं हैं, फिर भी यदि सभी ज्ञानों को शब्दानुविद्ध ही सिद्ध किया ज'ता है तो वह प्रत्यक्षवाधित होगा ही ।

शब्दाई तबादी — समस्त विश्व शब्दमय ही है, प्रतः उस विश्व के भीतर रहने वाले ज्ञान भी शब्द स्वरूप ही होंगे, इस प्रकार से ज्ञानों में शब्दानुविद्धता सिद्ध हो जावेगी। षक्षाकारविकलाः स्वासकोशकुञ्जलादयस्तरचतो न तन्मयाः, परमार्थतस्तदाकारपराङ्गमुखाञ्च पद-बाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरितरुपुरलतादयः पदार्थाः' इस्यनुमानतोस्य तर्द्व दुर्यसिद्धे च्रा ।

किन, सन्दर्गारसामस्यत्वाज्ञगतः सन्दमस्यस्य साध्यते, सन्दानुत्यते वा ? न तावदाद्यः पक्षः; परिस्तामस्यैद्यत्रासम्भवात् । सन्दर्शसम्ब हि बह्य नीलादिरूपतां प्रतिपद्यनानं स्वाभाविकं सन्दरूपं परिस्वज्य प्रतिपद्यते, सपरिस्वज्य वा ? प्रथमपक्षे-प्रस्वाज्ञादिनिषनत्वविरोधः पौरस्त्यस्यभाव-विनाखात् । द्वितीय पक्षे तु-नीलादिर्ववेदनकाले बिषरस्यापि सन्दर्शकेदनप्रसङ्को नीलादिवत्त्त्वव्य-तिरेकात् । यस्बनु यदव्यतिरिक्तं तत्तिस्मस्वेदमानं संवेदते यथा नीलादिसंवेदनावस्यायां तस्यैव नीलादेरास्मा, नीलाद्यव्यतिरिक्तंत्र सन्दर्शते । सन्दर्शस्वेदने वा नीलादेरप्यसवेदनप्रसङ्कः तादा-

जैन - यह कथन तो भापका तब सिद्ध माना जावे कि जब विश्व में शब्द-मयता सिद्ध हो, विश्व में शब्दमयता तो प्रत्यक्ष से ही बाधित होती है. क्योंकि पद. बाक्य भादि से भिन्न ही गिरि, वृक्ष, पुर भादि जो पदार्थ हैं, वे शब्दाकार रहित हए ही सविकल्पप्रत्यक्ष द्वारा घन्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रतीति में भाते हैं, देखी-जो जिस आकार से पराङमुख-पथक-रूप में प्रतीत होते हैं वे यथार्थ में उनसे भिन्न ही होते हैं। जैसे जलाकार से रहित स्थास, कोश, कुश्लादि ग्रादि पदार्थ, ये जलाकार से रहित होते हैं इसलिये जल से भिन्न होते हैं। तन्मय नहीं होते, इसी तरह गिरि आदि पदार्थ भी पद बाक्य ग्रादि के ग्राकार से पराङ्मूख हैं. अतः वे भी उनसे भिन्न हैं,--तन्मय नहीं हैं। ऐसे इस अनुमान के द्वारा पदार्थ शब्दानुविद्ध नहीं हैं-शब्दमय नहीं हैं-ये सिद्ध हो जाता है।। तथा आप जो जगत् में शब्दमयता सिद्ध करते हो सो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जगत शब्दका परिशाम है इसलिये उसमें शब्दमयता है ? या बह शब्द से उत्पन्न होता है इसलिये उसमें शब्दमयता है ? प्रथम पक्ष इसलिये मनो-रंजक नहीं हो सकता-प्रथति वह इसलिये ठीक-न्याय संगत-नहीं माना जा सकता है कि शब्दब्रह्म में परिणाम होने की संगति साबित नहीं होती. शर्यात सर्वथा नित्य उस शब्दबहा में परिणाम-परिएामन-होना ही असंभव है। यदि आपके कहे अनुसार हम शब्दबद्धा में इस प्रकार का परिणाम होना मान भी लें तो वहां यह जिज्ञासा जगती है कि वह शब्दब्रह्म जब जल नील भादि पदार्थरूप परिणमित होता है, उस समय वह अपने स्वाभाविक शब्दरूप का परित्याग कर उस रूप परिणमित होता है ? या विना छोडे ही वह उस रूप परिएामित होता है ? यदि वह अपने पूर्वस्वरूप को छोड़कर जलादिरूप परिणमित होता है तो उसमें धनादिनिधनता का अभाव प्रसक्त होता है,

स्माविश्वेषात्, अन्यवा विवद्धवर्माध्यासात्तस्य ततो भेवप्रसङ्गः । न ह्यं कस्यैकदा एकप्रतिपत्त्रपेक्षया ग्रह्णमग्रह्णं च युक्तम् । विवद्धवर्माध्यासेप्यत्र भेदासंभवे हिमवहिन्ध्यादिभेदानामप्यभेदानुबङ्गः । किंच, प्रसौ शब्दास्मा परिणामं गच्छन्प्रतिपदार्थमेदं प्रतिपद्यंत, न वा ? तत्राद्यविकस्य-खब्दबहाणो-अनेकस्वप्रसङ्गः, विभिन्नानेकार्थस्यभावास्मकस्वात्तस्यक्यवत् । द्वितीयविकस्ये तु-सर्वेषां नीलादीनां

क्योंकि इस स्थिति में उसके पूर्व स्वभाव का ग्रभाव आता है। यदि इस दोष से बचने के लिये द्वितीय पक्ष का आश्रय लिया जाय तो नीलादिक पदार्थ के संवेदन कालमें विधर पुरुष को भी उस नीलपदार्थगत शब्द का श्रवण होना चाहिये. क्योंकि वह नील पदार्थ शब्दमय है। यह नियम है कि जो जिससे अभिन्न होता है वह उसके संवेदन होते ही संविदित हो जाता है, जैसे कि वस्तूगत नीले रंग को जानते समय तदभिन्न नील पदार्थ भी जान लिया जाता है. नीलादिपदार्थ से आपके सिद्धान्तानुसार शब्द अभिन्न ही है. अतः विधर परुष को नील पदार्थ जानते समय शब्द संवेदन अवस्य होना चाहिये। यदि शब्द का संवेदन नीलादिपदार्थं के संवेदन काल में विधर को नहीं होता है तो नीलादि वर्ण का भी उसे संवेदन नहीं होना चाहिये। क्योंकि नील वस्त के साथ नीलवर्ण के समान शब्द का भी तादातम्य है, ग्रन्यथा विरुद्ध दो धर्मों से यक्त होने से उस शब्दब्रह्म को उस नीलपदार्थ से भिन्न मानना पडेगा. काररा-नीलादिपदार्थ के संवेदन कालमें उसका तो संवेदन होता है और शब्द का नहीं, इस तरह एक ही वस्तु का एक ही काल में एक ही प्रतिपत्ता की अपेक्षा ग्रहण और अग्रहण मानना उसमें विरुद्ध धर्मों को ग्रध्यासता का साधक होता है. ग्रत: नीलादि पदार्थ शब्दमय हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता है, विरुद्ध दो धर्मों से युक्त हुए भी नील पदार्थ और "नील" इस प्रकार के तद्वाचक दो अक्षरवाले नीलशब्द में भेद नहीं माना जावे तो फिर हिमानल और विध्याचल ग्रादि भिन्न पदार्थों में भी अभेद मानने का प्रसङ्घ प्राप्त होगा ।

किंच —हम मापसे यह और पूछते हैं कि शब्दब्रह्म उत्पत्ति और विनाशरूप परिणमन करता हुमा क्या प्रत्येक पदार्थंक्प भेद को प्राप्त करता है या कि नहीं करता है? यदि वह शब्दब्रह्मा जितने भी पदार्थं हैं उतने रूप वह होता है तो सब्द ब्रह्मों भेनेकता का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि इस स्थिति में वह नील पीत आदि भिन्न २ भनेक स्वभावरूप परिण्मित हुमा माना जायगा, जैसे कि विभिन्न भ्रमों के स्वरूप भनेक माने जाते हैं। यदि द्वितीय पक्ष की भ्रपेक्षा लेकर ऐसा कहा जावे कि

देशकालस्वभावव्यापारावस्यादिभेदामावः प्रतिभाक्षभेदामावश्चानुषण्येत-एकस्वभावाण्यक्रदबङ्गाणो-ऽभिद्यस्वात्तस्वरूपवत् । तत्रवान्दपरिणामरूपस्वाञ्चगतः शब्दमथस्यम् ।

नापि सन्दादुरुएतेः, तस्य नित्यत्वेनानिकारित्वात्, क्रमेण कार्योत्पादविरोधात् सकलकार्याणां ग्रुगपदेवोत्पत्तिः स्यात् । कारण्यंकस्याद्धि कार्याणि विलम्बन्ते नान्यद्या । तच्चेदविकलकिमपरं तैरपेक्ष्यं येन ग्रुगपन्न भवेषुः ? क्रिंच, स्रपरापरकार्यसामोऽतोऽर्थान्तरम्, सनर्यान्तरं कोत्यस्य ते ? तत्रा-

"एक ब्रह्म जब अनेक पदार्थक्प परिणमित होता है तब बह प्रत्येक पदार्थके रूपसे भेदपने को प्राप्त नहीं होता है," सो ऐसा मानना भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि नील, पीत, जड़, चेतन भ्रादि जितने भी पदार्थ हैं, इस मान्यता के भ्रनुसार उनमें सबमें अभेद श्रा जाने के कारण देशभेद, कालभेद, स्वभावभेद, क्रियाभेद भ्रीर भ्रवस्था भेद वही रहेंगे।

मावार्थ - सारा विश्व शब्दब्रह्म से निर्मित है, शब्दब्रह्म ही पदार्थ रूप परि-णमन कर जाता है ऐसा माना जाय तो प्रश्न होता है कि एक अखंड शब्द ब्रह्म घट. पट. देवदत्त ग्रादिरूप परिणमन करता है सो प्रत्येक पदार्थ रूप भिन्न भिन्न होता है या नहीं ? होता है तो एक शब्द ब्रह्म कहां रहा ? वह तो अनेक हो गया ? यदि नाना पदार्थ रूप नहीं होता तो यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेबाला देशादिभेद समाप्त होगा । किन्त देश भेद मादिसे वस्तुओंमें विभिन्नता उपलब्ध हो रही है-यह वस्त्र कौशांबीका है और यह उज्जैनका इत्यादि देशनिमित्तक वस्तु भेद, यह बालक दो वर्षीय है और यह दस वर्षीय इत्यादि काल निमित्तक वस्तु भेद, यह शीतल जल है और यह उष्ण श्रानि है इत्यादि स्वभावनिमित्तक बस्तुभेद, देवदत्त ग्राम जाता है, गोपाल गाय को दहता है इत्यादि किया निमित्तक भेद तथा यह वस्त्र जीर्ण हुआ और यह नया है इत्यादि अवस्था निमित्तक वस्तू भेद साक्षात दिखायी दे रहा है अतः भव्द ब्रह्म विश्व-रूप परिणमता हुआ भी प्रत्येक पदार्थ रूप नहीं होता है ऐसा कहना असत्य ठहरता है। तथा प्रतिभासों में भिन्नता का सभाव भी प्रसक्त होता है, जैसा कि शब्दब्रह्म का स्वरूप शब्दब्रह्म से अभिन्न होने के कारण उसमें भेद का अभाव माना गया है, उसी प्रकार शब्दब्रह्म से अभिन्न हुए नीलादिपदार्थी में भिन्नता-सनेकता-कथमपि नहीं मा सकती, भतः ऐसा मानना कि शब्दब्रह्म का परिणाम होनेसे जगत शब्दमय है सर्वेषा असत्य-न्यायसंगत नहीं है । द्वितीय पक्ष जो ऐसा कहा गया है कि जगत की उत्पत्ति शब्दब्रह्म से होती है, अतः वह शब्दमय है-सो ऐसा कहना भी न्याय की

र्थान्तरस्योत्पत्तौ-कर्ष 'शब्दब्रह्मविवर्तमर्थक्येण इति घटते । म ह्यवन्तिरस्योत्पादे झन्यस्य तत्स्वभाव-मनात्रयतः ताह्रप्येण विवर्तो युक्तः । तदनवन्तिरस्य तूत्पत्तौ-तस्यानाविनिधनस्वविरोधः ।

ननु परमार्थेतोऽनादिनिवनेऽभिन्नत्वभावेपि शब्दब्रह्माग् श्रविद्यातिमिरोपहतो जनः प्रादुर्भाव-विनाशवत् कार्यभेदेन विचित्रमिव मन्यते । तदुक्तम्-

कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। क्योंकि शब्दब्रह्म नित्य है, जो सबंधा नित्य होता है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता।

तथा इस प्रकार की मान्यता में ऐसी भी जिज्ञासा हो सकती है कि नित्य-वस्तु के द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है वह कम २ से उत्पन्न नहीं होगा, प्रत्युत उसके द्वारा तो समस्त ही कार्य एक साथ ही उत्पन्न हो जावेंगे, क्योंकि समर्थ कारण के न होने से ही कार्यों की उत्पत्ति में विलंब हुआ करता है, उसके सद्भाव में नहीं, जब समर्थ कारण स्वरूप शब्दब्रह्म मौजूद है तो फिर कार्यों को अपनी उत्पत्ति में अन्य की अपेक्षा क्यों करनी पड़ेगी कि जिससे वे सब के सब एक साथ उत्पन्न न होंगे, अर्थात् अपना समर्थ-अविकल कारण मिलने पर एक साथ समस्त कार्य उत्पन्न हो ही जाते हैं।

किया—जगत् में जो पृथक् २ घट पट म्रादि कार्योका समूह दिखाई देता है वह शब्दब्रह्म से भिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? या भ्रभिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? या भ्रभिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? यदि घट पटादि पदार्थ उससे भिन्न रूप में होकर उत्पन्न होते हैं तो फिर जो ऐसा कहा गया है कि—"शब्दब्रह्मविवर्तमर्थरूपण" शब्दब्रह्म की ही यह भ्रथं क्प पर्याय है—यह कैसे घटित होगा, भ्रयांत नहीं होगा। शब्दब्रह्म से बा घट पटादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वे जब उसके स्वभाव का माश्रय नहीं लेते हैं तो उनको उत्पन्न साव्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा कही कि घट पटादि जो पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, तो इस सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता। यदि ऐसा कही कि घट पटादि जो पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार के कथन में सबसे बड़ी ग्रापित का भ्रापको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म में भ्रमादि निभनता समान्न हो जावेगी, भ्रीर वह इस प्रकार से—िक जो पदार्थ उससे उत्पन्न हुए हैं वे तो उत्पाद विनाश स्वमाव को होते हैं उनसे शब्दब्रह्म अभिन्य है, भ्रतः उत्पाद बिनाश धर्मवाले पदार्थों से उसकी एकतानता हो जाने के कारए। उसकी अनादि निधनता सुरक्षित नहीं रह सकती, वह समान्न हो जाती है।

"यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः। संकीर्गोमिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते।।

[बृहदा० भा० वा० ३।५।४३]

तथेदममलं ब्रह्मनिर्विकारमिवद्यया । कलुषरविमवापन्नं भेदरूपं प्रपश्यति'' ।।

[बृहदा॰ मा॰ वा॰ ३।४।४४] इति ।

तदप्यसाम्प्रतम्; प्रत्रार्थे प्रमाणाभावात् । न खलु यथोपर्वाणतस्यक्यं सन्दत्रह्मः प्रत्यक्षतः प्रतीयते, सर्वेदा प्रतिनिवतार्वस्वरूपशहकत्वेनैवास्य प्रतीतेः। यण्च-प्रमुद्धविनश्रं यसफलवर्मानुगृहीतान्तःकरणा

श्रव्यक्षितवादी—यथायंत: शब्दब्रह्म तो अनादि निधन ही है, उसके स्वभावमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है फिर भी अविद्यारूपी श्रंधकार से युक्त प्राणी उस शब्द रूप ब्रह्म को उत्पत्ति और विनाश की तरह कार्यों के भेद से नानारूप वाला भानता है, कहा भी है—"यथा विशुद्धम्प्याकाशं इत्यादि" जैसे विशुद्ध आकाश को आंख का रोगी अनेक वर्णवाली रेखाओं से धूसर देखता है ॥ १॥ उसी प्रकार निर्मल, निर्विकार शब्दब्रह्म को अविद्या के कारण जन अनेक भेदरूप देखता है, ऐसा बृहदारप्यक्रभाष्य में कहा है।

जैन — यह कथन अगुक्त है, क्योंकि ऐसे कथन में प्रमाण का भ्रभाव है, जैसा भ्रापके सिद्धान्तमें वींणत ब्रह्म का स्वरूप है वह किसी भी प्रमाण से प्रतीत नहीं होता है, इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की जो प्रवृत्ति होती है वह तो समक्ष उप-स्थित हुए अपने नियस विषय में हो होती है, शब्दब्रह्म ऐसा है नहीं, फिर उसमें उसकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, यदि ऐसा कहा जावे कि भले ही हम अल्पन्नजनों के प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति शब्दब्रह्म के साक्षात्कार करने में न हो तो कोई बात नहीं, पर जिनका अन्तःकरण अभ्युद्ध एवं निःश्रेयस फल वाले धर्म से अनुप्रहीत है ऐसे वे योगी-अन तो उसे साक्षात् देखते हैं, सो ऐसा कथन भी सदीय है—कहना मात्र ही है—कारण कि शब्दब्रह्म के सिवाय भीर कोई उससे भिन्न योगिजन वास्तिककरूप में हैं ही नहीं; कि जिससे वे उसे साक्षात् देखते हैं ऐसा भ्रापका मन्तव्य मान्य हो सकै। तथा वे योगी उसे देखें भी तब जब कि उनके ज्ञान में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार हो का व्यापार हो कार्य में से कार्य में से शब्दब्रह्म का व्यापार हो सके। तथा वे देखें भी तब जब कि उनके ज्ञान में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार हो कि

कोषिन एव तत्पश्यन्तीत्युक्तम्; तदप्यक्तिमात्रम्; न हि तद्य्यतिरेकेणाग्ये योगिनो बस्तुभूताः सन्ति येन 'ते पश्यन्ति' इस्युज्येत । यदि च तज्ज्ञाने तस्य व्यापारः स्यालदा 'योगिनस्तस्य रूपं पश्यन्ति' इति स्यात् । यावतोक्तश्रकारेण कार्ये व्यापार एवास्य न संगच्छते । श्रविद्यायाश्च तद्वव्यतिरेकेणासभवात्कयं भेवप्रतिभासहेतुत्वम् ? श्राकाक्षे च वितवप्रतिभासहेतुभूतं वास्तवभेवास्ति विभिरम् इति न दृष्टान्तदा- दृष्टिन्तकयोः (साम्यम्) ।

नाप्यनुमानतस्तरप्रतिपत्तिः; अनुमानं हि कार्यैलिङ्गः वा भवेत्, स्वभावादिलिङ्गः वा ? अनुप-लब्बेविचसाधिकत्वेनानम्युपगमात् । तत्र न तावत्कार्येलिङ्गम्; नित्यैकस्वभावात्ततः कार्योत्पत्तिप्रति-

श्रीवद्या के कारण जन उस शब्दबहा को भेद रूपवाला देखता है—सी शब्दबहा के सिवाय श्रीवद्या का श्रदितत्व ही सिद्ध नहीं होता, तो फिर वह भेद प्रतीति का कारण कैसे बन सकती है, आकाश दृष्टान्त भी यहां जचता नहीं, क्योंकि श्राकाश में श्रसत् प्रतिभास का कारण जो तिमिर है वह तो वास्तविक वस्तु है, श्रतः दृष्टान्त श्रीर दार्षोन्त में─तिमिर श्रीर अविद्या में─समानता नहीं है।

अनुमान के द्वारा भी शब्दबह्य की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि जिस अनुमान से ध्राप शब्दबह्य की सिद्धि करना चाहते हो वह कार्यलिज्ज वाला धनुमान है ? या स्वभाव ध्रादि लिज्ज्वाला धनुमान है, ध्रयांत् जिस अनुमान से ध्राप शब्दबह्य की सिद्धि करोगे उसमें हेतु कार्यंक्ष होगा ? या स्वभावादिक्ष्य होगा ? अनुपलिब्षक्ष्य हेतु तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रापके यहां उसे विधि साधक माना नहीं गया है, ध्रव यहां यदि ऐशा कहा जावे कि कार्य हेतुवाला अनुमान शब्दब्रह्य का साधक हो जावेगा-दो वह यहां बनता नहीं है, नवींकि नित्य एक स्वभाव वाले उस खब्दब्रह्य से घट-पटादि कार्यों की उत्पत्ति होनेका प्रतिषेध हो कर दिया है, ध्रतः जब उसका कोई कार्य हो नहीं है तो हेतुकोटि में उसे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेतुकोटि में उसे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेतुकोटि में रखे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेतुकोटि में उसे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेतुकोटि में उसे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता ता उसे हत्कोटि स्वाप्त जावे कार्यलिज्ज उस अनुमान से शब्दबह्य की सिद्धि करते, मत-जब इसका यह है कि नित्य शब्दब्रह्य के द्वारा कम से या एक साथ कक्ष से—दोनों फाकार से ध्रयांक्या-कार्यकी निष्यत्ति हो नहीं सकती है, स्वभाव हेतुवाला अनुमान में शब्दब्रह्य की सिद्धि नहीं करता है, क्योंकि प्रभी तो धर्मी रूप शब्दब्रह्य ही धरीख है, धर्मी के बसिद्ध होनेपर उसका स्वभावभूत धर्म स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो सकता।

#### प्रमेयकमलमार्त्तण्डे

वेवात्, कमयीगपद्याभ्यां तस्यार्षाक्रयारोवात् । नापि स्वभावितङ्गम् ; शब्दब्रह्माक्यवर्षित्यः एवासिद्धेः। न ह्यासिद्धे वर्षिमिण् तरस्वनावभूतो वर्षः स्वातन्त्र्येणः सिद्धपेत् ।

यथ्योच्यते-थे यदाकारानुस्यूतास्ते तन्मया यथा घटशरावीदश्वनादयो मृद्विकारा मृदाकारानुगता मृन्मयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानुस्यूताश्य सय भावाइति'; तदप्युक्तिमात्रम्; सव्दाकारान्वितत्वस्या-सिद्धेः । प्रत्यक्षैण् हि नीलाधिकं प्रतिपद्यमानोऽन्नाविष्टाभिलापमेव प्रतिपत्ता प्रतिपद्यते । कस्पितस्वान

तथा-प्रापका जो ऐसा प्रानुमानिक कथन है कि-'ये यदाकारानुस्यतास्ते तन्मया यथा घटशराबोदञ्चनादयो मृद्धिकारा मृदाकारानुगता मृत्मयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानुस्यूताश्च सर्वे भावा इति" जो जिस आकार से प्रनुस्यूत रहते हैं वे तन्मय होते हैं-उसी स्वरूप होते हैं-जैसे मिट्टी के विकाररूप घट, सकोरा, उदंचन आदि मिटी के आकार के अनुगत होते हैं अतः वे तत्मय-मिटी रूप ही होते हैं। वैसे ही शब्दाकार से अनुगत सभी पदार्थ हैं अतः वे शब्दमय हैं। सो ऐसा यह आनुमानिक कथन भी सदोष है, नयोंकि यहां "शब्दाकारान्वित" हेतु श्रसिद्ध है-ग्रर्थात् पदार्थ शब्दाकार से अन्वित हैं ऐसा कथन सिद्ध नहीं होता है, नीलादिक पदार्थ को जानने की इच्छा बाला व्यक्ति जब प्रत्यक्ष के द्वारा उन्हें जानता है तो वे शब्द रहित ही उसके द्वारा जाने जाते हैं-शब्द सहित नहीं । तथा पदार्थों में शब्दान्वितपना पदार्थों में है यह मान्यता केवल स्वकपोलकल्पित होने से भी श्रसिद्ध है, यह कल्पित इसलिये है कि पदार्थों का स्वरूप शब्दों से भ्रन्वित नहीं है, परन्तू फिर भी तुमने वे शब्दों से श्रन्वित हैं इस रूपसे उन्हें कल्पित किया है, इसलिये कल्पित इस शब्दान्वितत्वरूप हेत के द्वारा शब्दब्रह्म कैसे सिद्ध हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता, तथा-घटादिरूप जो ह्ष्टान्त दिया है वह भी साध्य और साधन से विकल है, क्योंकि उनमें सर्वथा एक-मयत्व और एकान्वितत्व की श्रसिद्धि है, जितने भी पदार्थ हैं वे सब समान श्रीर श्रसमान दोनों ही रूप से परिणत होनेके कारण परमार्थत: एक रूपता से अन्वित नहीं हैं। तथा पदार्थ यदि शब्दमय हो होते तो घट इसप्रकार का शब्द सुनते ही उस व्यक्ति को संकेत के बिना ही घट का ग्रहरा हो जाना चाहिये था और उसमें उसे संदेह भी नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि शब्द के सुनने मात्र से ही नीलादि पदार्थ उसे प्रतीत ही हो जायेंगे, यदि वे उसके उच्चारण करने पर प्रतीत नहीं होते तो फिर दोनों में शब्द और प्रथं में तादात्म्य कहां रहा, तथा-एक बात यह भी होगी-कि शब्दमय पदार्थ मानने पर अग्वि शब्द सुनते ही कानों को जल जानेका और पाषाण शब्द सनते ही

ण्यस्थार्शसिद्धः । शब्दान्ध्वतस्थावारायांसस्येषि हि ते तदन्तितस्य स्थ्या कल्यन्ते । तथाभूताच्य हेतोः कवं पारमाण्यिकं सञ्दाह्य सिद्धपंत् ? साध्यसाध्यविकत्तस्र दृष्टास्तो चटावीनामपि सर्वयेकम-यस्वस्येकान्वितत्त्वस्य चासिद्धेः । न सत् भावानां परमार्थेनैकस्थानुगयोस्ति, सर्वार्धानां समानाऽसमान-परिणामात्मकत्वात् किंत्र, शब्दात्मकत्वेऽर्धानाम् शब्दप्रतीती सङ्केताग्राहिणोध्यर्थे सन्देहो न स्थात्त-द्वतस्यापि प्रतीतत्वात्, अन्यया तादात्म्यविरोधः । अग्निपावाणादिशव्यव्यवणाच्य श्रीत्रस्य दाहाभि-षातादिप्रसङ्काः । तथानुमानतीपि तत्प्रतीतिः ।

कानों में चोट लगजाने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, क्योंकि उन गब्दों से पदार्थ धरिष्ठ है, यदि ऐसा नहीं होता तो मानना चाहिये कि गब्द धौर अर्थ का तादात्म्य नहीं है, इसलिये प्रमुमान से भी शब्दबृह्म की सिद्धि नहीं होती धौर न उसकी प्रतीति ही होती है।

भावार्थ - शब्दाद्वैतवादी का यह हठाग्रह है कि समस्त पदार्थ शब्दमय ही हैं. जैसे कि मिट्टी से बने हए घटादि पदार्थ मिट्टीमय ही होते हैं, परन्तू ऐसा यह कथन इनका न्याय संगत सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जब विश्व के पदार्थ शब्द-मय प्रतीत नहीं होते तो फिर उन्हें शब्दमय अनुमान के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करना केवल यह दूस्साहस जैसा ही है, यदि शब्दमय पदार्थ होते तो जिस व्यक्ति को 'घट शब्द का वाच्य कंब्रीवादिमान पदार्थ होता है" ऐसा संकेत नहीं माल्म है उसे भी घट शब्द के सुनते ही उसका बोध होजाना चाहिये, परन्तु संकेत ग्रहण किये बिना शब्द अवण मात्र से तद्वाच्यार्थ की प्रतीति नहीं होती, अब किसी धन्य देशका व्यक्ति किसी दूसरे देश में पहुँचता है तो उसको उस देश के नामों के साथ उस पदार्थ का संकेत नहीं होने से उस उस शब्द के सुनने पर भी उन उन शब्दों के वाच्यार्थ का बोध नहीं होता है, जैसे उत्तरीय पुरुष जब दक्षिण देश में पहुंचता है तो उसे यह पता नहीं चलता है कि "हालु मोसरू, मिजने" ये शब्द किन २ वाच्यार्थ के कथक हैं, तथा यदि ऐसा ही माना जावे कि शब्दमय ही पदार्थ है तो मुखसे जब "ग्रन्नि" इस प्रकार का शब्द निकलता है तो उसके निकलने से मुख और सुनने वाले के कानों को दग्ब हो जाने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है। भौर क्षुरा शब्द उच्चरित होने पर मुख के कट जाने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है। इसी तरह मोदक शब्द के सुनने वाले के उदर की पूर्ति हो जानेका प्रसङ्घ प्राप्त होता है। किन्तु ये सब कार्य उन २ शब्दों के उच्चरित होने पर

बाप्यागमात्, ''सर्वं सल्यदं ब्रह्म'' [मैन्यु०] इत्याधागमस्य ब्रह्मखोऽर्घान्तरभावे-ई तप्रसङ्गात्, स्रन्धान्तरभावे तु-उद्धरागमस्याप्यसिद्धित्रसङ्गः । तदेवं सन्दब्रह्मखोऽसिद्धेनं सन्दानुविद्धस्यं सविकत्यकस्यस्य किन्तु समारोपविरोषिष्यस्यामिति प्रतियक्तव्यम् ।

होते हुए जगंत में देखे नहीं जाते अतः इससे यही निश्चय होता है कि शब्दमय संसार नहीं है, संसार तो भिन्न भिन्न चेतन अचेतन स्वभाव वाला है।

आगम के द्वारा भी सन्दत्रहा की सिद्धि नहीं हो सकती है, "सर्व खत्विदं ब्रह्म" इत्यादि जो भ्रागम वाक्य हैं वे यदि उस शब्दत्रहा से भ्रयन्तिरभूत हैं तो द्वेतकी प्रसक्ति भ्राती है भीर यदि वे शब्दत्रहा से भ्रान्य रभूत हैं—भ्राभन्न हैं तो इस पक्षमें शब्दत्रहा की तरह उन भ्रागम वाक्यों की भी सिद्धि नहीं होती है। मतः शब्दत्रहा की सिद्धि के भ्रभाव में जानमें शब्दानुविद्धत्व होना यही उसमें सविकल्पकता है यह कथन सर्वण गलत ठहरता है। ज्ञानमें यही सविकल्पकता है कि समारोप से रहित होकर उसके द्वारा वस्तु का प्रदृण होना इस प्रकार सविकल्प प्रमाण की सिद्धि में प्रसंगवश म्राये हुए शब्दाद्वैत का निरसन टीकाकार ने किया है।

# शब्दाहरत का निरसन समाप्त #

# शब्दाद्वैत के निरसन का सारांश

शब्दाद्वेत को स्वीकार करने वाले आहै तवादियों में अर्गु हरिजी हैं। इनका ऐसा कहना है कि ज्ञान को जैन आदिकों ने जो सविकल्प माना है उसका अर्थ यही निकलता है कि ज्ञान शब्द से अनुविद्ध होकर ही अपने प्राह्मपदार्थ का निश्चय कराता है, तात्पर्य कहने का यही है कि जितने भी ज्ञान हैं वे सब शब्द के बिना नहीं होते, शब्दानुविद्ध होकर ही होते हैं। पदार्थ भी शब्दब्र की ही पर्याय हैं। शब्द-वाग्-के चार भेद इनके यहां माने गये हैं। जो इस इकार से हैं—(१) वैखरी वाक्, (२) मध्यमा वाक्, (३) पदयन्ती वाक् और (४) सुक्षमा वाक्। कहा भी है—

वैखरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतिलार्था च पश्यन्ती सुक्ष्मा वायनपायिनी ॥१॥ वक्ता के कण्ठ, तालु घादि स्वानों में प्राण्वायु की सहायता से जो ककारादि वर्ण या स्वर उत्पन्न होते हैं—व्यक्त होते हैं वह वैक्षरीवाक् है, धन्तरङ्ग में जो जल्य-रूपवाक् है वह मध्यमावाक् है। यह वैक्षरी धौर परयन्ती के बीच में होती है, अदः उसे मध्यमा कहा गया है, जिसमें ग्राह्म भेद का कम नहीं होता अर्थात् कका-रादि के कम से जो रहित होती है—केवल ज्ञानरूप जो है—ग्राह्मग्राह्मक, वाच्य वाचक का विभाग जिसमें प्रतीत नहीं होता वह परयन्ती वाक् है, सूदमावाक् ज्योतिः स्वरूप है, इसमें घत्यन्त दुलंक्य कालादि का भेद नहीं होता, इसी सूदमावाक् से साम्विद्ध विद्यापत है, यदि ज्ञान में वाक्ष्यपता की अनुविद्धता न हो तो वह प्रपना प्रकाश ही नहीं कर सकता, शब्द बहुत तो अनादिनिचन है और प्रकारादि सब उसके विवर्त हैं, विश्व के समस्त पदार्थ उसी शब्द बहुत की पर्योगें हैं।

इस प्रकार का मन्तव्य शब्दाहैतवादी का है, इस पर युक्तिपूर्वक गहरा विचार करते हुए मार्तण्डकार श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने कहा है कि शब्दानुविद्ध होकर ही यदि ज्ञान हो तो नेत्रादि के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें शब्दानुविद्धता होनी चाहिये, क्यों नहीं होती? कर्णबन्यज्ञान को छोड़कर शब्दानुविद्धता ग्रीर किसी ज्ञान में नहीं

पाई जाती है, ऐसा ही प्रतीति में भ्राता है।

हम प्रापसे यह पूछते हैं कि ज्ञानकी यह शब्दानुविद्धता किस प्रमाण से जानी जाती है ? क्या प्रत्यक्ष से या अनुमान से ? यदि प्रत्यक्ष से जानी जाती है ऐसा आप कहो तो वह कौनसा प्रत्यक्ष है. इन्द्रिय प्रत्यक्ष है या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, इन्द्रिय प्रत्यक्ष की तो यह ज्ञानगत शब्दानुविद्धता विषय होती नहीं है, क्योंकि नेत्र से जो नीलादि-पदार्थ का प्रतिभास होता है वह शब्दानुविद्ध नहीं होता, वह तो शब्द रहित ही होता है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का विषय शब्द है नहीं अतः इससे भी वह वहां सिद्ध नहीं होती है, अतः जब ज्ञान में शब्दानुविद्धता सिद्ध नहीं होती, इसकी है होती है, अतः जब ज्ञान में शब्दानुविद्धता सिद्ध नहीं होती, इसकी सिद्ध तो तब हो हो सकती है कि जब पदार्थ का देश और शब्द का देश एक हो, किन्तु ऐसा अभिक्षपत्र है नहीं, यदि ऐसा होता तो अग्नि आदि शब्द का उच्चारिस तहीं होती की उच्चारणकर्ता का मुख और श्रवणकर्त्ता के कान जलने लग जाते, क्योंकि वह अग्निश्चव्द अग्निपदार्थ क्या जो अपना वाच्य है उसके साथ ही प्रविनाभावी है, वह उस सिहत ही है, ऐसा प्रापका सिद्धान्त है, जब कि पदार्थ बीर शब्द मिन-भिन्न इन्द्रियों के द्वारा विषयभूत किये जाते हैं, तब शब्द और प्रथं का तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध ही नहीं होता है, इसी तरह जगत् शब्द स्वम मी प्रत्यक्ष से बाधित होता है, होता है, इसी तरह जगत् शब्द स्वम मी प्रत्यक्ष से बाधित होता है,

यदि शब्दबह्य का परिणाम जगत् माना जावेगा तब तो ऐसी माझंका होना स्वा-भाविक हो जाता है, कि शब्दब्रह्य जब जगतरूप परिणमित होता है तब वह अपने स्वरूप को छोड़कर जगतरूप में परिणमित होता है या नहीं छोड़कर परिणमित होता है? यदि अपने स्वरूप को छोड़कर वह जगत् रूपसे परिणमित होता है तो सोचो फिर उसमें अनादि निधनता कहां रही, यदि स्वरूपको नहीं छोड़कर वह जगतरूपमें परिणमित होता है तो पदार्थ शब्दब्रह्माय होनेसे बहिरे को भी शब्दश्रवण—शब्द का सुनना होना चाहिये, क्योंकि वह शब्द से तन्मय हुए पदार्थ को देखता जानता तो है हो।

इसी तरह जगत को जब शब्दबह्य का विवर्त माना जाता है—तब वह जगत रूप विवर्त-पर्याय यदि उससे भिन्न हुई मानी जावेगी तो हॅतापित्त झानेसे अहँत की समाप्ति हो जावेगी, यदि इस झापित से बचनेके लिये शब्दाई तवादी ऐसा कहें कि है तो वास्तव में झहँत ही; परन्तु जो शब्दबह्य से भिन्न नानारूप पदार्थ दिखते हैं उसमें भविद्या कारण है, प्रविद्या के प्रभाव से ही ये नानारूपता पदार्थ माला में दिखती है, यदि ऐसा न होता तो जो योगी जन हैं उन्हें भी यह नानारूपता पदार्थ माला में दिखती वाहिये-पर वे तो एक शब्दबह्य का ही दर्शन करते हैं सो ऐसा कहना स्वयं के सिद्धान्त का घातक बनता है, क्योंकि ऐसा यह कथन है त का ही साधक बनता है, क्योंकि वहां भी तो यही प्रश्न हो सकता है कि क्या वह अविद्या बह्य से भिन्न है ? यदि है तो हैत सिद्ध होता है, एक शब्दब्रह्म भीर दूसरी भविद्या देत का मार्थ भी तो यही है कि "द्याभ्यामितं हैंत"— । शब्दमय पदार्थ के मानने पर आपको यह सोचना होगा कि निर्प जैसा अग्रेण शब्द एवह जैसे विद्याल का वाचक करें से हो सकेगा, और उस पहाड़ में भ्रपनी विशासता को छोड़ "गिरि शब्द" जैसी अल्यता के आ जाने को भी भ्रापत्त क्यों नहीं मार्थगी।

यदि शब्दमय पदार्थ होता तो विचारिये-नारिकेल द्वीप निवासी व्यक्तिको शब्दसंकेत ग्रहण किये बिना ही "घट" शब्द कम्बुग्रीवादिमान् घट का वाचक होता है ऐसा अर्थ बोध क्यों नहीं हो जावेगा, फिर सङ्कृत ग्रहरण के वश से ही शब्दादिक वस्तु की प्रतिपत्ति में हेतुभूत होते हैं यह सर्वमान्य सिद्धान्त प्रपरमार्थभूत हो जावेगा, जातः प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे वास्ति होने के कारण यह आपका शब्दाई त सिद्धान्त प्रमाण भूत सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष भादि प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि न तो जगत शब्दमय है और न ज्ञान ही शब्दमय है।

भ घन्दाद्वीत के निरसन का सारांच समाप्त क

# संशयस्वरूपसिद्धिः

ननु व्यवसायात्मकविज्ञानस्य प्रामाण्ये निव्वलं तदात्मकं ज्ञानं प्रमाणं स्वात्, तथा च विषयंवज्ञानस्य वारावाहिविज्ञानस्य च प्रमाण्ताप्रयञ्जात् प्रतीतिसिद्धश्रमाथेतरव्यवस्थाविजोपः स्यात्, इत्याशङ्कपाऽतिप्रसङ्गापनोदार्थम् प्रपूर्वायविशेवस्यातः । प्रतोऽनयोरनर्थविषयस्वाविशेवश्राहित्वास्यां व्यवव्यवः सिद्धः । यद्वानेनाऽपूर्वार्थविशेष्येन चारावाहिविज्ञानसेव निरस्यते । विषयंयज्ञानस्य तु व्यवसायास्मकत्वविशेषभेनैव निरस्तत्वात् संख्यादिस्वभावसमारोपविरोधिषहस्यस्यास्य ।

श्रंका—प्रमाणका लक्षण करते समय श्री माणिक्यनंदी धाचार्यने जो व्यव-सायात्मक विशेषण दिया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जो व्यवसायात्मक कान है वह प्रमाण है ऐसा कहेंगे तो जितने भी व्यवसायात्मक कान हैं वे सबके सब प्रमाण स्व-रूप बन जायेंगे, इस तरहसे तो विपर्ययक्षान, तथा धारावाहिक क्षान इत्यादि क्षानर्से भी प्रामाण्य मानना होगा, फिर प्रतीति सिद्ध प्रमाणक्षान धौर धप्रमाणक्षान इस तरह क्षानोंमें व्यवस्था नहीं रह सकेगी?

समावान — इस अति प्रसंग को दूर करनेके लिये ही सूत्र में अपूर्वार्थ विशे-यए। दिया है, इस विशेषण्से विपर्यय ज्ञान तथा घारावाहिक ज्ञान इन दोनोंका निरसन हो जाता है, क्योंकि विपर्यय ज्ञानका विषय वास्तविक नहीं है और घारा-वाहिक ज्ञानका विषय अविशेष मात्र है। अथवा अपूर्वार्थ विशेषण द्वारा घारावाहिक ज्ञानका प्रमाणपना खण्डित होता है और व्यवसायास्मक विशेषण द्वारा विपर्यय ज्ञानका प्रमाणपना निरस्त होता है। क्योंकि व्यवसायास्मक ज्ञान तो संजय, विपर्यय, अनध्यवसाय से रहित ही वस्तुको प्रहुण करता है [ वानता है ]।

यहां पर कोई तत्वोपप्लववादी कहता है कि संशयादि ज्ञान तो कोई है नहीं फिर प्राप जैन व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा किसका खंडन करेंगे ? प्राप यह ननु संशयदिक्षानस्यासिद्धस्वरूपस्वास्त्र य व्यवसायास्मकत्वविशेषसात्वेन निरासः ? संशयक्षाने हि समीं, समों वा प्रतिभाति ? समीं चेत्; स तारिवकः, स्रतारिवकोबः? तारिवकःमं तृ; कयं तदबु-द्धः संशयक्ष्यता तारिवकार्यगृहीतिरूपत्वास्त्रतलादिनिर्न (ग्रीथवत् ? प्रयातारिवकः; तथाप्यतारिवकार्यतिवयस्त्रत्वात् केशोणुकाविकार्यक्ष्यस्त्राः स्वत्रत्वात् संत्रम्यः । स्रय सम्बन्धः स्व स्वाणुत्वलकास्यः; पुरुवर्यन्वकार्याः उत्तर्यता यदि स्याणुत्वलकास्यः; तत्र तारिवकारतारिवकार्याः पूर्वदृश्यः । स्व पुरुवर्यवलकास्यः, तत्राप्ययस्य तारिवकारतारिवकत्ययोः स एव दोषः । प्रयोक्षयस्य तारिवकारवार्याः स एव दोषः । प्रयोक्षयस्य तारिवकारवार्यात्वस्त्रत्वाः स एव दोषः । प्रयोक्षयस्य तारिवकारवार्यात्वस्त्रयाः स एव दोषः । स्वस्त्रस्त्रयाः स एव दोषः । स्वस्त्रस्त्रत्याः स एव दोषः । स्वस्त्रस्त्रस्त्रत्वार्यम्यतारिवकरवन्यः स्वस्त्रत्वार्यस्त्रस्य तिरिवकरवेन स्वस्त्रस्यात्वारिकरवत्यन्यस्त्रस्य तिरिवकरवे तत्वस्त्रस्यात्वारिकरविकरवे न्यस्तिकर्यत्वस्यात्वस्त्रस्यापि स्मतिसमोषायस्यम्यमान्ध्यवस्यते ।

बताइये कि संबय ज्ञानमें क्या फलकता है धर्म या धर्मी? यदि धर्मी फलकता है तो वह सत्य है कि असत्य है ? सत्य है ऐसा कहो तो उस सत्य धर्मी को ग्रहण करने-वाले ज्ञानमें संशयपना कैसे ? उसने तो सत्य वस्तुको जाना है ? जैसे कि हाथमें रखी हुई वस्तुका ज्ञान सत्य होता है ।

यि उस घर्षीको असत्य मानो तो असत् को जानने वाले केशोण्डुक जानकी तरह संवय तो आंतिरूप हुआ ? यदि दूसरा पक्ष माना जाय कि संसयज्ञानमें धर्म असकता है, तब प्रश्न होता है कि वह धर्म क्या पुरुषत्वरूप है, अथवा स्थाणृत्वरूप है, अथवा उभयरूप है? यदि स्थाणृत्वरूप है तो पुनः प्रश्न उठेगा कि सत है अथवा असक है? दोनोंमें पूर्वोक्त दोष आवेंगे। पुरुषत्व घर्म में तथा उभयरूप घर्ममें भी वही दोष आते हैं, अर्थात् संस्थायज्ञान में स्थाणृत्व, पुरुषत्व अथवा उभयरूपत्व अत्यत्व, उनमें हम वही बात पूछेंगे कि वह स्थाणृत्वादि सत है या असत ? सत है तो सत नस्तु बतलाने वाला ज्ञान भूठ कैसे? और यदि वह स्थाणृत्व धर्म असत है तो वह ज्ञान आंतिरूप हो रहा ? यदि कहे और यदि वह स्थाणृत्व धर्म असत है तो वह ज्ञान आंतिरूप हो रहा ? यदि कहा आय कि एक धर्म स्थाणृत्व] सत है और एक [पुरुषत्व] असत है, तब वह एक ही ज्ञाव कि एक धर्म स्थाणृत्व] सत है और एक [पुरुषत्व] असत है, तब वह एक ही ज्ञाव का प्रभान्त दोरूप हु ग्रा? यदि कहा जाय कि संवयमें सदिश्च पदार्थ ही अतकता है तो उस पक्षमें भी वह है या नहीं हत्यादि प्रश्न और बही दोष धाते हैं इसलिये संशय नामका कोई ज्ञान नहीं है । विपयंय नामका भी कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि विपयंयको स्मृति प्रमोषादि रूप माना है अतः उसकी कोई स्थिति नहीं है।

जैन — यह तत्वोपप्लव वादीका कथन असमीचीन है, क्योंकि संशय तो प्रत्येक प्राणीको चलित प्रतिभास रूपसे झपने झापमें ही ऋलकता है। संशयका विषय इत्यप्यसमीचीनम्; यदः संशयः सर्वप्राणिनां चिलनश्रितपरयासमस्वेन स्वात्मस्वेध । स
धर्मिववयो वास्तु धर्मविदयो वा वात्स्विकावात्त्रिकार्थावययो वा किमेप्तिवक्तर्यरस्य वालाग्रमणि
सण्डियतुं शक्यते ? प्रत्यक्षसिद्धस्याप्यधंत्वरूपस्यापद्भवे सुखदुःश्वादेरप्यपद्भवः स्यात् । कवं च 'वर्षि-विवयो धर्मिक्वपो चा' इत्यादि जल्लेहेकुरूपंच्यवादि चि) कृष्ण्यास्य संसमं निराकुर्षात् न वेदस्वस्यः ?
किच, त्यादककारणाभावात्संवयस्य निरासः, प्रसाधारण्यस्वरूपावात्, विवयाधावाद्दा ? तत्राधः
यक्षोऽञ्चुक्तः; तदुत्यादककारण्यस्य सद्धावात्, स ह्याहितसंत्कारस्य श्रेतपत्तुः समानाध्मानवर्मोपवन्मानुपनम्मतो निश्यातकमानेवये सत्थुत्यवते । असाधारण्यस्वरूपावाद्यसद्धः; स्वाल्यविद्यस्य स्वाप्तायस्यः;
व्यासाधारण्यस्वरूपय तत्र सत्त्वात् । विषयाधावस्तु दूरोरसारित एवः स्वाण्वविधिष्टतया पुरुषत्वविश्विदया वाऽनवधारितस्य उदध्येतासामान्यस्य तद्विषयस्य सद्धावात् वाऽनवधारत्वः ।

चाहे धर्म हो चाहे धर्मी, सत हो चाहे असतं; इतने विकल्पोंसे संशयका बालाग्र भी खण्डित नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार आप प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुका भी अभाव करने लगोगे तो सुख दु:खादिका भी अभाव करना चाहिये ? आध्रयं की बात है कि आप प्रभाकर स्वयं ही इस संवयका विषयं धर्म है कि धर्मी, सत है कि असत ? इस प्रकार के संशयरूपी भूलेमें भूल रहे हो बौर फिर भी उसीका निराकरण करते हो ? सो अस्वस्य हो नया ? कि च श्राप उत्पादक कारणका श्रमाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं या उसमें असाधारण रूपका ग्रभाव होनेसे, ग्रथवा विषयका ग्रभाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं ? प्रथम पक्ष अयुक्त है, देखी ! संशयका उत्पादक कारए। मीजद है। किस कारणसे संशय पैदा होता है सो बताते हैं-प्राप्त किया है स्थाणत्व ग्रीर पुरुषत्वके संस्कारको जिसने ऐसा व्यक्ति जब ग्रसमान विशेष धर्म जो मस्तक. हस्तादिक है तथा वक्र, कोटरत्वादि है उसका प्रत्यक्ष तो नहीं कर रहा भीर समान धर्म जो ऊर्ध्वता (ऊ चाई) है उसको देख रहा है तब उस व्यक्तिको अंतरंगमें मिथ्यात्वके उदय होनेपर संशय ज्ञान पैदा होता है। संशयमें श्रसाधारण स्वरूपका श्रभाव भी नहीं है, देखो ! चलित प्रतिभास होना यही संशयका श्रसाधारण स्वरूप है। विषयका बभाव भी दूरसे ही समाप्त होता है स्थाणुत्व विशिष्टसे अथवा पुरुष विशिष्टसे जिसका अवधारण नहीं हुआ है ऐसा ऊर्ध्वता सामान्य ही संशयका विषय माना गया है, भीर वह मीजूद ही है। संशयकी सिद्धिसे विपर्ययकी भी सिद्धि होती है, क्योंकि उसको उत्पादक सामग्री भी मौजूद है।

### संशयस्वरूपसिद्धि प्रकरश समाप्त \*

# विपर्ययज्ञाने श्रख्यात्यादिविचारः

एतेन विपर्ययनिरासोपि निराकृतः । तत्राप्युत्पादककारखादैः सङ्कावाविशेषात् । किंव, सर्य विपर्ययोजस्यातिम्, सस्तस्यातिम्, प्रसिद्धार्थस्यातिम्, सारसस्यातिम्, सदस्यवाविन्वैचनीयार्थस्यातिम्, विपरीतार्थस्यातिम्, स्परिप्रमोवं वापित्रं स्वनिराम्भित प्रकारान्तराज्यस्यवात् ?

म्रस्याति चेत्; तथा हि-जलावमाधिनि ज्ञाने तावल जलसत्तालम्बनीभूतास्ति प्रभान्तस्वप्र-सञ्जात् । जलाभावस्त्वम न प्रतिभारयेव; तिष्ठिषिपरत्वेनास्य प्रवृत्तेः । म्रत एव मरीचयोऽपि नालम्ब-नम्;तत्वे वा तद्वहरणस्याभान्तत्वमसञ्जः । तोयाकारेण मरीचिम्रहरणमित्यप्यपुक्तम्; तदन्यस्वात् । न सञ्ज पटाकारेण तदन्यस्य पटादेषं हृणं दृष्टम् । ततो निरालम्बनं जलादिविषयंयज्ञानम्; इत्यप्यविचा-

सब हम जैन विषयंय ज्ञानको धनेक तरहसे विपरीत मानने वाले चार्वाक, सौत्रान्तिक स्नादिसे विपर्ययका स्वरूप पृछते हैं कि क्या विपर्यय ज्ञान अक्याति रूप है [ चार्वाक के प्रति ] स्वया प्रसतस्यातिरूप है [ सौत्रान्तिक माध्यिमकके प्रति ] या प्रसिद्धार्षस्यातिरूप है [ सांस्य, वेदान्ती, भास्करीयके प्रति ] या आरमस्यातिरूप है [ सांस्य, वेदान्ती, भास्करीयके प्रति ] या वारमस्यातिरूप है [ वांकर, बहार्ग्वत, मायावादीके प्रति ] या विपरीतार्थ स्वाति रूप है [ नैवायिक, वेदोषिक, भाट, वैभाषिक के शित ] या स्पृति प्रभोष रूप है ? [ प्रभाकरके प्रति ] इतनी मान्यतार्थोंको लेकर विपर्यय ज्ञानका सण्डन किया ज्ञा सकता है, प्रन्य कोई स्वयनका प्रकार नहीं है। प्रयम पत्न प्रस्थातिरूप है, इस संबंधमें चार्वाक कहता है कि मरीविकामें जायमान जल ज्ञानमें जलकी सत्ताका तो व्यवनंवन है नहीं, यदि होता तो वह ज्ञान सत्य कहताता, इसी तरह जलाभाव भी नहीं है, स्योंकि ऐसा प्रतीत कहां है ? वहां तो "जल है" ऐसी विधिक्पसे उस ज्ञानकी प्रवृत्ति हो रही है, तथा इसी कारएसे सरीविका भी उस ज्ञानका विषय नहीं है, यदि

रितरमस्त्रीयम्; विशेषता व्यपदेशामावप्रसङ्गात् । यत्र हि न किश्विदपि प्रतिभाति तत्केन विशेषेण् जलज्ञानं रचतज्ञानमिति वा व्यपदिश्येत ? भ्रान्तिसुचुशावस्थयोरिकशेषप्रसङ्गश्च । न ह्यत्र प्रतिभासमाना-वंध्यतिरेकेगुान्योऽस्ति विशेषः । प्रतिभासमानश्च तज्ज्ञानस्यालस्वनमित्युच्यते । तश्चास्यातिरेव विषयेयः ।

सस्यमेतत्; तथापि प्रतिभासमानोऽर्थः सब्रूपो विचार्यमाक्को नास्तीस्यसस्थातिरेवासौ । कुक्ति-काशकले हि न कुक्तिकादिप्रतिभासः, कि तर्हि ? रजतप्रतिभासः । स च रजताकारस्तत्र नास्तीति ;

उस ज्ञानका विषय वह होती तो सत्य विषयको ग्रहण करनेके कारण विषयंग्रज्ञान सत्य हो जाता । यदि कहो कि जलाकाररूपसे प्रयाद जलरूपसे मरीचिका ग्रहण होता है इसिलये वह ज्ञान सत्य नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जलसे वह मरीचि भिन्न है, अर्थात् जलाकार रूपसे परिएत ज्ञान मरीचिका से भिन्न है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि घटाकार परिणत ज्ञान ग्रन्थ पट ग्रादि का ग्रह्ण करने वाला होता हो। ग्रंतमें यही निष्कर्ष निकलता है कि यह विपर्यय ज्ञान बिल्कुल निरालंब है [ विषय रहित है ]।

जैन—यह कथन अविचार रूप है, क्योंकि यदि विपर्यय ज्ञान निरालंब होता तो उसमें 'यह विपर्यय ज्ञान है' ऐसा विशेष व्यपदेश (नाम) होता है वह नहीं होता । जिस ज्ञानमें कुछ भी नहीं फलकता है तो फिर किस विशेषण द्वारा यह रजत ज्ञान है या जल ज्ञान है इत्यादि रूपसे उसका कथन कैसे हो सकता है ? तथा घांत धीर निद्रित इन दोनों धनस्थाधोंमें, विपर्यय ज्ञानके निरालंब मानने पर कुछ भेद नहीं रहेगा। जैसे—घ्रांत ज्ञानमें प्रतिभासमान अर्थको छोड़कर और कोई विशेषता नहीं है, उसी प्रकार विपर्यय ज्ञानकों प्रतिभासमान अर्थको छोड़कर और कोई विशेषता नहीं है, उसी प्रकार विपर्यय ज्ञानको अस्थाति रूप [कुछ भी नहीं कह सकना रूप ] नहीं मानना चाहिये।

भावार्थ — चार्बाक विषयं मानका विषय कुछ भी नहीं है ऐसा कहता है, इस पर भाजार्य समभाते हैं कि विषयंयका विषय अख्याति भ्रयात् मात्र भ्रमाव स्व-रूप है तो उस विपरीत ज्ञानके रजतज्ञान, जलज्ञान, इत्यादि भेद कैसे हो सकते ? भ्रयात् नहीं हो सकते हैं। विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं है ऐसा माननेसे दूसरा दोष यह भी भ्राता है कि भ्रान्त भीर सुक्षावस्थामें कोई भ्रन्तर नहीं रह जाता तदयुक्तम् ; इत्यपरा । कस्मात् ? प्रसतः खपुष्पादिवस्प्रतिभाषासम्भवात् । भ्रान्तिवैचित्र्याः भावप्रसङ्ग्रमः न ह्यस्त्व्यातिवादिनोऽर्थयतं ज्ञानगर्तं वा वैचित्र्यमस्ति वेनानेकप्रकारा भ्रान्तिः स्यात् । तस्मारप्रमाण्प्रसिद्धः एवार्षो विचित्रस्तत् प्रतिभाति । न चास्य विचार्यमाण्स्यासस्वम् । विचारस्य प्रतीतिव्यतिरेकेणाऽन्यस्यासम्भवात् । प्रतीस्यवाधितत्वाद्य; करतलादेरपि हि प्रतिभासवलेनैव सत्त्वम्, स च प्रतिभासोऽन्यशाप्यस्ति । यदायुत्तरकालं तथा सोऽर्थो नास्ति, तथापि यदा प्रतिभाति तदा तावद-

है क्योंकि स्वध्नावस्थाके ज्ञानमें ऋलके हुए पदार्थ जिस प्रकार धवास्तविक हैं, इसी प्रकार विषयंय ज्ञानमें झलका हुआ पदार्थ भी आपको धान्यतानुसार ग्रवास्तविक है, ग्रतः इन दोनों अवस्थाओं में अंतरका ग्रभाव नहीं हो इसके लिये ऐसा मानना चाहिये कि भ्रान्तज्ञानभी निविषय नहीं है।

माध्यसिक—आप जैनने ठीक कहा है किन्तु एक बात यह है कि विपयंय ज्ञानमें प्रतिभासमान अर्थका जब विचार किया जाता है तब वह सद्गूप नहीं है किन्तु असद्ग्प है ऐसा ही दिखायी देता है। अतः विपयंय ज्ञानका विषय असत स्थातिरूप— नास्तिरूप ही मानना चाहिये। सीपके टुकड़ेमें सीप आदिका प्रतिभास तो होता नहीं, प्रतिभास तो रजतका होता है किन्तु रजत ( चांदी ) वहां सत रूपसे है नहीं।

सांख्य — माध्यमिकका यह कथन अयुक्त है, क्योंकि विपयंय ज्ञानका विषय असत होता तो आकाशके फूल के समान उसे प्रतिभासित नहीं होना चाहिये, तथा आनितकी विविश्वता अर्थात् अनेक तरहका भूम भी नहीं होना चाहिये, कारण कि असत स्थातिको माननेवाले आपके यहां पदार्थोंकी विभिन्नता तथा ज्ञानोंकी विचित्रता मानी नहीं गई है कि जिससे अनेक प्रकारकी आन्ति हो सके। इसीलिए तो प्रमाण प्रसिद्ध ही पदार्थ विचित्र रूपसे अर्थात् विपयंय रूपसे आग्नत ज्ञानमें प्रतीत होता है ऐसा हम मानते हैं। इस ज्ञानके विषय जो सीप भ्रावि हैं उनका विचार करे तो उनमें असत माने नहीं मानुम होता है, क्योंकि प्रतीति रूप ही विचार होता है, प्रतीतिसे न्यारा कोई विचार है नहीं, भ्रतः इस ज्ञानका विषय प्रतीतिसे अवाधित होनेके कारण असत्वरूप नहीं है। हाथमें रखी हुई वस्तुका भी प्रतभासके बलसे ही सत्व ज्ञाना जाता है, वह प्रतिभास विपयंय ज्ञानमें है ही। यद्यपि उत्तर कालमें वह प्रतिभासित पदार्थ वैसा विवाई नहीं देता अर्थात जैसा प्रतिभासित हुआ वैसा प्रतीत नहीं होता तो भी जब तक प्रतिभासित होता है तब तक तो वह है ही। यदि ऐसा नहीं माने तो विजली

स्त्येव, ग्रन्यथा त्रिश्वुदावेरपि सत्त्वसिद्धिनं स्यात् । तस्मात्प्रसिद्धार्थस्यातिरेव गुक्ता;

इस्यप्यसाम्प्रतम्; ययावस्थितार्थगृहीतित्वाविशेषे हि भाग्ताऽभाग्तव्यवहाराभावः स्यात् । भ्रिपं चीतरकालमुदकादेरमावेऽपि तम्बिह्नस्य भूत्निग्यतादेरपलम्भः स्यात् । न सल् विद्युदादवदुदका-देरप्याकुनायी निरम्वयो विनाशः वश्चिषुपलम्यते । सर्वतद्शवहटलामविद्यवादेनोपलम्भभ्र विद्यु-दादिवदेव स्यात् । बाध्यवाधकमावभ्र न प्राप्नोतिः, सर्वज्ञानानामवित्यार्थावययत्विशेषात् ।

आदिका भी स्रसत्य मानना होगा, क्योंकि वह भी उत्तर कालमें प्रतीत नहीं होती है, इसिलये विपयंय जानका मतलब प्रसिद्धार्थ ख्याति ही करना चाहिये ! स्रर्थात् विपयंय जानका भतिका स्तानका जो विषय है वह प्रतिभासमान होनेसे सत्यभूत है ऐसा मानना चाहिये ।

जैन-यह कथन भी अयुक्त है, यदि ऐसा माना जाय अर्थात् सभी जानोंको यथावस्थित पदार्थका ग्राहक माना जाय तब तो आन्त ग्रीर भ्रभान्त ज्ञानका जो व्यवहार देखा जाता है वह समाप्त हो जायगा । दूसरी बात यह है कि तमने कहा कि जब तक वह ज्ञान सिपमें चांदीका प्रतिभासरूप विपरीत ज्ञान । उत्तर कालमें बाधित नहीं होता तब तक उस विपर्ययका विषय सत्य ही है ? सो यदि ऐसी बात है तो गरीचिकामें जलका ज्ञान होने पर पीछे उत्तर कालमें जलका ग्रमाव भले ही हो जाय किन्त उसके चिह्न स्वरूप जमीनका गीला रहना भादि कुछ तो दिखायी देना चाहिये ? जलका स्वभाव विजलीके समान तत्काल समल नष्ट होनेका तो है नहीं. तथा सभी व्यक्तियोंको उस मरीचिकामें विवा विवादके जलकी उपलब्धि होनी चाहिये? जैसे कि बिजली सबको दिखती है ? तथा उस मरीचि ज्ञानमें पीछे जो बाध्य-बाधकपना द्याता है वह भी नहीं सावा चाहिये ? क्योंकि स्नापकी मान्यतानसार सभी ज्ञान समान रूपसे सत्य विषयको ही जानने वाले माने गये हैं। भावार्थ-विषयंय ज्ञानका विषय क्या है ? इस पर विचार चल रहा है, माध्यमिक बौद्धते विपर्वं य ज्ञानका विषय नाहित रूप सिद्ध करना चाहा तब बीचमें ही सांख्यने अपना मन्तव्य प्रदक्षित करते हुए कहा कि विपयंग ज्ञानका विषय बिल्क्ल सत्य-मौजद पदार्थ ही है, जैसे कि सत्य ज्ञानोंका विषय वर्तमानमें मौजूद रहता है अन्तर इतना ही है कि उत्तर कालमें यह प्रतीत नहीं होता [तिरोभाव होनेसे ] है। आचायंने समभाया है कि विपर्यय ज्ञानका विषय ग्रसत् स्याति की तरह प्रसिद्धार्थ स्यातिरूप भी नहीं है अर्थात् इस ज्ञानका विषय सब्रूप भी नहीं है। यदि कहा जाय कि इस ज्ञानका यदप्युच्यते-ज्ञानस्येवायमाकारोऽनाखिविद्योपस्ववसामर्थ्याद्वहिरिव प्रतिभासते । यनाधिवि-चित्रवासनाश्च कमविपाकवत्यः पुंसां सन्ति तेनानेकाकाराणि ज्ञानानि स्वाकारमात्रसंवेद्यानि कमेण भवन्तीत्यात्मस्यातिरेवेति; तदप्युक्तिमात्रम्; यतः स्वात्ममात्रसंवित्तिनिष्ठत्वे ध्रयोकारत्वे च ज्ञान-स्यात्मस्यातिः सिद्धये त । न च तस्यिद्धम्, उत्तरत्रोभयस्यापि प्रतिवेधात् । सर्वज्ञानानां स्वाकारसाहित्वे च भ्रान्ताऽभान्तविवेको बाध्यवायकभावरच न प्राप्नोति, तत्र व्यभिचाराभावायित्येगत् । स्वास्म-

विषय तो विजली की तरह उत्तर कालमें नष्ट होता है सो यह कथन गलत है, सभी पदार्थ विजली की तरह तस्काल विलीन नहीं होते हैं। अतः सांख्यने विपर्यय ज्ञानका विषय सस्यभूत माना है वह ठीक नहीं है।

विज्ञानाह तेवादी — सीपादिमें रजतादिका जो प्रतिभासरूप विपर्यय ज्ञान है वह मात्र ज्ञानका ही आकार है, किन्तु अनादि कालीन अविद्याके कारण ज्ञानसे बाहर हुए के समान प्रतीत होता है। अनादि अविद्याकी जो वासनायें हैं वे पुरुषों में कम-कमसे प्रगट होती हैं, इस कारण स्वाकार मात्रसे जिनका संवेदन होता है वे ज्ञान कमझः अनेक आकारवाले होते हैं अर्थात् आह्य-प्राहक रूपमें उद्भूत होते हैं। अतः विपर्ययमें आत्मरूपात अर्थात् ज्ञानका ही आकार है, बाह्य वस्तुका नहीं क्योंकि ज्ञानके सिवाय बाह्य वस्तु है नहीं?

जैन — यह कथन भी अपुक्त है, ज्ञान अपनेमें ही निष्ठ है और वही अर्थाकार होता है यह बात सिद्ध होनेपर ही इस विपयंय ज्ञानकी आत्मस्याति रूपसे
सिद्धि होगी. किन्तु ये दोनों अर्थात् ज्ञानमें अपना ही आकार है तथा वह खुद हो
बाह्य पदार्थों के आकारों को घारए करता है ये दोनों बातें ही सिद्ध नहीं हैं, क्यों कि
आये इन दोनों बातों का लण्डन होनेवाला है। यदि सारे ही ज्ञान अपना आकार मात्र
सहण करते हैं तो सकस्त ज्ञानों का यह भ्रान्त ज्ञान है, और यह अभ्रान्त है, ऐसा
विवेक और बाध्य-बाधकभाव बनेगा ही नहीं, क्यों कि ज्ञानों का प्रपने स्वरूप मात्रमें
तो कोई व्यक्तिया होता नहीं, अर्थात् आत्मस्वरूपके जाननेकी प्रपेक्षा समस्त ज्ञान
प्रमाण भूत ही माने गये हैं। आकार सिर्फ ज्ञानमें ही निष्ठ है बाहरमें रजतादि
नामको कोई वस्तु नहीं है, तो फिर रजत संवेदन द्वारा वह रजत रूप प्राकार सुख
संवेदनके समान अन्दर ही प्रतीतिमें आयेगा, बाहरमें स्थित होने रूपसे प्रतीतिमें नहीं
आयेगा। तथा जाननेवाला व्यक्ति भी उस पदार्थको ग्रहण करने के लिये प्रवृत्ति क्यों

स्थितत्वेन रजताधाकारस्य संवेदनेन च सुलाधाकारबद्दबहिक्क्या प्रतीतिनं स्थात् । प्रतिपत्ता च तबुपादानार्थं न प्रवर्तेत, श्रवहिष्ठाऽस्थिरायेन प्रवृत्त्यविषयस्थात् । श्रवाविद्योपप्लववधादबहिष्ठ-स्थिरत्वेताध्यवसायः; कथमेर्थं विपरीतस्थातिरेव नेष्टा, ज्ञानादभिष्ठस्यास्थिरस्य चार्याकारस्या स्थयाध्यवसायास्थुपगमादिति ?

यचोच्यते-न ज्ञानस्य विषय उपवेचगम्योऽनुमानसाध्यो वा येन विपरीतोऽर्यः कल्योत । कि तिहिं ? यो यस्मिन् ज्ञाने प्रतिभाति स तस्य विषय इत्युच्यते । जलादिज्ञाने च जलाद्यवे एव प्रतिभाति न तिष्ठपरीतः, जलादिज्ञानव्यपवेद्याभावप्रसङ्गात् स च जलाद्यवः सन्न भवतिः तद्बुढे रभान्तस्य-प्रसङ्गात् । नाप्यसन् ; चपुष्पादिवस्प्रतिभावप्रवृत्योरविषयत्यानुषङ्गात् । नापि सदसद्भूषः; नभय-दोषानुषङ्गात्, सदसतौरैकात्म्यविरोधाव । तस्मादयं बुढिसन्दिवातोऽर्यः सत्त्वेनासन्त्वेनाभ्येन वा धर्मा-

करेगा ? क्योंकि ज्ञानके ग्रन्थर ही तो वह ग्राकार ( वस्तु ) है ? तथा वह श्राकार ज्ञानके मस्थिर होनेसे अस्थिर है, अतः उसमें उठाना, रखना ग्राविरूप ज्ञाता मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है वह कैसे होगी ? श्रायांत् नहीं हो सकती। तुम कहो कि अनादि श्राविष्यकों कारण उस ज्ञानाकारकों बाहरी वस्तुरूपसे एवं स्थिर रूपसे प्रमुख होता है, सो ऐसा मानवेस तो विपरीतार्थ स्थाति तुम्हार द्वारा मान्य हुई ? क्योंकि ज्ञानसे प्रमिक्त वस्थिर (क्षणिक) भीर बाहरमें स्थित रूपसे वस्थवसाय हुपा, सो ऐसा मान्य वाहर ते विपरीतार्थ स्थाति है और सह प्राप्त मान किया है ?

शंकर मतवाले कहते हैं कि इस विषयंय ज्ञानका जो विषय है वह उपदेश गस्य या अनुमान गस्य तो है नहीं, जिससे कि उसको जैन लोग विपरात मानते हैं, बात तो यह है कि जो जिस ज्ञानमें अलकता है वह उसीका विषय माना जाता है। जलादिक ज्ञानमें जलादिक ही प्रतीत होते हैं इससे विपरीत और कोई नहीं। यदि दूसरा विषय होता तो "जलका ज्ञान" यह नाम कैसे जाता ? वह जलादि विषय सत्त तो है नहीं यदि होता तो उसको जाननेवाला ज्ञाव सत्य हो जाता, तथा उस विपयंयज्ञानका विषय असत भी नहीं है, क्योंकि असत होता तो वह खाकाशके पुष्प की तरह प्रति-आसित नहीं होता तो उसको ज्ञानमें अप मानों तो दोनों पक्षके प्रदत्त दूषणा आयंगे। तथा सत असत्व ता तारास्य भी नहीं है। इसलिप यह दुद्धिक हारा ग्रहण किया गया जो विषय है वह सत—सत्यत स्नादि किसी भी स्वभावसे कहा नहीं जा सकता, अतः यह ज्ञान तो अनिवंचनीयार्थ स्थाति रूप है प्रसा मानना चाहिये ?

स्तरेत्क- निवंतनु न शक्यत इत्यनिवंचनीयार्षस्यातिः सिद्धाः इत्यपि मनोरचमात्रम्; ब्राईतसिद्धी होतसिद्धचेत्, तबाईतं निराकरित्यामः । वबोक्तम् न ज्ञानस्य निषय व्यवेसनम्य इत्यादिः तद्भवतात्रेव प्राप्तम्, तथा हि—जलाविभाग्तौ नियतदेशकालस्थामः सदास्यक्रदेनेव जलाह्यदैः अपि-भाति तद्यमूलेप्रसोस्तत्रेव प्रवृत्तिदर्शनात् तत्क्वमात्रानिवंचनीयः स्यात् ? न हार्षभूते प्रतिमास-प्रवृत्ती भ्रानिवंचनीयेव्यं सम्भवतः । भ्रष विचार्यमात्रा एवासौ सदसस्यादिभिरनिवंचनीयः सम्भवते न तु भ्रानिकाले तथा प्रतिभावीतिः, नन्वेनमन्यवाभ्रतिभावादिभरीतस्थातिरेव स्थात् ।

जैन— यह वर्णन भी मनोरथ मात्र है, जब ब्रद्धैतपना सिद्ध हो तब यह कथन भी ठीक हो किन्तु हम तो उस ब्रद्धैतका आगे निराकरण करनेवाले हैं। धापने कहा कि ज्ञानका विषय उपदेशगम्य नहीं इत्यादि, सो यह दोष तो आपको ही लगेगा, देखिये! जलके आन्त ज्ञानमें जलादि पदार्थ फलकता है वह नियत देश, काल, स्वभाववाला है, अर्थात् सामने एक निश्चित् स्थान पर धौर वर्त्तमान समयवाला है तथा सत रूपसे प्रतीतिमें आता है; उसको ग्रहण करनेके इच्छुक व्यक्तिको वहीं पर प्रवृत्ति भी देखी जाती है, ऐसी हानतमें उसे धनिवंबनीय कसे मात्रे शावनवंबनीयतामें इसतरहका प्रतिभास तथा प्रवृत्ति नहीं होती। तुम कहो कि इसकी सत—घसत रूपसे विचार करने पर तत्तदुरूपसे प्रतीति नहीं होती है, इसलिये हम लोग इसे धनिवंबनीय कहते हैं, न कि आनित के समय अनिवंबनीय फहते हैं, वयोंकि आति कालमें वह वैसा फलकता है ? सो ऐसा मानते हो तब तो उस ज्ञानको ग्रन्थ्या प्रतिभासरूप होनेसे विपरीतस्थाति रूप हो स्थों नहीं कहते हो ?

ग्रंका—"यह विपरीत है" ऐसा प्रतिभास न होनेके कारए। इसे विपरीतार्थं ख्याति रूप भी नहीं मान∵सकते ?

समाधान—हम जैन भी ऐसा नहीं कहते हैं कि "यह विपरीत पदार्थ है" इस तरहके कथनको विपरीतार्थ कहते हैं। तुम पूछो कि विपरीतार्थ स्थाति किसे कहना? सो बनाते हैं—पुरुषसे विपरीत जो पदार्थ स्थाणु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी स्थाति ही विपरीतार्थ स्थाति कहनाती है।

श्रंका—पुरुषको फलकानेवाला जो ज्ञान है उसमें स्थाणुका प्रतिभास तो है नहीं धतः उसको पुरुषको फलकानेवाले ज्ञानका विषय मानना धयुक्त है, अन्यथा सब जगह ग्रव्यवस्था हो जायनी धर्यात् घट-पट आदि पदार्थोंको प्रतिभासित करनेवाले ज्ञानोंमें नहीं प्रतिभासित हुए पुरुषका विषयंथ मानना बड़ेगा ? नतु विपरीतस्थातिरपि प्रतिभासिवरोषान्न युक्तिति । क एवमाह्-'विपरीतोऽपमक्षेः' इति स्थातिः ? कि तिंह ? पुरुविपपरीते स्थाग्गो 'पुरुवोऽयम्' इति स्थातिविपरीतस्थातिः । नतु पुरुवाव-भासिनि ज्ञाने स्थाग्रोरप्रतिभासमानस्य विषयत्वमगुक्तं सर्वेत्राध्यय्यवस्थावसङ्गात्ं; तवयुक्तम्; यतः स्थागुरेवात्र ज्ञाने तद्गूपस्थानवत्रारणावयमीदिवशाच पुरुवाणाकारेगाध्यवसीयते'। बाधोत्तरकार्यं हि प्रतिसन्वतः स्थागुरुवं से 'पुरुवः' इत्येवं प्रतिभात इति, कर्यमेव' विपर्ययमिरासः' तस्या एव तद्गूप-

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि स्थाणु ही उस विषयंय ज्ञानमें उसके स्वरूपका प्रवास है। वहाँ के स्वरूपका है। वहाँ के स्थाण स्थाणु और पुरुषक कुछ समान धर्मों को लेकर स्थाणुमें पुरुषका रक्ता प्रतिभास होना। इसीतरह सीपमें चांदीका मान, मरीचिकामें जलकी प्रतीति, रस्सीमें सपंका ज्ञान ये सभी विषयंय ज्ञान हैं। प्रभाकर सतमें माना गया जो स्पृति प्रमोष है उसके द्वारा इस विषयंय ज्ञानका खण्डन होना ग्राशक्य है, क्योंकि स्मृति प्रमोष ही ग्रासिद है।

भावार्ष: - मंकर मतवाले विषयं मानको सदसत् - प्रनिवंचनीयार्थं स्थाति रूप मानते हैं, उनका कहना है कि विषयं मानके विषयको ग्रस्त नहीं कह सकते, क्यों कि उसका प्रतिभास होता है, तथा सत भी नहीं कह सकते क्यों कि उस ज्ञानमें आगे जाकर बाधा ग्राती है। शंकर मतवालेको विज्ञानार्द्ध तवादी ने कहा था कि विषयं ज्ञानका विषय ग्रात्म स्थाति है पर्यात् ज्ञानका ही आकार है। विषयं हो चाहे भीर कोई ज्ञान हो, सभी ज्ञानों में प्रपात ही आकार रहता है, क्यों कि ज्ञानको छोड़कर दूसरा पदार्थ ही नहीं है। जनादि प्रविद्याक्ष कारण बाहर्य ग्रनेक आकार या पदार्थ हित्वायों देते हैं? जैनावायंने विज्ञानार्द्ध तवादीको इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि सभी ग्राप्क विज्ञानार्द्ध तिरसन करेंगे, ग्रतः आरमस्यातिको विषयं ज्ञानका प्राप्त हो स्थान करेंगे, ग्रतः आरमस्यातिको विषयं ज्ञान मानना ग्रसिद्ध है। ग्रानवंचवीयार्थं स्थाति भी ग्रसस्य है, क्योंकि यदि विषयं ज्ञानका विषयं ज्ञानकंच विषयं ज्ञानकंच विषयं ज्ञानका विषयं ज्ञानकंच है। ग्रानवंचवीयार्थं स्थाति भी ग्रसस्य है, क्योंकि यदि विषयं ज्ञानका विषयं ज्ञानकंच विषयं ज्ञानकंच विषयं ज्ञानका विषयं ज्ञानका विषयं ज्ञानकंच है। ग्रानवंचवीयार्थं स्थाति भी ग्रसस्य है, क्योंकि यदि विषयं ज्ञानका विषयं ज्ञानकंच हिष्ट प्रतिभास तथा तवनु-

स्वादिति ? स्मृतिप्रमोषाभ्युपगमेन तु विपर्येयप्रत्यास्थानमयुक्तम्; तस्यासिडस्पत्वात् ।

सार प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अनिवंबनीयार्थं स्थाति भी भ्रसत्य है। विपर्यय ज्ञानका विषय विपरीत स्थाति ही है, भ्रषांत् पुरुषसे विपरीत जो स्थाणु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी ऋतक बाना विपर्यय ज्ञान है, इस ज्ञानका विषय स्थाणु ही है किन्तु उसका भ्रवधारण नहीं होनेसे पुरुषका भ्राकार प्रतीत होता है।

# विपर्ययज्ञान ग्रख्यात्यादिविचार समाप्त #

# •स्मितिप्रमोषविचारः

ननु शुक्तिकायाम् 'इदं रजतम्' इति प्रतिभासो विषयैयः, न चासौ विचायैमाएो घटते । नहिं 'इदं रजतम्' इत्येकमेवेद ज्ञानं कारएगामानात्; तथाहि-न दोवैभ्रक्षुरादीनां सक्तेः प्रतिबन्धः क्रियते, कार्योनुत्तक्तिप्रश्रक्षात् । न हिं दुष्टा यचा विपरीतं कार्यमाविभावयन्ति । प्रत एव प्रव्वंसोऽपि । किन्ध, ''सम्बद्धं वर्तमान च गृह्यते चक्षुरादिना" । [ मी० भ्लो० प्रत्यक्ष० श्लो० दक्ष] रजतस्य चासम्बद्ध-

प्रभाकर—सीपमें "यह रबत है" इसप्रकारका प्रतिमास होना विषयंय ज्ञान कहलाता है, किन्तु इसपर विचार करे तो घटित नहीं होता, "यह रजत है" इस प्रकारका जो ज्ञान है वह एक नहीं है क्योंकि ऐसा एकत्वक्रपेस प्रतिमास होनेमें कोई कारए। नहीं विख्ता है। चलु मादि इन्द्रियोंकी शक्तिका [काच कामलादि] दोषों द्वारा प्रतिबन्ध होता नहीं, यदि होता तो उनसे देखने म्रादि रूप कार्य जो "यह चांदी है" इत्यादिक उत्पन्न नहीं हो पाते, क्या जो नामा धान्य खराब होनेपर भी विपरीत कार्य जो मेहूं मादिक मंजुरोंको उत्पन्न करेंगे ? अर्थात् नहीं करेंगे ! विशेषायं—जैन दार्श्वनिक विपर्यंय ज्ञान होना मानते हैं वह ठीक नहीं है स्वोंक ज्ञानमें विपरीतत कोई भी कारए। दिखायों नहीं देता है। चलु मादि इन्द्रियोंके सदोच होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाय सो भी बात बनती नहीं, तेष तो कारणोंकी [ इन्द्रियोंकों ] छक्ति नष्ट करते हैं नि विपरीत ज्ञानको पैदा करते हैं । देखो ! जौ का बीज पुराणा हुआ तो क्या वह गेहंके अंकुरको पैदा करेगा ? अर्थात् नहीं करेगा, उसीप्रकार इन्द्रियके दोष विपरीत ज्ञानको पैदा नहीं कर सकते हैं।

तथा वे बीज नष्ट होनेपर भी अंकुररूप कार्यं उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि कारणका अभाव हुआ है। तथा यह भी बात है कि चक्षु आदि इन्द्रियां सम्बन्धित एवं वर्रामान पदार्थोंको ग्रहण करती हैं, यहां जो सीपमें रजतका प्रतिभास हो रहा स्वादवर्तमानन्वाच्च चक्षुवा कथं वर्तमानरजताकारावभासः स्यात् ? ज्ञाने च कस्यायमाकारः प्रयते ? न तावद्रजतस्य; प्रवत्तेमानत्वात् । नापि ज्ञानस्येव; स्वित्वान्तेविरोचात् । किन्त, प्रपृष्टीतरजतस्येवं विज्ञानं नोपजायते, प्रतिप्रसङ्गात् । पृहीतरजतस्य च 'तद्रजतिमदम्' इति स्यात्, इन्द्रियसंस्कारका-हृद्द्यदोषैर्जन्यमानत्वात् । किन्त, ग्रुक्तिकायां रजतसंसर्गो न तावदसन् प्रतिभासते. चे बहुष्पससर्गवत् प्रसत्ववातित्वप्रसङ्गात् । नापि सन्; रजतस्य तत्रासत्वात् । ततो ज्ञानद्वयमेतन् 'इदम्' इति हि

है वह रजत न बत्तंमानमें मौजूद है न सीपसे सम्बन्धित है, फिर चक्षु द्वारा वर्त्तमानमें मौजद सीपमें रजतका आकार कैसे प्रतिभासित हो रहा है ? यह जो ज्ञाव हुआ है उसमें किसका ग्राकार भलकता है ? यदि कहा जाय कि चांदीका ग्राकार भलकता है. तो यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि वह वर्रामानमें है ही नहीं। यदि कहा जावे कि ज्ञानका ही आकार प्रतिभासित होता है तो यह भी युक्तियुक्त नही, क्योंकि जैन सिद्धा-न्तसे यह कथन विरुद्ध पड़ता है। ज्ञानमें ज्ञानका ही आकार फलकता है ऐसा जैन मत में माना ही नही। और एक बात यह है कि यदि बिना रजतके ग्रहण किये यह विपर्यय ज्ञान होता है ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि ऐसा कहने पर म्नतिप्रसंग दोष म्राता है, अर्थात् फिर तो तलघर मादिमें पले हुए व्यक्तिको भी बाहर बाते ही "यह चांदी है" ऐसा ज्ञान होना चाहिये। यदि कही कि रजतको जाननेवाले व्यक्तिको "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है तो फिर उसको "वह रजत यह है" ऐसी फलक जानी चाहिये ? हम प्रभाकर तो इन्द्रिय संस्कार, साहब्ब, दोष इत्यादि कारएोंसे "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है, इसप्रकार मानते हैं। विपर्यय ज्ञानके बारेमें हम प्रभाकरका कहना है कि सीपमें रजतका संसर्ग असत होकर प्रतिभासित नहीं होता यदि होता तो वह आकाशमें आकाश पूज्यके संसर्गकी तरह असत ख्याति रूप होता ! अर्थात् फिर इस विपयंग ज्ञानको असत ख्याति रूप मानते किन्तु यह मान्यता हम प्रभाकरको इष्ट नहीं है। तथा वह रजतका संसर्ग सत होकर भी प्रतिभासित नहीं होता, क्योंकि वहां रजतका स्रभाव है सत: 'इदं रजतं" इस ज्ञानको दो रूप मानना चाहिये "इदं" यह एक ज्ञान है, और "रजतं" यह दूसरा ज्ञान है, इनमें जो इदं अंश है वह तौ सामने रखे हुए अर्थका प्रतिभासरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है, भीर "रजतं" ऐसी जो भलक है वह पहले देखें गये रजतका स्मरण रूप जान है। सो ऐसा यह प्रतिभास साहश्य भादि किसी दोषके निमित्तसे होता है। धतः "इदं रजतं" ऐसा ज्ञान स्मरण रूपसे वहां भलकता नहीं है बस ! इसीलिये हम प्रभाकर पुरोज्यबस्थिताशंत्रगित्रभासनम् 'रखतम्' इति च पूर्वावगतरज्ञतस्मरस्य साहस्थादेः कृतक्रिनिमित्तात् । तच्च स्मरस्यामि स्वक्षेष्ण नावभावतः वित स्मृतिकामोवोऽभिष्यीयते । यत्र हि 'स्मरामि' इति प्रत्यय-स्तत्र स्मृतेरम्रमोदः, न पुनर्यत्रस्यृतित्वेऽपि स्मरामि' इति रूपाप्रवेदनम् । प्रवृत्तिक्र भेदाऽप्रहृत्याः वेद्योपपन्ता । नतु कोऽमं तदवक्षो नाम ? न ताववेकत्वत्रहः; तस्यैव विपयंयकपत्वात् । नापि तदवक्ष-स्प्रप्रायभावः; तस्याऽप्रवृत्तिहेतुत्वात्, प्रवृत्तिनृत्योः प्रमास्यक्रलत्वादिति चेत्; नः भेदाऽप्रहृत्यक्ष-विवस्य रवतनानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वोपपत्तितः ।

उसे स्मृति प्रमोष कहते हैं। यहां ''स्मरण करता हूं'' ऐसी फलक हो वहां तो स्मृति प्रमोष नहीं है, किन्तु जहां स्मृतिरूपता होते हुए भी ''स्मरण करता हूं' ऐसी फलक न हो वह तो स्मृतिक्ष पता हो हैं 'यह रजत हैं' ऐसे ज्ञानके होनेपर जो प्रवृत्ति होती है वह तो स्मृतिका प्रमोष ही है 'यह रजत हैं' ऐसे ज्ञानके होनेपर जो प्रवृत्ति होती है । ग्रव भेदका ग्रयहण क्या है ? इसपर सोचें—एक रूपसे दोनोंका ग्रहण होना यह भेद अग्रहण है, सो ऐसा मानना इसिलये ठीक नहीं कि वह विपरीत स्थाति रूप कहलायेगा । भेद प्रहण्के प्रागमावको भेदका ग्रयहण कहना भी संपत नहीं बैठता क्योंकि प्रागमाव प्रवृत्तिका कारण नहीं हुग्रा करता । कोई कहे कि प्रवृत्ति ग्रीर निवृत्ति कराना तो प्रमाणका फल है प्रागमावका यह फल नहीं है । सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं कारण कि भेदका श्रप्रहण है सहायक जिसका ऐसा रजत ज्ञान ही प्रवृत्तिका हेतु होता है । इस प्रकार भेदक ग्रयहण हो सहायक जिसका एसा हो उसके निम्निस हुग्रा रजत प्रतिभास ही प्रवृत्तिका अर्थात् ''यह बांदी है'' ऐसा मान होते ही उसमें प्रहण्की जो प्रवृत्ति होती है उसका कारण है । इसप्रकार ''इदं रजत'' इत्यादि ज्ञान स्मृति प्रमोष लक्षण वाले हैं ।

विशेषार्थ — "इदं रजतं" यह प्रतिभास दो ज्ञानरूप है, "इदं" यह प्रत्यक्षरूप है, भीर "रजतं" यह स्मरणरूप है। यह स्मरण ध्रपने स्वरूपसे प्रतीत नहीं होता है, प्रवाद रजतका स्मरण करता हूं ऐसी प्रतीति नहीं भ्रानेसे वह स्मृति प्रमोष कहलाता है। इस ज्ञानमें वस्तुको प्रहण करनेकों जो प्रवृत्ति होती है वह तो विवेक नहीं होनेसे भ्रामित भीर वांदी का स्वरूपकों में होती है "इदं रजतं" यह ज्ञान यद्यपि सत्य रजत ज्ञानसे भिन्न है, तथापि दोनोंका भेद मालूम न होनेसे ऐसा होने लग जाता है। "इदं रजतं" "इदं जलं" अर्थात् सीपमें मह चांदी है ऐसा प्रतिमास होना, मरीचिमें यह जल है ऐसा प्रतिमास होना, मरीचिमें यह जल है ऐसा प्रतिमास होना, विपर्णय ज्ञान है, भीर इसका दो वस्तुक्रोंको समानता, पदार्थका दूरवर्ती रहना, कुछ इन्द्रियोंकी सदीवता भ्रादि है ऐसा जैन कहते

श्रत्र प्रतिविधीयते—न दोषैः शक्तेः प्रतिबन्धः प्रध्वेमो वा विधीयते, किन्तु दोषसम्बधाने बलुराविभिरिदं विज्ञानं विधीयते । दोषाणां चेदमेव सामर्थ्यं यत्तरसिश्रत्रानेऽविद्यमानेप्यमं ज्ञानशुर्वा-वयन्ति बलुशादीनि । न चैवमसस्व्यातिः स्यात्; साष्ट्रद्यस्यापि तद्वे तुत्त्वात् । प्रसत्स्थातिस्तु न तद्वे-तुका, ल्युष्यज्ञानवत् । रजताकारस्त्र प्रतिभासमानो न ज्ञानस्य; संस्कारस्वापि तद्वे तुत्वात् । दोषाद्वि संस्कारसद्वायादनुभूतस्येव रजतस्यावमाकारः पुरोवितन्यमं प्रतिभाषते । न चैवं 'तद्रजतम्' इति

हैं, किन्तु हम प्रभाकर मतवाले तो इस ज्ञानको स्मृति प्रमोध अप्प मानते हैं। इस ज्ञानका कारण दो ज्ञानोंका एकत्रित होना है, प्रर्थात् "इदं" वर्तमान ज्ञान है, फीर "रअतं" यह भूतकालीन ज्ञान है, किन्तु उसमें "स्मरए। करता हूं" ऐसा प्रतिभास नहीं होता बस ! इसीलिये इसका नाम स्मृति प्रमोध रखा गया है।

जैन-यहां पर प्रभाकरके उपर्युक्त कथनका खण्डन किया जाता है शुरूमें उन्होंने पूछा था कि दोषोंके द्वारा इन्द्रिय शक्तिका प्रतिबन्ध होता है या नाश होता है। इत्यादि सो इसका जवाब हम देते हैं कि काच कामलादि दोषों द्वारा नेत्रादिकी शक्तिका प्रतिबंध नहीं होता है और न उसका नाश होता है. किन्त दोषके कारण चक्ष मादि इन्द्रियोंके द्वारा ऐसा ज्ञान होने लग जाता है। दोषोंका यही सामर्थ्य है कि उनके निमित्तसे पदार्थके न होनेपर भी उस विषयका वे चक्षरादि इन्द्रियां ज्ञान पैदा करा देती हैं। ऐसी मान्यता से असतस्थातिका प्रसंग भी नहीं आता है. अर्थात अविद्य-मान वस्तको जाने तो असतवाद आवे सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस ज्ञानमें पहले देखे गये रजतादिकी सहशता भी कारण है, असत ख्यातिमें ऐसा साहश्य हेतू नहीं है वह तो सर्वथा आकाश पुष्पके ज्ञान सहश है। तथा सीपमें रजताकार जो प्रतिभास हो रहा है वह ज्ञानका प्राकार नहीं है किन्तु संस्कारके निमित्तसे ऐसा प्रतिभास होता है, मतलब काच कामला भादि दोष भीर बार बार सफेद चीजका देखना रूप संस्कार ये सब ऐसे प्रतिभासके हेत् हैं, पूर्वमें जाना गया रजतका धाकार सामनेमें स्थित सीपमें भलकता है, ऐसा माननेपर "वह रजत है" इस तरह भलक आनेका प्रसंग जो आपने कहा था वह भी नहीं आयेगा. क्योंकि दोषके कारण सामने स्थित सीपमें रजतका धाकार भलकता है अन्यथा धापको भी "वह रजत है" ऐसी भलक होनेका प्रसंग क्यों नहीं प्राप्त होगा ? इसलिये जैसे तुम्हारी मान्यताके अनुसार यहां स्मतिका प्रमोष है वैसे ही दोषोंके कारण समानता का अर्थात् सफेदीका अधिकरण होनेसे सामने स्थित सीपमें रजताकारका अवभास होता है ऐसा क्यों नहीं बानते ? इस कथवसे आपके-

स्यात्; दोषवचात्युरोध्यविव्वतार्थं रजताकारस्य प्रतिभावनात् । कथमन्यथा भवतोऽपि तद्रजतमिति प्रतिभावो न स्यात् ? ततो यथा तव स्मृतिप्रभोवस्तथा दोषेन्यः सामानाधिकरण्येन पुरोवित्तन्य-वर्तमानरजताकारावश्वातः किन्न स्यात् ? प्रनेन 'तत्स्सर्गः सन्नसन्या प्रतिभावते' इत्यपि निरस्तम् । न च विवेकाऽस्थातिसहायाद्रजतनात् अवृत्तिषंटते; 'घटोयम्' इत्याद्यभेदज्ञानास्ववृत्तिप्रतीतेः । विवेकास्थातिस्व भेदे सिक्के निद्ध्येत् । न चात्र ज्ञानभेदः कृतविचत् सिक्कः, तथापि तत्कस्पमे 'घटोयम्'

द्वारा किये गये सत प्रतिभासित होता है या असत प्रतिभासित होता है ? इत्यादि पूर्व प्रश्नोंका निरसन स्वयमेव हो जाता है। प्रभाकर ने कहा था कि विवेक का ग्रहण न होनेसे अर्थात् "यह रजत है" इसतरह की फलकमें दो जान हैं किन्तु उसका भेद मालूम न पड़नेसे जो ज्ञान होता है कि "यह रजत है" सो इस ज्ञानक कारण सीपर्ये चांदी समक्तकर उसे ग्रहण करने के लिए प्रवृत्ति होती है। सो प्रभाकर का यह कहना गलत है देखो ! "यह घट है" इत्यादि जो ज्ञान हैं वे भी अभेद को लिए हए हैं उन जानोंसे घटादि को ग्रहण करने के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति हुमा ही करती है, माप प्रभाकरकी यह विवेक प्रख्याति-प्रयात् भेदोंका अग्रहण तब सिद्ध होगा जब यह रजत है, इस ज्ञानमें भेद सिद्ध हो ! मतलब "यह" इसप्रकारका प्रत्यक्षज्ञान, भौर "रजत है" इस प्रकारका स्मररण ज्ञान ऐसे ये दो भेद यहां सिद्ध होते हों तब तो भेदोंका यहां अग्रहरा है, इस प्रकार कह सकते हैं, किन्तु किसी भी प्रमाण से "यह रजत है" इस ज्ञानमें दो ज्ञानोंकी अलक सिद्ध नहीं होती है यदि ज्ञानोंमें भेद सिद्ध नहीं होनेपर भी जबरदस्ती भेदकी कल्पना करो तो 'यह घट है" इस ज्ञानमें भी भेद मानना पड़ेगा ? क्योंकि पूर्व मान्यता में भीर इस मान्यतामें कोई विशेषता नहीं है, जिससे कि "यह घट है "इस ज्ञानमें तो भेद न माना जाय और "यह चांदी है" इस ज्ञानमें भेद न माना जाय।

प्रमाकर—"यह घट है" इस ज्ञानमें तो सत्य घटका ग्रहण होता है ग्रतः यहांपर ज्ञानमें भेद नहीं माना गया है ?

जैन — तो फिर धन्य जगह भी धर्यात् "यह रजत है" इस ज्ञानमें भी धसत्य वस्तुका [ चांदीका ] म्रहण हुआ है इसलिये यहांपर भी झानके भेदकी कल्पना नहीं होनी चाहिये। एक बात यह सिद्ध करना है कि धाप प्रभाकर निर्मलता बादि कुर्योसे मुक्त नेत्र धादि इन्द्रियों द्वारा बर्लमान वस्तुमें एक झान पैदा होता है ऐसा मानते हैं, इत्यादाविष ज्ञानभेदः कल्पतामिवदेवात् । प्रयात्र सती घटम्य प्रहुणाम्त्राक्षे कल्पते; तिह्न् -सम्पन्न-प्यसतो म्रहुणात्तत्करूपना याभूत् । यथेव हि गुणान्तितैदवसुराविभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं जन्यते, तवा दोवान्तितैः साहश्यवद्यादसस्येकं ज्ञानं जन्यते । गुणदोषायां च सद्भावं ज्ञानजनकर्वं च स्वतः-प्रामाण्यप्रतिवेषप्रस्तावे प्रतिपादियिष्यामः । न च प्रभावस्मते विवेकास्थातिः सम्भवति, तत्र हि 'इदम्' इति प्रयत्नं 'रजतम्' इति च स्मरुणिनित संवित्तिद्वयं प्रसिद्धम्, तवाऽऽस्मत्राकट्यंनैदोरपचते । म्रास्म-प्राकट्यं चान्योन्यमदमहणेनेव सवेदाते चटपटादिसंवित्तवत् । किन्त्र, विवेकस्थाते प्रामाचावो विवेकास्थातिः । न चाभावः प्रभाकरमवेऽस्ति ।

उसीप्रकार काच कामलादि दोष युक्त नेत्र घादि इन्द्रियों द्वारा वस्तुघोमें समानता होनेके कारए। श्रविद्यमान वस्तुमें भी एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए।

गुण ग्रीर दोष दोनोंका ही सद्भाव है, दोनों ही ज्ञानको उत्पन्न करनेमें [ या नहीं करनेमें ] समर्थ हैं, इस बातको हम स्वतः प्रामाण्यवाद—का खण्डन करते समय कहतेवाले हैं। ग्राप प्रमाकरके मतमें विवेक अख्याति संभव नहीं है आप लोग "इदं" इस फलक को प्रत्यक्ष ग्रीर "रजत" इस फलकको स्मृति नाम देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि वे दोनों ही अपने स्वरूपको प्रगटतासे ही उत्पन्न होते हैं, यह स्वरूप प्रगटता तो ग्रापसमें एक दूसरेके भेदोंके ग्रहणके बाद ही अनुभवमें बाती है, जैसे घट पट ग्रादिके ज्ञानोंमें प्रपना भ्रापना भिन्न भिन्न रूप एक दूसरेके भेदकी विशेषताको ज्ञाननेके बाद ही अनुभवमें भ्राता है। तथा विवेकके ख्यातिका ग्रागभाव [ ग्रभाव ] होना विवेक सख्याति कहलाती है किन्तु प्रभाकर मतमें अभावको नहीं माननेसे यह खख्याति सिद्ध नहीं होती। प्रभाकर यह बतानेका कष्ट करे कि स्मृतिप्रमोध कहते किसे हैं ? स्मृतिके ग्रभावको, या ग्रन्थमें प्रत्यक्षके प्रतिभासको, या विपरीताक्षक स्वयं प्रभानके, या ग्रत्यक्षके साथ दूध पानीके समान स्मृतिका प्रभेद रूपसे उत्याद होनेको ? इन पांच विकल्पोंको छोड़कर भ्राय कोई विकल्पसे तो स्मृति प्रमोधका लक्षण हो नहीं सकता।

प्रथम विकल्प-स्मृतिके प्रभावको स्मृति प्रमोधकहते हैं तो वह है नहीं, क्योंकियदि स्मृतिका प्रभाव होता तो पहले देखे हुए रजतको प्रतीति सीपमें कैसे होती ? व्ययंत् नहीं होती। तथा स्मृतिक प्रभाव को यदि स्मृति प्रभोध कहा जायगा तो मूर्ज्छित ग्रादि श्रवस्थामें जो भी ज्ञान होते हैं उनको भी स्मृति प्रमोधताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि वहां भी स्मृतिका प्रभाव है ? यदि कहा जाय कि स्वयन मुख्यां ग्रादि श्रवस्थामें तो "इदं" यह

करुवार्थं समृतैः प्रमोवः—िक स्मृतेरभावः, धन्यावभासो वा स्वात्, विपरीस्क्रकारवेदित्वं वा, ध्रतीतकालस्य वर्तमानत्या प्रहर्णं वा, ध्रनुषवेन सह शीरोदकवविववेकेनोत्यादो वा प्रकाराम्वरा-सम्भवात् ? सम न तावदावः पकः; स्मृतेरभावे हि कवं पूर्वंदृष्टरवत्यस्तीतिः स्यात् ? पूर्व्याध्य-वस्वायां व स्मृतिप्रभोवस्थयदेवः स्यात् तदशावािवेशेवात् । प्रचात्र 'इदम्' इति भासाभावान्यादोः नृ 'इदम्' इत्यत्रापि कि प्रतिभातित वक्तव्यम् ? पुरोव्यवस्थितं श्रुक्तिकाञ्चकविति वेत्; नमु स्वयमंविशिष्ट्रत्वेन तत्तव प्रतिभाति, रजतसिषिद्वित्यंन वा ? प्रयमपत्री कृतः स्मृतिष्ठवेषः ? शुक्ति-काशकले हि स्वगत्यमंविशिष्ट्रे प्रतिभासमाने कृतो रजतस्मरस्यसम्भवो यतोऽस्य प्रमोवः स्यात् ? न स्वसु घटे पृष्टीते पटस्मरस्यसम्भवः । ध्रय श्रुक्तिकारजतयोः साहस्याच्युक्तिकाप्रतिभासे रजतस्मरस्यम्;

फलकता ही नहीं अतः वहां स्मृति प्रमोषताका प्रसंग प्राप्त नहीं होता है। तो प्रक्त होता है कि "इदं" इसमें क्या फलकता है? यदि सामने रखा हुआ सीपका टुकड़ा फलकता है ऐसा कहो तो वह भी प्रपने धमेंसे युक्त हुआ प्रतीत होता है कि रखतसे संबद्ध होकर प्रतीत होता है? यदि वह अपने धमेंसे युक्त-त्रिकोण आदि रूपसे फल-केगा तो स्मृति प्रमोष कहां रहा? अर्थात् नहीं रहा, क्योंकि सीपके टुकड़े में उसीके धमेंकी प्रतीति द्या रही है। इसप्रकार सीपमें सीपका धमें फलका है तो रखतका स्मरण क्यों होगा और क्यों उसका प्रमोष होगा? ऐसा तो होता नहीं कि घटके ग्रहण करनेपर पटका स्मरण होता हो?

प्रभाकर — सीप भीर चांदीमें सहस्रता है इस कारण सीपके प्रतिभास होनेपर रजतका स्मरण हो जाता है।

जैन — यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि साहश्यको हेतु बताना बेकार है, देखो ! यदि अपने असाधारण धर्मसे सहित सीपका स्वरूप प्रतीत हो रहा है तो वहां सहस्र बस्तुके स्मरणकी क्या आवश्यकता है ? हां ऐसा हो सकता है कि जब बस्तुका सामान्य रूपसे ग्रहण होता है तब कदाचित स्मरण भी हो जाय किन्तु असाधारण धर्मसे युक्त बस्तु जब ग्रहण हो जाती है तब तो सहस्र वस्तुका स्मरण नहीं होता। जन्मसे जो नेत्र रोगी है उस व्यक्तिको एक ही चन्द्र में जो दो चन्द्रोंका प्रतिभास होता है उसमें सहस्र वस्तुका प्रतिभास होता है उसमें सहस्र वस्तुका प्रतिभास तो है नहीं फिर उस विचारको वहां स्मृति कैसे होगी, और उसका प्रमोष भी वहां कैसे कहलायेगा ?

भावार्थ---प्रथाकरने विपर्यय ज्ञानको स्मृति प्रमोध रूप माना है उसका कहना है कि इस ज्ञानमें दो रूप फलकते हैं एक वर्तमान रूप धीर दूसरा ध्रतीत रूप, ध्रतीस न; प्रस्थाऽकिश्वरकरत्वात् । यदा ह्यसावारखमाध्यासितं शुक्तिकास्वरूपं प्रतिभाति तदा कथं सहस्ववस्युत्मररख्न ( प्रमयवासके स्थात् । सामान्यमात्रप्रहृषे हि तत् कदावितस्यादिष नाऽसाधा-रखस्वक्षप्रतिभासे । दिवनद्वादिषु व जातितीमिरिकप्रतिभातिष्यत्व सहयवस्तुप्रतिभासाभावात् कर्यं स्मृत्वेस्त्वतिर्यतः प्रगोधः स्थात् , नापि तस्प्रितिक्षित्तिर्यतः प्रगायः स्थात् तकासस्य क्षास्त्रयेन तस्त्रिक्षितः भाग्यादानाम् प्रतिभासः स्थात् तदिविद्यात् । साम्ययस्य स्थात् तदिविद्यात् । नाव्यस्यावस्यात् स्थात् तदिविद्यात् । नाव्यस्यावस्यात् स्थात् तदिविद्यात् । नाव्यस्यावसाक्ष्यत् हे स्व

वस्तुका स्मरण सहस्रताको लेकर होता है—सो इस मान्यतामें प्रभावन्द्रावायं दूषण दे रहे हैं कि विपरीत ज्ञानका कारण यदि अतीत वस्तुकी सहस्रताको माना जावे तो जन्म जात नेत्र रोगसे युक्त व्यक्तिको आकाशमें एक ही चन्द्रमामें दो चन्द्रमाओंका प्रतिभास होता है वह विपर्यंय ज्ञान है सो इस ज्ञानमें प्रापके कथनानुसार वर्त्तमानमें प्रत्यक्ष और अतीतका स्मरण होना चाहिये ? किन्तु वह संभव नहीं है, क्योंकि उस तिमिर रोगी को सहश वस्तुका प्रतिभास ही नहीं है तो स्मृति कैसे आयेगी ? अर्थात् नहीं आ सकती अतः विपर्यंय ज्ञानका लक्षण स्मृति प्रमोष करना व्यक्षिचरित है।

स्मृति प्रमोषके लक्षणमें दूसरा पक्ष यह था कि "इदं" इस ज्ञानमें रजतसे संबद्ध सोपका टुकड़ा प्रतीत होता है सो यह कथन भी जमता नहीं, कारए। कि वहां रजतका ही जब अमाव है तो उसकी सिप्तिष कैसे हो सकती है अर्थात् नहीं हो सकती। दूसरी बात यह भी होगी कि रजत नहीं है तो भी उसकी सिप्तिष मानी जाय तो इन्द्रियसे संबद्ध उस सीपके देशमें जो परमाणु ब्रादि रहते हैं उनका भी प्रतिभास होने लग जायगा? क्योंकि निकटता तो उनकी भी है, इसप्रकार स्मृतिक प्रभावको स्मृति प्रमोष कहते हैं ऐसा पांच प्रकामेंसे प्रयम प्रका का कथन समाह हुआ। अब दूसरा प्रमय पा वह देखिये! धन्यका अवभास होना स्मृति प्रभोष है ऐसा माने तो भी ठीक नहीं है, यह अन्यवाभास कब होता है तत्कालमें या उत्तर कालमें अर्थात् रजत के स्मरण् कालमें अथवा अप्रिम कालमें? तत्कालमें होता है ऐसा कहों तो घट आदि का जान भी तत्काल भावी अर्थात् रजत स्मरणके समयमें हो सकता है प्रतः उसे भी स्मृति प्रमोष कप मानता होगा। उत्तरकाल मावी अत्यवभासको भी स्मृति प्रमोष कह नहीं सकते, मितप्रकंग प्रायेगा, उसी अति प्रसंगको बताते हैं कि यदि उत्तरकाल स्मरणके सम्यास कि वा दीपको प्रतीति बागई तो वह पूर्व जान [ रजत ज्ञान ] स्मृति प्रमोष क्य नहीं कहलायेगा? नहीं तो सार्याई तो वह पूर्व जान [ रजत ज्ञान ] स्मृति प्रमोष क्य नहीं कहलायेगा? नहीं तो

षटादिज्ञानं तत्कालवावि तस्याः प्रमोषः स्यात् । नाष्पुशारकालभाव्यन्यावकासोऽस्याः प्रमोषः; प्रतिप्रसङ्गात् । यदि हि उत्तरकालभाव्यन्यावकासः समुरवन्तर्स्ति पूर्वज्ञानस्य स्कृतिप्रमोषर्वेनासौ नास्पुरवमनीयः, ग्रन्यया सकलपूर्वज्ञानानां स्मृतिप्रमोषय्वेनास्पुरवमनीयः स्यात् । किन्तं, ग्रन्यावभासस्य सद्भावे परिस्कुटवपुः व एव प्रतिभाषीति कयं रजते स्मृतिप्रमोषः? निज्ञिलान्यावनाकानां
स्मृतिप्रमोषतायः। यय विपरीताकारवैदित्वं तस्याः प्रमोषः; तहि विपरीतक्यातियः कस्याद्यः विपरीत काकारः? एरिस्कुटावविभासित्वं चेत्, कथात्वः स्मृतिप्रमित्वनिव्यतं प्रत्यक्षाकारः विपरीतकालस्य प्रत्यक्षाकारस्वात् विवयत्यान्याः स्पष्टवेवनाभावानुवक्षात्, न जैवम् । ग्रत्यत्वकालस्य स्पाष्टपे निष्कस्य प्रमोषः; श्रन्यस्मृतिवसस्याः स्पष्टवेवनाभावानुवक्षात्, न जैवम् । ग्रत्यतिकालस्य स्पाष्टपे नाथिकस्य

जितने भी पूर्वके ज्ञान हैं वे सव स्पृति प्रमोषरूप मानने पडेंगे। तथा ग्रन्यावभासका मतलव सीपका प्रतिभास है तो वह सीप मौजूद ही है, वही स्पष्ट फलकेगी तो फिर रजतमें स्पृतिप्रमोध काहेका हुमा? नहीं तो ग्रापको सोरे ग्रन्य-ग्रन्य प्रत्येक वस्तुष्पें के प्रवभासोंको स्मृति प्रमोषरूप स्वीकार करना होगा? तीसरा पक्ष विपरीत आकार से फलकना स्मृति प्रमोष है तब तो साक्षात ही हम जैनकी विपरीत ख्याति हो जाती है। यह बताना भी जरूरी है कि विपरीत आकार क्या चीज है? स्पष्ट रूपके ग्रयंका फलकना है ऐसा कही तो वह ज्ञान स्मृति संबंधी नहीं रहा, क्योंकि स्पष्टाकारका अवभास होनेसे वह प्रत्यक्ष ही वन जायगा, यदि उस स्पष्टाकार के क्यांकी कराव हो तो उस स्मृतिकों प्रत्यक्ष रूपता ही होगी, फिर उस विपरीताकारमें स्मृति रूपता नहीं रह सकती है।

चौथा पक्ष-अतीत कालका वर्तमान रूपये ग्रहण होना स्मृति प्रमोध है ऐसा मानते हो तो भी ठीक नहीं है। वर्योंकि ऐसा मानने पर यहांपर "यह रजत है" इस ज्ञानमें जो स्पष्टपना भलकता है वह नहीं रहेगा, जैसे कि भ्रन्य देवदत्त भादिके स्मरण रूप ज्ञानोंमें स्पष्टता नहीं रहती है. किन्तु यहां रजत ज्ञानमें स्पष्टता है।

प्रभाकर — प्रतीत कालकी स्पष्टताके साथ प्रधिक रूपसे संवेदन होना स्पृति प्रमोष है ?

जैन — ऐसा कहना आपको इष्ट नहीं रहेगा क्योंकि यदि रजत स्मृतिमें बास्तविक स्पष्टता है तो झाप सर्वज्ञका निषेष नहीं कर सकेंगे, जैसे यहां रजतके स्मृति ज्ञानमें विना इन्द्रियोंके स्पष्टता झायी है, वैसे ही अन्य सर्वज्ञ भाविके ज्ञानोंमें भी बिना इन्द्रियोंके स्पष्टता संभव है ऐसा सिद्ध हो सकता है। स्रवेदनं स इति चेत्; न; तत्र परमार्थेत स्वाष्ट्यसद्भवि स्तीन्द्रियायेवेदिनो निवेधो न स्यात्, तस्मृतिवत् सम्बस्यापीन्द्रियमन्तरेण वैद्यावसम्भवात् । स्रयात्र वारम्पर्येगीन्द्रयादेव वैद्यावम्, न; तदिविद्यात्रक्षेत्रयादेव वैद्यावम्, न; तदिविद्यात्रक्षेत्रयाद्यात्रम्भवः; ननु कोत्रमविद्यात्रम्भवः स्वाप्यक्षेत्रम्भवः प्रविद्यात्रम्भवः स्वाप्यक्षेत्रम्भवः प्रविद्यात्रम्भवः स्वाप्यक्षेत्रम्भवः स्वप्यक्षेत्रम्भवः स्वप्यक्षेत्रम्भवः स्वप्यक्षेत्रम्भवः स्वप्यक्षेत्रम्भवः स्वप्यक्षेत्रम्भवः स्वप्यक्षेत्रम्भवः स्वप्यक्षेत्रम्भवः स्वप्यक्षेत्रम्भवः स्वप्यतः स्

आवार्य—प्रभाकर मतवाले अतीन्द्रिय ज्ञानीको नहीं मानते हैं, उनके लिये आचार्य कहते हैं कि "यह रजत है" इस प्रकारके ज्ञानमें भाग लोग भ्रातीतकालका भ्रष्टिक स्पष्ट रूपसे ग्रहण मानते हो सो जैसे बिना इन्द्रियके इस ज्ञानमें स्पष्टता भ्रायो ऐसा कहते हो वैसे ही सर्वज्ञके ज्ञानमें इन्द्रियों बिना स्पष्टता होनेमें क्या वाधा है? अर्थात् कृद्ध भी नहीं।

प्रभाकर कहे कि इस रजत की स्मृतिमें परंपरा से इन्द्रियके द्वारा ही विश्वदता ब्राती है किन्तु इन्द्रियोंके ब्रभावमें सर्वेज्ञके ज्ञानमें विश्वदता नहीं ब्रा सकती, सो ऐसा नहीं कह सकते। ऐसी इन्द्रिय परंपरा सभी ज्ञानोंमें मौजूद होनेसे सभी ज्ञानोंको विश्वद माननेका प्रसंग प्राप्त होगा।

पांचवा पक्ष—मनुभव [प्रत्यका] के साथ दूध पानीकी तरह स्मृतिका अभेद रूपसे उत्पन्न होना स्मृति—प्रमोध है ऐसा कहो तो वह क्या है ? दो जिन्न वस्तुर्जीका अभेद रूपसे ग्रहण होना, कि संश्लेष होना, श्रथवा अनंतर रूपसे उत्पन्न होना ?

प्रथम पक्षमें बही विपरीत ख्याति हुयी । संदलेष तो ज्ञानोंमें होता ही नहीं वह तो मूर्तिक द्रव्योंमें होता है। अनंतर रूपसे ज्ञान उत्पन्न होनेको स्मृति प्रमोध माने तो अनुसेय बादि पदार्थोंमें तथा सन्द-आगम विषयक, ध्रथवा ध्रन्य उपमेयादि विषयोंमें जो देवदत्तादि स्थक्तियोंको ज्ञान होते हैं व ज्ञान भी तो स्मरणके बाद ही उत्पन्न होते हैं, अत: उनको भी स्मृति प्रमोध रूप मानना पड़ेगा।

आवार्य—प्रभाकर मतवाले पांचवे पक्षके अनुसार स्मृतिप्रमोषका इस प्रकारसे सक्षण करते हैं कि दूष और पानीकी तरह अविवेक-अभेद रूपसे ज्ञान पैदा होना स्मृति प्रमोष है, इस कथन पर प्रक्न होता है कि अविवेक किसको कहना ? यदि व द्विचन्द्रादिवेदनं स्मराग्य्, तर्हीन्द्रियान्वयव्यतिरेकानृविधायि न स्यात्, प्रन्यत्र स्मरणे तदहण्टेः। तदनृविधायि वेद म्, ग्रन्यया न किन्बिरावनृविधायि स्यात् । तद्विकारविकारित्वं चात एव दुर्लेभ स्यात् । किन्ब, स्मृतिप्रमोषपत्ने वाधकप्रत्ययो न स्यात्, स हि पुरोवत्तिन्यर्थे तत्प्रतिभासस्यासद्विधयतामादर्थयन् 'नेदं रजतम्' इत्युक्तेवेन प्रवस्तेत, न तु 'रजतप्रतिभासः स्मृति' इत्युक्तेवेन । स्मृतिप्रमोषाभ्युपगमे च स्वतःप्रामाण्यव्यापातः, सम्यग्रजतप्रतिभासेऽपि ह्याशक्कोत्पद्यते 'किमेष स्मृताविष स्मृतिप्रमोषः, कि वा

भिल दो बस्तुर्थोंका अभेद से प्रहण करने को अविवेक कहते हैं तब तो जैन की विप-रीत स्थाति ही स्मृति प्रभोध कहलाया। संश्लेषको स्मृति प्रभोध दसलिये नहीं कहते कि ज्ञानोंमें संश्लेष होता नहीं संश्लेष तो मूलं द्रव्योमें पाया जाता है। अनन्तर अर्थात् प्रत्यक्षके बाद होना अविवेक है ऐसा कहो तो अनुमान आदि आगेके सभी ज्ञान स्मृति-प्रमोध बन जायेंगे, क्योंकि अनुमान आदि ज्ञान प्रत्यक्षादि पूर्व-पूर्व ज्ञानोंके प्रवृत्त होनेपर पैदा होते हैं। प्रत्यक्षसे अगिन और धूमका संबंध जानकर फिर पर्वतादिमें धूमको देखकर अग्निका ज्ञान होता है आगमोक्त शब्दोंको आवण प्रत्यक्षसे ग्रहण कर आगमजान पैदा होता है, इत्यादि, इसलिये प्रत्यक्षके बाद होना अविवेक है और उससे स्मृति प्रभोध होता है ऐसा मानना असत्य है।

प्रभाकर की मान्यतानुसार यदि "यह रजत है" इस विपरीत ज्ञानको स्मरण रूप माना जाय तो एक चन्द्रमें तिमिर रोगीको जो द्वि चन्द्र का ज्ञान होता है वह स्मरण रूप हो जायगा, तथा जितने भी विपरीत ज्ञान हैं वे सब स्मरण रूप बन जायेंगे, जैसे मरीचिकामें जल का ज्ञान, रस्सीमें संपंका प्रतिभास, आदि ज्ञान स्मृतिज्ञान कहलाने लगेंगे, फिर इन द्वि चन्द्रादि ज्ञानोंक इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक नहीं बनेगा, किन्तु इन ज्ञानोंमें बराबर इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक पाया जाता है अर्थात यदि नेत्रेन्द्रिय है तो थे द्वि चन्द्रादि ज्ञान होंठे हैं धौर नेत्र नहीं होते तो ये ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते तो ये द्वि चन्द्रादि ज्ञान होंठ हैं धौर नेत्र नहीं होते तो ये ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते हैं। द्वि चन्द्रादि ज्ञान होंठ नहीं होत है। द्वि चन्द्रादि ज्ञानों में इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक होते हुए भी नहीं मानों तो कोई भी ज्ञान इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक वाला नहीं रहेगा, तथा इन्द्रियोंके विकृत हो जानेसे ज्ञानोंमें जो विकारता पायी जाती है वह भी नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान इन्द्रियोंके हुए ही नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि विपरीत जानको स्मृति प्रमोष रूप माना जाय तो उस जानमें पीछेसे जो बाधा देनेवाला जान उत्पन्न होता है वह नहीं हो सकेगा, सत्यप्रतिषाक्षे' इति, बावकाभावापेकागात्-यत्र हि स्मृतिप्रमोषस्तत्रोत्तरकालमवस्यं बाषकप्रत्ययो यत्र तु तब्भावस्तत्र स्मृतेः प्रमोषाधम्भवः । वाषकाभावापेक्षायां चानवस्या । तस्मात् 'इवं रजतम्' इत्यत्र ज्ञानद्वयकस्पनाऽसम्भवारस्मृतिप्रमोषाभावः । ततः सूक्तम्-विपर्ययज्ञानस्य व्यवसायास्मकत्वविषेषभैनेव निरास इति ।

किन्त वह इस प्रकारसे जरूर उत्पन्न होता है कि सामने रखे हुए सीपमें जो रजत ज्ञान हुआ है वह असत है अर्थात् यह रजत-चांदी नहीं है सीप है, इस प्रकारसे पूर्वके विपरीत ज्ञानमें बाधा देनेवाला ज्ञान श्राता है। "रजत प्रतिभास स्मृति है" ऐसा उल्लेख तो वह ज्ञान करता नहीं, श्रीर एक बात यह होगी कि विपर्यंय ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप मानेंगे तो प्रभाकरके स्वतः प्रामाण्यवादका सिद्धांत समाप्त हो जायगा अर्थात् प्रभाकर जितने भी प्रमाण हैं उन सबको स्वतः प्रमाण भूत मानते हैं, यहां पर जो उन्होंने इस विपरीत ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप माना है सो उससे सिद्ध होता है कि प्रमाणोंमें प्रामाण्यको लानेके लिये अन्य प्रमाणोंकी ग्रावश्यकता पड़ती है, देखिये-सत्य भूत चांदीके प्रतिभासित होनेपर भी "यह जो प्रतिभास हो रहा है" वह क्या स्मति प्रमोष रूप है प्रथवा सत्य चांदीका ही प्रतिभास है ? इस प्रकार की शंकाके या जानेसे वहांपर बाधकके अभाव की खोज करनी पड़ेगी कि जहां स्मृति प्रमोष है वहां उत्तरकालमें धवश्य ही बाधक ज्ञान ग्राजाता है ग्रीर जहां बाधा देने वाला ज्ञान नही रहता वहां पर स्मृति प्रमोष संभव नहीं है। इस प्रकार ज्ञानोंमें बाधकके श्रभावकी अपेक्षा रखनेसे प्रमाणोंमें प्रामाण्य तो परसे ही आया तथा बाधकके ग्रभाव की अपेक्षा होनेपर भी अनवस्था दोष नहीं आया ! इसलिये "इदं रजतं" इस प्रति-भासमें दो ज्ञानोंकी कल्पना करना बेकार है। जब विपर्यय ज्ञान दो रूप नहीं है तो उसको स्मृति प्रमोष रूप कैसे कह सकते हैं ? अर्थात नहीं, अंतमें यह सिद्ध हुआ कि भाचार्य ने जो प्रमाणका लक्षण करते हुए [स्वापुर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ] व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा विपर्यय ज्ञानका निरसन किया है वह निर्दोष है।

#### # विपर्ययज्ञानके स्वरूपके विवादका प्रकरण समाप्त #

# विपर्ययज्ञानके विवादका सारांश

विपर्यय ज्ञानका क्या स्वरूप है इस पर चार्वाक ग्रादि वादियोंका विवाद है. चार्वाक अस्याति-अर्थात विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं सानते । बौद्ध के चार भेदों में से जो माध्यमिक भीर सौत्रांतिक हैं वे भ्रसत् ख्याति अर्थात् भ्राकाश कुसुम सदश प्रतिभासका समाव होना इसीको विपर्यय कहते हैं। सांख्यादिक प्रसिद्धार्थ ख्याति-अर्थात् सत्य पदार्थकी ऋलकको विषयय ज्ञान कहते हैं । योगाचार विज्ञानाद त वादी धादि आत्म स्पातिको धर्यात ज्ञानके आकार को विपर्यय मानते हैं। अनिर्वचनीयार्थस्याति-अर्थात सत असत कुछ कहतेमें न आना विपर्येय है ऐसा वेदान्ति भादि मानते हैं। स्मतिप्रमोषको विपर्यय प्रभाकर (मीमांसक) मानते हैं। श्रव यहां पर सर्व प्रथम चार्वाककी बख्यातिका विचार करते हैं-उनका कहना है कि जलादिका जो विपरीत ज्ञान होता है उसका विषय न जल है और न जलका सभाव है तथा मरीचि ही है. इसलिये यह ज्ञान निर्विषय निरालंब है। मतलब इस ज्ञानका विषय जल है ऐसा माने तो वह है नहीं, जलका ग्रभाव विषय है ऐसा माने तो वह प्रतीतिमें क्यों नहीं माता ? यदि कोई कहे कि जलाकारसे मरीचिका ग्रहण होना यही इस विपयंयका विषय है, सो यह गलत है। जलसे तो मरीचि भिन्न है, उसके द्वारा मरीचिका का ग्रहण कैसे होगा ? यदि होगा तो घटाकारसे पटका ग्रहरण हो जाना चाहिये ? ग्राचार्यने चार्वाक के इस मतका एक ही बात कहकर खण्डन कर दिया है कि यदि विपर्धय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं होता तो "जल ज्ञान" इत्यादि विशेष व्यपदेश नहीं होता भ्रान्त भीर निद्रित इन दोनों भवस्थाओं में समानताका प्रसंग भी भाता है।

बौद्ध—इस विषयंय ज्ञानमें प्रतिभासित धर्य विचार करनेपर सत रूप नहीं दिखता, धतः यह असत् स्थाति ही है। सीपमें सीपका प्रतिभास होता नहीं धौर रजतका प्रतिभास होता है किन्तु वह है नहीं बस ! यही असत् स्थाति हयी ?

सांख्य — यह प्रसत ख्याति ही असत है, यदि विपयंग ज्ञानका विषय असत होता तो आकाश पुष्प की तरह उसका प्रतिभास ही नहीं होता, बौद्धके यहां घर्द त-वाद मान्य होनेसे इस विपयंग को घनेकाकार रूप आन्त कान भी नहीं माच सकते। इस प्रकार सांख्यने बीचमें ही बौद्धका खण्डन किया है, धौर धपनी प्रसिद्धार्थं स्थाति का समर्थन किया है। आचार्यने कहा है कि बौद्ध के समान सांस्थक प्रभिमतको भी सिद्धि नहीं होती, सांस्थमतके प्रमुसार विपयंथ के विषयको यदि सत्य मानते हैं तो आग्त जान प्रीर प्रभ्रान्त ज्ञान ऐसा जगत प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होता है। विजली के समान जलका स्वभाव तत्काल निरन्वय नष्ट होनेका नहीं है, जिससे कि विषयंय ज्ञानमें जल प्रतीत होकर नष्ट होता है ऐसा कहना सिद्ध होवे ?

विज्ञानाई तवादीका कहना है कि विपरीत ज्ञानमें ज्ञानका ही धाकार है, अविद्या के कारण वह बाह्य देशमें प्रतीत होता है, अवः इस ज्ञानको आत्मस्याति रूप माना है। किन्तु यह कथन तब खिद्ध हो जब अईतवादीके यहां ज्ञानका ध्राकार खिद्ध हो। ध्राकार वाला ज्ञान किसी भी प्रमाणसे खिद्ध नहीं है, तथा प्रत्येक ज्ञानमें ध्रपना निजी आकार है तो सभी ज्ञान स्थ्यभूत कहलायेंगे। ज्ञानमें ज्ञानका ही ध्राकार है तो वह बाहर क्यों प्रतीत होता है ? ध्रीर यदि अविद्याके कारण होता है तो यह भी एक विपरीत स्थाति हुयी कि जो अंदर प्रतीत होना था वह बाहरमें प्रतीत होने लगता है।

वेदांती इस विपरीत जानको प्रनिवंचनीयार्थं ख्याति रूप मानते हैं, उनका कहवा है कि इस जानको सत कहे तो नैसा पदार्थ है नहीं भीर घसत कहे तो भलक किसकी होगी ? अतः इसको बचनसे नहीं कह सकने रूप प्रनिवंचनीयार्थं स्थाति कहते हैं। यह वेदांतीका कथन भी असत है, इस विपर्यंप ज्ञानमें बस्तानमें तो जलादि पदार्थ सत रूप है भलकते हैं तथा इस जानमें वस्तुको प्रहण करने स्थादिकी प्रवृत्ति भी होती है, ग्रतः यह जान भनिवंचनीयार्थं रूप भी नहीं है। विपर्यंय ज्ञान तो वस्तुका विपरीत —उलटा प्रतिभास करता है, उसका विषय तो भौजूद है किन्तु वह भलकता विपरीत है, ग्रतः स्यादादीको विपरीत रूपांति ही सद्ध होती है।

# स्मृति प्रमोषवाद के खण्डनका सारांश

स्मृति प्रमोषवादी प्रभाकर ने अपना लंबा चौड़ा पक्ष रखकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि स्मरण का प्रमोष — प्रभाव होना ही विपर्यय ज्ञान है, इसमें दो भलक हैं एक तो "इदं" यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, "रजतं" यह ज्ञान स्मरख ख्प है, इन्द्रिय संस्कार झादिक कारण ऐसा ज्ञान पैदा होता है ? जैनाचार्यने इस मंतव्य का खण्डन इस प्रकार किया है कि सर्व प्रवस ग्रह संग्वय है कि "स्मृति प्रमोष" इस पदका क्या अर्थ है ? स्मृतिका झमाव झम्य की फलक, विपरीताकार वेदन, अतीतका वर्षामानसे प्रहुण, ध्रनुभवके साथ और नीरवत प्रविवेक से उत्पाद, क्या ये स्मृतिप्रमोष पदके चर्च हैं ? स्मृतिका घमाव स्मृतिप्रमोष है ऐसा प्रयम प्रका का कहना सलत है, क्योंकि रजतकी स्मृति तो विपर्यय ज्ञानी को है ही। ध्रम्यावभासको स्मृति प्रमोष कहे तो और जान स्मृति प्रमोष होंगे। विपरीताकार वेदनको स्मृति प्रमोष कहो तो जैनकी विपरीत क्याति ही प्रसिद्ध होती है। इसी प्रकार धानेक विषयमें भी स्मफता चाहिये, प्रभाकर यदि इस ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप मानते हैं तो उनका स्वतः प्रामाण्यवाद खण्डित होता है। अंतर्य "इद रजत" इत्यादि ज्ञान विपरीत क्याति रूप ही सिद्ध होते हैं। इन्द्रिय दोष, वस्तुकी सहशता, कुळ प्रकाशका हलकापक इत्यादि कारणों से विपरीत ज्ञान पैदा होता है। इसी असस्य ज्ञानका व्यवच्छेद करने के लिये प्रमाण्येन लक्षण में "व्यवसायास्प्रकं" यह विशेषण दिया गया है।

# स्मृतिप्रमोष खण्डनका सारांश समाप्त #



# ग्रपूर्वार्थ-विचार का पूर्वपक्ष

मीमांसकों का ऐसा कहना है कि जो सर्वया प्रपूर्व वस्तु का प्राहक होगा वही प्रमाण कोटि में स्थापित होना चाहिये, क्योंकि पिष्टपेषण की तरह जाने हुए पदार्थ का पुनः जानना बेकार है, घारावाहिक ज्ञानको हमने इसीलिये प्रमाण नहीं माना है, घाराप्रवाहरूप से जो धनेक ज्ञान एक ही वस्तु के जानने में प्रष्टुत होते हैं वे प्रपूर्वार्थ के प्राहरू नहीं हो सकते, प्रतः वे प्रमाणभूत भी नहीं हो सकते, प्रमाण भें प्रमाणता तभी ठीक धानो जाती है कि जब वह किसी भी प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषयमें प्रवृत्त न हो, कहा भी है—

तत्रा पूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं वाधविजितम् । अदृष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसंमतम् ।।

जो सर्वथा धपूर्वं धर्यका—नवीन वस्तु का प्राहक हो, निश्चित, बाधारहित ग्रौर निर्दोष कारण से उत्पन्न हुग्रा हो और लोकमान्य हो वही प्रमास होता है, ग्रतः प्रमाणमात्र अपूर्वं ग्रम्बं का ग्राहक होता है यह विश्चय हुग्रा।

पूर्वपक्ष—समाप्त \*

# म्रपूर्वार्थत्वविचारः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

तेनापूर्वार्थविकोषणेन वारावाहिविज्ञानं निरस्यते नन्वेवमपि प्रमाणसम्प्लववादितान्याघातः प्रमाणप्रतिपन्नेऽवें प्रमाणान्तरा प्रतिपत्तिः; इत्यत्रोखम्; प्रमंपरिच्छित्तिविकोषसद्भावे तत्प्रवृत्तेर-प्यम्युपनमात् । प्रयमप्रमाण् प्रतिपन्ते हि वस्तुन्याकारिकोषं प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरम् प्रपूर्वाव्योभेव वृक्षो न्यग्रोध इत्यादिवत् । एतदेवाहः—

अनिश्चितोऽपूर्वार्थः ॥ ४ ॥

भाट्ट का ऐसा कहना है कि म्रापने जो अपूर्वार्थ विशेषण के द्वारा घारा-वाहिक ज्ञान का निरसन किया है सो उससे आपके मान्य प्रमाणसंप्लवबाद का व्याघात होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषय में दूसरे प्रनुमान आदि प्रमाणों की प्रवृत्ति होना इसका नाम प्रमाणसंप्लव है, प्रमाणसंप्लव ग्रहण हुए पदार्थको ही ग्रहण करता है, श्रपूर्वार्य को नहीं, ग्रतः इसका आप ग्रब निर्वाह कैसे कर सकेंगे?

जैन—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां अर्थ-परिच्छित्त की विशेषता होती है वहां उसी एक विषय में प्रवृत्त होने पर भी ज्ञान में हमने प्रमाणता मानी है, देखो—प्रथम प्रमाण के द्वारा जाने गये पदार्थ को यदि विशेषाकार रूप से जानने के लिये वहां दूसरा प्रमाण प्रवृत्त होता है तो वह विषय उसके लिये अपूर्वार्थ ही है, जैसे—प्रथम प्रमाण ने इतना ही जाना कि यह वृक्ष है, फिर दूसरे प्रमाण ने उसे यह वृक्ष वट का है ऐसा विशेषरूप से जाना तो वह ज्ञान प्रमाण ही कहा जायगा, न्योंकि दितीय ज्ञान के विषय को प्रथम ज्ञान ने नहीं जाना था, ग्रतः वृक्ष सामान्य को जानने वाले ज्ञान के लिये वह वट वृक्ष अपूर्वार्थ ही है। यही बात—

अनिश्चितो ऽपूर्वार्थः ॥ ४ ॥

## स्वरूपेगाकारविशेषरूपतया बानवगतोऽश्विलोप्यपूर्वार्थः।

### दृष्टोपि समारोपाचादक् ।। ५ ।।

न केवलमप्रतिपन्न एवापूर्वार्थः, प्रपि तु रुष्टोऽपि प्रतिपन्नीपि समारोपात् संशयादिसद्भावात् तारुगपूर्वार्थोऽप्रीतानम्यस्तशास्त्रवत् । एवंविषार्थस्य यम्मिश्चयास्मकं विज्ञानं तस्सकलं प्रमाराम् ।

तन्न धनिषगतार्वाधिगन्तुत्वमैव प्रमास्तरम् लक्षसम् । तदि वस्तुन्यधिगतेऽन्धिगते वाऽव्य-धिवारादिविधिष्टा प्रमा जनयन्तोपालस्थविषयः । न चाधिगतैऽर्वे कि कुर्वेत्तस्प्रमास्तता प्राप्तो-तीति वक्तन्यम् ? विधिष्टप्रमा जनयतस्तस्य प्रमास्तताप्रतिपादनात् । यत्र तु सा नास्ति तन्न प्रमास्म् ।

इस सूत्र द्वारा स्पष्ट की गई है, स्वरूप से अथवा विशेषरूप से जो निश्चित नहीं है वह अखिल पदार्थ अपूर्वार्थ है।

# दृष्टो ऽपि समारोपात्तादकु ॥ ४ ॥

देखे जाने हुए पदार्थ में भी यदि समारोप भ्रा जाता है तो वह पदार्थ भी भ्रपूर्वार्थ बन जाता है। जैसा कि पढ़ा हुआ भी शास्त्र अभ्यास न करने से नहीं पढ़ा हुआ जैसा हो जाता है, ऐसे अपूर्वार्थ का निष्क्य करानेवाले सभी ज्ञान प्रमाएा कहे गये हैं। इसिलिये प्रभाकर की "अनिधगतार्थाधिगन्तृत्वभेषप्रमाण" यह प्रमाएा विषयक मान्यता गलत है, वस्तु चाहे जानी हुई हो चाहे नहीं जानी हुई हो उसमें यदि ज्ञान अध्यभिजार कप से विशेष प्रमा को उत्पन्न करता है तो वह ज्ञान प्रमाएा ही माना जायगा।

# शंका-जाने हुए विषय में यह क्या प्रमाणता लायेगा ?

समाधान — ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उसमें विशिष्ट अंश का ग्रहण करके वह विशेषता लाता है, अतः उसमें प्रधाणता आती है, हां; अहां जानके हारा कुछ भी विशेषरूप से जानना नहीं होता है वहां उसमें प्रभागता नहीं होती। विशिष्ट जान को उत्पन्न करने पर भी जाने हुए विषय में प्रवृत्ति करने के कारण उस दूसरे प्रमागा को अिक व्यक्तिक रनहीं मानना चाहिये, अन्यथा अतिप्रसङ्ग की प्रापत्ति आती है, अर्थात् विशिष्ट जानको उत्पन्न करने पर भी यदि उसे प्रमागा भूत नहीं माना जाता है तो सर्वथा नहीं जाने हुए पदार्थ में प्रवृत्त हुए जान में भी अिक व्यक्ति करता—प्रमाणभूतता नहीं आनी हुए स्वर्ध निस्त प्रकार सर्वथा नहीं जाने हुए स्वर्ध निस्त प्रकार सर्वथा नहीं जाने हुए स्वर्ध निस्त प्रकार सर्वथा नहीं जाने हुए स्वर्ध निस्त स्वर्ध नहीं जाने हुए स्वर्ध निस्त प्रकार सर्वथा नहीं जाने हुए स्वर्ध निस्त स्वर्ध निस्त स्वर्ध नहीं जाने हुए स्वर्ध निस्त स्वर्ध निस्त स्वर्ध निस्त स्वर्ध निस्त स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्

न च विशिष्टप्रमोत्पादकत्वेप्यविगतविषयेऽस्याऽकिञ्चित्करत्वम् ; श्रतिप्रश्वक्तृत् । न चैकान्ततोऽनिध-वताचीिमन्तृत्वे प्रमाण्यं प्रमाण्यं प्रमाणस्याववातुं स्वयम् ; तद्वपर्यंतवाभावित्ववस्त्वरत्यं संवादाववीयते, स च तदबाँत्तरसानवृत्तिः । म चानिष्मरावार्षावित्युत्ते प्रमाण्यं संवादस्त्यस्य तद् चटते । न च तैनाप्रमाणभूतेन प्रचमस्य प्रमाण्यं व्यवस्थापितनुं शक्यम् ; श्रतिप्रसङ्कात् । न च सामान्यविशेषयो-स्तादारस्याप्युप्तये तस्यैकान्ततोऽनिषातार्षावियानतृत्वं सम्प्रवति । इदाभीतन्नातास्तित्व ( इदाने-न्तनास्तित्व)स्य पूर्वास्तित्वादमेदात् तस्य च पूर्वमप्यविगतत्वात् । कथञ्चित्वत्वावार्षाविगनतृत्वं

पदार्थं में विशिष्ट प्रमाजनक होने से ज्ञान में श्रकि क्वित्करता नहीं बाती है उसी प्रकार अधिगत ग्रथं में विशिष्ट प्रमाणनक होने से ज्ञानमें प्रकिञ्चित्करता नहीं धाती है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि एकान्तत: धन-धिगत धर्थ को ही प्रमाणका विषय माना जावे तो उस प्रमाण में प्रमाणता का निश्चय करना शक्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह प्रमाणता तो वस्तु को जैसी की तैसी जानने से ज्ञान में प्राती है, अर्थात् इस ज्ञान का विषयभूत पदार्थ वास्तविक-ऐसा ही है ऐसा निश्चय होनेरूप ही प्रमाशाता है; भौर वह संवादक प्रमाण से जानी जाती है. सवादक ज्ञान उस प्रथम ज्ञान के अनन्तर प्रवृत्त होता है, अब देखिये-सर्वथा धनिषगत पदार्थ ही प्रमाण का विषय है ऐसा ही एकान्तरूप से माना जावे तो संवादकज्ञान में यह बात घटित नहीं होती क्योंकि वह उस प्रथम प्रमाश की सत्यता को बतानेवाला होने से उसी के विषय का ग्राहक होता है। संवादक-ज्ञान के भत्रमाराभूत होने पर उसके द्वारा प्रथम ज्ञान की प्रमाणता व्यवस्थित नहीं हो सकती। यदि स्वतः अप्रमाणभूत ऐसे संवादक से प्रमाणता धावे तो संशयादि प्रप्रमाण से भी वह प्रानी चाहिये। तथा-सामान्य और विशेष का जब तादात्म्य सम्बन्ध है—तब किसी वस्तु का सामान्य धर्म जान लेने पर वह वस्तु विशेष घर्म के लिये भी धपूर्व कहाँ रही। तात्पर्य कहने का यही है कि जब वस्तु का सामान्य धर्म जान लिया तो विशेष धर्म भी जान लिया गया-बाब वह वस्तु उस विशेषकी बपेक्षा धनिष्यत कहां रही-वह तो बिष्यत ही हो गई । घतः प्रमारा एकान्ततः धनिषगत को ही जानता है यह बात सिद्ध नहीं होती । तथा-इस समय का अस्तित्व पहिले प्रस्तित्व से तो प्रभिन्न ही है, और वह प्रस्तित्व प्रथम ही ग्रहण ही चुका है। मतलब-बूक्ष सामान्यरूप है उसीमें बटत्वादि विशेष हैं, सामान्य वृक्ष की जानते ही श्रविनाभावरूप से वर्तमान उसके बटत्वादि विशेष

का ग्रह्म्मा हो ही जाता है इस तरह उस बुक्ष की विशेषता को जानने वाले सारे ही क्वान अप्रमाणभूत हो जायेंगे। हां; यदि कथंचित् अनिषिगतार्थंगन्तृत्व में प्रमाणता मानो तो जैन मान्य अनेकान्त मत में आप प्रभाकर का प्रवेश हो जावेगा।

शंका — निश्चित किये हुए विषय में निश्चयान्तर की आवश्यकता क्या है, इस तरह से कहने वाला तो मूखं कहलाता है तात्पर्य कहने का यह है कि जो विषय निश्चित हो चुका उसे पुनः निश्चय करने की क्या आवश्यकता है, उससे कोई प्रयो-जन तो निकलता नहीं है, पिष्ट को पेषएा करना ही तो मूखंपने की बात है।

समाघान — ऐसा नहीं कहना चाहिये — क्योंकि बार बार निश्चय करानेवाले ज्ञानमें सुखादिसायकता विशेष अच्छी तरह से प्रतीति हो जाती है, देखो पहिले तो ज्ञान से सामान्यवस्तु का निश्चय होता है, फिर यह वस्तु सुखसायनरूप है या दुःख-सायनरूप है ऐसा जानकर ज्ञाताजन सुख साधन को प्रहण करता है और दुःख सायन को छोड़ देता है। यदि ऐसा निश्चय न हो तो विपरीतरूप से भी प्रहण करना और छोड़ना हो सकता है, प्रयांत् दुःखसायन का प्रहण और सुखसायन का छोड़ना ऐसा उल्टा भी हो सकता है, हां; कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एकबार के निश्चय से ही वस्तु का निर्णय कर लिया करते हैं क्योंकि उनका ऐसा अन्यास विशेष होता है, हस तरह विषयवाले भी खानाम अनुमानादि अनेक प्रमाणों में प्रमाणाता इसीलिय सानी गई है कि वे उसी एक विषय की खाने—आगे विशेष जानकारो कराते रहते हैं। जैसे कि—विशेष विशिष्टरूप से अनुमान द्वारा जानी जाती है। पुनः उस स्थान पर जाकर प्रस्थक से देखने पर वह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन पर वह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन पर वह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन पर सह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन पर सह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन पर सह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन पर सह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन पर सह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन पर सह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन पर सह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः प्रापने जो इस स्वोन स्वाप एसा कहा है कि—

ः तत्रापूर्वार्थविकानं निश्चितं वाषवजितम् ।

षडुएकारखारक्षं प्रमाखं लोकसम्मतम् ॥" [ ] इति । प्रत्यभिक्षान-स्यानुमृतार्षमाहिखाऽप्रभाष्यमसङ्गात्, तथा च क्यमतः सन्दारमादेनित्यत्वविद्धिः? न वामुमू-तार्षमाहिखानस्याप्तिद्धन् : स्पृतिसत्यक्षप्रतितन्नेऽर्थे तत्प्रवृत्ते । न ह्यप्तस्थ्वैऽस्मर्यमास्य वार्षे प्रत्यभिक्षानं नामः प्रतिप्रसङ्गात् । पूर्वोत्तरावस्याध्याप्येकत्वे तस्य प्रवृत्तरयमदोषः; इति चेत् हि ताम्यामेकत्वस्य येदः; प्रमेदौ वा? येदे तत्र तत्त्वाववृत्तिः। न हि पूर्वोत्तरावस्याम्यां नित्ने सर्व-थेकस्वे तत्परिच्छेविज्ञानाम्यां जन्यमानं प्रत्यभिक्षानं प्रवत्तते प्रयान्तरेकस्ववत्, मतान्तर-

> तत्रापूर्वार्षविज्ञानं निष्टिचतं बाधवर्जितम् । ब्रह्महकारराहरूचं प्रमाणं लोकसंमतम् ॥ १॥

जो ज्ञाव सर्वेषा प्रपूर्व प्रयंका निश्वायक हो, वाधा रहित हो, निर्दोर्च कारणों से उत्पन्न हो वही लोक संमत प्रमास है वह गलत है।

तथा—प्रमाण सर्वेषा प्रपृषं प्रयं को ही जानता है तो ऐसी मान्यता में प्रत्यिज्ञान प्रप्रमाण होगा, क्योंकि वह भी प्रमुभूत विषय को ही जानता है, यदि प्रत्यिज्ञान प्रप्रमाण होगा, क्योंकि वह भी प्रमुभूत विषय को ही जानता है, यदि प्रत्यिज्ञान प्रप्रमाणभूत हो जाय तो उस अप्रमाणभूत ज्ञान से जाना गया प्रात्मादि प्रायं नित्य सिद्ध कैसे हो सकेगा, प्रत्यिज्ञान प्रमुश्च पदार्थ को जानता है यह वात प्रस्यिज्ञान में प्रसिद्ध तो है नहीं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष और स्मृति के द्वारा जाने हुए विषय में ही होती है, विस्मृत हुए तथा प्रप्रत्यक विषय में प्रत्यिज्ञान की उत्पत्ति कहीं होता, यदि वह विना देवी और विना स्मरण हुई वस्तु में प्रवृत्त होता हो तो किर को श्रातिपरोक्ष मेरु प्रादि पदार्थ हैं उनमें उसकी उत्पत्ति होने का अस्तु प्राप्त होगा, तात्पर्य इसका यही है कि वर्तमान काल का प्रत्यक्ष और पूर्वदृष्ट वस्तु का स्मरण—इन दोनों का जोड़क्य जो ज्ञान होता है वही प्रत्यिज्ञान है, प्रत्य-प्रज्ञान और प्रकार से नहीं होता।

बिद कहा वाबे कि पूर्वोत्तर झवस्था में व्याप्त जो एकत्व है उसमें प्रत्य-भिक्तान प्रबुक्त होता है, इसलिये वह एकत्व अपूर्व होनेसे प्रत्यभिक्तान अपूर्वार्थ का ही प्राह्वक सिद्ध होता है, तो इस पर हम बाप से यह पूछते हैं कि उन पूर्वोत्तर अव-स्थाओं में वह एकत्व भिन्न है कि फ्रांभिल है? यदि भिन्न है तो उसमें प्रत्यभिक्तान प्रबृत्त नहीं होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर झवस्था से सर्वथा बिन्न ऐसे एकत्व में उन पूर्वोत्तर प्रवेशकः । ताभ्यामेकत्वस्य सर्वंबाऽमेदे धनुभूतसाहित्वं प्रत्यभिज्ञानस्य स्थात् । ताभ्यां तस्य कव-क्रिन्वदमेदे सिद्धं तस्य (कपिन्वद्) धनुभूतार्थमाहित्वम् । न नैवंबादिनः प्रत्यभिज्ञानप्रतिपन्ने शब्दादि-नित्यत्वे प्रवत्तं मानस्य "वर्षेनस्य परार्थत्वात्" [जैमिनिस् ॰ १/१-] इत्यादेः प्रमाखता घटते । सर्वेषां चानुमानानां व्याप्तिज्ञानप्रतिपन्ने विषये प्रवृत्ते रत्रमाणता स्थात् । प्रत्यभिज्ञानान्नित्यशब्दादिसिद्धाविष कृतिस्वत्समारोपस्य प्रयृतेस्त दृव्यवच्छेदार्यत्वादस्य प्रामाण्ये च एकान्तत्यागः । स्मृत्यूहादेश्वाभिमत-प्रमाणसंस्थाव्याचातकृत्यमाणान्तरत्वप्रसङ्गः स्थात् ; प्रत्यभिज्ञानवत्कर्षाचित्यूवीर्थत्वसिद्धेः। किञ्च,

प्रवस्था को जानने वाले स्मृति धीर प्रत्यक्ष से जन्यमान वह प्रत्यभिज्ञान प्रवृत्त नहीं होता है, जैसे कि धीर दूसरे नहीं आने हुए पदार्थों के एकत्व में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तथा—उन पूर्वोत्तर ध्रवस्थाओं से एकत्व को सर्वथा भिन्न माना जाता है तो ऐसी मान्यता आपका मतान्तर—नैयायिक के मत में प्रवेश होने की सूचना देती है। यदि उन पूर्व धीर उत्तर कालीन पर्वायों से प्रत्यभिज्ञान का विषय जो एकत्व है वह सर्वथा धनिज है ऐसा माना जावे तो वह प्रत्यभिज्ञान जाने हुए को ही जानने वाला हो जाता है। यदि आप पूर्वोत्तर ध्रवस्थाओं से एकत्व का कथंवित् धमेद है ऐसा स्वीकार करते हैं तो वह प्रत्यभिज्ञान कथंवित् बहीतग्राही (अनुभूतग्राही) सिद्ध हो जाता है।

दूबरी बात यह भी है कि सर्वेषा अपूर्वायें को प्रमाण विषय करता है भ्रषांत प्रमाण का विषय सर्वेषा अपूर्वायें ही होता है ऐसा मानने वाले भ्रापके यहां प्रस्यभिक्षान से जाने हुए शब्द भादि का धर्म जो नित्यत्व आदि है उसमें प्रवृत्त हुए क्षान में सत्यता कैसे रहेगी ? भ्रीर कैसे भ्रापका "दर्शनस्य परार्थत्वात्" यह कथन सत्य सिद्ध होगा ?

भावार्ष — शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिये प्रभाकर जैमिनि ने अनेक हेतु विये हैं, उनमेंसे "नित्यस्तु स्यादु दर्शनस्य परार्थरवात्" शिष्य को समफाने के लिये बार वार उच्चारण में आने से भी शब्द नित्य है ऐसा कहा गया है, सूत्रस्य दर्शन शब्द का अर्थ "शब्द" है, सो यदि प्रभाकर प्रमाण का विषय सर्वधा प्रपूर्व ही मान रहे हैं तो प्राचार्य कह रहे हैं कि जब शब्द की नित्यता बार २ उच्चारण से सिद्ध होती है तब वह अपूर्व कहां रहा, मतलब कर्णेन्द्रिय से जब वह प्रथम बार प्रहण किया गया तब तो वह अपूर्व ही है, किन्तु बार २ ग्रहण कियो जाने पर उसमें

स्रपूर्वार्यप्रत्यस्य प्राथाय्ये क्षित्रन्द्राविप्रत्ययोऽपि त्रमास्यं स्थात् । निश्चितस्यं तु परोक्षकानवादिनो स सम्मवतीस्यक्षे वस्त्रस्यः ।

नतु दिचन्द्रादिप्रत्ययस्य सवाधकत्वाभ प्रमाणता, यन हि वाधाविरहस्तरप्रमाण्यम् इत्यय्व-सञ्चतम् वाधाविरहो हि तत्कालभावी, उत्तरकालभावी वा विज्ञानप्रमाणताहेतुः ? न तावत्तत्का-लभावी; क्वचिन्मिथ्याज्ञानेऽपि तस्य भावात् । अयोत्तरकालमावी; स कि ज्ञातः, प्रकातो वा ? न तावदज्ञातः; प्रस्य सस्वेनाप्यसिद्धेः । ज्ञातश्चेत्-कि पूर्वज्ञानेन, उत्तरज्ञानेन वा ? न तावद्युवे-

भपूर्वता नहीं रहती, भीर बार २ प्रहण किये बिना उसमें नित्यता सिद्ध नहीं होती. तथा किसी को ऐसा जोडरूप ज्ञान होता है कि यह वही देवदत्त है कि जिसे मैंने १० वर्ष पहिले देखा था, ऐसा ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञान है धौर इस ज्ञानसे वस्तू में नित्यता सिद्ध होती है, तथा-प्रत्यभिज्ञान की सहायता से प्रथापति प्रादि ज्ञान होते हैं वे सभी ज्ञान पूर्वार्थ को ग्रहण करते हैं, सर्वथा अपूर्वार्थ को नहीं, अतः जो सर्वथा अपूर्व अर्थ हो वही प्रमाण का विषय है ऐसा जो प्रभाकर का मान्य प्रमाण लक्षरण है वह घटित नहीं होता है। क्योंकि ऐसा मानने से अर्थापत्तिज्ञान में प्रमाणता नहीं बन सकती। तथा जितने भी अनुमानज्ञान हैं वे सब व्याप्तिज्ञान के द्वारा जाने गये विषय में ही प्रवृत्त होते हैं. भतः उनमें प्रमाणता का निर्वाह कैसे हो सकेगा ? प्रत्यभिज्ञान के द्वारा शब्दादि में नित्यता सिद्ध होने पर भी उसमें यदि किसी को संशयादि हो जाते हैं तब उस समारोप को दर करने के लिये अनुमानादि प्रमाण माने गये हैं, यदि ऐसा कहा जावे तो फिर यह एकान्त कहां रहा कि अपूर्वार्थ ही प्रमाण का विषय होता है। तथा स्मृति, तर्क भादि और भी प्रमाणों का सदभाव होने से धापके द्वारा स्वीकृत प्रमागा संख्या का व्याघात होता है, क्योंकि इन स्मृति म्नादि प्रमाणों के विषयों में भी प्रत्यिभन्नान की तरह कथंचित् अपूर्वार्थपना मौजूद ही है। किन्द-यदि अपूर्वार्य ही प्रमाण का विषय है तो द्विचन्द्रादि ज्ञान भी सत्य होने चाहिये, क्योंकि एक चन्द्र में द्विचन्द्र का ज्ञान तो बहुत ही अधिक अपूर्व विषय बाला है। एक बात भीर है कि भाप सर्वथा ज्ञान को परीक्ष मानते हों सो ऐसे ज्ञानों में निश्चायकपना ही नहीं हो सकता, ऐसा हम आगे कहने वाले हैं।

शंका — द्विचन्द्रादिकान बाधायुक्त हैं, घतः उनमें प्रमाणता नहीं है। जिस प्रमास के विषयमें बाधा नहीं धाती है वही प्रमास होता है। क्षानेनोत्तरकालभावी बाधाविरहो बाजुं धक्यः; ति स्वसमानकालं नीलाविकं प्रतिपद्यमानं कथ्य् 'खत्तरकालमप्यत्र वाधकं नोदेष्यति' इति प्रतीधात् ? वूर्वमनुत्यस्रवाधकानामप्युत्तरकालं वाध्यमानस्व-क्ष्णात् । नाप्युत्तरक्षानेनासौ बायते; तदा प्रमाण्याधिमतकानस्य नाधात् । नष्टस्य च वाधाविरह-चिन्ता गतसर्थस्य पृष्टिकुट्टनन्यायमनुकरोति । कथं च वाधाविरहस्य ब्रायमानस्वेपि सत्यस्यम् ; ब्रायमानस्वेपि सत्यस्यस्य । अप्रतिकालः ? तज्जानस्य सत्यस्याचेत्; तस्यापि कृतः सत्यता ? प्रमेयसत्यस्वाचेत्; प्रम्यान्यावयः । अपरवाधानाव्यानाचेत्; प्रमवस्था । अप संवादादुत्तरकालः

समाधान-यह भी धसंगत है, यहां बाधा के धभावको आपने प्रमाण माना है भीर इस कथन में क्या बाघा आती है सो देखिये-यदि बाघा का भ्रमाव, प्रमाण में प्रमाणता का कारण है तो वह कब होता है? तत्काल में या उत्तरकाल में? तत्काल में कही तो ऐसा बाधा का अभाव तो मिथ्याज्ञान में भी है, ग्रवीत ज्ञान सत्य हो या मिथ्या हो सभी ज्ञानों में बस्तू को जानते ही तत्काल जो उसकी मलक होती है उसमें उस समय तो कोई बाधा नहीं रहती । उत्तरकाल में कही तो क्या वह बाधा का सभाव जाना हुआ रहता है या नहीं ? यदि जाना हुआ वहीं रहता है तो "वह वहां है" ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? यदि बाधा का ग्रमाव ज्ञात है तो उसे किस ज्ञान ने जाना, उस पर्वज्ञान ने कि उत्तरज्ञान ने ? पर्वज्ञान ने जाना ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि ग्रागे होनेवाला बाधा का श्रमाव उससे कैसे जाना जायगा, वह पूर्वकालीन ज्ञान तो अपने समान काल वाले नीलादि वस्तु का ही ग्राहक होगा, वह विचारा यह कैसे कह सकेगा कि आगे इसमें बाघा नहीं भावेगी ? क्योंकि पहिले जिसमें बाधा नहीं बाई है ऐसे जानों में भी बागे के समय में बाधा बाती हई देखी जाती है। यदि कहा जाय कि उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा बाधा का ग्रभाव जाना जाता है तो प्रमाशारूप से माना गया वह पहिला ज्ञान तो ग्रव नष्ट हो चका. (उत्तर-काल में ) नष्ट होने पर उसमें बाधा के अभाव की क्या चिन्ता करना ? सर्प निकल-जाने के बाद उसकी लकीर को पीटने के समान नष्ट हुए ज्ञानमें बाधाविरह की चिन्ता व्यर्थ होगी । तथा- यह ज्ञान बाधारहित है यतः सत्य है यह भी कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वकाल में अनुभूत हुआ केशों में मच्छर ग्रादि का ज्ञान असत्य हो जाता है।

> माह - बाधारिहत होने से उस पूर्वज्ञान में सत्यता मानी जाती है ? जैन -- प्रच्छा, तो यह बताइये कि वह सत्यता किस कारएा से झाई है।

नावी बावाविरहः सत्यत्वेन ज्ञायते; तहि संवादस्याप्यपरसंवादात्सत्यत्वस्थिदिस्तस्याप्यपरसंवादा-वित्यनवस्था । किञ्च, क्विचत्कस्वाचित्कस्यचिद् वावाविरहो विज्ञानप्रमासाता हेतुः, सर्वेत सर्वेदा सर्वेस्य वा ? प्रथमपक्षे कस्यचिन्मिष्याज्ञानस्यापि प्रमासात्राप्रसञ्जः, क्विचत्कदाचित्कस्यचिद्वाधा-विरहतद्भावात् । सर्वेत्र सर्वेदा सर्वेस्य वावाविरहस्तु नासर्वेविदां विषयः ।

सदुष्टकारणारक्वत्वमप्यज्ञातम्, ज्ञातं वा तद्धेतुः ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; स्रजातस्य सस्य-

भाष्ट्र—उस ज्ञान का विषय सत्य है—प्रयात् वह पूर्वज्ञान सत्य वस्तु को महरा करता है, प्रतः वह सन्य कहलाता है।

जैन — ऐसा मानने से धन्योत्याश्रय दोष आता है वर्षात् उस पूर्वज्ञान में वाधारहितपने को लेकर सत्य विषय की सिद्ध होगी धौर विषय की सत्यता को लेकर वाधारहितपना ज्ञान में सिद्ध होगा, इस प्रकार इन ज्ञानों की सिद्धि परस्पर धवलंबित होने से एक की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी।

आह—अन्योन्याश्रय दोष नहीं आवेगा, क्योंकि उस पूर्वज्ञान की सत्यता तो प्रसरे बाधकाभाववाले प्रमाण के द्वारा जानी जाती है।

जैन — ऐसा कहोगे तो अनवस्था दोष आवेगा — अर्थात् पूर्वज्ञान में बाधका-भाववाले ज्ञान से सत्यता आई और उस बाधकाभाववाले ज्ञान में सत्यता अन्य तीसरे बाधकाभाववाले ज्ञान से आई, इस प्रकार ऊपर ऊपर बाधा के अभावको सत्यता के लिये ऊपर ऊपर बाधकाभाव बाले ज्ञानों की उपस्थिति होते रहने से कहीं पर भी बाधकाभाव की स्थिति स्वयं सिद्ध नहीं हो सकने से अनवस्था पसर जावेगी।

भाइ — पूर्वकाल भावी ज्ञान के बाद जो बाधकपने का उसमें सभाव होता है उसकी सत्यता तो संबादकप्रमाण से ग्रहण हो जावेगी।

जैन — इस तरह से भी अनवस्थादूषण से आप छूट नहीं सकते, क्योंकि उस संवादक की सत्यता दूसरे संवादकज्ञान से और दूसरे संवादक की सत्यता तीसरे संवादकज्ञान से─इस प्रकार की कल्पना करते रहने से अनवस्था दोष तो अवस्थित ही रहेगा।

प्रच्छा, यह वो बताम्रो कि किसी एक स्थान पर किसी समय किसी एक व्यक्ति को ज्ञान में बाघारिहतपना उस ज्ञान की प्रमाएगता में हेतु होता है, कि सभी स्थान पर हमेखा सभी पुरुषों को बाघारिहतपना उसी विवक्षित प्रमाएग की प्रमाएगता सन्देशत् । नापि ज्ञातम्; करणकुश्चलादेरतीन्द्रियस्य ज्ञाशे रतम्मवात् । अस्तु वा तज्ज्ञातः; तथाप्यसी प्रदुष्कारस्यारम्यः ज्ञानान्तरात्, संवादप्रस्ययाद्धा ? श्रास्तिकस्य धनवस्या । द्वितीयविकस्येपि संवाद-प्रस्ययस्यापि श्रापुरकारस्यारक्षस्य तथाविषादन्यतो ज्ञातन्त्र्यं तस्याप्यस्यत् इति । न चानेकान्त-वादिनामप्युपातम्भः समानोऽयम्; यथावदर्यनिक्षायकप्रस्यस्यास्यस्यायां वाषवैश्वर्यस्याद्धः कारस्य।रब्यस्यस्य च स्वयं संवेदनात्; प्रनम्यासदक्षायां तु परतोभ्यस्तविषयात् । न चेवमनवस्या;

का हेतु होता है ? प्रथम पक्ष यदि स्वीकार किया जाने तो ऐसा क्विन्त् कदाचित् बाधकाभाव तो मिध्याज्ञानों में भी रहता है; घतः उन्हें भी प्रमाण मानना पड़ेगा, घौर दूसरा पक्ष-सर्वत्र सभी व्यक्तियों को उसमें बाबारहितपना हो तब वह प्रामा-णिक होता है ऐसा कहा जाने तो बनता नहीं, क्योंकि हम तुम जैसे अल्पज्ञानी के सर्वत्र सर्वदा सभी को बाधक का धभाव है ऐसा जानना वस की बात नहीं है।

भाट्ट ने प्रमाण का एक विशेषण यह भी दिया है कि अदुष्ट-निर्दोष-कारणों से उत्पन्न होना प्रमाणता का हेतु है सो यह अदुष्टकारणारक्षरव भी ज्ञात होकर प्रमाणता का हेतु होता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि श्रज्ञात में सत्त की शंका ही रहेगी—कि इसमें कैसी कारणता है पता नहीं ? यदि वह अदुष्टकारणारव्यत्व जाना हुश्चा है—स्थात यह प्रमाण निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुशा है ऐसा जाना हुशा है—ऐसा कहो तो उसको कैसे जाना ? क्योंकि वसुरादि इन्द्रियों की निर्मेलता तो श्रतीन्द्रिय है, उसका ज्ञान होना ससंमव है।

भावार्ष — ध्रदुष्टकारणारब्धत्व का धर्ष है कि जिन कारणों से प्रमाण उत्पन्न होता है उन कारणों का निर्दोष होना, प्रमाण ज्ञान इन्द्रियावरण के क्षयोपक्षम से धर्माच ज्ञानावरण के क्षयोपक्षम से उत्पन्न होता है जो कि भावेन्द्रिय स्वरूप है, वह क्षयोपक्षम ध्रतीन्द्रिय होता है, हम जैसों के ज्ञानगम्य नहीं है, जतः यह प्रमाण-ज्ञान निर्दोष कारणों से उत्पन्न हुआ है ऐसा निष्णय हम लोग नहीं कर सकते हैं।

भ्रच्छा दुर्जन संतोष न्याय से मान लिया जाय कि यह भ्रदुष्टकारणारब्यत्व जाना हुआ है तो भी उसे किस ज्ञान से जाना ? ज्ञानान्तर से कि संवादक प्रत्यय से ? ज्ञानान्तर से मानो तो भनवस्था भाती है भीर संवादक प्रत्यय से मानो तो वही भ्रमवस्था है, क्योंकि संवादक हो चाहे भ्रम्य ज्ञान हो वह भी एक प्रमाणभूत वस्तु है क्वचिरकस्यचिद्रभ्याद्योपपत्तेरित्यलं विस्तरेण परतः प्रामाध्यविचारे विचारणात् । सोकसम्मतस्यं च यवाबद्वस्तुस्वरूपनिश्रयात्रापरम् ।

धौर उसे भी ध्रदुष्टकारण से उत्पन्न होना चाहिये, उनका ध्रदुष्टकारणारब्धत्व किसी धन्य ज्ञान धौर संवादक से धौर वहां भी वह किसी धन्य ज्ञान और संवादक से जाना जायगा, इस तरह से धनवस्था आवेगी ही, हम धनेकान्तवादी के यहां पर ये दोष नहीं साते हैं, क्योंकि जैसी की तैसी वस्तु को जानने वाले जो ज्ञान हैं उनमें ध्रम्यासदक्षा में तो बाधा का धभाव धौर अदुष्टकारणों से उत्पन्न होना ये दोनों ही ध्रपने आप जाने जाते हैं, सिर्फ-धनम्यासदक्षा में तो यह जानकारी दूसरे स्वतः ध्रम्यस्त ऐसे किसी ज्ञान से ही होती है ऐसा मानने से अनवस्था भी नहीं ध्राती, क्योंकि किसी स्थान में किसी विषय में किसी न किसी ज्ञान का धम्यास रहता ही है, इस वात का आगे विस्तारसे चरतः प्रामाण्य के प्रकरण में विचार करेंने, प्रमाण का "जोकसमत" विशेषण तो बस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वेसा ही निरुष्य करने रूप है, इसके सिवाय धौर कुछ नहीं है, इस प्रकार प्रभाकर माट्ट के द्वारा माना गया सर्वया ध्रपूर्वार्थ का निरसन किया।

## म्रपूर्वार्थं का प्रकरण समाप्त क

# श्रपूर्वार्थं के खंडन का सारांश

धपना घौर अपूर्वायं का निरुचय करानेवाला जो जान है वही प्रमाण है, प्रमाण के लक्षण में धागत ज्ञान के स्व, अपूर्वायं घौर व्यवसायात्मक इतने विशेषण हैं, इनमें से व्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रमाण होता है इसका स्पष्टीकरण बौद्ध संमत निर्विकल्पक ज्ञान में प्रमाणता का खंडन करते समय किया जा चुका है, ज्ञान रूप विशेषण की सार्यकरा कारक साकल्यादि प्रकरण में की है, घव अपूर्वायंविशेषण का खुलासा धाषायं करते हैं—किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा जिसका निष्वय नहीं हुआ है वह तथा निष्वय होने के बाद भी उसमें संग्रयादिष्ट समारोप उत्पन्न हो गया है तो वह वस्तु प्रपूर्वायंख्य ही है, तथा एक ही वस्तु में जो धनेक सामान्य विशेषात्मक

गुए। या धर्म होते हैं उनमें से किसी गुण या धर्म का किसी प्रमाण से निश्चय होने पर भी दूसरे गुण की अपेक्षा वह वस्तु दूसरे प्रमाण के लिये अपूर्वार्थ हो जाती है. जैसे पहिले धम के द्वारा परोक्षरूप से अग्नि के विषय में दो प्रमाण प्रवृत्त हुए तो भी उनका विषय अपूर्वार्थ ही रहा, ऐसे ही वृक्षत्व सामान्यको जानकर पीछे उसका बटस्वादि विशेष धर्म जाना जाता है और वह वस्तु धपर्वार्थ-धर्यात जिसका ग्रहण धभी तक न हम्रा हो ऐसी मानी जाती है, "अनिधगतार्थाधिगन्तुत्वमेव प्रमाराम्" एसी प्रभाकर की मान्यता है, किन्तू यह गलत है, क्योंकि ऐसा एकान्त ग्रहण करने पर प्रमाण में प्रमाणता जो संवाद से झाती है वह नहीं रहेगी, क्योंकि प्रमाण के द्वारा ज्ञात हुए विषय में ही संवादप्रत्यय प्रवृत्त होता है, प्रत्यभिज्ञान भी इसके अनुसार प्रमाण नहीं रहेगा, क्योंकि वह भी स्मृति और प्रत्यक्ष से जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान के अप्रमाण ठहरने पर उसी प्रभाकर के यहां पर धात्मा, शब्द भादि में नित्यपना कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि नित्यता सिद्ध करनेवाला प्रत्यभिज्ञान ही है, इस पर प्रभाकरने युक्ति दी है कि पूर्वोत्तर ग्रवस्था में व्यापि ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान का विषय नवीन ही है सो यह युक्ति भी छिन्नभिन्न हो जाती है क्योंकि वह एकत्व उन दो अवस्थाओं से भिन्न तो है नहीं, तथा स्मृति तर्क ग्रादि भी प्रत्यभिक्रान के समान प्रमाण सिद्ध होने से प्रभाकर की मान्य प्रमाणसंख्या का व्याघात होता है। उनके प्रमास के विषय में दिये गये ब्रद्रष्टकारसारब्धत्व, लोक-संमत आदि विशेषणों का भी विचार किया गया है, अन्त में यही प्रकट किया गया है कि प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्वार्थ न मानकर कथंचित अपूर्वार्थ मानना चाहिये. प्रमाणसंप्लव भी जैन दर्शन की तरह सबने किसी न किसी रूप से माना ही है, भौर यदि उसे न माना जावे तो इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं होती है। प्रमाणसंप्लव अनेक विषयों में देखा जाता है, अनुमान के द्वारा जानी हुई अग्नि पुनः प्रत्यक्षज्ञान से जानी जाती है। भागम या गुरु आदि से किसी विषय को समक्षकर या ज्ञातकर पुनः उसीकी प्रत्यक्षादि प्रमास से प्रतीति होती है, श्रतः प्रमाण का विषय कथंचित श्रप्रवर्शि है. यह सिद्ध होता है।

## सर्वथा अपूर्वार्थ के खण्डन का सारांश समाध्त #

# ब्रह्माद्वे तवाद पूर्वपक्ष

आगे श्राचार्य ब्रह्माद्वैतवाद का खण्डन करेंगे अतः उस ब्रह्माद्वैतवाद का वर्णन उन्होंकी मान्यता के अनुसार किया जाता है जिससे कि पाठकगणा ब्रह्माद्वैतवादके मत को सुगमता से समक्त सकें।

ब्रह्माद्वैतवाद शब्द का अर्थ--

बहा-मद्वेत-वाद इस प्रकार ये तीन पद हैं। "ब्रह्म च तत् अद्वेतं च ब्रह्माद्वेतं" यह कमंघारय समास है। "ब्रह्माद्वेतस्यवादः" "ब्रह्माद्वेतवादः" ध्रद्वेत-मस्वष्ट
एक ब्रह्म ही है, प्रत्य कुछ भी नहीं है-अर्थात् जगत् के चेतन ध्रचेतन सब ही पदार्थ
ब्रह्म स्वरूप ही हैं ऐसी जो मान्यता है वही ब्रह्माद्वेतवाद है, ध्रद्वेत का मर्थ है धौर
दूसरा कोई नहीं—केवल एक वही, इसी तरह विज्ञानाद्वेत, चित्राद्वेत, शून्याद्वेत,
स्वर्वाद्वेत प्राप्ति शब्दों का भी मतलब-प्रयं-सर्वत्र समक्ता चाहिये, ये सब ही प्रवादीगण एक रूप चेतन या अचेतनरूप या शून्यरूप ही समस्त विश्व को मानते हैं, ये
भेदों को-चट, पट, जीव ध्रादि किसी प्रकार के भेद-द्वित्वको स्वीकार नहीं करते हैं,
इन्हें अभेदवादी भी कहा जाता है, ध्रस्तु।

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । , भारामं तस्य परयन्ति न तं पश्यति कश्चन ॥१॥

जगत् के दृश्यमान या ग्रदृश्यमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब एक मात्र ब्रह्मस्वरूप हैं, संसार में अनेक या नानारूप कुछ भी वहीं है, उस ग्रवण्ड परमब्रह्म को जो कि एक ही है कोई भी नहीं देख सकता है, हाँ; उस ब्रह्म की ये जो चेतन ग्रचेतन पर्यायें हैं उन्हें ही हम देख सकते हैं एवं देख रहे हैं।

धव यहां पर अनेक प्रश्न होते हैं कि जब एक ब्रह्मस्वरूप ही पदाये है, धन्य कुछ नहीं है तो यह सारा साक्षात् दिखायी दे रहा पदार्थ समुदाय क्यों प्रतीत होता ? (१) जब ये पदार्थ ब्रह्मकी विवर्तस्य हैं तो किस कारण से ये विवर्त या नाना पर्यायें उत्पन्न हुई हैं ? (२) ये सब विवर्त या चेतन भ्रचेतन पदार्थ किस कम से उत्पन्न होते हैं ? (३) हरबमान या अहरबमान इन पदार्थों का कभी पूर्ण रूप से स्नमान होता है क्या ? (४) हम जो चेतन जीव हैं सो किस प्रकार दुःखों से मुक्त हो सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ? (५) मोक्ष का स्वरूप क्या है ? (६)।

इस प्रकार के इन सब प्रश्नों का ब्रह्माद्वैतमतानुसार समाधान. किया जाता है—

प्रथम प्रश्न का समाधान---

विश्व में जो अनेकता-विविधता, घट, पट, जीव, पशु, मनुष्य आदि पदार्थ रूप से भिन्नता दिलाई देती है उसका कारण अविद्यावासना है, अर्थात् अविद्यावासना के कारण ही हमको अलंड ब्रह्म में लंड व भेद मालूम पड़ता है, अविद्यावासना के नाश होने पर एक परमब्रह्म ही अनुभव में आता है।

द्वितीय प्रश्न का समाधान-

इन जेतन अजेतन पदार्थों के उत्पन्न होने में कारण स्थमाय ही है, इस जगत् या सृष्टि का उपादान कारल तथा विमित्त कारण भी बहा ही है, कहा भी है...

"कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चलगत्, कारणं परमञ्जहा शक्तिद्वयवदज्ञानो-पहितं चैतन्यं स्वप्रधानतथा निमित्तं, स्वोपाधिप्रधानतथोपादानं च भवति"—

परमब्द्धा का कार्यं जो आकाश्व, वायु, जल आदि हैं वह सब बहुविस्तार वाला बद्धा ही है, और कारण बद्धा है ही, अझान की दो शक्तियां हैं—आवरण और विकेष, इन दो से जब चैतन्य सहित होता है तब अपनी प्रधानता से उपादान कारण और अपनी उपाधि की प्रधानता से निमित्त कारण बनता है, जैसे—"यथा जूता तन्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वधारप्रधानतयोपादानं च भवति"। जिस प्रकार मको रेशम धागे का निमित्त और उपादान दोनों कारणक्य स्वयं है, अपनी प्रधानता से तो निमित्त कारण है और स्वथारीर की प्रधानता से उपादान कारण है, असम प्रधानता से हैं—

उणंनाभ इवाञ्चनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम् । प्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सर्वजन्मिनाम् ॥ १ ॥ जैसे ... मकड़ी धाणे का, चन्द्र कान्तमणि जल का, वट वृक्ष चटावों का कारण है, वैसे ही वह परमबहा सब जीवों का कारण है, अर्थात् मकड़ी से स्वभावतः जैसे खामा निकलता है अथवा-रेशम कीड़ा से जैसे रेशम की निव्यक्ति होती है, चन्द्रकान्त-मिंग से जैसे स्वभावतः जल उत्पन्न होता है वैसे ही ब्रह्म से स्वभाव से जगत्-चेतन मचेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं।

तीसरे प्रश्न का उत्तर---

यह परमबहा स्वभाव से ही जब कभी ग्रज्ञानरूप हो जाता है, तब उसके द्वारा मृष्टि की रचना का कम प्रारम्भ होता है, 'ग्रज्ञानस्यावरण्विक्षेपनामकमस्ति-शक्तिद्वयम्' सच्चिदानन्द स्वरूपमावृगोत्यावरण्यक्तिः, तथा ब्रह्मादिस्यावरान्तं जगत् जलुदब्दवत् नामरूपात्मकं विक्षेपति, सृषतीति विक्षेपशक्तिः।

प्रज्ञान की दो शिक्तयां हैं—प्रावरणशक्ति और विक्षेपशक्ति, विदानन्दस्वरूप को उकनेवाली प्रावरए।शक्ति है, और व्यक्तब्रह्म से लेकर—प्रधांत व्यक्तब्रह्म, प्राकाश, वायु धादि से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण सृष्टि की रचना को करनेवाली विक्षेपशक्ति है, "अनयेवावरए। शक्त्याविष्ठप्रस्यात्मनः कतृंत्व, मोक्तृत्व, सुख-दुःख-मोहात्मकतुष्ठ संसार भावनाऽपि संमाध्यते" पूर्वोक्त धावरणशक्ति से युक्त धात्मा के अन्दर कतृंत्व-बुद्ध, भोक्तृत्व, सुख दुःख मोह धादिक विकारमाव या तुष्ठ संसारभावना उत्पन्न होती है, "तमः प्रधानविक्षेपशक्तिमदानोपहत्वैतन्यादाकाश धाकाशाद्वायुवीयोर-निनरमेनरापोऽदम्यः पृथिवी वोत्पचति । तस्माद्वा एतस्मादात्मनः धाकाशः संभूतः स्त्यादिश्वतः"—तमोगुए। है प्रधान विक्षमें ऐसे विक्षेपशक्तिवाले अज्ञान से जब स्वातन्य या ब्रह्म उपहृत हो जाता है, तब उससे आकाश उत्पन्न होता है, प्राकाण से वायु वायु से प्रगिन, प्रगिन से जल, और जल से पृथिवी उत्पन्न होती है, श्रुतिप्रन्य में भी कहा है कि "इस ब्रह्म आत्मा से आकाश हुष्ठा है स्त्यादि।

"तेषु जाडधाधिकयवर्षनात्तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि कारएग्रुणप्रक्रमेण तेष्वाकाधादिषूत्पद्यन्ते । एतान्येव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राध्यपञ्ची- इतानि चोच्यते ॥ एतेभ्यः सूक्ष्मक्षरीराणि स्यूलभूतानि चोत्त्वद्यन्ते" ॥ उन आकाश आदि पृथिवीपर्यन्त के पदार्थों में जड़ता प्रधिकरूप से दिखाई देती है, अतः तमोषुण प्रधानविक्षेपचित्तमुक्त चैतन्य उनका कारण है, यह विद्ध होता है, जब वे भ्राकाश्च

ध्यादिक उत्पन्न होते हैं, तब उनमें कारणगुण के अनुसार सस्व, रज और तम ये तीन शुण पैदा हो जाया करते हैं, इन्हों आकाश ध्यादि को सुरुमसूत, तन्याना और अपञ्चीकृत इन नामों से कहा जाता है, इन्हों आकाश, वायु ध्यादि से सुरुमस्तरीर तथा स्यूक्तभूत पैदा होते हैं। सुरुमस्तरीर के १७ भेव हैं। ''ध्ययवास्तु ज्ञानेन्द्रियपंचकं, बृद्धि-मनती, कर्मेन्द्रियपंचकं, वायुपंचकं च''।।—पाच ज्ञानेन्द्रियों न्यकंत, रसना, झाण, चस्तु धौर कर्ण-, वचन, हाय, पाद, पायु धौर उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियां तथा-चृद्धि, मन, पांच वायु-प्राणवायु, अपानवायु, उदानवायु, व्यानवायु और सवानवायु-ये १७ ध्ययय या भेद सुरुम शरीर कहलाते हैं। दिखाई देवेवाले जो पृथिवी आदि पदायं हैं व स्यूक्तभूत हैं, इस प्रकार पह समस्त संसार एक ब्रह्म का कार्यरूप है, प्रधात् उपस्का भेदरूप है, सूक्ष्मशारीर के ध्रवयव स्वरूप जो बृद्धि धौर मन हैं, वे जीव स्वरूप हैं। ऐसे सुरुम शरीरादि तथा स्थलभुतादिरूप विश्व की रचना है।

चौथे प्रवन का समाधान-

हन दृश्यमान पदायों का विनाश या अभाव होता है, इसी का नाम प्रलय या लय है, यह प्रलय भी स्वभाव से हुआ करता है, सृष्टि की उत्पत्ति के बाद प्रलय और प्रलय के बाद पृष्टि-रचना होने में युगानुयुग-अनिगवतीकाल-व्यतीत हो जाता है, जिस कम से पृष्टिकी रचना-उत्पत्ति हुई थी उसी कम से उसका प्रलय भी होता है, कहा भी है—"एतानि सस्वादिगुणसिहतान्यपत्वीकृतान्युप्पत्तिशुरूकमेण तत्कारणभूताकानोपहित-वैतन्यमालं भवति, एतदकानमक्तानोपहित वैतन्य-वेदवरादिकमेतदाधार भूताशुगिहत-वैतन्यमालं भवति, एतदकानमक्तानोपहित वैतन्य-वेदवरादिकमेतदाधार भूताशुगिहत-वैतन्यस्य सुत्रायिक हैं उत्पत्ति के विपरीतकम से अपने कारणों में विक्तीन हो जाते हैं। अपनि पृष्टिवी जल में विनीन हो जाते हैं, जल प्रनिन से, धनिन वायु में, वायु आकाश में, धाकाश अज्ञानक्प चैतन्य में तथा वैतन्य और दृश्यर में प्रति विश्व जल प्रति है स्था तरह सारा विश्व -व्यत्य और दृश्यर मो तुरीय ब्रह्म में अन्तिहित हो जाते हैं इस तरह सारा विश्व -व्यत्य सामात होता है—शून्यस्प होता है।

पांचवें प्रश्न का समाधान--

मोक्ष-मर्थात् दुःसों से छूटने के लिए सावन इस प्रकार से बतलावे गये हैं — "सावनानि-नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रफलभोगविरागशमाविषट्कसंपत्तिमुमुसूत्वानि"— नित्य जीर प्रनित्य वस्तु का विवेक, इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी भोगों को इच्छा न होना, शम दम ग्रादि छह कर्तव्य, और मोक्ष की इच्छा ये सब मोक्ष प्राप्तिके उपाय हैं। "श्वमादयस्तु—श्वमदभोपरतितितिक्षासमाधातश्वदास्याः" शम, दम, उपरित, तितिक्षा समाधान और श्रद्धान ये छह शमादिक हैं, इन शमादिरूप कर्त्तव्यों के साथ ध्यान ग्रादि की सिद्धि होने पर मोक्ष प्राप्त होता है।

#### छठवें प्रश्न का समाधान

"न तस्य प्राणा उत्कामंति, धत्नैव समवलीयन्ते" शमादि षट्-संपत्ति से युक्त तथा ध्यान समाधि के प्रभ्यासक जीवकी जीवन्युक्त प्रवस्था होती है, उस प्रवस्था में मजान किया समाप्त होती है अर्थात् मागामी कर्मका नाश होता है आनंद भीर कैवल्य की प्राप्ति होती है, अन्त में प्रारब्ध कर्म भोगते २ समाप्त हो जाते हैं तब उस जीव-न्मूक्त व्यक्ति के प्राण वहीं विलीन हो जाते हैं-जर्यात् परलोक में-ब्रह्मलोक में-जन्म लेने के लिए गमन नहीं करते हैं। यही मुक्ति कहलाती है अर्थात जीवनमूक्त व्यक्ति का चैतन्य परमब्रह्म में लीन हो जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष होने पर उसके प्राण वही विलीन होते हैं; क्योंकि सर्वत्र बहा है ही, उसीमें उसके प्राण समा जाते हैं। यहां तक जगतु की व्यवस्था, परमब्रह्म, उसकी प्राप्ति आदि का कथन किया, इससे सिद्ध होता है कि सारा विश्व, विश्व के कार्यकारणभेद, मोक्ष, मोक्ष के साधन आदि सब ही ब्रह्मस्वरूप हैं, ये दिखाई पड़ने वाले भिन्न भिन्न देश, या आकार सभी एक बह्म के विवर्त्त हैं, अविद्या के समाप्त होने पर भेदभावना नहीं रहती इस प्रकार अभेद या अर्द्धतका ज्ञान होना विद्या है, सृष्टिकम, ज्ञानेन्द्रिय ग्रादि पूर्वोक्त १७ अवयव भेदवाले सुक्ष्म शरीरका पृथिवी आदि स्थूलभूतका वास्तविक ज्ञान होना तथा ईश्वर वर्थात ब्रह्म ग्रीर आत्मा जिसका कि लक्षण "तत्तवृभासकं नित्यं-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सत्यस्व-भावं प्रत्यक् चैतन्यमेवात्म वस्तु, इति वेदान्तविद्वदनुभवः" ॥ तत्तद्वस्तुभों का प्रकाश करता है, और नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वभाव ग्रान्तरिक चैतन्यस्वरूप है, इन सबके तत्वज्ञान से परमब्रह्म प्राप्त होता है। इस प्रकार सारा विश्व ब्रह्ममय है, अत: ब्रह्माई तवाद ही सिद्ध होता है।

## **\* बदादैतवादका पूर्वपक्ष समा**प्त \*

# ब्रह्माहेतवादः अह्माहेतवादः

ननु चोक्तत्वल्याःशूर्वार्यव्यवसायाःत्मकं ज्ञानं प्रमाख्यसित्ययुक्तमुक्तम्; ध्रवंव्यवसायाःत्मकज्ञानस्य मिध्याक्यतया प्रमाणःत्वायोगात्, परमास्मस्वरूपग्राहरूध्यैव ज्ञानस्य सरयत्वप्रसिद्धः। प्रस्वसित्रपा-तानस्तरोत्याऽविकस्यकप्रत्यक्षेण् हि सर्वत्रैकत्वमेवाऽस्यानपेक्षतया फ्रांगित प्रतीयते इति तदेव वस्तुत्वस्वरूपम् । भेदा पुनरविद्यासंकेतस्मरस्यव्यनितविकस्पप्रतीत्याऽस्याऽपेक्षतया प्रतीयते इत्यसी नार्यस्वरूपम् । तया, यत्प्रतिमासते तत्प्रतिभासान्तःत्रविष्टमेव यथा प्रतिमासस्वरूपम्, प्रतिमासते

बह्याद्वेत-जो जैन के कहे हुए अपूर्वार्थ और व्यवसायात्मक प्रमाण के विशेषण हैं वे अयुक्त हैं, क्योंकि पदार्थ का व्यवसाय करनेवाला ज्ञान विध्यारूप होता है, इसलिये उसमें प्रमाणता का योग नहीं बैठता है, जो ज्ञान परमात्मस्वरूप का-परमक्ह का प्राहक-निक्चय करनेवाला होता है उसीमें सत्यता की प्रसिद्धि है, बांख के कोलते ही-प्रयाद दृष्टि विषय पर पढ़ते ही निर्विकत्पक प्रत्यक्ष होता है, उस निर्विकत्प प्रत्यक्ष के द्वारा सर्वंच एकत्व का मान, विना किसी भेवप्रतीति के घोष्ट्रातिशीध जो होता है वही वस्तुका स्वरूप है, वेद जो प्रतीत होता है वह तो अविद्या, संकेत, स्मरण आदि से उत्पन्न होता है और उससे विकत्प (भेद) उत्पन्न होकर घट पट आदि भिष्म प्रमाण के द्वारा सर्वंच परम बहा सिद्ध होता है, अनुमानप्रमाण के द्वारा मी अवसं प्रमाण के द्वारा वसंव परम बहा सिद्ध होता है, अनुमानप्रमाण के द्वारा भी अवसं कहा की विद्ध इस प्रकार से होती है—"जो प्रतिभासका स्वरूप प्रतिभासित होने से जैसा कि प्रतिभासका स्वरूप प्रतिभासित होता है घतः वह प्रतिभास के भीतर सामिल है प्रतिभासित होने से जैसा कि प्रतिभासका स्वरूप प्रतिभासित होता है चह प्रतिभास के भीतर सामिल है, इसीतरह वेतन भवतिन सभी वस्तु प्रतिभासित होती हैं अतः वह प्रतिभास के भीतर सामिल है, इसीतरह वेतन भवतिन सभी वस्तु प्रतिभासित होती हैं स्रतः वे सभी प्रतिभास के धन्दर प्रविष्ट हैं। इस अनुमानके द्वारा धास्माई त-ब्रह्माई ते सिद्ध होता है। इस अनुमान में प्रयुक्त प्रतिभासमानत्व हेतु प्रसिद्ध

वाक्षेषं नेतनानेतनरूप वस्तु' इत्यनुमानादप्यात्माऽई तप्रसिद्धिः । न वानाऽसिद्धो हेतुः; साक्षादसाक्षावाक्षेषवस्तुनोऽप्रतिभासमानत्वे सकलशन्दविकल्पगोचरातिकान्तया वक्तुमश्चक्ते: । तवागमोऽप्यस्य प्रतिपादकोऽस्ति ।

"सर्वं वे खल्वदं बहा नेह नानास्ति किश्वन ।

ब्रारामं तस्य पश्यन्ति न त पश्यति कश्चन ।।" [ ] इति । तथा 'पुरुष एवैतस्तवं यदभूतं यत्र भाष्यं स एव हि सकललोकसर्गस्थितिप्रलयहेतुः।" [ऋस्स० मण्ड० १० सू० १० ऋ० २] उक्त-व्य-

''ऊर्एनाभ इबांशुनां चन्द्रकान्त इवास्थसाम् ।

प्ररोहास्माभिव प्लक्षः स हेतुः सर्वेजिम्मनाम् ।।" ] भेवद्श्विनो निन्दा च श्रूयते— "भृत्योः स मृत्युमप्लोति य दह नानेव पश्यति ।" [बृहदा• उ० ४/४/१६ ] इति । न चाभेदप्रति-पादकाम्नायस्याऽध्यक्षवाधाः; तस्याध्यभेदग्राहकत्वेनैय प्रवृत्तेः । तदुक्तम्—

भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से या परोक्ष से किसी भी प्रकार से वस्तु को प्रतिभासमान स्वरूप नहीं मानोगे तो संपूर्ण सन्दों के प्रगोचर हो जाने से वस्तु को कहा ही नहीं जा सकेगा। प्रागम भी अनुमान की तरह बृद्ध का प्रतिपादक है। श्लोकार्थ— "यह सारा विदव बृद्ध रूप है, कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, दुनिया के जीव उस वृद्ध के विवस्ती को—प्ययों को—देखते हैं किन्तू उसे कोई नहीं देख सकता" ।। १।।

जगत पुरुषमय है, जो हुम्रा भ्रयवा होनेवाला है वह सब बृह्म ही है, बही सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति भीर विनाश का कारण है, कहा भी है, स्ंलोकार्थ—

जैसे रेशमी कीड़ा रेशम के घागे को बनाता है, जन्द्रकान्तमिए जैसे जल को फ़राता है और वटबूझ जैसे जटाओं को अपने में से स्वयं निकालता है अतः वह उनका कारण होता है वैसे ही बृह्य समस्त जीवों का कारण होता है।। १।।

शास्त्र में भेद-दूँत माननेवाले की निन्दा भी की गई है—जैसे—जो भेद को वेखता है वह यमराज का झीतिथ बनता है, अभेद-प्रतिपादक धागममें प्रत्यक्ष से बाधा नहीं आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष भी स्वय धभेद का प्राहक है। कहा भी है—

ग्लोकार्य ... बुद्धिमान् लोक प्रत्यक्ष को विश्विष्टण ही बानते हैं निषेधरूप नहीं मानते, इसलिये अभेद प्रतिपादक झागम में प्रत्यक्ष के द्वारा वाचा नहीं झाती है।।१॥

### "ब्राहुर्विषातृ प्रत्यक्ष न निषेद्घृ विपश्चितः । नैकरवे भागमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते ॥" [

किन्त्व, प्रयांनां भेदो देखभेदात्, कालभेदात्, प्राकारमैदाद्वा स्यात् ? न ताबद् शेभेदात् ; स्व-तौऽपिमस्याऽन्यभेदेऽपि भेदानुपपत्तेः। न स्वस्यभेदौऽण्यम् संकायति । कवं च देखस्य भेदः ? प्रस्यदेश-भेदावं दननस्या । स्वत्य्रे त्, तिह्व भावभेदोऽपि स्वत एवास्तु कि देशभेदाः प्रूरेकल्पनया ? तक देख-भेदाबंदनुभेदः। नापि कालभेदात् ; तद्भेदस्येवाध्यक्षतोऽभिवद्धः। तिह्व समिहितं वस्तुमायमेवाधि-मञ्चिति नातीतादिकालभेदं तदनतावेशेदं वा प्राकारभेदोऽज्ययांनी भेदको व्यतिदिक्तप्रमात्यास्यतिमाति, स्वतो वा ? न तावद् व्यतिदिक्तप्रमात्यात् ; तस्य नीलसुकादिष्यविदिक्तस्य स्वस्यावित्रभातस्याद्व ।

भेदबादी—हैं तबादी पदार्थों में भेद क्यों मानते हैं ? क्या देशभेद होने से या कालभेद होने से या कि आकारभेद होने से ? यदि ऐसा माना जाय कि देशभेद होने से सबी में (पदार्थों में ) भेद है तो वह बनता नहीं है, क्यों कि जो स्वतः स्वरूप से स्रिमा हैं उनमें प्रत्य के द्वारा भेद नहीं हो सकता, क्यों कि प्रत्य का भेद प्रत्य में स्रिमात हीं होता है, तथा—देशभेद मी किससे सिद्ध होगा ? अन्य किसी देशभेद से कहो तो अनवस्था होगी, यदि देशभेद से कहो तो है एसा कहो तो वैसा हो पदा साम स्वर्धा से बी स्वतः भेद मान लेना चाहिये, देशभेद से मेद की कल्पना करने से क्या साम प्रवाद देशभेद से पदार्थों में भेद होता है ऐसा मानने की क्या प्रावश्यकता है, प्रतः देशभेद से वस्तुओं में भेद होता है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

यदि कही कि कालभेद से वस्तुधों में भेद होता है, सो ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि कालभेद ही स्वतः प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता, कारण-प्रत्यक्ष तो निकटवर्ती वस्तुमात्र को ही ग्रहण करता है, वह तो ग्रतीत काल आदि के भेद को झीर उसके निमित्त से हुए ग्रयं भेद को नहीं जानता है।

यदि कही कि मिल-भिल संस्थानों के भेद से पदार्थों में भेद होता है, सो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्राप (जैन) से पूछते हैं कि बाकार भेद किसी भिल प्रमाए से प्रतिभासित होता है? कि स्वतः प्रतिभासित होता है? यदि कहा जावे कि बाकारमेद किसी प्रन्य प्रमाए से प्रतीत होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नीसादिस्प बहिरंग वस्तु एवं सुखादिस्प प्रन्यरंग वस्तु के सिवाय प्रन्य कोई प्रमाणस्प वस्तु प्रतीत में नहीं बाती है। यदि आप (जैन) ऐसा कहें कि

ध्याहंप्रत्यये बोधात्मा तद्वाहकोऽन्यसीयते; नः, तत्रापि गुद्धबोधस्याप्रतिधासनात् । स स्वनु 'धहं सुकी दुःसी स्वृतः कृषी वा' इत्थादिकपतया सुस्वादि शरीरं वावलम्बमानोऽनुभूयते न पुनस्तदृश्यतिक्तिः वोधस्यक्ष्यम् । स्वत्रश्चाकारात्मां भेदसंवेदने स्वप्रकाशनिवतस्वप्रसङ्गः, तथा बान्योऽभ्यासंवेदनात्कृतः स्वतोऽभ्याकारभेदसंवित्ताः।

भविकरूपब्रह्मणो विद्यास्वभावस्व तदर्यानां शाक्षाणां प्रवृत्तीनां व वैवर्ध्यं निवर्धप्रात्तव्यस्व-भावाभावात् । विद्यास्वभावस्व चातस्यस्वप्रसङ्गः; तदाच "सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" [ तंतः २/१ ] इत्यस्य विरोधः; तदप्यसङ्गतम्; विद्यास्वभावस्वेऽप्यस्य शाक्षादीनां वैवर्धासंभवात् स्रविधान्यापार-निवर्त्तं नफलस्वारोषाम् । यत एव चाविद्या ब्रह्मणोऽर्धान्तरभूता तस्यते नास्यत एवासी निवर्धते,

बहं प्रत्यय में आकाररूप भेदमाहक बोधात्मा प्रतीति में माता है सो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रह प्रत्यय में भी शुद्ध बोध का प्रतिभास नहीं होता, क्योंकि वह बहं प्रत्यय भी "मैं सुली हूं, मैं दुःखी हूं, मैं स्पूल हूं, मैं कुश हूं, इत्यादिरूप से सुलादि का या शरीर का अवलम्बववाला हुमा ही भ्रमुभव में बाता है, इससे भ्रतिरिक्त अकेला बोधस्वरूप ध्रमुभव में नहीं भ्राता, यदि कहा जावे कि भले ही किसी भी प्रमाण से धाकार-भेद ध्रमुभव में नहीं भ्राता, यदि कहा जावे कि भले ही किसी भी प्रमाण से धाकार-भेद ध्रमुभव में बाता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो पदार्थ स्वतः तो ध्रमुभव में बाता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो पदार्थ स्वतः प्रकाशमान-अपने धापको जाननेवाले हो जावेंगे, ऐसी दशा में भ्रम्य का प्रम्य के द्वारा संवेदन न होने से (ज्ञान के द्वारा वस्तु का संवेदन प्रतिभास न होने से ) ध्राकारों का मेर ज्ञान में स्वतः प्रतीत होता है" यह बात सिद्ध नहीं होती है। यदि कोई (जेन मादि ) इस प्रकार की कंका करे" कि बृह्मा तो एक स्वभाव वाला है—अर्थाल् विद्या (ज्ञान ) स्वभाव वाला है—तो उसके लिये धास्त्रों एवं मृतुद्धान प्राविकों का करना व्यर्थ है, क्योंकि त्यागने योग्य मिवद्या रूप प्रीर प्राप्त करने योग्य विद्याल्य स्वभाव का उस बहु में ध्रमाव है।

यदि बृह्मा को प्रविद्यास्त्रकप माना जाय तो उस बृह्मार्वे प्रसत्यरूपता हो जाने से "सत्यं ज्ञानसन्तं बृह्मा"—इस सूत्र की जो तैस्तरीयोपनिषद में कहा गया है— कि परमबृह्म सत्यस्वरूप है प्रस्तरहित है एव ज्ञान (विद्या) स्वभाववाला है"— संगति नहीं बैठती है प्रयात् यह कथन गलत हो जाता है," सो इस प्रकार की यह जैन आदिकों की आक्षोपकप यंका प्रसंगत है, क्योंकि हम बृह्माई तवादी ने बृह्म को विद्यास्त्रवाला माना है, ऐसे स्वभाव वाला मानने पर शास्त्रादिक व्यर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि प्रमुख्याद वाला मान है, एसे स्वभाव वाला मानने पर शास्त्रादिक व्यर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि प्रमुख्यान आदिक प्रविद्या के व्यापार को हटाते हैं, यही उनका फल है 1

तस्वतस्तरमाः सञ्जावे हि न कश्चिमिवसंचितुं शक्तुमार् ब्रह्मवत् । सर्वेरेव चातास्थिकानायविद्योणके बावाँ प्रमुक्तुणां प्रमण्लोऽस्त्रुपवतः । न वानादिलेनाविद्योणकेवासम्बवः; प्रागमावेनाऽनेकान्तात् । तस्य-ज्ञानवायमावस्येव चाविद्या तस्यकानलक्षण्यिकोत्पत्ती व्यावतंत्र एव घटोत्पत्ती तस्प्रागमावत् । मिन्नाऽभिक्तादिविक्तस्पस्य च वस्तुविद्यायात् अवस्तुभूताऽविद्यायामश्रवृत्तिरेव सैवेदमविद्या माधा मिन्नाप्रतिकास इति ।

न चारमध्वरणमननध्यानादीनां भेदरूपतयाऽविद्यास्वमायस्वारकयं विद्याप्राक्षिहेतुत्वविद्याभ-धातध्यम् ? यद्यैव हि रजः संपर्ककतुनोदके इत्थाविषेषपूर्णं रजःप्रक्षिप्तं रजोऽन्तरास्त्रि प्रधमयस्वय-मिष प्रधम्यमानं स्वच्छां स्वरूपावस्थामुपनयति, यथावा विद्यं विद्यान्तरं समयति स्वयं च शाम्यति, एवमास्मध्ययाणिविधिभेदाभिनिवेद्योच्छेदात्, स्वगतेऽपि भेदे समुच्छिन्नो स्वरूपे संसारी समवतिष्ठते ।

प्रविद्या ब्रह्म से वास्तविकरूप में पृथक् होती तो उसका हटाना सर्वया प्रश्वय हो जाता, जैसा कि वृह्मा का हटाना सर्वया प्रश्वय है, परन्तु देखने में प्राता है कि मोक्षार्थीजन प्रतास्वक अविद्या को हटाने—विनष्ट करने के लिये ही प्रयत्न करते हैं ऐसी बात चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो सभी ने स्वीकार की है । यदि कोई ऐसी बात चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो सभी ने स्वीकार की है । यदि कोई ऐसी बार्याका करें कि प्रविद्या तो प्रनादि की है प्रतः उसका विनाश नहीं हो सकेगा— सो ऐसी प्रायंका ठीक नहीं है. स्वयंकि इस प्रकार का यह कथन प्रायमाव के साथ अनैकान्तिक हो जाता है, प्रायमाव प्रनादि है फिर भी उसका विनाश होता है, प्रविद्या, तस्वज्ञान का प्रायमाव है वह तस्वज्ञानरूप विद्या के उत्पन्न होते ही हट जाती है, जैसे—घट के उत्पन्न होने पर उसका प्रायमाव स्वाप्त हो जाता है, वह सिव्या विक्ष है या प्रमिन्न है ? ऐसे प्रका तो वस्तुस्वरूप में होते हैं, प्रवस्तुरूप प्रविद्या विक्ष है या प्रमिन्न है ? ऐसे प्रका तो वस्तुस्वरूप में होते हैं, प्रवस्तुरूप प्रविद्या वित्र है पर कार इस प्रविद्या को माया एवं मिष्याप्रतिमास ऐसे नाम से भी प्रामोहित किया गया है।

यहां ऐसी संका नहीं करनी चाहिये कि आत्मतस्य का श्रवण, श्रदान, ध्यान प्रांति ये सब भेदरूप होने से अविद्या स्वभाववाले हैं, अतः इनसे विद्या की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि देखिये-जिस प्रकार चूलि कीचड़ प्रादि से गंदले हुए पानी में फिटकरी चूर्ण प्रादिरूप एक तरह की चूलि डासने पर वह उसमें की प्रान्य मिट्टी घादि रूप एक तरह की चूलि डासने पर वह उसमें की प्रान्य मिट्टी घादि रूप एक तरह की चूलि कीचड़ आदि को शान्त करनेवाली होती है धीर स्वयं भी स्वच्छ प्रवस्था को प्राप्त हो जाती है, इस तरह जल विलक्ष्म स्वच्छ हो जाता है, प्रयाव विव विव को दवा देता है धीर उसके साथ घाप भी स्वयं शमित हो जाता

प्रवच्छेदस्यविद्याच्यावृत्ती हि परमार्त्यकस्यरुपतावस्थितः घटाद्यवच्छेकमेदव्यावृत्ती व्योग्नः शुद्धाका-शतावत् ।

न वार्ष्वं ते सुखबु सबन्धमोक्षाविश्रेदव्यवस्थानुपपन्ना; समारोपितादिप ग्रेदालद् भेदव्यवस्था-पपलेः; यथा द्वं तिनां 'शिव्यति मे वेदना पादे मे वेदना' इत्यास्मन समारोपितभेदनिमित्ता दुःसाविभेद-व्यवस्था । पादादीनामेव तद्वेदनाधिक रस्यात्वात्तेषां च भेदालद् व्यवस्था ग्रुक्तःस्य्ययुक्तम्; ग्रतस्तेषा-मक्कालेन भोकतृत्वायोगात् । भोकतृत्वे वा वार्वाकमतानुषञ्चः । तदेवमेकत्वस्य प्रत्यक्षानुमानगमप्रमित-रूपस्थात्तिद्वं क्रद्वार्ध्वं तं तत्त्वमिति ।

प्रत्र प्रतिविधीयते । कि मेदस्य प्रमाणुवाधितत्वादमेदः साध्यते, प्रमेदे साधकप्रमाणुकद्भा-वाद्वा ? तत्राविकस्पोऽयुक्तः; प्रत्यक्षादेर्भेदानुक्ततया तद्वाधकत्वायोगात् । न सन् भेदमन्तरेणु

है-स्रतम हो जाता है, बिलकुल यही प्रकिया प्रविद्या के बारे में है, प्रयांत् श्रवण, श्रवान ध्यानादिरूप प्रविद्या के द्वारा भेद का हठाग्रह नष्ट होकर प्रपने में होनेवाले भेद भी नष्ट हो जाते हैं। एवं संसारी जीव एकरव में ( ब्रह्मा में ) स्थिर हो जाते हैं, भेद को करने वाली प्रविद्या व्यावुत्त होते ही परमारमरूप एकरव में जीव की स्थित हो जाती है, जैसे कि घट प्रादि के भेदों की व्यावृत्ति होते ही प्राकाश खुद्धता को प्राप्त हों जाती है, जैसे कि घट प्रादि के भेदों की व्यावृत्ति होते ही प्राकाश खुद्धता को प्राप्त हों जाता है। इमारे प्रवृत में सुख दुख बन्ध मोक्षादि की भेदव्यवस्था वन जाती है। जैसे भी नहीं कहना, हमारे यहां तो काल्पनिक भेदों से भेदव्यवस्था वन जाती है। जैसे भा द्वीतादों के यहां वपनी एक ही प्रार्थाम में काल्पनिक भेद करके कहा जाता है, कि मेरे मस्तक में दर्द है, मेरे पैर में पोड़ा है, इत्यादि दुख के भेद की व्यवस्था होती है या नहीं ? अर्थात होती ही है, कहो कि उन पैर आदि वेदना के प्राधारभूत प्रवयक्षों में भेद है प्रतः दुखों में भेद पढ़ जाता है, सो यह प्ररारवित क्योंकि वे पैर प्रादि तो जड़ हैं वे क्या मोक्ता बनेंगे। यदि पैर प्रादि प्रारावय प्रमाण प्रमुमान तथा प्रायाम प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होता है, प्रतः ब्रह्माई त मात्र तस्थ है ऐसा मानना जाविये।

जैन-अब यहां पर उत्पर लिखे बहाई त का निरसन किया जाता है-आप प्रद्वेतवादी भेद का खण्डन करते हो सो क्यों ? क्या भेद प्रमाण से वाधित है अथवा अभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है, इसलिये? प्रथम पक्ष ठीक नहीं न्क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण भेद के ग्रनुकूल ही हैं, वे मेदों में वाधा नहीं दे सकते । तथा भेद के बिना प्रमाणेतरव्यवस्थापि सम्भाव्यते । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; भेदमन्तरेश साध्यसाधकभावस्यैवासम्भवात् । न नामेदसाधकं किन्तिरप्रमासम्भवति ।

स्वोत्तन्-"धनिकल्पकाष्यवैर्धंकरवमेवाववीयते" तत्र किमेकव्यक्तिगतम्, धनेकव्यक्तिगतम्, ध्वक्तिमात्रवरं वा त्रवेन प्रतीयते ? एकव्यक्तिगतं वेत् ; तर्त्वि सावारत्यं न्, ध्वसावारत्यं वा ? न ताव-स्वाधारत्यम्, 'एकव्यक्तिगतं साधारत्यं च' दितं विश्वतिवेषात् । ध्वसाधारत्यं वेत् ; कयं नातो भेदविद्धः ससाधारत्यस्वक्यत्याद्धाद्धः दय्य । अधानेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्यक्यमेकन्त्रं प्रत्यक्षाधाद्धानित्युक्तते ; तर्तिक व्यक्तयिकरत्यत्या प्रतिभाति, धनिषकरत्यत्या वा ? प्रयम्पके सेदप्रतङ्गः 'ध्वस्तिर्धकरत्यं तदावेषं च क्षतासामान्यम्' इति, ध्यमेव हि भेदः । द्वितीयवर्षी-व्यक्तिसहत्यानकरेशाय्यकरानं तदाविन

प्रमाण और अप्रमाण की व्यवस्था भी कहाँ रहेगी। दूसरा पक्ष अर्थात अभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि भेद के बिना साध्य और साधन का भाव कैसे बन सकता है. घत: घभेद को सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमारा नहीं है। बाप (ब्रह्माइ तवादी) ने जो कहा था कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष से एकत्व जाना जाता है सो एक ही व्यक्ति का एकत्व जाना जाता है कि अनेकव्यक्तियों का एकत्व जाना जाता है या कि व्यक्तिमात्र का एकत्व जाना जाता है, यदि एक व्यक्तिगत एकत्व निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है ऐसा कही तो वह साधा-रण है या प्रसाधारण ? साधारण तो उसे कह नहीं सकते क्योंकि वह व्यक्तिगत हो ग्रीर साधारण हो ऐसा कथन तो आपस में निषिद्ध है अर्थात जो साधारण होता है वह धनेक व्यक्तिगत होता है एक व्यक्तिगत नहीं होता । ग्रसाबारण कही तो उससे भेद सिद्ध क्यों नहीं होगा। क्योंकि असाधारणरूपवाला ही भेद होता है। यदि कही कि भनेकव्यक्तिगत एकत्व सता सामान्य को ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष से ग्राह्म होता है, तो प्रश्न होता है कि अनेक व्यक्तियां जिसके साधारभत हैं उन साधारों के साथ सला सामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ? कि आधार रहित सत्तासामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ? यदि कहा जावे कि अपने ग्राधारमूत ग्रनेक व्यक्तियों के साथ सत्ता-सामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है तो इससे भेद मालूम पडता है-ग्रथति भेद का प्रसङ्क प्राप्त होता है-देखिये-व्यक्ति सत्तासामान्यरूप एकत्व का अधिकरणरूप एक पदार्थ हुन्ना भीर बाधेयरूप सत्तासामान्य एक पदार्थ हुना, यही तो भेद है। दूसरे पक्ष में-अर्थात व्यक्तिभृत बाधार के ग्रहण किये बिना सत्तासामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ऐसा मानो तो व्यक्ति ( विशेष ) जहां नहीं ऐसे स्थान पर भी सामान्य की

भासप्रसङ्घः । तथा किमैकव्यक्तिग्रहराद्वारेण तत्त्रतीयते. सकलव्यक्तिग्रहराद्वारेख वा? प्रथमपक्षे विद्याया, एकाकारता हानेकव्यक्तिगतमेकं रूपम्, तच्चैकस्मिन् व्यक्तिस्थरूपे प्रतिकालेऽप्यनेकव्यक्त्यम्-यायतया कथं प्रतिभासेत ? प्रथ सकलव्यक्तिप्रतिपत्तिद्वारेण तत्प्रतीयते: तदा तस्याऽप्रतिगत्तिरेवा-बिसव्यक्तीनां प्रहणासम्भवात । भेदसिद्धिप्रसङ्ख्य-प्रविसव्यक्तीनां विशेषणतया एकःवस्य च विशे-व्यत्वेन, एकत्वस्य वा विक्षेत्रणतया तासां च विक्षेत्रपत्वेन प्रतिभासनात । तथा तद्वयक्तिम्यस्तद्भिभन्, समित्रं वा ? यद्याप्रित्रम् ; तर्हि व्यक्तिरूपतानुव क्रोऽस्य । न च व्यक्तिव्यंक्स्यन्तरमन्वेतीति कथं सकत-व्यक्त्यन्यायित्वमेकत्वस्य । अयार्थान्तरमः कथं नानात्वाऽप्रसद्धः ? यथा चानुवतप्रत्ययजनकत्वेन-कत्वं व्यक्तिषु कल्प्यते तथा व्यावृत्तप्रत्ययजनकत्वेनानेकत्वभप्यविशेषात् । तन्नैकत्वं नानात्वमन्तरे-प्रतीति होने लग जायगी, क्योंकि भाधार को जानना जरूरी नहीं है, तथा-वह सत्ता-सामान्यभूत एकत्व एक व्यक्ति के ग्रहण से प्रतीत होता है ? या समस्त व्यक्तियों के ग्रहरण करने से प्रतीत होता है ? पहिले पक्ष में विरोध ग्राता है, एकाकारता उसे कहते हैं कि धनेक व्यक्तियों में पायी जानेवाली समानता-ध्रर्थात धनेक व्यक्तियों में-विशेषों में जो सहशता है उसीका नाम एकाकारता है वह यदि एक व्यक्ति के प्रति-भासित होने से प्रतीति में ग्राती है तो उसमें ग्रनेक व्यक्तियों का अनुयायीपना कैसे मालम होगा अर्थात नहीं मालम होगा । सारे व्यक्तियों के ग्रहण होने पर उनका सत्ता-सामान्यरूप एकत्व जाना जाता है, ऐसा कही तो उस एकत्व का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि प्रखिल व्यक्तियों का ग्रहण होना प्रसम्भव है। इस प्रकार मानने से भेद का प्रसङ्घ भी श्राता है-देखिये-प्रखिल व्यक्तियां विशेषगुरूप से और एकत्व विशेष्यरूप से प्रतीत होगा. अथवा-एकत्व विशेषणरूप भीर सम्पूर्ण व्यक्तियां विशेष्यरूप प्रतीत हुए । यही तो विशेष्य भीर विशेषशारूप दो भेद हो गये. तथा-यह सत्ता-सामान्यरूप एकत्व व्यक्तियों से भिन्न है या अभिन्न है ? यदि अभिन्न है तो सत्तासामा-न्यरूप एकत्व व्यक्तिरूप हो ही गया. अब देखो ऐसा होने पर और क्या होता है-सामान्यभूत एकत्व जो कि एक संख्यारूप है वह जब एक व्यक्ति में चला गया तब धन्य अनेक व्यक्तियों में सामान्य कहां से धावेगा, व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति में जाता नहीं, फिर समस्त व्यक्तियों का धन्यायी एकत्व होता है यह बात कैसे हो सकती है. अर्थात नहीं हो सकती । यदि कही कि व्यक्तियों से सत्तासामान्यरूप एकत्व मिन्न है तो उसमें नानापना कैसे सिद्ध नहीं होगा-प्रवश्य सिद्ध होगा । तथा एक बात और यह है कि जैसे अनुगत प्रत्ययों को करनेवाला एकत्व व्यक्तियों में घटित करते हैं वैसे ही व्यावृत्तप्रत्यय को करने वाला अनेकत्व भी उन्हीं नानाव्यक्तियों में मानने में क्या

सायकार्थं लमते । प्रयोगः विवादाच्यासितमेकस्यं परमार्थसमानास्वादिनाभावि एकान्तैकस्वरूपतयः-श्रुपत्तम्यमानस्यात्, भटादिमेदादिनाभूतमृदद्रव्येकस्ववत् । एतेन व्यक्तिमात्रगतमव्येकस्यं प्रस्युक्तम्, एकानेकव्यक्तियतिरेकेस् व्यक्तिमात्रस्यानुतपत्तेः ।

यश्रीक्तम्-' भेदस्यान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वम्'' तदप्युक्तिमात्रम्', एक्.स्वस्यैशान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वमम्भवात् । तद्वधनेकव्यस्थाश्रितम्, भेदस्तु प्रतिनियत्वव्यक्तिस्वस्योऽप्यक्षावदेवः । अर्थक्तः प्रत्यक्षेत्रीय प्रतिपत्रम्, अन्यापेक्षया तु कल्पनाज्ञानेनानुपायिरूपतया व्यवस्थिते, तिह् भेदोऽप्यक्षमेण प्रतिपत्रोऽस्थापेक्षया विकल्पज्ञानेन भ्यार्शृक्तिस्यते स्ववस्थिते इत्यप्यस्यः

का चेयं कल्पना नाम-ज्ञानस्य स्मरलानन्तरभावित्यम्, शब्दाकारानुविद्वत्य वास्यात्, जात्या-खुल्लेलो वा, ग्रसदर्भविषयत्वं वा, ग्रन्थापेक्षतयाऽर्थस्यरूपावधारस्यं वा, उपचारमात्र वा प्रकारान्तरा-

बाधा प्रायेगी ? कुछ भी नहीं, इसलिये यह सिद्ध हुम्रा कि भ्रनेकत्व के बिना एकत्व नहीं बनता, इसी बातको अनुमान से सिद्ध करके बताते हैं—"विवाद में भ्राया हुम्रा भ्रद्ध ती का एकत्व भी वास्तिक भ्रनेकत्व का अविनाभावी है क्योंकि सर्वथा एकान्त-पने से एकत्व की उपलब्धि ही नहीं होती है, जैसे कि घटादि भेदों में भ्रावनाभावी सम्बन्ध से मिट्टी एकत्वरूप से रहती है, इसीप्रकार सामान्य व्यक्तिमात्रगत होता है इसका खण्डन समक्ष लेना चाहिये, क्योंकि एक और भनेक को छोड़कर भ्रीर मिन्न कोई व्यक्तिमात्र होता नहीं है।

जो ब्रह्मवादी ने कहा था कि भेद धन्य की अपेक्षा रखता है, इसलिये वह काल्पनिक है सो यह गलत है, उल्टा एकत्व ही भेदरूप अनेकों की अपेक्षा रखता है, जतः वही काल्पनिक है। क्योंकि एकत्व धनेक व्यक्तियों के आध्रित रहता है और भेद तो प्रतिनियत व्यक्तिरूप होता है, जो कि प्रत्यक्ष से जाना जाता है। कहो कि एकत्व प्रत्यक्ष से प्रतीत है उसमें अन्य धनेक्षा जो दिखती है वह काल्पनिक ज्ञान के द्वारा प्रत्युवाधीपने से व्यवहार में लाई गई है। तो फिर मेद भी प्रत्यक्ष से जाना हुधा है, किन्तु धन्य की प्रयेक्षा लेकर विकल्पज्ञान के द्वारा बहु व्यावृक्तिरूप से व्यवहार में लाया जाता है ऐसा मानो।

बह्मवादी यह बतावें कि कल्पना कहते किसे हैं ? स्मरण के बाद ज्ञान का होना ? शब्दाकारानुविद्धत्व होना ? जात्याशुल्लेख का होना ? ध्रसद् प्रयं का ऽस्रस्थवात् ? न तांवदाव्यविकत्यः; प्रभेदझानस्यापि स्मरणानस्यरभुक्षणन्तेन कृत्यनात्वप्रसङ्गात् । यन्त्राक्षारातुविद्धत्वं च झाने अभेव प्रतिविद्धित्य् । ननु सक्तो मेदश्रतिभागोऽभिकारपूर्वकेस्त्रद वाये वेदश्रतिवासस्याध्यमानः स्थात्; तक्तः विकरणाविषाय्योः कार्यकारत्यात्रस्य कृतीत्यस्यात् । अस्तु वासी, तथापि कि वदस्यविति भेदश्रतिभावः, तञ्चनिति वा सन्द ? प्रथमपुर्वे कि सम्बद्धियात्रस्य क्षित्रस्य क्षित्रस्य भेदप्रतिभावः, ततोऽत्री भवत्यवेति वा ?सन्दादेव भेदप्रतिभावाप्रभुपनमे-प्रयमास्त्रस्यवास्त्रम्यस्य विवयस्य विवयस्य पटप्यादिकानस्य भेदविषयस्यानुत्यस्थितसङ्गः; निर्मिकस्यकानुभवानन्तरं सकेतस्य एविवनामञ्चलस्य क्षित्रस्य क्षित्रस्य

जानना ? प्रथवा प्रत्य की प्रपेक्षा से अर्थ के स्वरूप का प्रवधारण करना ? या कि उपचारमात्र होना ? इतने कल्पना शब्द के प्रयं हो सकते हैं, इनसे प्रतिरिक्त और कोई कल्पना का प्रयं संभावित नहीं है, ज्ञानका स्मरए के बाद होना कल्पना कहलाती है तो यह प्रथम पक्ष ठीक नहीं है—क्योंकि इस प्रकार मानने से अभेदज्ञान भी स्मरण के बाद होता है, अतः उसमें काल्पनिकल्व प्रायेगा, दूबरा पक्ष जो ज्ञान में शब्दाकारा-मुविद्धत्व है उसका खंडन तो पहिले ही हय कर चुके हैं।

यदि कोई बीच में ऐसा कहे कि "सारा भेदप्रतिमास तो शब्द पूर्वक होता है फिर उसके धमाव में वह भेदप्रतिभास भी धमावरूप होगा" सो यह कथन भी ठीक नहीं है, नयों कि विकल्प अर्थात् भेद प्रतिभास भी सावत्य में कार्यकारणभाव का लंडन पहिले कर आये हैं। प्रच्छा-मान भी लेवें कि शब्द धीर भेदप्रतिमास में कार्यकारणमाव है तो भी यह बताधी कि शब्द से भेदप्रतिमास उत्पन्न हुवा है? या भेदप्रतिमास से शब्द उत्पन्न हुवा है? प्रथम पक्ष में २ प्रश्त हैं— भेदप्रतिमास धके के शब्द से ही होता है या उत्तर्भ में द प्रतिमास होता है यह प्रश्व किसी से प्रतिमास होता ही है यह प्रश्व किसी से प्रतिमास होता ही है यह प्रश्व किसी से प्रतिमास होता ही है यह प्रश्व किसी से मात्र मात्र करता है ऐसा भाव व्यक्त करता है । भाव बन्द से ही मेद होता है ऐसा मात्र को तो छहता है की विवच्य झादि धनेक स्थानों पर भेवों का प्रहुण होता है वह नहीं होना चाहिये था? क्योंकि निवक्त अनुस्व के धनन्तर अनेक प्रवृत्तियों हुमा करती हैं—जी देखों—संकेत का स्मरण, विवक्ता, प्रयत्त, तालु मादिका परिस्पन्द फिर इनके बाद कम से उत्सन्न होनेथाता धन्द होता है सो वह शब्द विचारा उत्त प्रथम निविकत्य अवस्था में होता नहीं। सब्द से अनेकत्य का प्रतिमास होता ही है ऐसा दूसरी तरह अवस्था में होता नहीं। सब्द से अनेकत्य का प्रतिमास होता ही है ऐसा दूसरी तरह

स्रवस्त्रेवस्यायुक्तमुक्तम् ('एकं ब्रह्मश्रो रूपम्' इत्यादिकस्यस्य भेदमत्वयकनकृत्वे सित धागमातस्यैकः स्वप्नतिपत्तेरभावानुपञ्चात् । भेदप्रतिमात्ताच्छ्रस्ट (न्योऽ)स्तीत्यम्युप्पके च-प्रस्मोत्यावयत्वम्—क्वस्त्वः इत्यादिभेदयिवभावस्य वास्त्राख्यः रूलिख-स्वाक्ष्यम् वास्त्राख्यः रूलिख-स्वाक्ष्यम् त्रात्राख्यः रूलिख-स्वाक्ष्यमात्त्रात्वः स्वप्तिक्षात्वात् । स्वयः स्वाक्ष्यम् वास्त्राख्यात्वः स्वयः वास्त्राख्यात्वः स्वयः स्

से अवधारण करो तो भी अयुक्त है, क्योंकि-"एक ब्रह्मणो रूपं" इत्यादि ब्रह्माद्वैत प्रतिपादक जो आपके यहां शब्द हैं वे भी भेद का प्रतिभास उत्पन्न कराते हैं ऐसा सिद्ध होगा, कारण कि शब्द से भेद होता ही है, ऐसा अवधारण ग्रापने मान लिया है, अतः आगमप्रमाण से जो ब्रह्मा के एकत्व का निश्चय होता या वह सिद्ध नहीं हो सकेगा। भेदप्रतिभास से शब्द होता है, ऐसा मानने पर तो अन्योन्याश्रय दोष प्राता है, शब्द से भेदप्रतिभास की सिद्धि होगी और भेदप्रतिभाससे शब्द की सिद्धि होगी; इसप्रकार दोनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। यह घट है, यह पट है इत्यादि भेदों को करने वाले ज्ञानको जात्याद्यल्लेखरूप कल्पना माना जाये तो ग्रभेदज्ञान भी काल्पनिक होगा, क्योंकि वह भी सत्तासामान्यरूप जातिका उल्लेखी है। जो असत् प्रथंको विषय करती है वह कल्पना है, ऐसा माना जाये सो भी ठीक नहीं, क्योंकि भेद प्रतिभास धसत वस्त में होता ही नहीं है, अर्थिकया को करनेवाला जो सत्य पदार्थ है, वही भेदज्ञान में भलकता है, इसीप्रकार विसंवादित्व और बाध्यमानत्व कल्पना का लक्षण किया जाय तो उसके-सम्बन्धमें-प्रश्न उत्तर ऊपरके कथन में ही हो गये हैं, क्योंकि भसदर्थ से विसंवादित्व और बाध्यमानत्व भिन्न नहीं हैं एक ही हैं, "भ्रन्य की अपेक्षा से अर्थस्वरूप का अवधारण करना कल्पना है" इस पक्षका भी खण्डव भभी ही किया जा चुका है, क्योंकि व्यवहार ही भन्य की अपेक्षा रखता है न कि स्वरूपावधारण, वह स्वरूप तो स्वतः ही प्रतिभासित होता है। उपचारमात्र को यदि कल्पना कहा जावे सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भेद का प्रतिमास उपचारमात्र नहीं है. देखो-मुख्य भेदके बिना उपचार भेद भी नहीं बनता है. जैसे कि बालक में सिंह

यबानुमानावप्यास्माद्वैतसिद्धिरियुक्तम्; तत्र स्वतःप्रतिभासमानत्वं हेतुः, परतो वा । स्वत-भ्रोत्; स्रसिद्धिः । परतभ्रोत्; विषद्धोश्चतै साध्ये द्वैतप्रसायनात् । 'वटः प्रतिभासते 'हत्यादिप्रसिभास-सामानायिकरम्य तु विषये विषयिवर्यस्योगवारात्, न पुनः प्रतिशासास्मकत्वात् । प्रतिभासानात्वां हि विषयिग्गो झानस्य पर्यैः स विषये घटावावष्यारोप्यते । तदस्यारोनिमान्तं च प्रतिभासानाम्बयाधिकरग्य-त्वम् । तवा च 'प्रयंगहं वेद्यि' दरयन्तः प्रकासमानानन्तपर्याजन्तिस्यवद्वहिःप्रकासमानानन्तपर्य-याज्वननद्वस्यमपि प्रतिपत्तथम् । 'सर्वं वे सत्त्वस्य सद्ध्या दृत्याधारमीयि नाद्वैतप्रसायकः; प्रमेदे प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावस्यैवासम्भवात् । न वागमश्रामाध्यवादिना स्रयंवादस्य प्रामाध्यमभिष्ठेतप्रति-

का उपचार मुख्य सिंह के बिना नहीं होता है, मतलब-सिंह न हो तो उसका उपचार बालक में नहीं होता है; उसी प्रकार मुख्यभेद न हो तो उपचार भेद भी नहीं रहता है। अभेदवादीके यहां मुख्यभेद तो है ही नहीं यदि वह साना जावे तो शर्द तिसद्धान्त गलत होगा।

श्रापने जो अनुमान से श्रद्धीतवाद की सिद्धि कही थी कि-"यत् प्रतिभासते तत्त्रतिभासान्तः प्रविष्टं प्रतिभासमानत्वात् यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासते च चेतना-चेतनारूपं वस्तु तस्मात्प्रतिभासान्तः प्रविष्टमिति" को प्रतिभासित होता है, वह प्रतिभास के अन्दर शामिल है, क्योंकि वह प्रतिभासित हो रहा है जैसा कि प्रतिभास का स्वरूप अशेष चेतन, अचेतन पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, अतः वे प्रतिभास के अन्दर शामिल हैं। सो भी अयुक्त है, इस अनुमान में जो प्रतिभासमानत्व हेत् है वह स्वतः प्रतिभासमानत्व है कि परतः प्रतिभासमानत्व है ? स्वतः कहो तो वह हेत् प्रतिवादी की अपेक्षा असिद्ध होगा, क्योंकि वे पदार्थों को स्वतः प्रतिभासमान नहीं मानते हैं, परसे कहो तो विरुद्ध होगा, क्योंकि शर्द्धत में साध्य और हेत ऐसा द्वैत होनेसे वह द्वेत को ही सिद्ध कर देगा, यदि कोई कहे कि घट प्रतिभासित होता है इत्यादि प्रतिभास का समानाधिकरण्य जो वस्तु के साथ देखा जाता है वह कैसे देखा जाता है ? तो बताते हैं कि विषय में विषयी जो ज्ञान है उसके धर्मका उपचार करके ऐसा कहा जाता है; न कि वहां स्वतः प्रतिभासमानता है इसलिये कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभासनज्ञान का धर्म है उसे घटादि विषयमें आरोपित करते हैं, वह मारोप भी इसलिये है कि प्रतिभासन किया के घटादि पदार्थ मधिकरण हैं. तथा-जिस प्रकार "मैं पदार्थको जानता हं" इस प्रकार के ज्ञान में जो "मैं" ग्रह है वह अंत: प्रकाशमान अनन्तपर्याययुक्त चेतन द्रव्य है, उसी प्रकार बहि:प्रकाशमान अनन्त

प्रसङ्गात् । झारमेव हि सकललोकसर्गीस्वितिप्रस्यहेतुरित्यप्यसम्भाज्यम् ; सद्वैतैकान्ते कार्यकाररणभव-विरोधात्, तस्य द्वैताविनामावित्वात् । निराहतं च नित्यस्य कार्यकारित्वं सब्दाद्वैतविचारप्रकसे ।

किमयें जासी जगर्द विश्वचाति ? न तावद्य्यसनितया; स्रप्रेसाकारित्वससङ्गात्, प्रेसाक् काद्यवृत्तेः श्र्योजनवत्तया व्यासत्वात् । कृपया परोपकाराधें तत् करोतीति चेत्;न; तद्व्यतिरेकेण् परस्याऽसत्त्वात् । सत्त्वे वा-नारकादिदुःचितप्राणिविधानं न स्यात्, एकान्तसृचितमेवाखिलं जगज्ज-मयेत् । किञ्च, सृष्टेःप्रागनुकम्प्यप्राण्यभावात् किमालस्व्य तस्यानुकम्पा प्रवत्तेते येनानुकम्पावधादयं स्रष्टा करुप्येत ? स्रनुकम्पावधाबास्य प्रवृत्ती देवमनुष्याणां सदाम्युद्ययोगिना प्रलयविधानविरोधः, दुःचितप्राणिनामेव प्रलयविधानानुषङ्गात् । प्राण्यदृष्ट्यपेकोऽसी सुस्रदुःखसमन्वितं जगत् जनयतीय-

पर्याययुक्त अचेतन द्रव्य को भी मानना चाहिये। "सर्व खिल्वद" इत्यादिख्प आपका आगम भी अर्द्धत सिंद्ध नहीं करता है, देखों—अभेदपक्ष में तो अतिपाद्य ( शिष्य ) प्रतिपादक ( गुरु ) यह भेद ही असम्भव है । आगम प्रमाणवादी को आगमक स्तुतिख्प या प्रशंसाख्प वचनों को सत्य नहीं मानना चाहिये, अन्यया अतिप्रसंग आवेगा, ( पत्यर पानी में तेरता है, अन्या मिण को पिरोता है इत्यादि अतिश्योक्ति-पूर्ण वचनों को सत्य बानने का अतिप्रसंग आता है। बह्या ही सभी लोगों की नद्रशाख की उत्पत्ति, स्थित और नाश का कारण है यह मानना भी गलत है, क्योंकि अदैत में कार्यकारणभाव का विरोध है, वह कार्यकारणभाव तो द्वैत का अविनाभावी है; अर्थात् एक कारण और एक कार्य इस प्रकार दो पदार्थ तो हो हो जाते हैं, तथा नित्य स्वभावी बह्या कार्य को कर नहीं सकता यह बात शब्दादी के प्रकरण में वता चके हैं।

अच्छा-यह बताओं कि यह ब्रह्मा जगत् को विचित्र-नानाक्य क्यों रचता है? प्रादत के कारण वह ऐसा होकर रचता है तो वह अप्रेक्षावान होगा, क्यों कि ब्रुद्धिमान तो प्रयोजनवण ही कार्य में प्रवृत्ति करते हैं न कि स्नादत से लाचार होकर करते हैं। कृपा के वस हो परोपकार करने के लिये ब्रह्मा जगत् को रचता है यदि ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्यों कि ब्रह्मा को खोड़कर और कोई दूसरा है ही नहीं ऐसर वह किसका उपकार करे? प्रच्छा तो ब्रह्मा ज्यात रचना करता है तो फिर उसे नारक आदि दुःसी प्राण्यों को नहीं बनाना चाहिये था सभी सुखी ही जीव बनाना चाहिये था, दूसरी बात यह है कि सुष्टि के पहिले प्रमुक्तस्या ग्रोग्य प्राण्यों ही नहीं था तो किसकी अपेसा लेकर उस ब्रह्मा को स्रवुक्तस्या उत्पन्न हुई ? जिससे कि ब्रह्मा दया

प्यसङ्गतम् ; स्वातन्त्र्यव्याषातानुषञ्जात् । समर्थस्वभावस्यासमर्थस्वभावस्य वा नित्यैककपस्य वस्तुनो-अवापेक्षाऽयोगात्व । खदृष्टवर्शात्व वनद्व विश्यसम्भवे-किमनेनान्तर्गंबुना पीडाकारिएण ? श्रदृश्येका बास्यानुपपत्रा, कि त्ववश्रीरएमेवोपपन्नम्, श्रन्यया कृपानुत्वव्याषातप्रसङ्गः । न हि कृपानवः परदुःसं तद्धे तुं वाऽन्विष्यन्ति, परदुःस्तत्कारएवियोगवाञ्ख्येव श्रवृत्तोः ।

नतु यथोर्णनामो बालादिविधाने स्वभावतः प्रवर्तते, तथात्मा जगद्विधाने स्त्यप्यसत्; उर्गुनाभो हि न स्वभावतः प्रवत्तंते । कि तिहि ? प्राग्तिभक्तगुलाम्पट्याध्यतिनियतहेतुसम्भूततयां कादा-चित्कात् । 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' इति निन्दावादोप्यनुपपन्नः; सकलप्राग्तिनां भेदप्राहकत्वेनैवास्त्रिवप्रमागानां प्रवृत्तिपतितेः।

के वश होकर जगत की रचना करे। मान लिया जावे कि अनुकम्पा से वह जगत की रचना करता है, तो देव, मनुष्पादि सुजी प्राणी का नाश क्यों करता है? दु: जी प्राणी का ही उसे नाश करना था, कही कि प्रत्येक प्राणी के आग्य की अपेक्षा लेकर सुख और दु: खम्य जगन की वह रचना करता है सो ऐसा कथन भी असंगत है, क्यों कि ऐसे तो बह्याजी की स्वतन्त्रता का ज्याघात हो जावेगा। व्यक्ति समर्थ हो चाहे असमर्थ हो, जो नित्य एक स्वरूप है वह अन्य की अपेक्षा रखता हो नहीं, यदि रखता है तो वह नित्य और एक रूप नहीं कहलावेगा। तथा यदि अहष्ट के बशसे ही जगत् में विचित्रता आती है तो फिर यह बीच में दु: खदायी शरीर के भीतर के फोड़े के समान बह्या को क्यों मानते हो, तथा अहष्ट की अपेक्षा वृद्धा के बन ही नहीं सकती है, क्योंकि यदि बृद्धा को किसी का भला करना है और अहष्ट उसका ठीक नहीं है तो वह उसका भला नहीं कर सकता, इस तरह अहष्टाधीन बृद्धा को कहने पर उसकी अवज्ञा—अपमान करना है, बृद्धा यदि स्वतन्त्र हो तो तो सहा करता, स्वतन्त्र सह यदि वह दया नहीं कर सकता, इस तरह अहष्टाधीन बृद्धा को कहने पर उसकी अवज्ञा—अपमान करना है, बृद्धा यदि स्वतन्त्र होता तो सला करता, स्वतन्त्र सह यदि वह दया नहीं करे तो उसमें कृपालुता खतम हो जाती है, स्वाँकि दयावान व्यक्ति दूसरों के दु: ख अथवा दु: अ के कारणों को तो चाहते नहीं, उनकी तो वृद्ध के द: ख दूर करने में ही प्रवृत्ति होती है।

शंका — जैसे मकड़ी स्वभाव से जाल बनाती है वैसे ही बृह्या जगत् की रचना करने में स्वभावतः प्रवृत्त होता है ?

समाधान — यह कथन गलत है, क्योंकि मकड़ी स्वभावतः जाल नहीं बनाती, किन्तु प्रतिनियत भूख भादि के कारण वह कभी कभी प्राणी भक्षण की आसक्तिरूप कारण को लेकर जाल बनाती है। यश्चोक्तम्—'बाहुविषातृप्रत्यक्षम्' इत्यादि; तत्र किमिर्दं प्रत्यक्षस्य विषातृत्वं नाम-सत्तामात्रा-ववोषः, ग्रताधारणवस्तुन्वरूपरिच्छेदो वा? प्रयमपक्षोऽयुक्तः, नित्यनिरंशव्यापिनी विशेषनिर-पेक्षस्य सत्तामात्रस्य स्वप्नेप्यश्रतीतेः सरविषाणवत् । द्वितीयपक्षे तु-कथं नाद्वं तप्रतिपादकागमस्याच्य-क्षवाधा? भावभेदश्राहरूत्वेनैवास्य प्रवृत्तोः, ग्रन्थवाऽसाधारणवस्तुस्यरूपरिच्छेदस्वव्यविरोधः ।

यच्च भेदो देवभेदास्त्यादित्यायुक्तम्; तदप्यसङ्गतम्; सर्वनाकारभेदस्यंवार्यभेदकस्योपपर्तः। यत्रापि देवकालभेदस्तनापि तद्रूपत्यपाऽकारभेद एवोपलक्षते। स चाकारभेदः त्वसामग्रीतो जातोऽह-मह्मिकवा प्रतीयमानेनात्मना प्रतीयते। प्रसायपिब्यते चात्मा सुख्यारीरादिब्यतिरिक्तो जीवसिद्धि-प्रयह्के। कवं चाभेदसिद्धित्तरस्रितिका जीवसिद्धि-प्रयह्के। कवं चाभेदसिद्धित्तरस्रितिका समानत्वात्; तथाहि-धभेदोजींनां देवाभेदात्,

"जो व्यक्ति बृह्या में नाना भेदों को देखता है वह यम से मृत्यु को प्राप्त करता है"ऐसा जो निन्दा वाक्य कहा है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के प्रमाणभूत ज्ञान पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप से ही प्रह्ण करते हैं यह बात प्रतीति-सिद्ध है।

बह्मवादी ने कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाश विधिक्ष ही होता है इत्यादि-सो उसमें यह बताइये कि प्रत्यक्ष में विधातृत्व है क्या ? सत्तामात्र को जानना विधातृत्व है सथवा असाचारण वस्तस्वरूप को जानना विधातत्व है ? प्रथम पक्ष प्रयुक्त है, क्योंकि नित्य, निरंश व्यापी भौर विशेष से रहित ऐसा सत्तामात्र तत्त्व स्वप्न में भी दिखायी नहीं देता है, जैसे कि गघे के सींग दिखाई नहीं देते । द्वितीय पक्ष में अद्भीत प्रति-पादक मागम में बाधा आवेगी, क्योंकि मसाधारण वस्तुस्वरूप का ग्रहण तो वस्तुमों के भेदों को ग्रहण करके ही प्रवत्त होता है. नहींतो उसे ग्रसाधारण वस्तस्वरूप का परिच्छेदक ही नहीं मानेंगे। पहिले जो ग्रद्ध तबादी ने पूछा था कि "देशभेद से अथवा कालभेद से भेद का ग्रहण होता है इत्यादि" सो यह कथन भी ग्रसंगत है, क्योंकि सभी चेतन धनेतन वस्तुओं में धाकारों के भेदों से ही भेद माना गया है। जहां भी देशभेद या कालभेद है, वहां भी उस रूप से आकारभेद हो दिखाई देता है, यह आकारभेद तो अपनी सामग्री के निमित्त से हचा है, और वह "मैं ऐसा हूं या मेरा यह स्वरूप है" इस प्रकार से प्रतीत होता है, ब्रात्मा शरीर ब्रादि से भिन्न है यह बात हम जीवसिद-प्रकरण में सिद्ध करने वाले हैं। तथा-अभेदसिद्धि में यही ऊपर के प्रवन समानरूप से ही बाते हैं बर्धात्-हम पूछते हैं कि-ब्राप पदार्थ में अभेद मानते हो सो क्यों ? देश का अभेद होने से या काल का अथवा आकार का अभेद होने से ? देश अभेद के

कालामेदात्, माकारामेदाद्याः स्थात् ? यदि देवाभेदात् ; तदा वेकस्यापि कुलोऽमेदः ? मन्यदेवाभेदा-क्वेदनवस्या । स्वताभेदार्वानामपि स्वत एवाभेदोऽस्तु कि देवाभेदादभेवकस्थनया ? इत्यादिवर्वमणापि सोमानीयम् । तस्मारसामान्यस्य विवेषस्य वा स्वभावतोऽभेदो भेदो वास्युपवन्तव्यः ।

यञ्चेदयुक्तम्-'यत एशविद्या बह्मायोऽप्यांन्तरभूता तस्वतो नास्त्यत एशवी निवस्यंते' इत्यादिः तदम्यसारम्; यतो यद्यवस्तुसत्यविद्या क्रयमेषा प्रयत्ननिवर्तनीया स्थात् ?न ह्यवस्तुसन्तः घशसृङ्गादयो यत्ननिवर्त्तनीयस्वमनुभवन्तो दृष्टाः । न चास्यास्तस्वतः सन्ध्रावे निवृत्त्यसम्भवः; घटावीनां सत्तमेव निवृत्तिप्रतीतेः । न चाविद्यानिर्मितत्वेन षटप्रामारामादीनामपि तस्वतोऽस्तस्वम्; प्रन्योऽस्वावयानु-पङ्गात्-मविद्यानिर्मितत्वे हि षटादीनां तस्वतोऽस्तस्यम्, तस्माञ्चाविद्यानिर्मितत्वमिति । प्रमोदस्य-

कहो तो वह देश अभेद भी कहीं से हुझा ? अन्य देश के अभेद से कहो तो अनवस्था दोष आता है, स्वत: अभेद कहो तो पदार्थ में भी स्वत: अभेद मानो, देश अभेद से पदार्थ में अभेद मानने की क्या आवश्यकता है ? इत्यादि सारे हमें दिये गये दूषण अभेद पक्ष में भी समान हैं, इसलिये सामान्य हो चाहे विशेष-दोनों में भी स्वभाव से ही अभेद अयवा भेद मानना चाहिये।

बृह्मवादी ने जो कहा था—िक "भ्रविद्या बृह्मा से भिन्न कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है, इसलिये वह नष्ट होती है इत्यादि"—सो यह कथन भी सत्तार है, वर्योकि यदि भ्रविद्या भ्रवस्तुरूप असत् है तो उसे प्रयत्न पूर्वक क्यों हटानी पड़ती है? भ्रवस्तुरूप सरगोद्याश्रुङ्ग भ्रादि क्या प्रयत्न पूर्वक हटाये जाते हुए देखे गये हैं? या देखे जाते हैं?

शंका-पविद्या वास्तविक होगी तो उसे कैसे समाप्त किया जा सकेगा ?

समाधान — यह कथन — ऐसी शंका ठीक नहीं है। देखिये — यटादि सत् होकर भी समाप्त किये जाते हैं कि नहीं ? वैसे ही अविद्या सत् होवे तो भी हटायी वा सकती है, बाप ऐसा भी नहीं कहना घट, प्राम, वगीच। दि प्रविद्या से निर्मित हैं। प्रतः प्रसत् हैं और इसी कारण से उन्हें भी हटा सकते हैं सो ऐसे तो अन्योन्याभ्य दोष प्राता है अर्थात् घटाविकों में प्रविद्या से विभित्तपना सिद्ध हो तब उनमें प्रसद्य सिद्ध हो गीर सर्पत्र कि हो तब उनमें प्रविद्या से निर्मितपना सिद्ध हो। ''अभेद विद्यानिमित है, प्रतः वह वास्तविक है' इस पक्ष में भी वही प्रत्योन्याभ्य दोष प्राता है, प्रतः वह वास्तविक है' इस पक्ष में भी वही प्रत्योन्याभ्य दोष प्राता है, प्रवां पहिले विद्या परमार्थभूत है यह बात विद्ध हो तब अमेद विद्या के द्वारा पैदा है यह कपन सिद्ध होने पर विद्या में

विद्यानिर्मितत्वेन परमार्थसरवेपि प्रस्थोत्याथयो हष्टुश्यः । व चानाचर्रविद्यो खोदे प्रायत्नावो हष्टुग्ताः; बस्तुव्यतिरिक्तस्यानादेस्तु ख्युस्वभावस्यास्यार्शवद्यो ।

यदिप-'वत्यकानकावकावरूपैवाविवा' इत्याविकांद्वितम् ; तदप्यिकानमावम् ; प्रागकावरूपेव तस्या वेदकानलकास्कायाँत्वादकत्वामावानुषञ्जात्, प्रागकावस्य कार्योत्पत्ती सान्ध्यांवरम्बत् । न हि चटप्रागकावः कार्यमुत्पादयन्दृष्टः । केवलं चटबत् प्रागकाविनावामन्तरेस् तत्वज्ञानलकास् कृषै-मेव नोत्पद्येत । प्रय न भेदकानं तस्याः कार्यम्, किर्ताह ? भेदकानस्वमावेदासी, तकः, एवं सित ब्रागकावस्य भावान्तरस्वभावतानुषञ्जात् । न च कानस्य भेदाभेदम्रहुस्यकृता विद्यतस्थान्

परमार्थता सिद्ध हो, इस तरह घमेद विद्यानिर्मित है यह बात सिद्ध नहीं होती है। अनादि अविद्या का नाश होने में धापने प्रागमाव का दृष्टान्त दिया है सो वह गलत है, क्योंकि बस्तु से भिन्न सर्वेषा प्रनादि तुच्छाभावरूप इस प्रागमाव की असिद्धि है।

तथा — घापने जो ऐसा कहा है कि "तत्वज्ञान का प्रागमाव ही घविद्या है" सो केवल कथन मात्र है, यदि घविद्या को प्रागमावरूप माने तो उससे भेदज्ञान लक्षरा कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रागमाव में कार्य को उत्पन्न करने की सामध्य नहीं है, प्रागमाव के नाश हुए बिना जैसे घटरूप कार्य नहीं होता वैसे ही घविद्याक्षप प्रागमाव का नाश हुए बिना जैसे घटरूप कार्य उत्पन्न ही नहीं होता है।

भावार्य — जैसे घट का प्रागमाव घटरूप कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसी प्रकार विद्या का प्रागमावरूप अविद्या विद्यारूप कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती, मतलब — वस्तु का जो प्रागमाव है उसका नाश हुए बिना प्रागमाने कार्य नहीं होता है, जैसे कि घट का प्रागमाव जो स्थास कीश, कुशूल है उनका नाश हुए बिना घट नहीं वन सकता, उसी प्रकार प्रविद्या का नाश हुए बिना विद्या उत्पन्न नहीं हो सकती, भौर एक बात यह है कि घटादि वस्तु का जो प्रागमाव है उसका नाश होने मात्र से धावामी घटादि पर्यायरूप कार्य हो ऐसी भी बात नहीं है, अर्थात चट का प्रागमाव को कोशकुशूल है उसे यों हो विगाड़ कर सतम कर दिवा कटाकर नहीं बना ऐसा तो हो सकता है, पर इतना जरूर है कि प्रागमाव के नाझ हुए बिना सागायी कार्य नहीं होता है, धेत: उत्स्वज्ञान का प्रागमाव के नाझ हुए बिना सागायी कार्य नहीं होता है, धेत: उत्स्वज्ञान का प्रागमाव सविद्या है ऐसा कहता सागायी कार्य नहीं होता है, धेत: उत्स्वज्ञान का प्रागमाव सविद्या है ऐसा कहता सागायी कार्य नहीं होता है, धेत: उत्स्वज्ञान का प्रागमाव सविद्या है ऐसा कहता स्थात है।

आप यदि कहें कि मेदज्ञान सविधा का कार्य नहीं है, किन्तु भेदज्ञान स्वभावंक्प विधा है, सो ऐसा कहना ठोक नहीं-न्योंकि ऐसी मान्यता में आपको सवादनिसंवादकृतत्वात्तस्य सत्येतरत्वन्यवस्यायाः । सवादस्य विदायेदसानयोवस्तुभूतार्वपाहकस्वात्तुन्य इत्युक्तम् ।

यदःपुक्तम्-भिन्नाभिन्नादिविचारस्य च वस्तुविचयरवात्' इत्यादिः तनाविद्यावाः किमवस्तु-त्वादिचारागोवरत्वम्, विचारागोचरत्वाद्वाऽवस्तुत्वं स्वात् ? न तावद्यदवस्तु तत्तद्विचारयितुमध-वयम्; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेऽपि 'इदमित्वम्' इत्यादिचाव्दप्रतिभावजन्नत्ववादिवयत्वात् । नापि विचारागोचरत्वेनावस्तुत्वयुः इक्षुक्षीरादियाषुर्यंतारतम्यस्य तञ्चनितसुक्वादितारतम्यस्य वा

हमारे समान प्रागभाव को भावान्तर स्वभावरूप मानना पढेगा । तथा ज्ञान में भेद-ग्रहण और अभेदग्रहण के द्वारा विद्या भीर भविद्या की व्यवस्था नहीं होती भर्षात् जो जानभेद को ग्रहण करे वह ग्रविद्यारूप है और जो जान ग्रभेद का ग्राहक है वह विद्यास्वरूप है ऐसा नियम नहीं है; किन्तु संवाद और विसंवाद के द्वारा ही ज्ञान में सत्यता भीर असत्यता की व्यवस्था बनती है, मतलब-जिस ज्ञान का समर्थक अन्य ज्ञान है वह सत्य है और जिसमें विसंवाद है वह असत्य है, यह संवादकपना भेदज्ञान और अभेदज्ञान दोनों में भी संभव है. क्योंकि दोनों ज्ञान वास्तविक वस्तु के ग्राहक हैं। जो कहा है कि भिन्न और श्रभिनादि विचार वस्तु में होते हैं, अविद्या प्रवस्तु है, श्रतः उसमें भिन्नादि की शंका नहीं करना इत्यादि-सो उस विषय में-हम प्रश्न करते हैं कि प्रविद्या प्रवस्तु होने से विचार के प्रगोचर है या विचार के बगोचर होने से प्रविद्या धवस्तु है ? प्रविद्या विचार के धगीचर है क्योंकि वह अवस्तु है ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि जो जो अवस्तूरूप है वह वह विचार के अगोचर है ऐसा नियम नहीं है, देखिये-इतरेतराभाव भादि अवस्त्रूष्प हैं तो भी "यह इस प्रकार है" इत्यादिरूप से वे शाब्दिक प्रतिभास रूप विचार के गोचर होते ही हैं, मतलब इतरेतराभाव का लक्षण तो होता हो है, जैसे-एक में दूसरी वस्तु का समाव वह इतरेतरामाव है इत्यादिरूप से अभाव का विचार किया ही जाता है। विचार के घगोचर होने से अविद्या प्रवस्तु है ऐसे दूसरे पक्षवाली बात भी नहीं बनती देखी-गन्ना दूष ग्रादिकी मिठास की तरतमता ध्यवा उनके चलने से उत्पन्न हुए सुल की तरतमता 'यह इतनी ऐसी है' इस प्रकारसे दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती है, तब भी वे हैं तो वस्तरूप ही, वैसे ही वह अविद्या विचार के बगोचर होने मात्र से प्रवस्तुरूप वहीं हो सकती है। तथा-यह जो भिन्ना-भिन्न का विचार किया जाता है वह प्रमाण है कि अप्रमाण है ? यदि प्रमाण है तो उस प्रमाराभूत विचार की वो विषय नहीं है ऐसी प्रविद्या का सत्व कैसे हो सकता है,

'इविश्वक्षम्' इति परस्मे निर्वेष्ट्रमवनयनेषि 'वस्तुस्पत्वमित्वः': । किन्त्व, धवं 'भिन्ताभिकाविविन्नारः प्रमाण्न, प्रप्रमाण् वा ? यदि प्रमाण्मः; तेनाविन्नयोकृतायाः कवमित्वायाः सत्त्वम् ? तदसत्त्वे च कृत्रं मुप्तुकोस्तद्विष्यत्तवे प्रद्रासः फलवान् ? समाप्रसाण्मः; कृत्रं तहि तस्य वस्तुविवयस्यस् ? यतो 'धित्रप्राभिकादिविन्यस्य वस्तुविवयस्यान्' दश्यभिषानं धोभेत ।

यक्षोक्तम्-'वका रकोरकोन्तराणि' इत्वादि; तटच्यसमीक्षीनम्; यतो बाच्यवन्धकश्वावाधावे कवं अवरण्यननाविश्वरणाऽनिधाःविद्यां प्रधमवेत् ? वाच्यवाधकशवाक सतोरेव प्रहिनकुलवत्, न रवसतोः शशास्त्रविधाणुवत् । दैवरक्ता हि किशुकाः केन रज्यन्ते नाम । विद्यमानमेव हि रजो रजो-न्तरस्य स्वकार्यं कुर्वतः सामर्थ्यापनयनद्वारेण वाचकं प्रसिद्धन्, विचद्रव्यं वा उपकुक्तविवद्रव्यसामर्थ्या-

भीर वह असत है तो उसका नाश करने के लिये मुमुत्र जीवों का प्रयत्न सफल कैसे होगा ? यदि भिन्न भ्रादि का विचार अप्रमाण है ऐसा कहो तो स्वतः अप्रमाणभूत विचार वस्तुको विषय करने वाला कैसे हो सकता है, जिससे आपका वह कथन शोभित हो कि भिन्नाभिन्न विचार तो वस्तु विषयक होता है; अविद्या वास्तविक है नहीं, इत्यादि ।

आपने प्रविद्या से प्रविद्या का नाग्न होता है इस बात को समकाने के लिये पूलि प्रांदि का दृष्टान्त दिया है सो प्रसत् है, क्यों कि वाध्यवाषकभाव हुए विना अवण-सननादिष्ट्य प्रविद्या का नाग्न कैसे करेगी ? प्रधांत अवणसननादिष्ट्य प्रविद्या को साम केसे करेगी ? प्रधांत अवणसननादिष्ट्य प्रविद्या और प्रनादि अविद्या का नाग्न कैसे करेगी ? प्रधांत अवणसननादिष्ट्य प्रविद्या और प्रनादि अविद्या इनका प्रापस में सपं नोले की तरह बेर है कि जिससे यह उसे खतम करती है, तथा ऐसा वैरस्प वाध्य वाध्यकभाव भी मौजूद वस्तु में ही होता है अस्यत् में नहीं । क्या खरगोश के सींग प्रौर घोड़े की सींग में बाध्य वाध्यकभाव होता है । दैव से रंगे किंगुकों को कौन रंगाता है अर्थात् कोई नहीं स्ताता है, वैसे ही अस्तत्व दोगों अविद्या—एक धनादि की प्रविद्या और दूसरी तत्त्वश्रवणादिष्ट्य प्रविद्या के बीच में बाध्य वाध्यकभाव कौन उपस्थित कर सकता है ? प्रधांत् नहीं कर सकता है ! विद्यान एज हो कलुपता कार्य को करती हुई भिन्न एज के सामर्थ्य को खतम करने वाध्यक्ष ए प्रसिद्ध होती है, एक विष्य मी दूसरे विष्य के सामर्थ्य को खतम करने में उपयोगी है, प्रस्न आदि के सहस्य कार्य करने में उपयोगी नहीं है ।

किञ्च — भेद का नाध यहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभेद की तरह वह भी वस्तु स्वभाववाला है, प्रतः उसका नाथ करना श्रसम्भव है। पनयने चरितावर्षावत्रमणादिसदृश्यत्या न कार्यान्तरकरणे तत्त्रभवतीति । न च भेवस्योच्छेदो घटते; वस्तुस्वभावतयाऽभेदवतस्योच्छेलुमणक्ते:।

भावार्ष — बह्याद्वैतवादी ने सारा विश्व एक ब्रह्मस्वरूप है इस प्रकार के अर्द्धत को सिद्ध करते समय सबसे पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया था—िक प्रत्येक व्यक्ति को आंख खोलते ही एक प्रखण्ड अभेदरूप जो कुछ प्रतीत होता है वह ब्रह्म का स्वरूप है, सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं और प्रतिभास ही ब्रह्म का लक्षण है, प्रतः अनुमान से भी बृह्मतस्य सिद्ध होता है। धागम में तो प्रसिद्ध है ही कि —

"सर्वं खल्विदं बृह्य नेह नानास्ति किंचन । ग्राराम तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन ॥

इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान और ग्रागम से बह्याद्वैत को सिद्ध कर तर्क-यक्तियों के द्वारा भी सिद्ध करना चाहा है, इसमें उन्होंने पदार्थों में दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष भेदों का-प्रत्यक्ष प्रमाण से पदार्थों में दिखाई देने वाले भेदों का-ग्रसत्य ग्रर्थात प्रतीति से विरुद्ध तरीके से प्रभाव किया है। बहुया जगत् रचना को किस कारण से करता है. इस बात को समऋाने के लिये-समर्थन करने के लिये-मकड़ी धादि का उदाहरण दिया है, विद्या भीर भविद्या की भी चर्चा की है जो कि मनोरंजक है, अन्त में अविद्या से ही अविद्या का नाश कैसे होता है इसके लिये रख और विष का उदाहरण देकर बह्माद्रैत सिद्ध किया है, इन सभी प्रमाण और युक्तियों का जैनाचार्यं ने अपनी स्याद्वादवाणी से यथास्थान सुयुक्तिक खण्डन किया है। प्रत्यक्षप्रमाण साक्षात ही यह घट है यह पट है इत्यादि भेदरूप कथन करता है, न कि अभेदरूप। धनुमान से अभेद सिद्ध करना तो दूर रहा किन्तु उसी अनुमान से ही साध्य और हेतरूप द त-भेद दिखायी देता है, आगम में जहां कहीं बहा के एकरव का वर्णन है वह मात्र प्रतिशयोक्ति रूप है, वास्तविक नहीं है, बहा को तर्क से सिख करना तो नितरां असंभव बताया है। जब पदार्थों में भेद स्वतः ही है अर्थात् प्रत्येक बस्तु स्वतः धन्य वस्त से धपना प्रथक धस्तित्व रखती है तब उनको हम धमेद रूप कैसे कह सकते हैं-सिद्ध कर सकते हैं। मकड़ी झादि प्राशी स्वभाव से जाल नहीं बनाते हैं, किन्त ग्राहारसंज्ञा के कारण ही उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, ग्रतः इस उदाहरण से

नातु स्वय्नावस्थावां भेषाभावेऽपि भेवभितिभासी इष्टस्ततीः न पारमाधिको भेबस्तरप्रतिभासो वा; इस्यभेदेषि समानम् । न लनु तदा विशेषस्थैवाभावो न पुनस्तदृब्धापकसामान्यस्य; अन्यया कूर्य-रोमावीनामसन्त्रिष तद्व्यापकस्य सामान्यस्य सत्त्वप्रतक्तः । कवं च स्वप्तावस्थायां भेवस्यासस्यम् ? बाव्यमानत्सान्येत्; तद्वि अभवस्यस्यायां तस्यावाध्ययानत्वात् सत्त्वमस्तु । एकत्रास्य बाध्यमानत्वो-पत्तम्यास्यावास्य व स्वाध्यादो पुरुषप्रत्ययस्य बाध्यमानत्वेनासस्यतोपनप्रभात् प्रात्मम्यप्यसस्यस्य-प्रसक्ताः। ततो बायदबस्यायां स्वप्नावस्थायां चा यत्र बाधकोदयस्तवस्यम्, यत्र तु तदभावस्तत्सस्यम-भूपगनत्वस्य ।

"ब्रह्मा सृष्टि रचना करता है" यह सिद्ध नहीं होता है, श्रविद्या को श्रविद्या तभी नाश कर सकती है जब दोनों सद्भावरूप हों, किन्तु श्रदेतवादी अनेक वस्तुओं को मान नहीं सकते, ग्रतः विषया रज का दृष्टान्त देकर अविद्या का श्रभाव करना सिद्ध नहीं होता है, इस प्रकार अह्मवादी के श्रखंड अह्मतत्त्व के स्याद्वादकपी वर्ष्टा के द्वारा सहस्रवः खंड हो आते हैं।

श्रंका—स्वप्न अवस्था में घट पट ग्रादि भिन्न भिन्न वस्तु नहीं रहती है फिर भी भेद दिखाई देता है, इसलिये पदार्थों में भेद ग्रीर उन भेदों को ग्रहण करने वाला ज्ञान इन दोनों को हम पारमाधिक नहीं मानते हैं।

समाधान—इस प्रकार का कथन तो इम घ्रमेद के विषय में भी कर सकते हैं। अर्थात् कहीं स्वप्नावस्था में घ्रमेद विखाई देता है, अतः ग्रमेद वास्तविक नहीं है, स्वप्नावस्था में विशेष अर्थात्—भेद का ही अभाव है ऐसी तो बात नहीं है, वहां तो उस विशेष कप मेद—व्याप्य का व्यापक जो सामान्य ग्रमेद है उसका भी प्रमाव है, यदि विशेष के घ्रमाव में सामान्य का अभाव नहीं माना जायगा तो बड़ा भारी दोष घावेगा, देखिये—कछुवे में रोम (केशों) का ग्रमाव होनेपर भी उसका व्यापक रोमत्व सामान्य वहां है ऐसा कहना पड़ेगा, स्वप्न घवस्या में भेद का ग्रमाव है यह कैसे जाना जाता है यह प्राप घढ़ितवादी की बताना चाहिये—यदि कही कि स्वप्न का भेद बाधित होता है अतः उसे प्रभावरूप यानते हैं, तव तो जायत प्रवस्ता में दिखाई देनेवाला भेद धवाधित होने से सत्य मान लीजिये, मात्र स्वप्नावस्था में भेद वाधित होने से सत्य मान लीजिये, मात्र स्वप्नावस्था में भेद वाधित होने से सत्य जासह उसका अभाव करोगे—तो ठीक नहीं होगा। फ़िर तो क्व

नमु बाष्केन ज्ञानमपहिबते, विषयो वा, फलं वा ? न तावद् ज्ञानस्यापहारी युक्तः; तस्य प्रतिमातस्थात् । नापि विषयस्य; श्रत एव । विषयापहारास्य राज्ञो वर्षो न ज्ञानांनाम् । फलस्यापि स्नानपानावगहनादेः प्रतिमातस्वाशापहारः । वाषकमपि ज्ञानम्, श्रयों वा ? ज्ञामं चेत् तस्कि समान-

चित् स्थाणु आदि में पुरुषज्ञान बाधित होने से ग्रसस्य है तो स्वयं ग्रपने में होने वाला पुरुषत्व का ज्ञान ग्रसस्य कहलावेगा । इसलिये निष्कर्ष यह निकला कि जाग्रत अवस्था हो चाहे निद्रित ग्रवस्था हो जिसमें बाधा ग्राती है वह ज्ञान या वस्तु ग्रसस्यरूप कहलावेगी तथा जिसमें बाधा उपस्थित नहीं होती है वह वस्तु वास्तविक हो होगी ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये।

भावार्थ — ब्रह्मवादी का कहना है कि स्वप्न में देखे गये पदार्थ के समान ही ये प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले पदार्थ काल्पनिक हैं किन्तु यह उनका कहना सर्वथा गलत है, निद्रित श्रवस्था में देखे गये पदार्थ ग्रयंक्रिया रहित होते हैं, श्रतः वाधित होने से वे ग्रयस्य माने जाते हैं, किन्तु जाग्रत श्रवस्था में दिखाई देने वाले पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं—उनसे ग्रयंक्रिया भी होती है प्रयात् जाग्रत श्रवस्था में जल रहता है उससे पिपासा शांत होती है बतः वह जल वास्तविक ही है, इसलिये वस्तुर्थों को हथ ग्रनेक भेद रूप मानते हैं।

अब धांगे कोई परवादी धपना लंबा चौड़ा पक्ष रखता है—कहता है कि जंन ने जो ऐसा कहा है कि जहांपर बाधा आती है उसे सत्य नहीं मानना चाहिये और जहां पर बाधा नहीं आती है उसे सत्य ही मानना चाहिये—सो इस पर प्रश्न होता है कि बाधक प्रमाण के द्वारा किस बस्तु को बाधित किया जाता है—जान को या विषय को या कि फल को ? अर्थान्त प्रथम जो बस्तु का प्रतिभास हुआ है उसमें दूसरे जान से बाधा धाई सो उस दितीयज्ञान ने प्रथमज्ञान को अस्पय उहराया या उसके द्वारा जाने गये पदार्थ को ध्यवा उस जान के फल को ? प्रथमज्ञानको दूसरे बाधक जाने गये पदार्थ को ध्यवा उस जान के फल को ? प्रथमज्ञानको दूसरे बाधक जाने ने बाधित किया सो ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि वह तो प्रतिभासित हो चुका अब उसमें बाधा देना ही व्यर्थ है। उस प्रथम ज्ञान के विषय को बाधित करना भी शक्य नहीं है क्योंकि वह भी ज्ञान में फलक ही चुका है। एक बात यह भी है कि विषय धर्षात् पदार्थ में बाधा देना उस का धरहार करना ये तो काम

विषयम्, प्रिप्तविषयं वा ? तत्र समानविषयस्य संवादकत्वमेव न वाधकत्वम् । न खबु प्राक्तनं घट-क्रानपुत्तरेख तद्विषयज्ञानेन वाध्यते । भिष्ठविषयस्य वाधकत्वे चातिप्रसङ्गः । अर्थोऽपि प्रतिभातः, प्रप्रतिभातो वा वाधकः स्यात् । तत्राव्यविकल्पोऽधुक्तः ; प्रतिभातो ह्य्यंः स्वज्ञानस्य सत्यतामेवाव-स्वापयति, यथा पटः पटजानस्य । द्वितीयविकल्पेऽपि 'खप्रतिभातो वाषकक्ष' हत्यन्योन्यविरोधः । न हि स्रतिवास्त्रामप्रतिभातं कस्यचिद्वाधकम् । किन्तः, नविन्तकदाचित्कस्यचिद्वाध्यवाधकभावाभावाभ्यां

राजा का है, ज्ञानों का ऐसा कार्य नहीं है। प्रथमज्ञान का फल भी बाधित नहीं होगा, वह स्नान, पान, अवगाहन आदि रूप से प्रतिभासित हो चका है, अच्छा यह भी सीचना होगा कि बाधक कीन है-ज्ञान है अथवा पदार्थ है ? यदि ज्ञान बाधा देने बाला है तो वह कौन सा ज्ञान है ? क्या वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय वाला ज्ञान है, प्रथवा प्रन्य कोई विषय बाला ज्ञान है ? यदि वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय बाला ज्ञान है तो वह अपने पूर्ववर्ती ज्ञान का समर्थक ही रहेगा बाधक नहीं, देखा जाता है कि प्रवंज्ञान घर को जानता है तो उत्तरवर्ती ज्ञान उसीको ग्रहण करने से बाधक नहीं होता है। दितीय पक्ष यदि स्वीकार करो कि उत्तर ज्ञान विभिन्न विषय बाला है तब तो वह प्रथम ज्ञान को बिलकुल बाधित नहीं कर सकेगा, वरना तो स्रति-प्रसंग उपस्थित होगा. फिर तो घट विषयक ज्ञान पट विषयक ज्ञान को भी बाधा देने लगेगा । यदि म्रथं बाधक है तो वह प्रतिभासित है या भ्रप्रतिभासित है ? प्रथम विकल्प कहो तो वह ठीक नहीं, क्योंकि प्रतीत हमा पदार्थ तो अपने ज्ञान की सत्यता को हो बतलावेगा, जैसे पट पटजान की सत्यता को सिद्ध करता है। द्वितीय विकल्प मानो कि बाधा देनेबाला पदार्थ अप्रतिभासित है तो परस्पर विरुद्ध बात होगी. अप्रतिभासित है और फिर बाधक है, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान में नहीं फलका... प्रतिभासित नहीं हुमा खर विषाण किसी ज्ञान में बाघा देता हुमा नहीं देखा जाता है। तथा किसी विवक्षित ज्ञान में बाघक प्रमाण नहीं है ग्रतः वह सत्य है और जिस ज्ञान में बाचा आती है वह असत्य है ऐसा विशिष्ट ज्ञान किसी एक व्यक्ति की किसी एक समय किसी स्थान पर होता है भीर उतने मात्र से ज्ञान में सत्य भीर ग्रसत्य व्यवस्था हो जाती है, अथवा-ऐसा विशिष्ट ज्ञान सभी व्यक्तियों को सर्वत्र सर्वकाल में होवे तब सत्य असत्य ज्ञान बिद्ध होते हैं ? प्रथम विकल्प को मानेंगे तो सत्य भीर असत्य ज्ञानों में संकर हो जावेगा अर्थात् सत्य ज्ञान तो असत्य सिद्ध होगा और असत्य ज्ञान सत्य बन बैठेगा, देखिये-किसी को मरीचिका में जल मालूम हुआ उससे

संत्येतरस्वयवस्था, सबैव सबैदा सबैस्य वा ? प्रथमपक्षे-वायेक्सस्वयवस्थासङ्करः; मरीपिकनचकासे जनाव्यिवेदनस्थाने वविष्कव्यचित्वस्यपिद्वायकस्थानुत्यतैः सत्यसीवने तृत्यते : प्रवीयमानस्थात् । द्वितीयपत्रे तु-सक्वदेशकालपुरुषाणां वाथकानुत्यस्युत्पस्थीः क्षणसर्वविदा वेदनं सत्यिपस्तः सर्वे-वेदित्वप्रकृत्

इत्यन्यनत्वतनीविलसितम्; रजतप्रत्ययस्य जुक्तिकाप्रत्ययेनोत्तरकालमानिनैकविष्यत्यस्यः वाध्यत्वोपलम्भात् । ज्ञानमेव हि विपरीतार्थस्थापकं वाधकमभिषीयते, प्रतिपादितासदर्वेस्थापमं सु वाध्यम् । ननु चंतदगतसर्थस्य पृष्टि प्रति यष्ट्यभिहननिवाभासते, यतो रजतज्ञानं चेदुत्पत्तिमात्रेस्य चरितार्थं कि तस्याऽतीतस्य मिष्यात्वापादनलक्षसुर्यापि बाध्या ? तदसत्; एतदेव हि मिष्याज्ञान-

कवालिल् किसी जगह बाधा नहीं भी प्राती है भीर अन्य ध्यक्ति को वास्तविक जल में हो जल की प्रतीति आई तो भी उसमें शका—विवाद पैवा हो जाता है, सभी ज्यक्तियों को सर्वत्र बाधा नहीं हो तब झान में सत्यता होती है ऐसा माने तो संपूर्ण देश कालों में और सभी पुरुषों को प्रमुक ज्ञान में बाधा है और धमुक में नहीं है ऐसा जाला छन्यस्थ—मन्यज्ञानियों को नहीं हो सकना है, वैसा बोध होवे तो वह सर्वज्ञ ही कह-लावेगा।

जैन—इस प्रकार से तत्वों का उपप्लव करने वाला यह कथद अत्यंत अज्ञान-मय है। देखो—सीघी सादी प्रतीनिसिद्ध बात है कि सीप में "यह चांदी है" इस प्रकार का ज्ञान उत्तर समयवर्ती एक विषय वाले ज्ञान के द्वारा बाधित होता है, कि यह चांदी नहीं है सीप है, ज्ञान में ही ऐसी सामध्ये है कि वह पूर्वजान के विषय को विषरीत सिद्ध कर देता है और इसीलिये उसे बाधक कहते हैं। तथा असस्य वस्तुको ग्रहण् करने वाला पूर्वज्ञान हो बाध्य है, यहां और तो कोई बस्तु है नहीं।

श्रंका—यह बाध्य बाधक का कथन तो सर्प के चले जाने पर उसकी लकीर को लकड़ी से पीटने के जैसा मालूम पड़ता है, क्योंकि वह अतीत काल का रजत ज्ञान उत्पन्न होने मात्र का प्रवोचन रखकर सवाप्त भी हो चुका है, अब उस अतीत को मिथ्यारूप बताने वाली बाधा क्या करेगी?

समधान---यह बात ससत्य है, उस बीते हुए मिच्याकान में बाध्यता वहीं है कि इस ज्ञान में प्रिथ्यापन है यह बताना तथा उस बावके विषय में प्रवृत्ति कहीं होने देना यह बायक बान का फल है। यदि उस पूर्ववर्ती रजतकान को निष्या द स्यातीतस्यापि बाध्यत्वम्-यदस्मिन् मिथ्यात्वापादनम्; क्वचित्युनः प्रवृत्तिप्रतिवेषोऽपि फलव्, खन्यका रचतज्ञानस्य बाध्यत्वासम्भवे चुक्तिकादौ प्रवृत्तिरविरता प्राप्नोति । कवं चैवं वादिनोऽविद्याविधयो-बांध्यवाधकमावः स्यात् तत्राप्युक्तविकस्यज्ञालस्य समानत्वात् ?

यच्च समारोपितादिप भेदादित्याख्कम्; तदप्ययुक्तम्; घारमनः सांवात्ये सत्येव भेदस्थव-स्थोपपत्तं निरंशस्यान्तर्वेद्विर्वा वस्तुभः सर्वेषाप्यप्रसिद्धे रित्यात्माद्वैताधिनिवेखं परित्यज्ञान्तर्वेद्वि-आनेकप्रकारं वस्तु वास्तवं प्रमास्प्रसिद्धम् ररीकरांस्यम् ।

बताया जावे तो सीप में ग्रहण करनेकी प्रवृत्ति न रूक सकेगी। ग्राई तवादी इस प्रकार यदि बाध्यबाधकभाव का ग्रभाव करेंगे तो फिर ग्रापके यहां विद्या भीर श्रविद्या में भी बाध्य बाघक भाव कैसे बनेगा, क्योंकि वहां पर भी हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि श्रविद्या के द्वारा ज्ञान का प्रपहार होता है कि विषय का या कि फल का इत्यादि, बतः विषयीत ग्रावि श्रावि ज्ञान बाधक प्रमाण के द्वारा बाधित होते हैं यह कथन ग्रस्तं दित ही है।

श्रद्धैतवादी ने जो ऐसा कहा है कि सुक, दुःख, बंघ और मोक्ष मादि भेद श्रद्धैत में भी समारोप भेद से बन जावेंगे इत्यादि—सो यह कथन प्रयुक्त है, क्योंकि जब तक झात्मा में सांघता नहीं मानी जाती है तब तक मात्र कल्पना से भेद व्यवस्था होवा सर्वेषा ग्रम्मक्य है। वस्तु चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो वह कोई भी निरंश नहीं है, अतः ब्रह्माद्धैतवादी को अपने ब्रह्म द्वैत मनका जो हठाग्रह है उसे छोड़ देना चाहिये और सभी चेतन अचेतन पदार्थों को वे वास्तविक रूप से ग्रनेक प्रकार वाले हैं ऐसी प्रामाणिक बात स्वीकार कर लेना चाहिये।

#### वहाईतबाद का खंडन समाप्त ...

# ब्रह्माद्वैतके खंडनका सारांश

बहार्द्ध तवादी का कहना है कि एक घविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण सभी को एकत्व रूप से सिद्ध करता है, मतलब—सारा विश्व एकमात्र बहामय है घीर वह स्रोख कोलते ही प्रतीति में घाता है, हां पीछे से जो कुछ मेद दिखाई देता है वह तो धविद्या का विवास है, घनुमान से भी एक ब्रह्म सिद्ध होता है, जो प्रतिभासित होता है वह प्रतिभास के स्वरूप की तरह प्रतिभास के धन्दर शामिल है, सारे जगत के पदार्थ प्रतिभासित तो होते ही हैं, अतः वे प्रतिभास के अन्दर शामिल हैं। प्रतिभास ही तो बह्य है।

आगम में तो जगह जगह पर उस परम जहा को ही सिद्ध किया गया है, मत: मह त की सर्वत्र सिद्धि है किन्तु जो मेद मर्थात् हैं त को मानता है उसकी वहां खूब निन्दा की गई है, है तवादी पदार्थ को मिस्र मिस्र मानते हैं सो क्या वे उन्हें देश-भेद से मिस्र मानते हैं? या काल भेद से मिस्र मानते हैं? या कि झाकार भेद से मिस्र मानते हैं? देश भेद कैसे मालूम पड़े क्योंकि वस्तु सिस्स है तो उसका देश की स्रपेक्षा मेद सच्चा नहीं रहेगा, काल भेद को कीन जाने, प्रत्यक्ष तो वर्तमान के पदार्थ को जानता है, वह उसके भेद को कैसे ग्रहण करे। ऐसे ही झाकार भेद मानना अर्थ है, सच बात तो यह है कि भेद तो है ही नहीं, सिर्फ झविद्या के कारण वह मूठमूठ ही मालूम पड़ता है, यह झनादि अविद्या तस्वश्रवण मननादिरूप अविद्या के द्वारा प्रतीन हो जाती है, प्रविद्या से अविद्या कैसे नष्ट हो ऐसी शंका भी गलत है, क्योंकि विष विष का मारक देखा गया है?

जैन — उपरोक्त ब्रह्मवादी का कथन उन्मस्त की तरह प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष से अभेद न दिखकर उल्टे ग्रांख खोलते ही नील पीत घट पट ग्रांदि ग्रनेक दिकल्प भेद हैं तरूप जान ही पैदा होता है न कि अभेद । अहँ तरूप, यदि जबदंस्ती मान लेवें कि ग्रभेद माहक प्रत्यक्ष है तो भी वह ग्रनेकों के अभेद को जानता है या एक के अभेद को जानता है या सामान्यरूप से अभेद को जानता है ? यदि ग्रनेकों के अभेद को बह ग्रहण करता है तो ग्रनेक तो उसने जान ही लिया, नहीं तो वह उनके अभेद को कैमे प्रहण करता ? एक व्यक्ति में तो अभेद क्या और भेद क्या कुछ भी नहीं बनता, अहँ तवादी कहते हैं कि भेद तो कल्पनारू है वास्तविक नहीं सो कल्पना है जा व्या स्वरूप दे पर विचार करें—स्मरण के बाद ज्ञान का होना कल्पना है या शब्दाकारानुविद्धल कल्पना है, ग्रयवा प्रस्तु ग्रयं को विषय करना, जात्याचुल्लेख-रूप होना, ग्रन्य की अपेक्षा लेकर वस्तु की विषय करना या उपचार मात्र होना कल्पना है ? स्मरण के बाद होने बाला ज्ञान यदि कल्पनारूप माना जावे तो अभेद ज्ञान भी स्मरणानन्तर होने से कल्पना रूप माना जायगा, ज्ञान में शब्दाकारानुविद्धता तो है ही नहीं, इसका स्पष्टीकरण शब्दाई त के प्रकरण में हो चुका है। जात्याचु-

लेखीज्ञान को कत्यना कहा जाने तो अभेदज्ञान में सत्तासामान्यरूप जाति का उल्लेखी होने से कत्यनारूपता का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, असत् अर्थ का ग्राहक ज्ञान कत्यना है तो ऐसी कत्यना भेद ज्ञान में है नहीं, ग्रन्य को अपेक्षा ज्ञान में है नहीं वह अपेक्षा ज्ञान में है नहीं कह अपेक्षा ज्ञान में है नहीं वह अपेक्षा ज्ञान में होती है; न कि ज्ञान में । उपचार मात्र कत्यना भी ज्ञान में तभी वने जब कि कहीं मुख्य हो तो, जैसे कि सच्चा सिंह है तभी उसका बालक में उपचार करते हैं, वैसे ही भेद सच्चा हो तो उसका कहीं उपचार होकर कत्यना होगी।

इसी प्रकार अद्वैतब्राहक अनुमानादि प्रमाण भी विचार करने पर गलत ठहरते हैं, क्योंक अनुमान में दिया गया प्रतिमासमानत्व हेतु द्वैत को सिद्ध करता है, धीर कुछ नहीं तो साध्य धीर साधन हेतु—या प्रतिगाद्य तथा प्रतिपादक द्वैत तो मानना ही होगा, धागम में जो बहाा को अद्वैतरूप दिखाया है सो वह एक अति- धायोंकि या स्तुति है, ऐसे स्तुतिपरक वाक्य को सर्वंचा सच मानो तो फिर पत्थर तैरता है, धम्या बाला पिरोता है ऐसे धतिशयपरक बाक्य भी सत्य होंगे, बहाा जगत रचना काहे को करता है यह तो समक्ष में धाता ही नहीं है, यदि वह दया से करता नानकी आदि दुःखी प्राणियों को क्यों बनाता, यदि प्राणी के भाग्य के धानुसार वह बनाता तो स्वतंत्र वह कर्ता रहा, जगत रचना के पहिले प्राणी हो नहीं थे तो उसे दय किसके ऊपर उत्पन्न हुई, इत्यादि कथन कुछ भी सत्य नहीं जनता, भविद्या भी बड़ी विचित्र बना है, वह बहा से पृथक् है तो द्वैत होता है भीर भ्रपृषक् है तो वह कैसे नष्ट होगी, इसलिये विश्व को बहास्थ न मान कर यास्विवक जेतन प्रजेतनादि अनेक रूप मानना चाहिये।

## विज्ञानाद्वैतवाद-पूर्वपक्ष

बौद्ध के चार भेदों में से एक योगाचार नामका जो बौद्ध है वह बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार नहीं करता है, वह विक्राप्तिमात्र तस्व मानता है, इसी-लिये इसे विक्रानाई तवादी भी कहा जाता है, उसी के यत का यहां पूर्वपक्ष उपस्थित किया जा रहा है—

> दृश्यं न विद्यते बाह्यं चित्तं चित्रं तु दृश्यते । देहभोग प्रतिष्ठानं चित्तसात्रं वदाम्यहम् ॥

> > --लंकावतार सूत्र ३/६२

ये बाह्य में दिखाई देने वाले पदार्थ वास्तविक नहीं हैं, मात्र काल्पनिक हैं, सिफं जिल प्रयांत् ज्ञान ही अनुमय में धाता है, जो स्वयं अनेक रूपता को धारण किये हुए है, वही देह और मोगों का आधार है, ध्रयांत् ज्ञान ही सब कुछ है, इसलिये में जानमात्र तस्व का कथन करता हूं। यद्यपि बाह्य में पदार्थों की सत्ता नहीं है तो भी ध्रनादि से चली ध्राई अविद्या की वासना के कारण विज्ञान का बाह्यपदार्थरूप से प्रतिमास होता है, जैसे बाह्य आकाश में दो चन्द्र नहीं होते हुए भी तिमिर रोगी को दो चन्द्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की प्रतीकि अविद्या के कारण होती है, धतः वह भ्रान्त ध्रसस्य है, ग्राह्य धर्यांत् ग्रहण करने योग्य धौर ग्राहक धर्यांत् ग्रहण करने वाला ये दोनों ही बुद्धि या ज्ञान क्य ही हैं। कहा भी है—

चित्तमात्रं न दृश्योऽस्ति द्विषा चित्तं हि दृश्यते । ग्राह्य-ग्राहकभावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम् ॥

-- संकावतार सूत्र ३/६३

ज्ञान मात्र ही तत्व है, घन्य कोई दृश्यमान पदार्थ नहीं है, ज्ञान ही दो भेदों में प्रतिभासित होने लग जाता है, ग्राह्म ग्रीर ग्राहक ज्ञान ही है, वही शास्वत, उच्छेद से रहित है, यद्यपि वह ज्ञान या बुद्धि एक या घविभागी है, फिर भी विपरीत हिष्ट बालों को ग्रधांत् ग्रल्यबुद्धिवाले संसारी प्राणियों को अनेक ग्राह्म-घट पट-गृह ग्रादि रूप तथा ग्राहक-ग्रहण करने वाले पुरुष या बृद्धि रूप भेद दिखायी देता है। जैसा कि कहा है—

> "अविभागो ऽपि बुद्धचारमा विषयसितदर्शनैः । ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदानिव हश्यते ॥"

--- प्रमास्यातिक ३/३४४

भाग रहित एक ज्ञानमात्र ही वस्तु है, किन्तु विषयसिबुद्धिवालों को घनेक अंग्र-भागरूप बगत् प्रतीत होने लगता है— यह ग्राष्ट्रा है यह प्राहक है इत्यादि भेद प्रतिभासित होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि यह दृश्यमान जगत् मात्र काल्पनिक है, क्योंकि बन प्राह्म जो प्रहुण करने योग्य पदार्थ है वह ही नहीं है—ज्ञान ही स्वयं प्राह्म हुआ करता है—तो उसके सिवाय प्रन्य की बात रहती ही कहां है, ज्ञान के द्वारा कोई जानने योग्य या प्रमुभव करने योग्य पदार्थ ही नहीं है। यही बात हमारे प्रमाण-वार्तिक नामक ग्रन्थ में 31348 पर लिखा है।

> "नान्यो उनुभाव्यो बुद्धचास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । ग्राह्मग्राहुकवैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते ॥ ३५४ ॥"

बृद्धि-ज्ञान-के द्वारा ध्रतुभव करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है तथा उस वृद्धि को जानने वाला भी कोई ध्रन्य नहीं है, इस प्रकार प्राष्ट्य-ध्राहक भाव का ध्रभाव होने से साज एक वृद्धि हो स्वयं प्रकाशित हो रही है। जब हमारे भाई सौत्रान्तिक बाह्य पदार्थ को प्रत्यक्ष होना नहीं मानते तब उन पदार्थों की सत्ता ही काहे को मानना, जब बाह्य पदार्थों के विषय में विचार करते हैं तब प्रतिभास तो अनुभव में धाता है, किन्तु पदार्थ तो उससे सिद्ध नहीं हो पाते हैं, ध्रतः एक ज्ञान ही सब कुछ है। वास्तव में देखा जाय तो ज्ञानमें ये प्रतीत होनेवाले नील पीत प्रयवा घट पट ध्रादि धाकार हैं, वे सब के सब ध्रसत्य हैं, हां, हमारे सगे भाई जो चित्राईतवादी हैं उन्होंने तो ज्ञान के इन नील प्रादि आकारों को सत्य माना है, किन्तु—बाह्य पदार्थों को तो हम लोग भानते ही नहीं हैं। श्राह्य प्राहक का ध्रभाव होने से घट पट आदि बहिरंग पदार्थ तथा ब्राहक-जाता पुष्य ध्रादि पदार्थों का प्रभाव ही सिद्ध होता है और ध्रन्त में एक ज्ञानमात्र उत्त्व प्रवाधितपने से सिद्ध होता है। सिद्ध होता है और ध्रन्त में एक ज्ञानमात्र उत्त्व प्रवाधितपने से सिद्ध होता है।

बौढ का चौथा भेद माध्यमिक है, यह शून्यवादी है, यह श्रपना मन्तव्य इस अकार से प्रकट करता है— जब हमारे तीनों भाईयों ने-वैभाषिक, सौनान्तिक और योगाचार नेकमशः पदायों को क्षणिक माना है और भ्रागे उन्हें प्रत्यक्षगम्य अनुमानगम्य कहते हुए
योगाचार ने उन दृश्य पदायों की सत्ता ही नहीं मानी, तब हमें तो लगता है कि ज्ञान
भी पदायं नहीं है, जब जानने योग्य वस्तु नहीं है तो जाननेवाले ज्ञानकी भी क्या आवस्यकता है, यही बात हुमारे प्रमुख भाषायं नागार्जुन ने कही है।

"न सन् नासन् न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकष् । चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः" ॥ १ ॥

जो भी कुछ ज्ञान या घटपटादिरूप तत्त्व है वह सत् नहीं है, प्रसत् नहीं है, उभयरूप नहीं है धौर न अनुभयरूप ही है, वह तो सर्वया चारों ही विकल्पों से धतीत है, इससे सर्वेश्नस्यरूप वाद ही प्रतीत होता है।

> "भ्रपरप्रत्ययं कातं प्रपंचैरप्रपंचितम् । निविकल्पमनानायंभेतत् तत्त्वस्य सक्षरणम् ॥ १८ ॥

तत्त्व अपर प्रत्यय है-एक के द्वारा दूसरे को उसका उपदेश नहीं दे सकते हैं, श्वान्त है-वि:स्वभाव है, शब्दके प्रपंच से रहित है, निर्विकल्प है-चित्त इसे जान नहीं सकता है, तथा यह नाना अर्थों से रहित है।

> "श्रनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् । श्रनेकार्थमनानार्थमनागमदनिर्गमम् ॥ १ ॥

परमार्थंतत्व सनिरोध, अनुत्याद, अनुष्ठेद, सवाध्वत, अनेकार्थं, सनानार्थं, सनायम स्रोर सनिर्गम है। इस प्रकार इन अतिरोध वादि पदों से निर्मित होता है कि तत्व के विषयमें कुछ भी नहीं कह सकते से-वह है ही या नहीं है-पैसा नहीं कह सकने के कारण शून्यवाद सिद्ध होता है।

### # पूर्वपक्ष समाप्त #

# विज्ञानाद्वैतवादः

\*\*\*\*

नतु वाविधागबुद्धिस्वरूपयानिरेकेणार्थस्याप्रतीतितोऽसस्वाद्धिप्रक्षिमात्रमेव तस्वमम्युपगन्त्रव्यं तद्धाहरूकं व ज्ञानं प्रमाणमिति; तमः, यतोऽभिधागस्वरूपवेदकप्रमाणसद्भव्यात्वतो विज्ञप्तिमात्रं तस्यज्ञम्बुपगम्यते, बहिरपंतद्भाववाधकप्रभाणावध्यमेन वा ? यद्याद्यः पक्षस्तत्रापि तथाभूतविज्ञप्तिमात्रं 
ग्राहुकं (मात्रग्राहकं) प्रत्यक्षम्, प्रनुधानं वा ? प्रमाणान्तरस्य सौगतैरनम्युपगमात् । तत्र न तावत्यत्यस्यं बहिरपंत्रंदर्शयंदित् विज्ञप्तिमात्रमेवेत्यविगन्तुं समर्थम्; प्रविधावनिष्ठयमस्तरेण विज्ञप्तिमात्रमेवेत्यववारत्यानुपपत्तेः।

विद्यानाह तैवादी — उपर जो जैन ने अद्वैत का निरसन कर म्रनेक प्रकारके पदार्थों को सिद्ध किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि विभाग रहित एक मात्र बुद्धि मर्थात् ज्ञान को छोड़कर अन्य वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, म्रतः उन म्रन्य वस्तु को म्रतीति नहीं होती है, म्रतः उन म्रन्य वस्तुओं का म्रभाव ही है, आप जैन को तो एक विज्ञानमात्र तत्त्व है और उसे ग्रह्ण करने बाला क्षान ही प्रमाणभूत है ऐसा मानना चाहिये।

कैन — यह धापका कथन हमें सान्य नहीं है, क्योंकि धाप लोग जो जानामात्र तत्त्व को मानते हो सो उस अविभागरूप तत्त्व को ग्रहण करनेवाले प्रमाण का सद्भाव है इसलिये मानते हो या बाह्य ग्रनिक प्रकारकी वस्तुकीं को बाधा देनेवाला प्रमाण है इसलिये उस जानाईत को मानते हो? विज्ञानमात्र एक तत्त्व को जानने वाला प्रमाण है इसलिए विज्ञानमात्र एक तत्त्व मानते हैं सो इस प्रथम पक्ष में प्रकार है कि विज्ञानाईत को सिद्ध करनेवाला वह प्रमाण कौनसा है? प्रत्यक्ष प्रमाण है इसलिए विज्ञानमात्र एक उत्तर्व मानते हैं सो इस प्रयम्प पक्ष में प्रकार ग्रनिका है? इन दोनों को छोड़कर ग्रन्थ प्रमाणों को भ्राप बौदोंने माना नहीं है, प्रत्यक्षप्रमाण बाह्य पद थाँसे सर्वथा रहित ऐसा एक विज्ञानमात्र हो तत्त्व है ऐसा जानने के लिये तो समर्थ है नहीं, क्योंकि जब तक पदार्थों

"झबसेवेति यो छोष भाने भवति विर्णुयः। नेष वस्त्वन्तराभावसंवित्यनुगमाहते।।"

[मी• इलो० ग्रभावपरि• इस्रो• २०]

इत्यभिषानात् । न षायोषात्रा प्रत्यक्षाषिगम्यः; बाह्यार्थप्रकाशकःवेनैवास्योत्पत्तेः । न ब प्रत्यक्षे प्रतिभासमानस्याप्यर्थस्याभावो विज्ञाक्षमात्रस्याप्यभावानुषङ्गात् । न च तैमिरिकप्रतिभासे प्रतिभासमानेन्दुद्वयदिव्यक्षिमैतमनोऽक्षप्रभवप्रतिभासविषयस्याप्यसत्त्वमित्यभिषात्रव्यम्; यतस्तैमिरिक-प्रतिभासविषयस्यार्थस्य बाष्यमानशस्ययविषयस्वादसस्य गुक्तम्, न पुनः सत्यप्रतिभासविषयस्याऽबाष्य-

का ग्रभाव सिद्ध नहीं होता है तब तक विज्ञानाद्वैत ही एक तत्व है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है। ग्रन्थत्र भी लिखा है—

"विज्ञानमात्र ही तत्व है" इस प्रकार का जो निर्णय होता है वह अन्य बाह्य वस्तुओं के अभाव का ज्ञान दूए विना नहीं हो सकता है।। १।। इत्यादि, सो इससे यही मतलब निकलता है कि बाह्य वस्तुतत्त्व का ग्रमाव जाने विना ग्राप विज्ञाना-द्वैतवादी का विज्ञानमात्र तत्त्व सिद्ध नहीं हो सकता।

विज्ञानाई तवादी बाह्यपदायों का जो अभाव करते हैं वह किस प्रमाण के द्वारा करते हैं? प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा बाह्यपदायों का अभाव कर नहीं सकते, क्यों कि वह तो बाह्य पदायों को प्रकाशित करता हुआ हो उत्पन्न होता है, प्रत्यक्षण्ञान में बाह्यपदायों प्रतीत होते हैं तो उनका अभाव कर नहीं सकते हो, अन्यया आपके विज्ञानमात्र तरब का भी अभाव हो जायेगा, प्रयान्-प्रत्यक्ष में पदार्थ भलकते हैं तो भी उनको नहीं मानते हो तो भाषके प्रत्यक्ष में भलकने वाला विज्ञानमात्र तरब भी अभाव हो जायेगा, प्रयान्य हो जावेगा, यदि कहा जावे कि नेत्र रोगोको नेत्रज्ञान में एक ही चन्द्रमा में दो चन्द्र का जान होता है; किन्तु दो चन्द्र तो रहते नहीं, उसी प्रकार नेत्रादि हिन्द्रमा और मन इस सभी सामग्री के ठीक रहते हुए भी जो जान होता है उसके विषय भूत पदार्थ भी प्रभाव कर रहते हैं सो ऐसा कहना भी अन्य नहीं है, देखिये-नेत्र रोगी को जो दो चन्द्र का प्रतिभास होता है वह तो बाधित है अर्थात् दो चन्द्र हैं नहीं, अतः विचन्द्रकान असत्य कहनाता है, किन्तु; जिसका प्रतिभास सत्य है, जिसमें किसी प्रमाण से बाधा नहीं है वह पदार्थ तो सद्भाव कर ही है बाध्य क्या है और वाचक कथा है इस वात का निर्णय तो सभी बह्याई त के प्रकरणों कर ही आपे हैं आर्वा विपरीत पूर्वज्ञान को असत्य बतानेवाला उत्तरकान तो बाधक भाव है और उस

मानप्रत्ययविषयत्वेन सत्त्वसम्भवात् । बाध्यवाषकमानश्चानन्तरमेव ब्रह्माई तप्रपट्टके प्रपश्चितः । तन्ना-र्वाभावोऽध्यक्षेत्राधिगम्यः ।

नाप्यनुमानेनः अञ्चलविरोवेऽनुमानस्याप्रामाण्यात् । "प्रत्यक्षनिराकृतो न पक्षः" [ ] इत्यिमधानात् । न व बाह्यायविदकाव्यक्षस्य भ्रान्तत्वाभ तेनानुमानवायेत्यभिधातव्यम्; प्रन्योऽन्या-श्रयात्-विद्धे हार्याभावे तदशाह्यस्यक्षं भ्रान्तं विद्धये त्. तत्तिद्धौ चार्याभावानुमानस्य तेनाऽवायेति । किन्त, तदनुमानं कार्याल क्षत्रभवम्, स्वभावहेतुसमृत्यं वा, धनुपलव्यिप्रमृतं वा ? न तावत्प्रयमद्वितीय-विकल्पौ; कार्यस्यावहेत्योविधिसायकत्याम्युपगमात् । "अत्र द्वौ वस्तुषायनी" [न्यायविक पृक ३६]

पूर्वज्ञान का जो विषय है वह बाध्यभाव है, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पदार्थों का ग्रभाव जाना नहीं जाता है। अनुमान प्रभागा के द्वारा भी पदार्थों का ग्रभाव जाना नहीं जाता है। अनुमान प्रभागा के द्वारा भी पदार्थों का ग्रभाव सिद्ध करना ठोक नहीं होगा, क्यों कि प्रत्यक्षप्रमाण के विरोधी विषय में अनुमान प्रवृक्त होगा तो वह अनुमानाभास कहलावेगा, सर्वसम्मत और विशेष करके ग्राप्क लिखे सम्मत यह बात है कि प्रत्यक्ष से जिसका निराकरण होवे वह पक्ष या साध्य नहीं वन सकता है। भावार्थ—'स्वरूपेणव स्वयमिष्टी उनिराकृतः पक्ष." बीद्ध के न्यायिवन्दु ग्रन्थमें लिखा है कि जो स्वरूपेणव स्वयमिष्टी उनिराकृतः पक्ष." बीद्ध के न्यायविन्दु ग्रन्थमें जिला है कि जो स्वरूपेणव स्वयमिष्टी उनिराकृतः पक्ष." बीद्ध के न्यायविन्दु ग्रन्थमें जिला है कि जो स्वरूपेणव स्वयं प्रष्ट हो, प्रत्यक्ष निष्का हो वही वही साध्य होता है, प्रत्यक्ष, वाचिन नहीं होने पर भी अपने को सिद्ध करना इष्ट हो बही साध्य होता है, प्रत्यक्ष, ग्रमुमान, प्रतीति और स्ववचन इनके द्वारा जिनका निराकरण न हो सके वही पक्ष है, इस प्रकार का पक्ष के विषय में कथन है, अतः यहां पर प्रत्यक्ष बाधित जो विज्ञानाइत है उसे यदि ग्रनुमानके द्वारा सिद्ध करोगे तो वह ग्रनुमान सस्य नहीं कहलावेगा।

विज्ञानवादी – बाह्य पदार्थों की सत्ता सिद्ध करने वाला प्रत्यक्षज्ञान सत्य नहीं है, श्रतः उसके डारा श्रद्धैतसिद्ध करने वाला श्रनुमान बाधित नहीं होता है।

जैन—यह कथन गलत है, क्योंकि इस तरह से तो अन्योन्याश्रय दौष आयेगा, देखिये—पहिले बाह्य वस्तुओं का ग्रभाव सिद्ध हो तब बाह्यायंग्राही प्रत्यक्ष में असत्यता सिद्ध होने पर बाह्य पदायों का ग्रभाव सिद्ध होने पर बाह्य पदायों का ग्रभाव सिद्ध करने वाले अनुमान की सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि बाह्यपदार्थोंका अभाव सिद्ध करने वाले अनुमानमें हेतु कीनसा रहेगा—कार्य हेतु या स्वभाव हेतु अथवा श्रनुपलव्यि हेतु, इनमें वो कार्य हेतु

इत्यनिषानात् । तृतीबनिकल्योप्ययुक्ताः अनुपलक्षेरसिद्धत्याद्वाद्याद्याव्यस्याध्यक्षादिनोपलम्भात् । किन्त, प्रहरमानुपलक्षित्तवमावसाधिका स्यात्, हरमानुपलक्ष्यिः श्रम्भपक्षेऽत्रिप्रसङ्गः । द्वितीयपसै तु. सर्वत्र सर्वया सर्वयार्याभावाऽप्रसिद्धिः, प्रतिनियतदेशादावेवास्यास्त्रदभावसाधकत्वसम्भवात् ।

एतेन बहिरचंदाङ्कालबाचकप्रमाणावशृश्मेन विज्ञक्षिमात्र तत्त्ववस्थुपगम्यत इत्येतस्रिरस्तम्; तत्त्वद्भावबाचकप्रमाणस्योक्तप्रकारेणासम्भवात् ।

बाला एवं स्वभाव हेतु वाला अनुमान होता है, वह ग्रापने विधिसाधक ( सद्भाव की सिद्ध करने वाला ) होता है, ऐसा माना है, न्यायबिन्दु ग्रन्थ के पृष्ठ ३६ पर लिखा है कि "अत्र द्वी वस्तु साधनी" बौद्धाभिमत तीन हेतुओं में से दो हेतू-कार्य हेत्र और स्वभाव हेतु विधि-प्रस्तित्व को सिद्ध करते हैं, भौर तीसरा ग्रन्पलब्ध हेतु निषेध-नास्तित्व-मभाव-को सिद्ध करता है, इसलिये कार्य धौर स्वभाव दोनों हेतू यहां बाह्य-पदार्थों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकने से प्रनुमान में प्रनुपयोगी ठहरते हैं। तीसरा अनुपलव्य हेतुबाला अनुमान भी अयुक्त है, क्योंकि उनकी अनुपलव्य ही असिद्ध है, धर्यात् बाह्यपदार्थं प्रत्यक्षप्रमारण से उपलब्ध हो रहे हैं, यह भी देखना चाहिये कि ग्रनु-पलिंध किस जाति की है अर्थात् अनुपलिंध दो प्रकार की होती है, एक अदृश्यानुप-लब्धि भीर दूसरी दृश्यानुपलब्धि, इनमें से कीन सी अनुपलब्धि बाह्यपदार्थों के भभाव को सिद्ध करती है-यदि घट्टश्यानुपलिक बाह्यपदार्थों का स्रभाव सिद्ध करे-तो स्रति प्रसंग दोष माता है-मर्यात् अहरय-जो दिखने योग्य नहीं हैं उनका भभाव है, ऐसा माना जाये तो परमाणु पिशाच भादि बहुत से पदार्थ मौजूद तो हैं, पर वे उपलब्ध नहीं होते-दिखाई नहीं देते हैं तो क्यों इतने मात्र से उनका ग्रभाव माना जा सकता है-श्रथात् नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार अनुपलब्धि हेतु से-अनुपलब्धिजन्य धनुमान से-पदार्थों का सभाव होना तो मान नहीं सकते-अर्थात् प्रनुपलव्धि हेतुजन्य अनुमान बाह्यपदार्थों का भभाव सिद्ध नहीं कर सकता है, दृश्यानुपलब्ध हेतुजन्य जो अनुमान है उससे यदि बाह्यवस्तुमों का अभाव सिद्ध करना चाहो अर्थात "न सन्ति बाह्यपदार्थाः हश्यत्वे सित अप्यनुपलभात्" बाह्मपदार्थ नहीं है (प्रतिज्ञा) क्योंकि वे दिखने योग्य होने पर भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं (हेतू) सो इस अनुमान के द्वारा सभी जगह सर्वदा सर्व प्रकार से पदार्थों का सभाव सिद्ध नहीं होगा, किन्तू किसी जगह किसो समय ही उनका अभाव सिद्ध होगा, विज्ञानाद्वैतवादी ने कहा था कि बाह्यपदार्थी का अस्तित्व बाधक प्रमाण से लिण्डत होता है प्रत: विज्ञानमात्र एक तत्त्व हमारे द्वारा स्वीकार नतु नार्याभागद्वारेखः विज्ञाधिमात्रं साध्यते, प्रपितु प्रवैसंविदोः सहोपखम्मनियमावनेवो द्विचनावर्षमविदिति विविद्वारेखेन साध्यते; तवस्पसारत्। धमेदपक्षस्य प्रथमेखः बावनाच्छव्ये आव-(क्षेत्रआव)सुत्वन्त् । हष्टान्तोपि साध्यविकत्तः; विज्ञानव्यतिरिक्तवाह्यार्यमन्तरेखः द्विचन्द्रदर्शनस्यास्य-सम्प्रवात् । कारखद्रोपववात् सनु बहि-स्थितमेकमपीन्तुं द्विच्पतया प्रतिपद्यमानं ज्ञानमुत्पवते,

किया गया है सो ऐसा यह उसका कथन उपर्युक्त प्रकार से निरस्त हो जाता है, क्वोंकि बाह्यपदार्थों के सद्भाव में बाधा देने वाले कोई भी प्रत्यक्षादिक प्रमाण अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं-प्रथति बाह्यपदार्थ ज्ञानरूप हैं इस बात की सिद्धि प्रत्यक्षादि किही भी प्रमाण से नहीं होती है।

विज्ञानाद्वेत - — हम बाह्य अर्थों का अभाव होने से विज्ञानमात्र तत्त्व को सिद्ध नहीं करते हैं; किन्तु पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हुए दिखाई देते हैं, अतः उन दोनों में अभेद सिद्ध करते हैं, जैसे-दो चन्द्रों की प्रतीति करने वाले दर्शन में दो चन्द्रों में अभेद रहता है।

सावार्ष — संवेदन जिससे प्रभिन्न रहता है वह संवेदन रूप ही होता है, जैसे नील का प्रतिभास नील से प्रभिन्न रहता है, अथवा नेत्ररोगी के ज्ञान में दूसरा चन्द्रमा प्रभिन्न रहता है, ज्ञान प्रीर पदार्थों में प्रभेदपना सिद्ध करनेवाला—प्रभिन्नता का साधनेवाला—विधिसाधक अनुमान इस प्रकार है—कि नीलप्राकार ग्रीर उसे जाननेवाला ज्ञान इन दोनों में प्रभिन्नता है, ज्योंकि ये एक साथ उपलब्ध होते हैं, इस प्रकार के अनुमान से विज्ञानतत्व की सिद्धि हम करते हैं।

जैन — यह प्रदेतवादी का कथन प्रसार है, क्योंकि ग्रभेदपक्ष में प्रत्यक्ष वाषा प्राती है, जैसे कि शब्दपक्ष में ग्रश्नावरण्य हेतु वाधित है—प्रयात् "शब्द प्रतित्य है क्योंकि वह कर्णेन्द्रियम्नाह्य नहीं है" इस मनुमान में शब्दरूप पक्ष में दिया गया कथावण्य हेतु कर्णेन्द्रिय द्वारा प्राह्य होने से प्रत्यक्ष वाधित होता है। तथा — प्रद्वेत साधक मनुमान में प्रापने जो दो चन्द्रदर्शन का हस्टान्त दिया है वह भी साधित कहे — साध्यक्षमं — जो विज्ञानमात्रतस्य है उससे रहित है, क्योंकि बाह्यपदार्थों के बिना दो वन्द्र का देखना सदोव नेत्र के होने से होता है, जिससे कि बाह्य में ( प्राकाष में ) एक ही चन्द्रमा के होते हुए भे दो रूप से उसे जानने वाला—देखने वाला ज्ञान पैदा होता है, आये जब बाषा देनेवाला ज्ञान उपस्थित होता है, विस्ति है, ऐसी बात

कारण्दोपकानाद्वाधकप्रस्ययाण्यास्य ज्ञान्तता। सर्वक्रियाकादिस्तम्भाव्युपकथी तु तदभावासत्यता । सह्यापकाश्रान्यस्य सह्यापकम्भान्यमञ्जासिद्धः; नीलासर्वीपकम्भमन्तरेणान्तुपरतेन्द्रियव्यापारेणाः सुवादिसंवेदनोपक-म्भात् । भनैकान्तिकञ्जायम्; रूपालोकयोभिन्नयोरपि सद्दोपलम्भनियमसम्भवात् । तवा सर्वज्ञज्ञानस्य तज्ज्ञयस्य चेतरज्ञनित्तस्य सहोपलम्भानियमेऽपि भेदाभ्युपगमादनेकान्तः। ननु सर्वज्ञः सन्तानान्तरं वा नेष्यते तत्क्वमयं दोषः? इत्यसत्; सकललोकसाक्षिकस्य सन्तानान्तरस्यानभ्युपगममानेणाऽभावा-ऽसिद्धः । सुगतञ्ज सर्वजो यदि परमार्वते नेष्यते तहि किमर्वं "प्रमाणभूताय" [प्रमाणसपु-

बाह्यपदार्थों की सत्ता बताने वाले ज्ञानों में नहीं है, क्योंकि इन ज्ञानों में फलके हुए यदार्थों में—घट, स्तम्म, पट म्नादि में मर्थिकया होती है, म्रतः इनमें सत्यता है, बाह्य-पदार्थ के अभाव को सिद्ध करने के लिये आपने जो सहोपलम्म हेतु दिया है... मर्थात पदार्थ और ज्ञान साथ ही उपलब्ध होते हैं, इसलिये एक ज्ञान ही है, बाह्यपदार्थ नहीं है ऐसा कहा है सो यह कथन म्नापका असिद्ध है, क्योंकि नील आदि बाह्यपदार्थों का ज्ञान किस समय नहीं है और बाह्य में इन्द्रिय व्यापार को जिसने रोक लिया है ऐसे पुरुष के ज्ञान में सुखादि का संवेदन होता ही है.-मर्थात् वहां बाह्यपदार्थ तो नहीं है, किन्तु मात्र सुख का संवेदन—ज्ञान मात्र ही है। सहोपलम्भ हेतु में म्नसिद्ध वोच के समान अनेकान्तिक दोध भी है, देखों—क्य में पर प्रकारत नहीं व एक तो नहीं है, इसलिये जो साथ २ होवे वे एक ही होते हैं ऐसा एकान्त नहीं व नता। बौद्ध ने सर्वज्ञ का ज्ञान मीर उस ज्ञानके विषय जो अन्य पुरुषों के बित्त हैं इन दोनों का एक साथ होना स्वीकार किया है, फिर भी उनमें भेद माना है, अतः सहोपलम्भ हेतु म्रनंकान्तिक दोष गुक्त है।

बौद्ध — हम सर्वज्ञको नहीं मानते हैं भीर न भ्रन्य पुरुष के चित्त को ही भ्रानते हैं, फिरतो दोष नहीं भ्रावेगा।

जैन — यह कथन असत्य है, क्योंकि संपूर्ण लोकों में प्रतीतिसिद्ध पाये जाने वाले जो चित्त हैं उनका प्रभाव धापके कहने मात्र से नहीं हो सकता है, यदि धाप सुगत को परमार्थभूत सर्वज नहीं मानते हैं तो ग्रन्थों में उसका समर्थन क्यों किया जाता है कि "प्रमाराभूताय जगद्धितैषिणे प्रसाम्य शास्त्रे सुगताय तायिते" इस प्रकार से दिग्नाग घादि विद्वानों ने उस सुगत की स्तुति भी धपने झद्दीतवादके समर्थक ग्रन्थों में की है, सो वह सब ब्यर्थ हो जावेगी. क्योंकि सुगत तो सर्वज नहीं है। पदार्थों का यदि बस्तित्व नहीं होता तो उनके सत्त्व की कल्पना बुद्धि में नहीं ग्रा सकती थी।

हत्ते १ ] इत्यादिनाती सर्मीयतः, स्तुतश्चाई ताविश्वकरणानामादौ दिग्नागादिषिः सद्भिः। न सेतु तेवासवति सस्वकल्पने बुद्धिः प्रकर्तते । विचार्यं पुनस्त्यागावदोष इत्यप्यसावयः स्वांगाञ्चत्वे हि तस्य । बदं पूर्वयेव नाञ्चोकरणमीववरादिवत् । घई तमेव तथा स्तुयते इत्यपि वासैम्; तत्र हर्तौतव्यस्तातु-स्तुतितत्कतानामस्यन्तासम्प्रवात् ।

किन्तु, सहीपलम्भा कि युगपदुश्तम्मः, क्रमेशोपलम्भामावी वास्थात्, एकोपलम्भो वा ? प्रवमपक्षै विरुद्धो हेतुः; 'सहिविष्येशागतः' इत्यादी योगपवार्थस्य सहव्यव्दस्य भेदे सत्येवीपलम्भात् ।

शंका-सुगत या बाह्यपदार्थों का प्रथम विचार करते हैं और फिर उन्हें ग्रसत् जानकर छोड़ देते हैं, इसलिये कोई दोष की बात नहीं है।

समाधान—यह बात गलत है, क्योंकि यदि इन वस्तुओं को छोड़ना ही है तो प्रथम ही उनका ग्रहण नहीं करना ही श्रोयस्कर होता, जैसे ईश्वरादिक की आंपर्ने पहिले से ही नहीं माना है।

रौका—हम लोग घर्टंत को ही सुगत घादिनाम देकर स्तुस्य मानते हैं ग्रीर स्तुति करते हैं।

समाधान — यह कैसी विचित्र बात है। एक विज्ञानमात्र तत्वमें स्तृति करने योग्व सुगत, स्तृति करने वाले दिग्नाग ग्रादि ग्रन्थकत्ती स्तृतिरूप वावय भौर उसका फल इत्यादि भेद किस प्रकार संभव हो सकता है भर्यात् इन भेदों का श्रभेदवाद में सर्वया प्रभाव-श्रत्यंत ग्रभाव ही है।

कि अप — अर्दंत को सिद्ध करने के लिये दिया गया जो सहोपलम्म हेतु है उसका अब विचार किया जाता है — सहोपलम्म शब्द का अर्थ क्या है — क्या युगपब उपलब्ध होना, या कम से उपलब्धि का अभाव होना, अथवा एक का उपलब्ध होना सहोपलम्म है ? अथम पक्ष के स्वीकार करने पर हेतु विरुद्ध होगा, क्योंकि विपरीत ने भेद के साथ हेतु रह जाता है, जैसे — वह शिष्य के साथ आया — इत्यादि वाक्यों में सह शब्द का अर्थ युगपत है और वह भेव का ही चोतक है, न कि अभेद का, तथा अभेद में एक साथपा बनेगा भी कैसे, एक गुरु के आने पर "एक साथ आ गये" ऐसा तो कहा नहीं जाता है, इसलिये सहोपलम्म का अर्थ युगपत प्राप्त होना बनता नहीं। दूसरा पक्ष स्वीकार करो तो हेतु असिद्ध दोष युक्त होगा, अर्थात् कम से उपलब्धि का अभाव

। कारिकः है हिंद न हो किस्मन् योगपळमुपपंचते । द्वितीयपक्षेप्यतिद्वो हेतुः; कमेशोपलम्माश्वमात्रस्य वादिशतिवादि-नोरसिद्धत्वात् ।

किञ्च, ग्रस्मायभेदा-एकस्य साध्येत, भेदाणावो वा ? तत्राखविकस्योऽसञ्ज्ञतः; भावाऽभाव-योस्तादारम्यतदुर्यत्तिलक्षेससम्बद्धामावतौ गम्यगमकभावायोगात् । प्रतिद्धे द्वि सूत्रपावकयोः कार्य-कारराणावे-विद्यायात्ववृक्षत्वयोश्चै तादारम्ये प्रतिवन्ये गम्यगमकभावो दृष्टः । द्वितीयविकस्येपि-ग्रभाव-स्वभावस्वास्ताव्यसावनयोः सम्बन्धाऽभावः, तादारम्यतदुरसस्योर्यस्वभावप्रतिनियमात् । ग्रनिष्ट-

होना सहोपलंभ है ऐसा हेतु का धर्य करते हो तो ठीक नहीं है और न वादी प्रतिवादी जो तुम बौद्ध और हम जैन हैं उन्होंने ऐसा तुच्छाभाव माना ही है, दोनों ने ही प्रसज्य प्रतिषेधवाला तच्छाभाव न मानकर पर्युदास प्रतिषेधरूप सभाव माना है।। श्रच्छा-आप अर्द्धतवादी यह बताने का कष्ट करें कि अर्द्धत को सिद्ध करने वाले अनु-मान से पदार्थ और ज्ञान में एकत्वसिद्ध किया जाता है कि भेद का स्रभाव सिद्ध किया जाता है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि भाव ग्रीर ग्रभाव ग्रर्थात् साध्य तो सद्भावरूप है ग्रीर हेत् अभावरूप है, भाव ग्रीर ग्रभाव मैं ग्रापके यहां पर तादात्म्यसम्बन्ध या तदुत्पत्तिसम्बन्ध नहीं माना है, ग्रतः इन भाव ग्रीर ग्रभाव में साध्य साधनपना बनाना शक्य नहीं है, जब कहीं पर धूम और अग्नि में कार्यकारणभाव तथा वृक्ष भीर शिशपा में तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध होता है, तब उनमें गम्यगमक-साध्य साधनभाव देखा जाता है; ग्रथीत् धूम को देखकर ग्रग्नि का धीर शिशपा को देखकर वृक्ष का ज्ञान होता है, किन्तु यहां भाव अभाव में सम्बन्ध न होने से वह बनता नहीं। भेद के अभाव को साध्य बनाते हैं ऐसा दूसरा विकल्प मानो ग्रर्थात "बाह्यपदार्थी का ग्रभाव है क्योंकि वे कम से उपलब्ध नहीं होते हैं" इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग किया जाय तो गलत होगा, क्योंकि साध्य साधन दोनों भी ग्रभाव स्वभाववाले हो जाते हैं। और ग्रभावों में सम्बन्ध होता नहीं, सम्बन्धमात्र चाहे तादात्म्य हो चाहे तद्रपत्ति हो दोनों ही पदार्थों के स्वभाव हैं न कि स्रभावों के स्वभाव हैं. ग्राप बौद्ध यदि ऐसे साध्य साधन को ग्रभावरूप मानेंगे तो ग्रनिष्ट सिद्धि हो जायगी मतलब-ग्रापको तुच्छाभाव मानना पड़ेगा जो कि ग्रापके मत में इष्ट नहीं है, इस कम से उपलब्धि नहीं होने रूप हेतु से भापका साध्य सिद्ध भी हो जाय तो भी कोई सार नहीं निकलेगा, उस हेतु से भापके विज्ञानमात्रतत्व की सिद्धि होगी नहीं, क्योंकि वह हेतु तो भेद का निषेधमात्र करता है, संपूर्ण भेदों का निषेध न

विदिक्तः सिद्धेषि भेदमितिषेषे विज्ञप्तिमात्रस्येष्टस्यातोऽप्रसिद्धेः; भेदमित्रवेषमात्रेऽस्य वरितार्थस्यात् । त्रेतंस्त्रीसिद्धौ वा बाह्यबाहरूपावादिप्रसङ्गो बहिरवैसिद्धै रिप प्रसाधकोऽनुषण्यते ।

स्रवेकोपलम्भः सहोपलम्भः । नतु किमेक्स्वेनोपलम्भ एकोपलम्भः स्यात्, एकेनैव वोपलम्भः, कृक्तोलीभावेन चोपलम्भः, एकस्यैनोपलम्भो वा ? प्रथमपत्नै-साध्यसमी हेतुर्येषाऽनित्यः सब्बोऽनित्य-त्वादिति । बहिर्त्यमु ब्राकारत्या च नीलतिब्योगॅब्स्य सुप्रतीत्स्वात् कथं तथीरेकस्वेनोपलम्भः विद्वयं तु ? एकेनैवोपलम्भोप्यन्यवेदनाऽभावे सिद्धे सिद्धभंत् । न चासो सिद्धः; नीलाधर्वस्य तत्स-मानक्षार्यस्यवेदनेव्यलम्भप्रतीवेरित्येकेनैनोपलम्भोऽसिद्ध । एतेनैक्सोलीभावेनोपलम्भः सहोपलम्भिन-क्ष्मानाक्षार्यस्यव्यवेवेवनत्व सामनमसिद्धं प्रतिपतस्यम्; नीलतिब्रयोरसम्बर्धवेवचनत्वासिद्धः सन्वविद्वयस्या विवेकेनान्योः प्रतीतेः।

होकर सिर्फ भेद का निषेध सिद्ध भी हो जाय तो उतने मात्र से अन्य जो ग्राह्म-बाहक ब्रादि भेद हैं वे तो अवाधित रहेंगे। तथा-बाह्यपदार्थ भी सिद्ध हो आयेंगे। क्योंकि हेत् मात्र भेदसामान्य का निषेषक है, न कि ग्राह्म ग्राहक, व्याप्य व्यापक धादि विशेषों का निषेधक है, अतः उसी कम से उपलम्भ के ग्रभावरूप हेतु से ग्राह्म ग्राहक ग्रादिरूप द्वेत सिद्ध हो सकता है ।। यदि सहोपलंभ शब्द का तृतीय श्रर्थ एकोपलम्भरूप किया जाय तो वह एकोपलम्भ क्या है ?-एकपने से उपलम्भ होना एकोपलम्भ है, या एक से ही उपलम्म होना एकोपलम्भ है, ग्रथवा एकलोलीभाव से उपलम्भ होना, या एक का ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है। प्रथम पक्ष-जो एकपने से उपलम्भ होना वह एकोपलम्भ है ऐसा है, सो ऐसा स्वीकार करने में हेत साध्य-समदोषयुक्त हो जावेगा, जैसे कि शब्द ग्रनित्य है क्योंकि उसमें ग्रनित्यपना है। इस धनमानमें साध्य भी अनित्य है और हेत् भी अनित्य है, सो ऐसा होने से हेत साध्य के समान हो गया-प्रथात असिद्ध हो गया,-वैसे ही पदार्थ और ज्ञान को एक सिद्ध करने के लिए एकत्व ही हेतु दिया, ग्रतः वह एकत्वहेतु साध्यसम हुआ, नोल दिक पदार्थ बाहर से मलकते हैं और नीलका ज्ञान अन्तः प्रकाशमान है, इस तरह का जब दोनों में भेद बिलकुल ही प्रतीत हो रहा है तब उन दोनों में एकपना कैसे मान सकते हैं या कैसे माना जा सकता है, अर्थात् नहीं माना जा सकता है। एक से ही उपलंभ होना वह एकोपलम्भ है ऐसा दूसरा अर्थ भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रन्य वस्त का ज्ञान न हो तब एक से हो उपलंग होना सिद्ध हो सकता है, किन्तु वह तो सिद्ध नहीं है। नीलादि पदार्थ एक से ही उपलब्ध नहीं होते हैं, वे तो अनेक पूरवों द्वारा

स्रवैकस्यैवोपलम्भः; कि ज्ञानस्य, स्रवंश्य वा ? ज्ञानस्येव चेत्; स्रविद्धो हेतुः। न चलु परं भित ज्ञानस्येवोपलिकः। सिद्धाः स्रवंशयायुपलक्येः। न चार्षस्याभावायुपलिकः; इतरेतरालमायु-वृद्धान्तिः । स्रया-विद्यान्तिः हार्योधा ज्ञानस्यैवोपलम्भः सिद्धार्थत्, ततुपलम्भतिद्धौ चार्याभावसिद्धिरितः। स्रया-विद्यवेकस्योपलम्भः नम्बेकंकसमर्याभावसिद्धिः । ज्ञानस्यैवोधानिद्धिः सङ्गातः। उपलम्भतिवन्यम-व्याद्धत्यवस्यायाः। स्वरूपकारक्षत्रेवाधानयोभेदः; श्राहकस्यक्ष हि विज्ञानं नीसाविक तृ ग्राह्य-स्वस्यत् । भ्रमेदे च तयोग्रीहकता ग्राह्यत् वार्वादित् विद्याने स्वर्यत् । भ्रमेदे च तयोग्रीहकता ग्राह्यत् वाराह्यत् ।

धनेक ज्ञानों से उपलब्ध होते रहते हैं, अर्थात नीलादिक वस्तू जिस समय एक व्यक्ति के ज्ञान से जानी जा रही है उसी समय उसी वस्तु को अन्य २ पुरुष अपने २ ज्ञानों द्वारा जान रहे होते हैं, मत: "एक ज्ञान से ही उपलब्ध होते हैं" ऐसा यह हेन् श्रसिद्ध हो जाता है. एकोपलम्भ के समान ही एकलोलीभावोपलम्भ भी खण्डित हो जाता है. अर्थात चित्रज्ञान के आकारों का जिस प्रकार से एकलोलीभाव होने से उन आकारों का पृथक् पृथक् विवेचन कर नहीं सकते, उसी प्रकार एकलोलीभावीपलंभ-रूप सहोपलम्म होने से ज्ञान ग्रीर पदार्थ में अमेद है ऐसा सिद्ध करना भी ग्रशक्य है, नीलादि पदार्थ और ज्ञान इन दोनों का विवेचन-पृथक्करएा अशक्य नहीं है, बिलकल शक्य बात है, देखी-नील पदार्थ बाहर में सामने दिखायी दे रहा है और उसको जानने बाला ज्ञान तो धन्त:-धन्दर में अनुभव में आ रहा है।। धव एको-पलम्भ शब्द का जो चतुर्थ प्रकार से अर्थ किया है उस पर विचार किया जाता है... एक का ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है ऐसा सहोपलम्भ हेतू का ग्रर्थ किया जाता है तो बताओं कि एक का ही किसका ? क्या एक अकेले ज्ञान का ही अथवा एक पदार्थ का ही उपलम्भ एकोपलम्भ है ? एक ज्ञान का ही यदि उपलम्भ माना जाय तो हेत् असिद्ध बन जायगा, क्योंकि हम परवादी जैन को अकेले ज्ञान की ही उप-लब्धि होती है ऐसी बात मान्य नहीं है क्योंकि पदार्थों की भी उपलब्धि होती है, यदि कहा जावे कि पदार्थों का सभाव होनेसे एक ज्ञान मात्र की ही उपलब्धि होना सिद्ध होती है सो ऐसा कहने से-मानने से अन्योन्याश्रय दोष आता है, क्योंकि अर्थों का जब प्रभाव सिद्ध हो जाय तो एक ज्ञान मात्र का उपलम्भ सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर ग्रथों के ग्रभाव की सिद्धि हो, यदि द्वितीय विकल्प कि-एक अर्थ की ही उपलब्धि एकोपलब्धि है ऐसा मानो तो फिर ग्रर्थ का ग्रभाव सिद्ध न हो कर

स्वोच्यते-'यदभा(यदवभा) सते तज्ञानं यथा सुलादि, अवशासते च नीनादिकम्' इति; तत्र कि स्वतोऽवभासवानत्वं हेत्; परतो वा, अभा(अवशा) तमानत्वमानं वा? तत्रावपकी हेत्ं रिख्दः। न खलु 'परनिरपेका नीनादयोअभासत्ते' इति परस्य प्रविद्वः। 'गीनादिकमहं वेषि' इत्यद्वस्त्वृत्वक्या प्रतीयमानेन प्रत्ययेन नीनादिम्यो भिन्ने तत्प्रतिभासाम्भुपममात्। यदि च परनिव पेक्षावधानानीनाव्यः परस्य प्रतिद्वा स्मुर्ताह् किमतो हेतोस्तं प्रति साध्यम् ? ज्ञानतेति वेत्; सायवि प्रकाशताविह्व हेत् सिद्धं न नाध्या। प्रतिद्वी वा तत्थाः-कथं नाविद्धं हेत्ः? को हि नाम स्वप्रतिभासं तत्रेण्यत् आनतो नेण्येत्।

सभी को स्रतिष्ट ऐसे झानाभाव का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि उपलब्धि के स्रतुसार ही वस्तु व्यवस्था हुआ करती है, और भी देखो-वस्तु और झानमें किस प्रकार भिन्नता है-ज्ञान का स्वरूप भिन्न है जोर पदार्थों का स्वरूप भिन्न है, झान का कारए। भिन्न है तथा पदार्थों का कारए। भिन्न है, पदार्थ प्राह्मस्वरूप होते हैं और झान ग्राहक माने जाते हैं, यदि इतमें अभेद माना जाते तो दोनों-ज्ञान और पदार्थ एक दूसरे के आहा और ग्राहक वन जावेंगे। क्योंकि दोनों का स्वरूप एक मान रहे हो, ज्ञान और पदार्थ में कारण भेद भी सुप्रसिद्ध है, ज्ञान प्रपंत इत्या ग्रादिक्प कारणों से उत्यन्न होता है और पदार्थ इससे विपरीत ग्रन्य अन्य (मिट्टी ग्रादि) कारणों से पैदा होते हैं।

श्रद्ध तवादी ने जो अनुमान प्रयोग किया है कि जो प्रतिमामित होता है वह जान है (पक्ष साध्य), क्योंकि वह प्रतिमासमान है (हेतू,), जैसे सुख दुःखादि (हष्टान्त), नीलादि पदार्थ प्रतिमासित होते हैं, भतः वे सब ज्ञानस्वरूप ही हैं, सो इस अनुमान प्रयोग में हेतु अवभासमानत्व है सो इसका आप क्या प्रयं करते हो, स्वतः अवभासमानत्व कि पर से अवभासमानत्व अथवा अवभासमानत्व शि विषे असिद्ध दि इतः अवभासमानत्व कहा जाय तो वह हेतु हम परवादियों के लिये असिद्ध है, क्योंकि देखो—जानके बिना अकेले नीलादि पदार्थ अपने आप प्रतिभासिन नहीं होते हैं, "मैं नीलादिक को जानता हूं" इस प्रकार के अहं प्रस्थय से प्रतीत नीला-दिक से भिन्न एक प्रतिभाग है उससे नीलादिक प्रतीत होते हैं, न कि अपने आप, पर से निरपेक्ष अपने आप से प्रतिभागित होने वोल पदार्थ हैं ऐसा हम जैन ने स्वीकार किया होता तो आप बौद्ध किसलिये इस सहीपलस्म हेतु को उपस्थित करते और उसहेतु से सिद्ध करने योग्य साध्य भी क्या रहना अर्थात् कुछ भी नहीं।

ननु वाहम्प्रत्ययो गृहीतः, भगृहीतो वा, निव्यापारः, सव्यापारो वा, निराकारः साकारो वा, ( क्षिप्रकालः, समकालो वा ) नीलावेष्राहृकः स्थात् ? गृहीतक्षेत्-क्षि स्वतः परतो वा ? स्वतस्वेत्; स्वरूपमानप्रकाशनिमम्नत्याद्वहिर्यप्रकाशकत्वाभाव एव स्थात् । परतक्वेदनवस्या; तस्यापि ज्ञानान्तरेख् ग्रह्णात् । न व पूर्वज्ञानाग्रहणेप्यर्यस्येव ज्ञानान्तरेख् ग्रह्णानिस्यिभिषातव्यम्; तस्यासक्षत्वेन जनकत्येन च वाह्यावक्षस्यप्राक्षत्वात् । तवाह—

#### श्रंका--नीलादि में ज्ञानपना सिद्ध करना ही यहां साध्य माना है।

समाधान— धच्छा तो ज्ञानपना किसरूप है सो बताईये, यदि प्रकाशता को ज्ञानता कहते हो तो वह साध्य के सिद्ध होने पर सिद्ध ही हो जायगी फिर उसे साध्य क्यों बनाते हो, यदि वह धसिद्ध है तो हेतु धसिद्ध क्यों नहीं हुधा, अर्थात् हुआ ही, भला ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना प्रतिभास बाह्यवस्तु में माने और उसमें ज्ञानता का प्रतिभास न माने। मतलब-ज्ञान के प्रतीत होने पर ज्ञानता भी प्रतीत होगी; उसे पृथक् रूप से सिद्ध करने की जरूरत नहीं।

भ्रव बौद्ध ग्रहं प्रत्यय का नाम सुनकर उसका दूर तक-विस्तृतरूप से खण्डन करते हैं—

बैंद्ध — जैन द्वारा माना गया जो अहं प्रत्यय नीलादिक का ग्राहक होता है सो वह कैसा होकर उनका ग्राहक-जानने वाला-होता है ? क्या वह गृहीत हुआ उनका ग्राहक होता है ? या क्यापाररिहत हुआ उनका ग्राहक होता है ? या क्यापाररिहत हुआ ? या निराकार हुआ ? या साकार हुआ उनका ग्राहक होता है ? या क्यापार सिहत हुआ ? या निराकार हुआ ? या साकार हुआ उनका ग्राहक होता है ? अर्थात् इनमें से किस प्रकार का प्रहं प्रत्यय नील श्रादि को जानता है ? यदि कहा जाय कि नीलादिका वह गृहीत होकर ग्राहक होता है तो यह बताओ कि वह किससे गृहीत है— अपने ग्रापसे यापर से ? यदि वह स्वतः गृहीत है तो यह बताओ कि वह किससे गृहीत हका जाय करने में मनन रहेगा, वाह्य पर्वारों का प्रकाशन उससे वहीं वन सकेगा, यदि कहा जाय कि अहं प्रत्यय पर से गृहीत होकर नीलादि पदाओं के जानता है तो इस प्रकाम फानवस्था खड़ी हो जावेगी, क्योंक ग्रह प्रत्यय का ग्राहक जो परज्ञान होगा वह भी पर से गृहीत होकर ही उस आहं प्रत्यय का ग्राहक होगा इश्वी तरह द्वितीय परज्ञानका जो ततीय परज्ञान माहक होगा वह भी चत्यं परज्ञान होगा वह भी चत्यं परज्ञान माहक होगा वह भी चत्यं परज्ञान माहक होगा वह भी चत्यं परज्ञान से गृहीत होकर ही उसका प्रतिक हमा से ग्रहीत होकर ही उसका प्रतिक हमा से ग्रहीत हमा साम माहक होगा वह भी चत्यं परज्ञान से ग्रहीत हमा साम माहक होगा वह भी चत्यं परज्ञान से ग्रहीत हमा साम माहक होगा वह भी चत्यं परज्ञान से ग्रहीत हमा साम साहक होगा वह भी चत्यं परज्ञान से ग्रहीत हमा साम साहक होगा वह भी चत्यं परज्ञान से ग्रहीत हमा सोकर ही उसका

"तां ब्राह्मलक्षराप्राप्तामासन्नां जनिकां वियम् । ब्रगृहीस्वोत्तरं ज्ञानं गृह्हीयादपर कथम् ॥" [ प्रमारावा॰ ३।५१३ ]

प्रवृद्दीतश्चे द्माहकोऽतिप्रसङ्गः। न च निर्ध्यापारे बोघोऽर्षमाङ्कः; प्रवंस्यापि बोघं प्रति माहकत्वानुषङ्गात्। व्यापारवस्वे वातोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वा ? प्राविकत्ये-बोध-स्वकपमात्रमेव नावरो व्यापारः कश्चित्। न चानयोरभेदो युक्तः; घर्मधर्मितया भेदधतीतः। द्वितीय-

ग्राहक होगा । इस तरह से परापर ज्ञान संतान चली जाने से विश्वान्ति के श्रभाव में मुल को क्षति पहुँचाने वाली अनवस्था उपस्थित हो ही जायगी, यदि ऐसा कहा जाय कि पूर्वज्ञानको-अहं प्रत्ययको-ग्रहण किये विना ही ज्ञानान्तर-द्वितीयज्ञान ग्रर्थमात्र को नीलादिको-ग्रहण कर लेता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि वह पूर्ववर्त्तीज्ञान उत्तरवर्ती ज्ञान के निकट है तथा उत्तरज्ञान उससे पैदा भी हुआ है, इसलिये वह अवश्य ही ग्राह्य है, कहा भी है-निकटवर्ती, ग्राह्मलक्षण युक्त उस पूर्ववर्त्ती ज्ञानको विना ग्रहरा किये उत्तरकालीन ज्ञान किस प्रकार ग्रन्यपदार्थ-नीलादिक-को ग्रहण करेगा-अर्थात् नहीं ग्रहण कर सकता, इस प्रकार प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है, अहं प्रत्यय यदि अग्रहीत है ऐसा माना जाय तो वह पदार्थों का ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानने से ग्रतिप्रसंग ग्रावेगा-फिर तो देवदल का जान जिनदल के दारा ग्रजात रहकर उसके मर्थ को ग्रहण करने वाला हो जावेगा। यदि ऐसा कहा जाय कि म्रहं प्रत्यय व्यापार रहित होकर नीलादि का ग्राहक होता है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ज्ञान निर्व्यापार प्रयात निष्क्रिय होता है वह पदार्थ का ग्राहक नहीं हो सकता, अन्यया पदार्थ भी ज्ञान का ग्राहक बन जायगा, यदि अहं प्रत्ययको व्यापार सहित मान भी लो, तो वह व्यापार उस ग्रहं प्रत्यय से पृथक् है कि ग्रपृथक् है ? यदि वह अपृथक् है तो वह बोधस्वरूप ही-अहं प्रत्ययरूप ही रहा व्यापाररूप कुछ नहीं रहा, परन्त इन बहं प्रत्यय श्रीर व्यापार में ग्रभेद मानना युक्त नहीं है, क्योंकि अहं प्रत्यय धर्मी भीर व्यापार धर्मरूप होने से इनमें भेद प्रतीत होता है-भेद दिखाई देता है। अतः ग्रहं प्रत्यय से व्यापार पृथक् है ऐसा पक्ष लिया जावे तो भेद में सम्बन्ध न बनने के कारण उस व्यापार से भ्रहं प्रत्यय का कुछ उपकार या कार्य बन नहीं सकेगा, ब्यापार से उसका उपकार होना माना जाय तो अनवस्था दोष आवेगा क्योंकि उप-कार के लिये-उपकार करने के लिये-उस व्यापार को अपर व्यापार की और उसके लिये अन्य व्यापार की आवश्यकता होती ही रहेगी, यदि अहं प्रत्यय को निराकार

विकल्पे तु सम्बन्धासिक्षिः; ततस्तरयोपकाराजावात् । उपकारे वानवस्या तक्षिवैतने व्यापारस्यापर-व्यापारपरिकल्पनात् । निराकारस्ये वा बोवस्य; प्रतः प्रतिकर्मव्यवस्या न स्यात् । साकारस्ये वा बाह्यार्थपरिकल्पनालयंक्यं नीलाधाकारेस्य बोवनेव पर्याक्षस्यात् । तद्कतम्—

> "चियो(योऽ)लादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किन्निबन्धनः । चियोऽ(यो)नीलादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किन्निबन्धनः ॥ १ ॥"

[प्रमाणवा• र।४३१]

तथा न भिन्नकालोऽसी तद्ग्राहकः; बोधेन स्वकालेऽविद्यमानार्थस्य ग्रहणे निश्चिलस्य

माना जावेगा तो उस घहं प्रत्ययरूप ज्ञान से—विषय-ध्यवस्था नहीं बनेगी, फिर घट ज्ञान घट को ही जानता है घोर पट ज्ञान पट को ही ग्रहण करता है ऐसा विषयके प्रति प्रतिनियम नहीं रहेगा। चाहे जो ज्ञान चाहे जिस बस्तु को जानने लगेगा। यदि घहं प्रत्यय को साकार माना जावे तब तो बाह्यपदार्थों की कल्पना करना ही बेकार है क्योंकि ज्ञान ही नील झादि झाकार रूप परिएत हो जावेगा और उसी से सब काम भी हो जायगा। प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है कि—

यदि बृद्धि में नील पीत आदि आकार नहीं है तो बाह्यपदायों का क्या प्रयोजन है— उन्हें किसलिये मानना, भीर यदि बृद्धि स्वयं नील पीत भ्रादि भ्राकार बाली है तो बाह्यपदार्थ होकर करेगे हो क्या ? अर्थात् फिर उनसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता है।

श्रव श्रात्स विकल्प पर विचार करते हैं—िक वह श्रहं प्रत्यय भिन्न काल वाला है या समकाल वाला है? भिन्न काल में रहकर यदि वह पदार्थों को ग्रहण करता है—जानता है—तो सभी पुरुष—सभी प्राणिमान—सर्वज्ञ बन जावेंगे श्रवीत् बोध श्रपने समय में श्रविद्यमान पदार्थों का ग्राहक माना जायगा तो भूत और वर्तमान कालवर्ती पदार्थ जो कि बोधकाल में नहीं है उनका भी वह ग्राहक—जानने वाला हो जाने से प्राणिमान में सर्वज्ञता आजाने का प्रसंग श्राजाता है, अतः भिन्न काल वाला होकर वह श्रहं प्रत्ययरूप बोध नीलादि पदार्थों का ग्राहक नहीं बनता है। यदि वह पदार्थों के समकालीन होकर उनका ग्राहक होता है ऐसा कहा जावे तो यह विकल्प भी नहीं बनता है, व्योंकि समानकाल में होने वाले ज्ञान और ज्ञेयों में उनसे उत्पन्न होना आदि रूप किसी भी प्रकार का नियम न होने से ग्राह्म ग्राहक भाव होना श्रवस्थव

है, यदि समान समयवर्ती ज्ञान पदायं का ग्राहक है ऐसा माना जाय तो ज्ञान ही पदार्थ का ग्राहक क्यों, पदार्थ भी ज्ञान का ग्राहक हो सकता है।

भावार्य — हम बौढों ने ज्ञान में और पदार्थ में तदुष्पित संबंध माना है, ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, फिर वह पदार्थ के आकार होता है—पदार्थ के आकार को धारण करता है तथा उसी को जानता है ऐसा माना गया है, जैन ऐसा नहीं मानते, भनः उनके यहां पदार्थ ही ज्ञान के द्वारा ग्राह्य है ऐसा नियम नहीं बनता, वे समकालीन ज्ञान को ही पदार्थों का ग्राहक होना बतलाते हैं, फतः उनके यहां दोष खाते हैं। जैन यदि कहें कि पदार्थों के ग्राह्यता प्रतीत होती है अतः उसे ही ग्राह्य माना है ज्ञान को नहीं सो यह बात हमें जचती नहीं क्योंकि ज्ञान के बिना तो ग्राह्य प्राप्तीत हो नहीं हो सकती है, यदि पदार्थ के स्वरूप को ग्राह्य मानोगे तो भी गलत होगा, क्योंकि स्वरूप तो ज्ञान में भी है, ग्रातः फिर वही दोष ग्रावेगा कि ज्ञान भी ग्राह्य वन जावेगा।

शंका-पदार्थं जड़ है सतः वह ज्ञान का ग्राहक बन नहीं सकता है।

समाधान — पदार्थ जड़ है इस बात की सिद्धि प्राप कैसे करते हैं ? यदि कहों कि ज्ञान का वह ग्राहक नहीं होता है इसी से वह जड़ है, ऐसा सिद्ध होता है हो ऐसे कहते से तो स्पष्ट रूप से प्रत्योग्याश्रय दोष दिख रहा है क्यों कि पदार्थ में जड़पने की सिद्धि हो तब उसमें जान की ग्राहकता नहीं है यह सिद्धि हो थीर ज्ञान का बग्राहकपना सिद्ध होने पर उसमें जड़रव है इसकी सिद्धि हो, इस प्रकार से दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। यदि कहा जाय कि ज्ञान गृहीति किया का कारण है अतः वही पदार्थ का ग्राहक है प्रवांत् करएणज्ञान के द्धारा पवार्थ ग्रहएण होता है अववा "ज्ञान न दायों गृहएल होता है अववा "ज्ञान न दायों गृह्यन्ते" इस प्रकार से ग्रहएए किया का करण ज्ञान

किन्तिकृतिमिति कथं तेनास्य प्रहृण्यम् ? तस्येयमिति सम्बन्धासिद्धिक्रः । तथाध्यस्य गृहीत्यन्त-रक्रव्येजनस्या । धनवर्षन्तरत्ये तु तस्करणेऽर्थं एव तेन कियते स्वयत्य ज्ञानता ज्ञानकार्यस्वादुत्तर-ज्ञानवत् । अवार्थोपादानोत्पत्ते वोवक्रंत्, नषु दूर्वोऽर्थोऽप्रतिपत्यनः कवमुपादानयितप्रसञ्जात् ? प्रतिपन्नक्रोत् ; कि समावनालाद्विप्रकालाकेश्वादेयानुवज्ञः । किन्त, गृहीतिरपृष्ठीता कथमस्तीति निक्षीयते ? घन्यज्ञानेन वास्या प्रहृणे स एव दोषोऽनवस्या च, ततोऽर्थो ज्ञानं गृहीतिरिति त्रितयं स्वतन्त्रमाधातीति न परतः कस्यचिदवभावनिमिति नासिद्धो हेतुः ।

है मतः वह ग्राहक है तो इस पर हम बौद्ध पूछते हैं कि वह गृहीति किया ज्ञान के द्वारा पदार्थ से भिन्न की जाती है कि अभिन्न की जाती है? यदि भिन्न की जाती है तो उस ज्ञान ने पदार्थ का कुछ भी नहीं किया, तो फिर उस भिन्न किया से ज्ञान के द्वारा पदार्थ का ग्रहता कैसे होगा, तथा यह किया उस पदार्थ की है यह संबंध भी कैसे बनेगा ? संबंध जोड़ने के लिये यदि अन्य गृहीति की कल्पना करते हो तो अनवस्था आती है। यदि गृहीति किया अर्थ से अभिन्न की जाती है ऐसा कहते हो तो उसका अर्थ ऐसा निकलेगा कि ज्ञान के द्वारा पदार्थ किया गया, अर्थात ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ की गहीति की जाती है वह पदार्थ से अभिन्न की जाती है तो गहीति से श्रमिन्न होने के कारए। पदार्थ ग्रहण हथा याने पदार्थ किया गया ऐसा शर्थ निकलेगा. इस तरह ज्ञान से उत्पन्न होने से पदार्थ ज्ञान रूप हुमा, क्योंकि वह ज्ञान का कार्य है जैसा कि उत्तर ज्ञान पर्वज्ञान से उत्पन्न होने से उसका कार्य होता है। इसलिये वह ज्ञानरूप होता है, यदि कोई कहे कि पदार्थ का उपादान तो जड होता है उससे पदार्थ उत्पन्न होते हैं अत: जान से पदार्थों के पैदा होने का प्रसंग ही नहीं आता तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व पदार्थ भी यदि सज्ञात है तो वह उपादान बन नहीं सकता अन्यया प्रज्ञात घोडे के सींग आदि भी उसके उपादान बनेंगे। यदि कहा जाय कि पूर्व पदार्थ प्रज्ञात नहीं है तो कहो वह किस ज्ञान से जाना हमा है-क्या समकालीन ज्ञान से कि भिन्नकालीनज्ञान से इत्यादि प्रश्न भीर पूर्वोक्त ही दोष यहां उपस्थित होवेगे । दूसरी बात यह है कि वह गृहीति किया यदि प्रगृहीत है-अज्ञात है तो उसका शस्तित्व-वह है ऐसा उसका सद्भाव-कैसे निश्चित होगा. यदि किसी अन्यज्ञान से गृहीति का ग्रहण होना मानी तो भिन्न काल समकाल इत्यादि प्रश्न तथा धनवस्था आदि दोष उपस्थित हो जाते हैं। इसलिये यह मालुम होता है कि पदार्थ, ज्ञान और गृहीतिकिया ये तीवों ही स्वतन्त्ररूप से प्रतिभासित होते हैं. नतु च 'भ्रवंसहं वेचि चक्षुवा' इति कर्मकर् क्रियाकरणप्रतितिर्ज्ञाननानाम्युपनमे कयम् ? इत्यच्यपेखनम्; तैनिरिकस्य द्विचन्द्रदर्णनवदस्या प्रप्युपपत्ते: । यथा हि तस्यार्थाभावेषि तदा-कारं ज्ञानमदेत्वेषं कर्मादिव्यविद्यमानेव्यपि धनाद्यविद्यावासनावद्यालदाकारं ज्ञानमिति ।

क्षत्र प्रतिविधीयते । यताबदुक्तम्-'प्रहंपत्ययो गृहीतोऽगृहीतो वा' इत्यादि; तत्र गृहीत स्वार्षप्राहकोऽसी, तद्प्रहम्र स्वत एव । न च स्वतोऽस्य ग्रहणे स्वरूपमात्रप्रकाशनिमम्नत्वाद्वहिर्यं-प्रकाशकत्वाभावः: विज्ञानस्य प्रदीपवस्त्वपरप्रकाशस्त्वभावत्वात् ।

यचोक्तम्-'निर्व्यापारः सम्यापारो वेत्यातिः, तदप्युक्तिमात्रमः; स्वपरश्रकाशस्वभावता-स्मृतिरेकेशः ज्ञानस्य स्वपरश्रकाशनेऽपरव्यापाराभावात्त्रयोपवत् । न सनु प्रदीपस्य स्वपरप्रकाश-

कोई भी पर से प्रतीठ नहीं होता है, इस प्रकार प्रारम्भ अर्द्धतिसिद्धि में जो भवभास-मानत्व हेतु दिया है वह सिद्ध हो जाता है भसिद्ध नहीं रहता।

श्रंका— "मैं शांख के द्वारा पदार्थको जानता हूं" इस प्रकार से कर्रा करण कर्मश्रौर कियाये सब भेद ज्ञान मात्र तत्त्वको मानने पर कैसे सिद्ध होंगे?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार नेत्र रोगी को द्विचन्द्र का ज्ञान होता है वैसे ही कर्ता करए। स्नादि की भी प्रतीति होती है, स्रयांत् कर्ता स्नादि सभी भेद काल्पनिक होते हैं, द्विचन्द्र का ज्ञान दो चन्द्र नही होते हुए भी पंदा होता है, उसी प्रकार कर्म स्नादिरूप पदार्थ स्नविद्यमान होने पर भी अनादिका-लीन अविद्यावासना के वश उस उस प्रकार से ज्ञान पैदा होता है, इस प्रकार यहां तक विज्ञानवादी ने स्रपना लवा चौड़ा यह पूर्व पक्ष स्थापित किया।

सब सावार्य इस पूर्वपक्ष का निरसन करते हैं—सबसे पहिले बौद्ध ने पूछा था कि सहं प्रत्यय गृहीत होकर पदार्थ को जानता है कि सगृहीत होकर पदार्थ को जानता है, सो उस विषय में यह जवाब है कि वह प्रत्यय गृहीत होकर ही पदार्थ को सहए। करता है और उसका प्रहुण तो स्वतः, ही होता है। स्वनः प्रहुण होना मानने में जो दोष दिवा था कि "झई प्रत्यय सपने को जानता है तो फिर वह अपने में हो बाया। कि इस प्रत्यय सपने को जानता है तो फिर वह अपने में हो सामा हो सामा कि सह प्रत्यय सामने में हो सकेगा?" सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान दीपक की भांति स्व और पर का प्रकाशक—जाननेवाला—माना गया है। तथा—हमसे जो आपने ऐसा पूछा है कि अहं प्रत्यय व्यापार (किया) सहित है कि व्यापार रहित है—सो यह आपका बक्षास मात्र है, क्योंकि

स्वभावताध्यतिरेकेणान्यस्ताप्रकाशनन्यापारोऽस्ति । न व ज्ञानकपत्वे नीलादेः सश्रीतघादिरूपता घटते । न च तद्भूपतयाऽध्यवसीयवानस्य नीलादेः 'ज्ञानम्' इति नामकरणे कान्तिनः क्षतिः । नामकरणामत्रेण सप्रतिचारववाह्याक्परवादेरर्थधर्मस्याज्यावृत्तेः । न च तद्भूपता ज्ञानस्यैव स्वभावः; तद्विषयरवेनानन्यवेद्यतया चास्यान्तःप्रतिमासनात्, सप्रतिचान्यवेद्यस्यावतया चार्षस्य वहिप्रति-भासनात् । न च प्रतिभासमन्तरेणार्थव्यवस्यायामन्यन्तिवन्यनं पश्यामः ।

यदय्यमिहितम्-निराकारः साकारो वैत्यावि; तदप्यभिषानमात्रम्; साकारवादप्रतिवीपेखा निराकारादेव प्रत्ययात् प्रतिकर्मभ्यवस्योपपत्तेः प्रतिपादयिष्यमाखात्वात् ।

अपने को और परवस्तुओं को जानना यही उस ज्ञानका-( बहं प्रत्यय का ) व्यापार याने किया है, इससे भिन्न और किसी प्रकार की कियाएँ इसमें सम्भव नहीं हैं। जैसे दीपक में अपने और पर को प्रकाशित करना ही किया है, भीर भन्य किया नहीं. तथा-दीपक को प्रकाशित करने के लिये धन्य दीपक की जरूरत नहीं रहती वैसे ज्ञान को जानने के लिये अन्य ज्ञान की भावश्यकता नहीं पड़ती है, ज्ञान में जो नील श्रादि पदार्थों का प्रतिभास है वह ज्ञानरूप ही है, उसमें जड के समान उठाने धरने आदि की किया होवे सो भी बात नहीं है, ज्ञान जब नील को जानता है तब उसे भी नील कह देते हैं प्रर्थात् यह नील का ज्ञान है ऐसा नाम रख देते हैं, सो ऐसा नाम धर देने से हमें कुछ बाधा नहीं माती है, देखिये नाम करने से उस बाह्यवस्तू के काठिन्य बादि गुरा, बाह्य में रहना, छेदन आदि में आ सकना आदि सारी बातें ज्ञान में भी आ जावें सो तो बात है नहीं, ज्ञान में पदार्थाकार होना एक मात्र धर्म नहीं है, बाह्य पदार्थ तो मात्र ज्ञान का विषय है, ज्ञान अनन्यवेद्य-अन्य से अनुभव में नहीं आने योग्य है, वह तो भ्रन्तः प्रतिभास मात्र है, तथा पदार्थ प्रतिघात के योग्य भ्रन्य से जानने योग्य एवं बाहर में प्रतिभासमान स्वरूप है. इस प्रकार पदार्थ और ज्ञान में महान भेद है वे किसी प्रकार से भी एक रूप नहीं बस सकते हैं। ज्ञान में पदार्थों का प्रतिभास हुए बिना पदार्थों की व्यवस्था अर्थात यह घट है यह पट है यह इससे भिन्न है इत्यादि पृथक् पृथक् वस्तुस्वभाव सिद्ध नहीं होता है। यह प्रत्यय साकार है या निराकार है ऐसा पूछकर जो दोनों पक्षों का खण्डन किया है वह गलत है. क्योंकि हम स्वयं भागके द्वारा माने गये साकार बाद का निराकरण करने वाले हैं ज्ञान निराकार रहकर ही प्रत्येक वस्तु की पृथक पृथक व्यवस्था कर देता है, इस बात का प्रतिपादन आगे होगा। तथा आपने जो हमसे ऐसा पछा है कि वह अहं यवात्यदुक्तम्-न भिन्नकालोऽसी तद्शाहक इत्यादि, तदय्यसारम्; श्वित्यक्तानम्युपममात् । यो हि श्वित्वक्तं मन्यते तस्यायं दोषः 'वोषकालेऽबैस्याभावादर्यकाले च बोषस्यासस्ये तयोप्रीहा-प्राह्मकभावानुपपत्तः' इति ।

यवानिष्यमानार्यस्य यहणे प्राणिमानस्याक्षेत्रज्ञस्वप्रसक्तिरित्युक्तम्; तदप्ययुक्तम्; फिन्न-कालस्य समकाकस्य वा योग्यस्येनार्थस्य ग्रहणात् । दृश्यते हि पूर्वोत्तरचराविनिङ्गप्रभवप्रत्ययाद्भिक-कालस्यापि प्रतिनिवतस्येन शक्टोदयाद्यर्थस्य ग्रहणम् ।

प्रस्यय अर्थ के समकालीन होकर अर्थ—नीलादि पदार्थ—को जानता है या भिन्नकालीन होकर उन्हें जानता है, सो इन दोनों प्रकार के विकल्पों में जो आपने दोथो-द्वावन बढ़े जोश के साथ किया है, सो वह सर्वेषा असार है, क्योंकि हम ज्ञान और पदार्थ को क्षणिक नही मानते हैं, जो क्षणिक मानते हैं, उन्हों पर ये दोष आते हैं। प्रथित् आप बीढ जब ज्ञान और पदार्थ दोनों को क्षणिक मानते हो सो ज्ञान का सिएक होने से पदार्थ के समय रहता नहीं है और पदार्थ भी क्षिण्यक है सो वह भी ज्ञान के समय नष्ट हो जाता है प्रतः आपके यहां इनमें प्राह्मग्राहकपना सिद्ध नहीं होता है। तथा प्रापने जो यह मजेदार दूषण दिया है कि भिन्नकालवितों ज्ञान यदि अर्थ का ग्राहक होगा अर्थात अर्थ प्रवार्थ को प्रार्थ स्वार्थ का ग्राहक होगा अर्थ जानगा—तो सभी प्रार्गी सर्वंज बन जायेंगे इत्यादि सो यह भी अपुक्त है क्योंकि पदार्थ वाहे ज्ञान के समकालीन हो चाह भिन्नकालीन हो ज्ञान तो ( क्षयोपश्चम के अनुसार ) प्रपने योग्य पदार्थों को ही गहण करता है। देखो—पूर्वंचर हेतु, उत्तरचर हेतु आदि हेतुवाले अनुमान ज्ञान भिन्नकालीन वस्तुमों को ग्रहण करते हैं।

विशेषार्थ — 'उदेष्यित शकटं कृतकोदयात्''—एक मुहूर्त के बाद रोहिणी का उदय होगा क्योंकि कृत्तिका का उदय हो रहा है—यह पूर्वचर हेतुवाला झनुमान है, इस ज्ञाव का विषय जो शकट है वह तो वर्तमान ज्ञान के समय में है नहीं तो भी उसे ध्रनुमान ज्ञान ने गृहण किया है, तथा "उद्गात् भरणी प्राग् तत एव"—एक सुहूर्त पहिले भरणी नक्षत्र का उदय हो चुका है, क्योंकि कृतिका का उदय हो रहा है—सो इस ज्ञान में भी भरणी का उदय होना वर्तमान नहीं होते हुए भी जाना गया है, इसी प्रकार और भी बहुत से ज्ञान ऐसे होते हैं कि उनका विषय वर्तमान में नहीं

कवर्षं वंवादिनोऽनुवानो-छेदो न स्यात्, तथा हि— किस्पाहिल क्वानमनुमानं प्रतिद्धम् । तिक्कं चावभातमानत्वमन्यद्वा यदि धिननकालं तस्य जनकम्; तह्यं कस्यानुमानस्वाद्येय-मतीतमनागतं तज्यनकमित्यत एवाधेयानुमेयप्रतीतेपनुमानभेदकस्यनानर्थकम् । प्रथ भिननकालत्वा-विवेषि किष्यदेव निक्कं कस्यिज्ञनकमित्यदावेष्यम् । नन्त्यं तदिवदेवेषि किष्यदेव नानं कस्य-विदेषेय क्षित्रकेष नेच्यते ? ध्यातीतानुत्यन्वेय्यं प्रवृत्तं ज्ञानं किष्यदेव नानं कस्य-विदेषेय स्थात् तदि न्वानुत्य-न्त्रम् मानं निविषयं स्थात् तदि नष्टानुत्य-नामिक्कं व्यापानमनुमानं निर्देषुकं कि न स्यात् ? यथा व स्वकाले विद्यमानं स्वक्येया जनकम् । त्रापि समकालं तस्य जनकाल्य-तथा प्राह्मपि । तन्त भिननकालं निक्कं मनुमानस्य वनकम् । निप्त समकालं तस्य जनकाल्य-

होता तो भी वे ज्ञान के द्वारा ग्रहए। ग्रवध्य किये जाते हैं, ग्रतः बौद्ध का यह कहना कि भिन्नकालीन वस्तु को ज्ञान कैसे जानेगा इत्यादि सो वह असत्य होता है।। ग्राप बौद्ध ज्ञान के विषय में भिन्न काल कि समकाल ऐसा प्रथन करोगे तो अनुमान प्रमाण की वार्ता छिन्न भिन्न हो जावेगी। देखिये—पक्षधमं, सपक्षसत्य ग्रौर विपक्ष व्यावृत्ति वाले त्रिरूप हेतु से साध्य का ज्ञान होता है, ऐसा ग्रापक यहां माना है, सो ग्रद्ध त साधक अनुमान में जो अवभासमानत्व हेतु है ग्रथवा ग्रन्य कोई सहीपलम्म ग्रादि हेतु है उसप्ता ग्रन्य कोई सहीपलम्म ग्रादि हेतु है उसप्ता ग्रन्य कोई सहीपलम्म ग्रादि हेतु है उसप्ता भ्रन्य कोई सहीपलम्म ग्रादि हेतु है उसप्ता भ्रम्य कोई सहीपलम्म ग्रादि हेतु है उसप्ता भ्रम्य कोई सहीपलम्म ग्रादि हेतु है उस पर भी ऐसा पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का होगा ? क्या भिन्न कालीन होगा ? यदि वह भिन्न कालोन होकर ग्रनुमान को उत्पन्न करता है, तब उस एक ही ग्रनुमान का के द्वारा सम्पूर्ण साध्य वस्तुओं की सिद्धि हो जायगी, फिर भिन्न भिन्न ग्रनुमानों की जरूरत नहीं रहेगी, यदि कहा जाय कि किस कालीन होते हैं तो भी कोई एक हेतु किसी एक ही ग्रनुमान ज्ञान को उत्पन्न करता है न कि सभी अनुमान ज्ञान को तब हम जैन भी कहते हैं कि—ज्ञान प्रवार्ष से पृथक् काल में रहकर भी किसी एक प्रायं का ग्राहक होता है ऐसा क्यन भी क्यों न माना जाय, ग्रम्वा ना ही चाहिये।

श्रंका — अतीत भौर धनागत सम्बंबी पदार्थों को ज्ञान जानेगा तो ज्ञान निर्विषय हो जायगा?

समाधान — तो फिर नष्ट धौर धनुष्पश्च—उत्पन्न नहीं हुए हेनुओं से पैदा होने वाला अनुमानज्ञान निर्हेतुक क्यों नहीं होगा, तथा हेनु जैसे धपने काल में स्वरूप से विद्यमान रहकर ही धनुमान को पैदा करता है, उसी प्रकार ज्ञान भिन्न काल में रहकर मी वस्तु को-धपने घाद्य को ग्रहण करता है ऐसा आपको मानना चाहिये, विरोधात्, प्रविरोधे वानुमानम्प्यस्य जनकं भवेत्, तथा चान्योन्यावयान्त्रैकस्याधि सिद्धिः । प्रयानु-वावमेव जन्यम्, तत्रैव जन्यदाप्रतीतः, नः धनुमानव्यतिरेकेग्राखं ग्राह्मताव्यक्षयायाः प्रतीत्य-व्यावात् । न व स्वरूपमेव बन्यताः तिङ्कंश्चित तस्त्रद्भावेन बन्यताप्रसक्तः । तथा चान्योग्यजन्य-तालकाश्यो दोषः स एवानुषञ्यते । धवानयो. स्वरूपः विषेषेश्चनुमान एव जन्यता निङ्काषेत्रयाः, मतु लिङ्कं तदपेकाया सैरयुच्यतः, तिहं झानार्ययोस्तरविषयेषि श्रथस्येव झानापेक्षया प्राह्मता न तुं झानस्याविषया सेरयुच्यताम् । न चोत्यत्तिकरशास्त्रिकम्मनुमानस्योत्यादकम्, तस्यास्ततोऽर्थास्तराः

अतः भिन्न कालीन हेतु अनुमान को पैदा करता है यह सिद्ध होना आपको इष्ट नहीं रहेगा, समकालीन हेनु भी अनुमान को पैदा नहीं करता है, क्योंकि समकालीन में जायजनक भाव मानने में विरोध है। विरोध नहीं है, यदि ऐसा कहों तो कोई भी किसी का जनक बन सकेगा—इस तरह चाहे जिससे चाहे जो जन्य हो सकता है, फिरतो हेतु से अनुमान पैदा न होकर कहीं अनुमान से हेतु पैदा होने लगेगा, और इस प्रकार अन्योन्याश्रय—एक के आधीन दूसरा और दूसरे के आश्रय वह एक होने से एक की भी खिद्धि नहीं होवेगी।

श्रंका—अनुमान ही जन्य (पैदाकरने योग्य) है उसी में जन्यताकी प्रतीति है।

समाधान — ऐसी बात नहीं है, देखो - अनुभान के बिना जिस प्रकार पदार्थ की ग्राह्मता नहीं जानी जाती है उसी प्रकार उसकी जन्यता भी नहीं जानी जाती है, यदि अनुमान के बिना जन्यता जानी जाती है, तो एक दूसरे के लिये जन्य जनक होने रूप पहिले का दोष ग्राता है।

श्रंका — हेतु धौर प्रमुमान का स्वरूप समान होते हुए भी हेतु की प्रपेक्षा से ग्रनुमान में ही जन्यता स्वीकार की है, न कि ग्रनुमान की ग्रपेक्षा से हेतु में।

समाधान—विलकुल ठीक है, फिर वही बात ज्ञान झौर पदार्थ में मानी जाय सर्यात् ज्ञान झौर पदार्थों का स्वरूप संपन्न होते हुए भी ज्ञान की झपेक्षा से पदार्थ ही ग्राह्म होते हैं न कि पदार्थ की झपेक्षा से ज्ञान ग्राह्म होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

शंका -- हेतु अनुमान की उत्पत्ति का कारण है ग्रतः वह जनक है।

समाचान---यह सिंढ नहीं हो सकता है, उत्पत्ति अनुमान से भिन्न है कि अभिन्न है ? इस प्रकार से विचार करने पर दोनों ही पक्ष बनते नहीं, क्योंकि नर्यान्तरपक्षयोरसम्भवात् । सा हि यद्यनुमानारयांन्तरम्; तदानुमानस्य न किव्वस्कृतिस्वस्था-भावः । यदुमानस्योत्पत्तिरिति सम्बन्धासिद्धम्नानुषकाशत् । उपकारे बाज्ञवस्या । ग्रथानर्यान्तर-भूता कियते; तदानुमानमेव तेन कृतं स्थात् । तथा चानुमानं लिङ्गं लिङ्गञ्चस्यवादुत्तरिकङ्गक्षप्रवत् । न च शाक्तनानुमानोपादानजन्यस्वाभानुमानं लिङ्गम् । यठतद्ययनुमानमन्यती विङ्गाचित्रहित् तदय्यनुमानं किङ्गं तक्ष्मयस्यादुन्तरिकङ्गक्षप्रविदितं तदवस्यं चौद्यम् । उत्तरमित तदेवेवि चेत्, मनवस्या स्थात् । प्रथ तयाव्रवीदीत्वङ्गक्षस्यवाविषेषे किव्यस्तिकङ्गमपरसनुमानम्; नर्वि झानकम्यस्याद्याविषेषेषि किव्यस्वज्ञमानप्रानम् । नर्वि झानकम्यस्याद्याविषेषेषि किव्यस्तिकङ्गमपरसनुमानम् । नर्वि झानकम्यस्याद्याविषेषेषि किव्यन्त्रमानम् । नर्वाविषेषेषिकः

उत्पक्ति अनुपान से भिन्न है तो वह अनुमान को पैदा नहीं कर सकेगी, तथा ध्रिम्न है तो दोनों एकमेक होवेंगे, तथा भिन्न पक्ष में यह भी दोष होगा कि उत्पक्ति और अनुमान का सबंध नहीं रहता है, विना सम्बन्ध के उत्पक्ति अनुमान का उपकार कर नहीं सकती, भिन्न रहकर ही उपकार करेगी तो अनवस्था दोष होगा, क्योंकि उत्पक्ति के लिये फिर दूसरी उत्पक्ति चाहिये, इस प्रकार अपेक्षा आती रहेगी, उत्पक्ति अनुमान से अभिन्न को जाती है ऐसा मानो तो उस हेतु से अनुमान ही किया गया। फिर ऐसा कह सकेंगे कि अनुमान तो हेतु ही है, क्योंकि वह हेतु से पैदा हुमा है, जैसा कि उस हेतु से उत्तरक्षण वाला हेतु पैदा होता है। यदि कही कि अनुमान के लिये अपना पूर्ववर्ती अनुमान ही जपादान हुआ करता है, वतः हेतु ही अनुमान हो जाय ऐसा दोष नहीं आता सो भी ठीक नहीं, देखिये वह पूर्व का अनुमान हो जाय ऐसा दोष नहीं आता सो भी ठीक नहीं, देखिये वह पूर्व हम कहेंगे कि वह अनुमान भी लिंग है, क्योंकि वह लिंग जन्य है, जैसे उत्तरवर्ती लिंग क्षेण पूर्व लिंग का सामुमान भी लिंग है, क्योंकि वह लिंग जन्य है, जैसे उत्तरवर्ती लिंग क्षेण पूर्व लिंग का सा होनेके कारण लिंग ही कहलाता है, इसमकार पूर्वोक्त प्रमन वैसे ही बने रहते हैं। तुम कहो कि उनका उत्तर भी पहले के समान दिया जाता है? तब तो अनवस्था दोषसे छुटकारा नहीं होगा।

श्चंका—यद्यपि पूर्व हेतु से हेतु भी पैदा होता है भीर भ्रनुमान भी पैदा होता है, तो भी किसी एक को तो अनुमान कहते हैं और दूधरे को हेतु कहते हैं।

समाधान — तो फिर इसी प्रकार पदार्थ धौर जान के विषय में भी मानना पड़ेगा, प्रयांत् ज्ञान से जान भीर पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो भी एक को ज्ञान और दूसरे को पदार्थ ऐसा कहते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, भीर ऐसा स्वीकार करने पर पदार्थ ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञान का कार्य है ऐसी विपरीत बात बनेगी, जैसे उस ज्ञान ङ्गानक्त्' इत्ययुक्तम् । न च गृहीतिविधानादर्यस्य प्राष्ट्रतेष्यते; स्वरूपप्रतिनियमात्त्रस्युपगमात् । यवैव ह्यंकसामय् यधीनानां रूपादीनां चक्षुरादीनां समसमयेऽपि स्वरूपप्रतिनियमातुपादानेतरत्व-व्यवस्या, तथार्यज्ञानयोग्राङ्गितरत्वस्यवस्या च भविष्यति ।

ननु यथा प्रत्यासस्या ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयैव वेदयँ तयोरेवयम् । न ह्योकस्वभाव-वेद्यमनेकं युक्तमन्ययैकमेव न किन्विस्त्यात् । प्रयान्ययाः; स्वभावद्वयार्गात्तर्ज्ञानस्य भवेत् । तदिप स्वभावद्वयं यद्यपरेल् स्वभावद्वयेनाधिगच्छति तदाऽनवस्या तद्वेदनेय्यरस्वभावद्वयापेकालात् । ततः

का उत्तरक्षण्वर्ती ज्ञानरूप कार्य है। तथा ग्रहीति—जानवेका कारण होने से पदार्थ को ग्राष्ट्र मानते हैं सो भी बात नहीं है, ग्राष्ट्रा थ्रोर ग्राहकता तो स्वरूप के प्रतिनियम से हुआ करती है ऐसा ही हमने स्वीकार किया है, देखिये—प्राप बौढ के यहां पर क्षण्णिकवाद है, जतः पूर्व क्षणवर्ती वस्तु उत्तर क्षणवर्ती वस्तु को पैदा करती है ऐसा माना है, तथा पूर्वक्षण का रूप उत्तरक्षण के रूप को और चक्षुज्ञान को भी उत्पन्न करता है तो भी उस पूर्ववर्ती रूप को आगे के रूप के लिये तो उपादान माना है और चक्षुज्ञान के लिये सहकारो माना है, जैसे यहां पर एक सामग्री से पैदा होते हुए भी किसी के प्रति उपादान और किसी के प्रति सहकारीपना रहता है, तथा वे रूप और चक्षुज्ञान काल में उत्पन्न होते हैं तो भी उनमें स्वरूप के विभाग से हो ग्राष्ट्र ग्राहक भाव बनता है, यही बात ज्ञान भीर पदार्थ में है अर्थात् ज्ञान भीर पदार्थ समकालीन होते हैं तो भी पदार्थ ही ग्राष्ट्र ही ग्राह्म ग्राहक है ऐसा निर्वाध सिद्ध हीता है।

बैह्—ज्ञान जिस शक्ति से प्रपने ग्रापको जानता है उसी शक्ति से पदार्थ को जानेगा तो दोनों में एकपना हो जायेगा, क्योंकि एक ही स्वभाव से जो जाना जाता है वह अनेक नहीं हो सकता, ग्रन्यथा किसी में भी एकपना नहीं रहेगा, तथा ज्ञान अपने को किसी अन्य शक्ति से जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने होंगे, वे दो स्वभाव भी किन्हीं प्रन्य दो स्वभावों से ग्रहण हो सकेंगे, इस तरह धनवस्था आती है, क्योंकि स्वभावों को जानने के लिये धन्य स्वभावों की जरूरत होती है, इसलिये ज्ञान तो अपने स्वरूप को जानता है, पदार्थों को नहीं ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह कथन असत् है, क्योंकि ज्ञान तो प्रपने ग्रौर पर को जानने रूप एक स्वभाव वाला होता है, ज्ञान का यह स्वभाव किस प्रकार सस्य है, उसमें किसी अकारके दोष नहीं जाते हैं इन सब बातों को हम स्व संवेदन क्षान की सिद्धि करते स्वरूपमात्रश्चार्क्षे ज्ञानं नार्षश्चाहिः; इत्यप्यसमीचीनम्ः स्वार्षश्चरुणैकस्वभावस्वाद्विज्ञानस्य । स्वभावतद्वत्यक्षोपक्षिप्रदोषपरिहारश्च स्वसंवेदनसिद्धौ भविष्यतीत्यक्षमतित्रसङ्गेन ।

कथवाँ वंवादिनो क्यादेः सजातीयेतरकतृंत्वम् तत्राप्यस्य समानत्वात् ? तथा हि-क्यादिकं तिङ्कं वा यया प्रत्यासत्त्या सजातीयक्षरणं जनयति तयैव चेद्रसादिकमनुमानं वा; तिहं तथीरैक्य-मित्यन्यतरदेव स्यात् । प्रयान्यया; तिहं क्यादेरेकस्य स्वभावद्वयमायात तत्र चानवस्था परापर-स्वभावद्वयकत्यनात् । न सनु येन स्वभावेन रूपादिकमेको श्रीक्तं विभिन्न तेनैवापरां तयोरैक्य-प्रसङ्कात् । प्रथ रूपादिकमेकस्वभावमपि भिन्नस्वभावं कार्यद्वयं क्रुयात्ताःकरसौकस्वभावत्वात्; तिहं ज्ञानमप्येकस्वभाव स्वार्थयोः सङ्करव्यतिकर्व्यतिरेकेस्य ग्राहकमस्यु तद्वग्रहसौकस्वभावत्वात् । ननु

समय कहने वाले हैं। श्रव विज्ञानाई.तवाद के विषय में श्रविक क्या कहें—इतना ही बस है।

ध्रद्वैतवादी ज्ञान में दो स्वभाव मानने में दोष देते हैं, पर उनके यहां पर भी ऐसे दो स्वभाव एक वस्तु में हैं, देखिये - वे कहते हैं कि रूप आदि ग्रुण उत्तरक्षणवाले सजातीयरूप को तथा विजातीय रस को पैदा करते हैं. इसलिये उसमें वही अनवस्था धादि दोष धावेंगे। हम जैन आपसे पूछते हैं कि रूप हो अथवा हेतू हो वह जो उत्तर क्षणवर्ती रस तथा रूप को और हेत तथा अनमान को पैदा करते हैं सो जिस शक्तिस्वभाव से रूप उत्तर क्षरावर्ती रस की पैदा करता है उसी शक्तिस्वभाव से रूप ज्ञान को भी पैदा करता है क्या ? तथा जिस शक्ति से हेतू उत्तरक्षणवर्ती हेतू को पैदा करता है उसी शक्ति से अनमान को भी उत्पन्न करता है क्या ? यदि एक शक्ति से ऐसे सजातीय भौर विजातीय कार्य करता है तो उनमें एकमेकपना होकर दोनों में से एक ही कोई रह जायगा, वे रूपादिप्रवंवर्ती कारण किसी अन्यशक्ति से तो रूप को भीर किसी भ्रन्य शक्ति से रस को पैदा करते हैं ऐसा कहो तब उन रूप लिक्क आदि में दो स्वभाव आ गये ? फिर उन दोनों स्वभावों को किन्हीं अन्य दो स्वभावों से धारण करेगे, इस प्रकार स्वभावों की कल्पना बढती जाने से अनवस्था दोष ग्राता है। रूपादि क्षण जिस एक स्वभाव से एक शक्ति को धारण करते हैं उसी से अन्य शक्ति को तो घार नहीं सकेंगे क्यों कि ऐसा मानने पर उन रूप रस ग्रादि में एकता हो जायगी भिन्नता नहीं रहेगी।

श्रंका — रूप आदि पूर्ववर्ती कारए। एक स्वभाववाले भले ही होवें, किन्तु उनमें भिन्न २ स्वभाव वाले दो कार्य करने रूप ऐसा ही एक स्वभाव है। व्यबहारेला कार्यकारलामाची न परमार्थतस्तेनायमदोषः; तर्हि तेनैनाहमहमिकया प्रतीयमानेन ज्ञानेन नीलादेग्रंहलासिद्धः कथमसिद्धः स्वतीऽवभासमानत्वलक्षली हेतुर्ने स्वात् ?

न चैवंबादिन: स्वरूपस्य स्वतोऽवगिवधैटते; समकालस्यास्य प्रतिपत्तावर्षेवत् प्रसङ्गात् । न च स्वरूपस्य ज्ञानतादारम्यान्नायं दोवः; तादारम्येपि समानेतरकालविकल्पानतिवृत्तः । नतु क्षावमेव स्वरूपम्, तत्कर्षात्र भेदभावी विकल्पोऽत्रतरतीति चेत् ? कृत एतत् ? तथा प्रतीतेश्चेत्;

समाधान — ठीक है, ऐसी ही बात ज्ञान में भी है, ग्रथींत् ज्ञान भी एक स्वधाववाला है और वह संकर व्यतिकर किये विना स्व भौर पर को ग्रह्ण करने बाला होता है, क्योंकि उन्हें ग्रहण करने का ऐसा ही उसका एक स्वभाव है।

र्शका—हम बौद्धों के यहां जो कार्यकारणभाव माना गया है वह मात्र व्यवहार रूप है; पारमाधिक नहीं, इसलिये हम पर कोई दूषण नहीं झाता है।

समाधान—तो झहमहिमका रूप से झनुभव में आने वाले जान के द्वारा ही नील पीतादि पदायाँ का ग्रहण सिद्ध हो जायगा, ग्रतः स्वतः अवभासमानत्वहेनु झसिद्ध क्यों नहीं होगा प्रवश्य ही होगा, इस प्रकार आपने जो श्रद्धैत को सिद्ध करने के लिये "पदार्थ में स्वतः अवभासमानता है इसलिये वे ज्ञान स्वरूप हैं" ऐसा कहा है सो वह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पदार्थों का अवभासन स्वतः न होकर ज्ञान से ही होता है।

बौद्धों ने जो ऐसा पूछा था कि समकालीन पदार्थ ग्राह्य होते हैं कि निम्न कालीन ? इत्यादि, सो इस पर हमारा ऐसा कहना है कि इस प्रकार के प्रश्न धाप करेंगे तो ज्ञान स्वरूप की स्वतः प्रतीति होती है इत्यादि कथन कैसे घटित होगा, क्योंकि उसमें भी प्रश्न होंगे— कि ज्ञान समकालीन उस स्वरूप को ग्रहण करता है तो निम्न देशवर्ती स्वरूप के सम्बन्ध में जो प्रश्न और दोध उपस्थित हुए थे वे सारे के सारे यहां उपस्थित हो वाचेंगे, यदि आप कहें कि स्वरूप प्राप्त सारे तो तादात्स्य है, ग्रतः वहां दोख नहीं धाते सो भी बात नहीं, व्योंकि तादात्स्य पक्ष में समानकाल ग्रीर भिन्नकाल वाले प्रश्न-विकल्प उठते ही हैं।

शंका— जब ज्ञान ही स्वरूप है तब भेद से होनेवाला विकल्प वहां पर किस प्रकार प्रवतरित हो सकता है।

समाधान-यह बताओं कि किस प्रमाण से प्रापने यह निश्चित किया है

क्यं यद्यक्रमार्गः क्यमतस्तित्विद्यतिप्रसङ्कातः ? प्रमार्गः चेत्; तिहि स्वपरप्रहृत्यस्वक्यताप्यस्य तम्बेशस्त्वकं तत्रापि तष्टिकस्वकत्पनया प्रत्यक्षविरोषात् । तथः स्वतोऽवभासमानस्य हेतुरसिद्धस्यात् ।

नापि परतो बाधसिद्धत्वात् । न खलु तौगतः कस्यवित्परतोऽवभासमानत्विमण्डति । "नाम्योऽनुषाच्यो बुद्धपास्ति तस्या नानुमवीपरः" [प्रमाखवा ३३२७] इत्यभिद्यानात् । कर्वं च

कि ज्ञान ही ज्ञान का स्वरूप है ? उसी तरह से प्रतीति आती है इसलिये कहो, तो भी वह प्रतीति यदि भूठी-ग्रप्रमाणरूप है तब तो उससे ज्ञान के स्वरूप की सिद्ध नहीं होवेगी, यदि ग्रप्रमाणिक प्रतीति से व्यवस्था होती हो तो संज्ञयादि रूप प्रतीति से भी ज्ञान स्वरूप की सिद्ध होने का ग्रात्मस्था प्राता है, ज्ञान के स्वरूप करनेवाली प्रतीत यदि प्रमाणभूत है तो बड़ी ग्रच्छी बात है, फिर उसी प्रतीति के द्वारा ज्ञान में स्वपर प्रकाशक स्वरूप भी सिद्ध हो आयगा, कोई उसमें बाघा नहीं है, उस ज्ञान के पदार्थ ग्रहण करने रूप स्वभाव में किसी प्रकार के विकरण-प्रमत्त या करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से प्रतीति होने पर प्रदन करना तो प्रत्यक्ष विरोधी बात कहलावेगी इस प्रकार पदार्थों का ग्रमाव सिद्ध करने के लिये दिया गया स्वतः अवभासमानव हेत ग्रसिद्ध हो जाता है।

अवभासमानत्व हेतु को पर से यदि प्रवभासित होना मानते हो तो प्राप वादी के यहां हेतु प्रसिद्ध होगा, क्योंकि धाप सौगत ने किसी भी वस्तु का पर से प्रतिभासित होना नहीं माना है, लिखा भी है—कि बुद्धि द्वारा ध्रतुभाव्य—ध्रनुभव करने योग्य कोई पृथक् पदार्थ नहीं है, तथा उस बुद्धि को जानने वाला भी कोई नहीं है, इत्यादि । भावार्थ—

नान्योऽनुभाव्यस्तेनास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । तस्यापि तुल्यचोद्यस्वात् स्वयं सैव प्रकाशते ।। प्रमाखवाति० ३।३२७

बौद्धाभिमत प्रमाणवातिक ग्रन्थ में लिखा है कि हम बौद्ध उसी कारण से बुद्धि द्वारा अनुभव करने योग्य किसी को नहीं मानते हैं, फिर प्रश्न होता है कि उस बुद्धि को अनुभव करनेवाला कौन होगा ? जो होगा उसमें फिर से ग्राह्म प्राहक माव मानना पड़ेगा, इसलिये जो भी कुछ पर है वह सब संवेदन-ज्ञान में अन्तर्भुत है, इस प्रकार से एक बुद्धि—(ज्ञान) मात्र स्वयं अपने आप प्रकाशमान है, और कुछ भी अन्य पदार्थ नहीं है, इस प्रकार इस स्लोक द्वारा जब पर वस्तु का ही अमाब

खाञ्चसाधनयोश्यांतिः सिद्धाः ? यतो 'यदवभासते तज्जानम्' इत्यादि सुक्तः स्यात् । न सन् स्वरूप्त स्वात् । न सन् स्वरूप्त स्वात् । न सन् स्वरूप्त स्वरूप्त । न सन्धितः सम्बन्धातम् । न सन्धितः सम्बन्धातम् । न सन्धितः सम्बन्धातम् । न सन्धितः सम्बन्धातम् । न दिवस्तितः सानं ज्ञानस्वयस्य सम्बन्धातः । न दिवस्तितः कानं ज्ञानस्वयस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धानस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धानस्य सम्बन्धातस्य सम्यन्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्य सम्बन्धातस्य सम्बन्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस्य सम्बन्धातस

विद्ध किया है, तब ज्ञान से जिल धन्य किसी हेतु से उसकी कैसे सिद्धि होगी अर्थात् बाह्य पवार्ष कोई नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिये धनुमान दिया था कि जो प्रतिभावित होता है वह प्रतिभास में धन्तपूर्त है क्योंकि वह प्रतिभासमान है, सो इस धनुमान में प्रतिभासमान हेतु को पर से प्रतिभासित होना कहते हो—तब आवार्य कहते हैं कि यह आपका हेतु धसिद्ध हेत्वाभास रूप हो जाता है, क्योंकि धापके यहां ज्ञान से परे भीर कुछ है ही नहीं।

धाप घट्ट तवादी के यहां पर साध्य और साधन की व्याप्ति सिंड होना भी किन्न है जिससे कि "को प्रवभासित होता है वह जान है" ऐसा कथन सिंड होने को मात्र स्वरूप प्रदेश समाप्त हुमा जान है। वह संपूर्ण वस्तु प्रतिभासमान है— ज्ञानपने से स्थाप्त है ऐसा जानने के लिये कैसे समर्थ हो सकता है, संपूर्ण संबंधित वस्तुओं को जाने विना संबंध का जान नहीं हो सकता, "डिप्टसंबंध संवित्तः" सम्बन्ध का ज्ञान दो के जानने पर होता है—ऐसा कहा गया है। भावार्थ—ज्ञान जब अपने जावने में ही क्षीण शक्ति हो जाता है, तब वह "सभी वस्तु प्रकाशमान हैं" ऐसा निश्चय कैसे कर सकता है, हेतु धीर साध्य इन दोनों की व्याप्ति तभी सिंड हो जब दोनों का सम्बन्ध जाना जाय।

श्रंका—एक विवक्षित ज्ञान प्रथम ध्रुपने में ज्ञानत्व और अवभासमानत्व का निम्चय कर लेता है, फिर ध्रवभासमानत्व धौर ज्ञानत्व की व्याप्ति को जान लेता है ?

समाधान — ऐसा नहीं कहना, नयों कि इस प्रकार से तो उस व्याप्ति प्राहक ज्ञान को जानने के लिये अनुमान की प्रवृत्ति वहीं पर होगी। किन्तु वहां वह प्रवृत्त अनुमान भी व्यर्थ ही कहलावेगा, नयों कि साध्य जो ज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु में प्रमुमान की प्रवृत्ति होती नहीं है। न चातिकथाप्तिकतिक्रुप्रभवादनुमानात्त्रयागतस्य स्वमतिविद्याः; परस्यापि तयाभूतास्वार्याः धनुमानादीश्यराष्ट्रिभतत्तवाध्यतिक्रिमसङ्गात् । न चानयोः कृतिक्रत् प्रमाखाक्रपाप्तिः प्रतिद्धाः; ज्ञानवक्रवस्यापि परतो प्रहण्यतिक्रपा हेतोरनैकान्तिकस्यानुषञ्जात् ।

यदप्युक्तम्-जबस्य प्रतिभासायोगादिति, तनाप्यप्रतिपन्नस्यास्य प्रतिभासायोगः, प्रति-पन्नस्य वा ? न ताबदप्रतिपन्नस्यासो प्रत्येतुं शक्यः, भ्रम्बर्था सन्तानान्तरस्याप्रतिपन्नस्य स्वप्रति-

श्रंका— सभी ज्ञान अपने में श्रवभासमानत्व श्रीर ज्ञानत्व की व्याप्ति को जाननेवाले होते हैं ऐसा हम मानते हैं।

समाधान — संपूर्ण ज्ञानों को जाने बिना इस प्रकार का निश्चय ग्राप कर नहीं सकते । जिस हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं हुई है उस हेतु से उत्पन्न हुए ग्रनुमान से ग्रापके मत की ( नील पीत आदि पदार्थ ज्ञान स्वरूप हैं इसी मन्तव्य की) सिद्धि कैसे हो सकती है, अर्थात् नहीं हो सकती । ग्रन्यथा परवादी जो योग ग्रादिक हैं उनके यहां भी असिद्ध कार्यस्य ग्रादि हेतुवाले अनुमान के द्वारा ईश्वर भौर उसके पृष्टि कर्तृस्व की सिद्धि हो जायगी ।

भावार्थ — सौगत यदि अपने प्रसिद्ध स्वरूप वाले प्रवभासमानत्व हेतु से पदार्थों को ज्ञान रूप सिद्ध करना चाहते हैं तो सभी मतवाले अपने २ असिद्ध हेत्वा-भासों से ही प्रपने इट तस्व की सिद्धि करने लगेंगे । पर्वत, तनु, तरु प्रादि पदार्थं बुद्धिमान् के द्वारा निर्मित हैं क्योंकि वे कार्यरूप हैं, जो जो कार्यरूप होते हैं वे बुद्धिमान् से निर्मित होते हैं, जैसे कि वस्त्र घट ग्रादि, इत्यादि प्रमुमान के द्वारा ईश्वर कतृंत्ववाद सिद्ध हो जावेगा, ऐसे ही श्रम्य २ मत के भी सिद्ध होने का असङ्ग प्राप्त होगा, अतः इस ग्रापत्ति से बचने के लिये प्रत्येक वादी का कर्तव्य होता है कि वह वादी परवादी प्रसिद्ध हेत् के द्वारा ही ग्रापना इष्ट तस्व सिद्ध करे।

सीगताभिमत इन साध्य और साधन अर्थात् ज्ञानत्व और अवभासमानत्व की व्याप्ति किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है, और दूधरी बात एक यह कि साध्य और साधन के ज्ञानों का व्याप्ति ज्ञान के द्वारा ग्रहण होवा माना जाय तो अन्य नील आदि जड़ पदार्थ भी पर के द्वारा ( ज्ञान के द्वारा ) ग्रहण किये जाते हैं ऐसा सिद्ध होने से अवभासमानत्व हेतु अनैकान्तिक दोष ग्रुक्त होता है। भावार्थ—"विपक्षे उन्यविरुद्धहृत्तिरनैकान्तिकः" जो हेतु विपक्ष में भी अविरुद्धरूप से रहता है वह हेतु क्षक्षकान्तिक होता है, यहां पर बौद्ध सुमत अवभासनत्व हेतु विपक्ष जो पर से प्रति- क्षासुद्धोबस्थानि प्रसिद्धं स्तरपाय्यभावः । तथा च तद्मतिवादनार्धं महत्तहेतुरुवाको व्यर्वः । सब सन्तराबानारं स्वस्य स्वप्रतिमासयोगं स्वयंभेव प्रतिवधते, जबस्यापि प्रतिवधसमोगं तथेव प्रत्येतीति किन्नेव्यते ? प्रतीतेश्वयंत्रापि समानत्वात् । क्षाध्यतिपन्तेषि जन्ने विचारासदयोगः, नमु तेनाय्यस्थान् व्रिक्योकरके स एव दोवो विचारस्तत्र न प्रवस्तेते । 'तत एव वात्र तदयोगप्रतिवस्तः' इति विवयी-कृरके वा विचारवाप्रत्यकादिनायस्य विवयीकरसास्यात्रभागोशिवदः । न च प्रतिपनस्य वस्त्व

स्वासित होना है उसमें चला जाता है, स्रतः अनैकान्तिक है, स्रापने कहां या कि जड़ पदार्थ में प्रतिमास का प्रयोग है—अर्थात् जो जड़ होता है उसका प्रतिमास नहीं होता है, इत्यादि—उस पर प्रश्न होता है कि जड़ में प्रतिमास का प्रयोग है यह बात जानी हुई है या नहीं ? मतलब—नहीं जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिमास के प्रभाव का विश्वय करते हो कि जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिमास के प्रभाव का विश्वय करते हो कि जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिमास के प्रभाव का विश्वय करता चक्य नहीं है, सम्यया भिन्न संतान (शिष्य ध्यादि) जो कि जाने हुए नहीं हैं उसमें भी स्वरूप प्रतिमास का प्रयोग सिद्ध होना मानना पड़ेगा, धौर इस तरह से प्रतिमास रहित होने से उस संतान का भी प्रभाव मानना पड़ेगा। फिर उस स्तान—प्रयोग शिष्य प्रतिपाद्य के नहीं रहने से प्रतिभासमानत्व हेतु का उपन्यास व्यर्थ होगा। मतलब—जिन्हें आपको प्रदीतवाद समक्ताना है वे पर—शिष्यादि पदार्थ हो नहीं हैं तो किसलिय सनुमान प्रयोग करना, सर्योग प्रतिमासमानत्व हेतु देकर विज्ञानाद तवाद को सिद्ध करना निष्फल ही है।

शौद्ध—अन्य संतान−शिष्य आदि तो ध्रपने प्रतिभास को ध्राप ही जान क्षेत्रे हैं।

जैन—सो वैसे ही जड़ पदार्थ का प्रतिभास संबंध भी वही संतानान्तर अपने ग्राप जान लेगा ऐसा ग्राप क्यों नहीं मानते, क्योंकि प्रतीति दोनों में-संतानान्तर के प्रतिभास में ग्रीर जड़ के प्रतिभास में समान ही है।

बौद्ध — जड़ पदार्थ धप्रतिपक्ष हैं — यद्यपि नहीं जाते हुए हैं, फिर भी विचार से उनमें प्रतिभास का स्रयोग सिद्ध किया जाता है।

जैन — वह विचार भी सदि पदार्थ को विचय नहीं करता है तो वही दोष झानेना कि विचार भी प्रतिभास के झयोग को नहीं जानता है, विचार से ही पदार्थों में प्रतिभाव का सयोग जाना जाता है-तो इसका मतसब यही निकका कि विचार से प्रतिभासायोगप्रतिपत्तिरित्यभिषातन्यम्; 'जडप्रतीतिः, प्रतिभासायोगध्यास्य, इत्यन्योन्यविदोषात् । सम्प्रतिकलक्ष्यायं दृष्टान्तः, नैयायिकाधीनां सुवादौ ज्ञानक्पत्वासिद्धेः । अस्मादेव हेतोस्त-त्रापि ज्ञानक्ष्यतासिद्धौ दृष्टाम्तान्तरं सुग्यम् । तत्राप्येतयोद्यौ तदन्तराम्वेषस्यमित्यनवस्या । नीला-वेद्दं दृष्टान्तत्वे चान्योऽन्याभयः-सुवादौ ज्ञानक्षतासिद्धौ नीलादेस्तन्तिदर्शनातद्वूपतासिद्धः, तस्यां च तन्त्रिवर्शनात्रस्याभयः-सुवादौ ज्ञानक्षतासिद्धौ नीलादेस्तन्तिदर्शनात्वकृपतासिद्धः, तस्यां च

जड़ को जाना-विषय किया, फिर विचार यदि जड़ को विषय करता है तो प्रत्यक्ष अनुमानादि भी जड़ को विषय करेंगे-जानेंगे, इस तरह उन पदार्थों में प्रतिभास का धर्योग-भर्यात् भ्रभाव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वे पदार्थ तो विचार भ्रादि के विषय-भूत हो चुके हैं।

यदि जड़ पदार्थ प्रतिपन्न हैं...जाने हुए हैं भीर उनमें प्रतिभास का भयोग है ऐसा जाना जाता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह तो परस्पर सर्वेषा विरुद्ध बात है कि जड़ की प्रतीति है भीर फिर उसमें प्रतिभास का अयोग है।

विज्ञान ग्रद तसिद्ध करने के लिये दिये गये अनुमान में जो हष्टान्त है वह भी साध्य विकल है, देखिये-परवादी जो नैयायिक ग्रादि हैं, उनके यहां सुख ग्रादि में ज्ञानपना नहीं माना है, इसलिये जैसे सुख दु:ख ग्रादि ज्ञानरूप हैं वैसे पदार्थ ज्ञान रूप हैं ऐसा ग्रापका दिया हुआ यह उदाहरण गलत होता है। यदि तुम कही कि इसी प्रतिभासमानत्व हेत् से दृष्टान्तभूत सुखादि में भी ज्ञानपने की सिद्धि हो जावेगी सो भी बात बनती नहीं-नयोंकि यदि दिये गये वे दृष्टान्तभूत सुखादि जो है उनमें मूल हेत से ज्ञानपना सिद्ध करना है तो वे साध्य कोटि में था जावेंगे धत: दूसरा दृष्टान्त लाना होगा फिर उस दितीय दृष्टान्त में भी प्रश्न और उत्तर करने होंगे कि उनमें ज्ञानत्वसिद्ध है या नहीं इत्यादि फिर वह भी साध्य की कोटि में चला जायगा सो उसकी सिद्धि के लिये अन्य और दृष्टान्त देना होगा, इस प्रकार अनवस्था आयगी, इस धनवस्था दोष से बचने के लिये यदि नील आदि जड पदार्थ का हहान्त दोगे तो धन्योन्याश्रय दोष भायगा-देखो सुख दु:ख भादि में ज्ञानपने की सिढि हो तब नील बादि में जानपना सिद्ध करने के लिये वे हष्टास्तस्वरूप बन सकेंगे और उस हष्टान्त के द्वारा नील ग्रादि में ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर वे नील ग्रादि पनः सख दःख ग्रादि में ज्ञानत्व सिद्धि के लिये, हष्टान्त बन सकेंगे। इस अन्योन्याश्रय दोष को हटाने के लिये सुस दु:स आदि में विना हहान्त के ही ज्ञानत्व की सिद्धि मानी जावे तौ हम कहेंगे तथैव तदापरोस्तत्र दृष्टान्तवचनमनर्थंकमिति निवहाय आयेत ।

धव सुखादेरज्ञातः वे ततः पीडानुषहाभावो भवेत् । नतु सुखाद्येव पीडानुबही, ततो भिन्नी वा ? प्रयमपक्षे-वव ज्ञानत्वेन व्याक्षो तौ प्रतिपन्नी; यतस्तदभावे न स्याताम् । व्यापकाभावे हि नियमेन व्याप्यापायो भवित । खन्यवा प्रात्मादेः सात्मकत्वेन वनविद्व्याप्यविद्धावप्यात्मात्भावे स न भवेत् ततः केवलव्यतिरेकिहेन्वगमकत्वप्रदर्शनम्युक्तम् । तन्नावपक्षः । नापि द्वितीयो यतो यति नाम कि वैसे ही अर्थात् विना इष्टान्त के हो नील म्नादि पदार्थं भी ज्ञान स्वरूप सिद्ध मानो फिर म्नापके द्वारा प्रयुक्त मनुमान में दिया गया हष्टान्त व्यर्थं हो जाता है भीर विना जकरूत के हृष्टान्त देने से म्नाप निमन्न स्थान के पात्र बन जावेंगे ।

सावार्ष — नैयायिक के यहां वस्तुतत्त्व की सिद्धि करने के लिए जो वादी और प्रतिवादी के परस्पर वाद हुआ करते हैं उसमें बाद के २४ निग्रहस्थान — दोष माने यये हैं। उन निग्रहस्थानों का उनके मतमें विस्तार से वर्णन किया गया है। वादी जब प्रपने मत की सिद्धिके लिये अनुमान का प्रयोग करता है तब उसमें उपयोग से अधिक बचन बोलने से निग्रह स्थान उसकी पराजयका कारए। बन जाता है इत्यादि। जीनाचार्य ने इस विषय पर आये जय पराजय व्यवस्था प्रकरण में जूब विवेचन किया है।

श्रंका — सुख दुःख भादि में इस तरह से ज्ञानपने का खण्डन करोगे तो उनसे पीडा भ्रीर भनुग्रह रूप उपकार नहीं हो सकेगा ?

समाधान—विजकुल ठीक बात है-किन्तु यह बताधो कि मुख आदि से होने वाले पोड़ा आदि स्वरूप उपकार सुख आदि स्वरूप ही हैं? घयवा उनसे किन्न हैं? यदि अनुग्रह पीड़ा आदिक सुखादिरूप ही हैं ऐसा मानो तो उन पीड़ादिस्वरूप दुःख मुख की ज्ञानपने के साथ व्याप्ति कहां पर जानी है, जिससे कि ज्ञानत्व के प्रभाव में पीड़ा धादि का अभाव होनेको कहते हो, क्योंकि व्यापक का जहां अभाव होता है वहां पर व्याप्य का भी अभाव माना जाता है, ऐसा नियम है, अतः यहां भी ज्ञानपने के साथ पीड़ा अनुग्रह की व्याप्ति सिद्ध होवे तब तो कह सकते हैं कि ज्ञानपना नहीं है कतः पीड़ा छादि भी नहीं है, व्याप्य व्यापक का इस प्रकार नियम नहीं मानोचे प्राप्त वाद्य अपित होते हैं है। अप्याप्त के हा इस प्रकार नियम नहीं मानोचे प्राप्त वाद्य अपित नहीं है अप्याप्त के हा इस प्रकार नियम नहीं मानोचे प्राप्त वाद्य अपित नहीं है अप्याप्त के हा इस प्रकार नियम नहीं आपित नहीं है। अपित अप्याप्ति स्वाप्त हैं के हारा घरीर में आप्ता कर अपित नहीं किया जाता है, उस अनुमान में प्राणादिमस्य हेतु की कहीं कहीं हष्टात्त में अपाप्ति नहीं है सी वाती है तो भी उस प्राणादिमस्य हेतु की वहीं कहीं ह्यात है कि इस हेतु के न

मुक्कदु:क्योर्क्तनित्वाभावः, भविन्तरभूतानुग्रहायभावे किमायातम् ?'न सलु यक्तदत्तस्य गौरत्वाभावे देवदत्ताभावो इष्टः। ननु सुकादौ जैनस्य प्रकाशमानत्त्व ज्ञानरूपतया व्याप्तः प्रसिद्धमेवेत्पप्यसारम्; यदाः स्वतः प्रकाशमानत्वं ज्ञानरूपतमा व्याप्तं यत्तस्यात्र यत्तिवं तकीलाश्ययं (वं) नास्तीत्यसिद्धो हेतुः। यत्तु परतः प्रकाशमानत्वं तत्र प्रसिद्धं तभ्र ज्ञानरूपतया व्याप्तम्। प्रकाशमानत्वमानं च नीलाशावुपकस्यमानं व्यव्येनाविद्यदत्वं नैकात्त्वतो ज्ञानरूपता प्रसाययेन।

होनेपर घात्मा भी नहीं होता है, इस प्रकार के केवल व्यक्तिरेकी हेतु को आपने घ्रगमक माना है, वह अयुक्त हो जायगा।

विशेषार्थ --- बौद्ध ने केवल व्यतिरेकी हेतु को अगमक-अपने साध्य को नहीं सिद्ध करनेवाला माना है। उनका कहना है कि "सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमस्वातु" जीवत शरीर धातमा सहित है क्योंकि स्वास आदि किया इसमें हो रही है। जिसमें श्वास ग्रादि की किया नहीं होती उसमें ग्रात्मा भी नहीं होती, जैसे मिट्रीका ढेला, इस धनुमान में जो यह प्राणादिमत्त्व हेतु है वह केवलव्यतिरेकी हेतु है, ऐसे अनुमान की तथा हेत् को जैनाचार्य ने तो सत्य माना है क्योंकि वह अपने साध्यको अवश्य ही सिद्ध करता है, किन्तु बौद्ध का कहना है कि ऐसे हेतु को अनैकान्तिक मानना चाहिये, क्योंकि इस हेतु में सपक्षसत्त्व नहीं रहता है, हेतु में तीन धर्म होना जरूरी है, पक्षधर्म, सपक्ष सत्व और विपक्षव्यावृत्ति, जो केवल व्यतिरेकी होता है उसका सपक्ष नहीं होता, मत: उसे हेत्वाभासरूप वे मानते हैं अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि आपने सुख धादि में ज्ञानत्व सिद्ध करने के लिये केवल व्यतिरेकी हेतु दिया है वह कैसे धापको मान्य हुआ ? प्रर्थात वह मान्य नहीं होना चाहिये था, सूख श्रादि ज्ञानरूप हैं क्योंकि वे आत्मा को प्रनुप्रह ग्रादि करनेवाले होते हैं, जो अनुप्रह भादि नहीं करते वे ज्ञानरूप भी नहीं होते हैं इत्यादि अनुमान के द्वारा सुखादि में ज्ञानत्व सिद्ध किया सो वह तुम बौद्ध के मत के विरुद्ध पडता है। इस प्रकार सुखादि पीड़ा अनुप्रह रूप ही ऐसा पहिला पक्ष बनता नही है। दूसरा पक्ष-सूख दु:ख आदि से पीड़ा अनुप्रह आदि भिन्न है ऐसा मानो तो भी बाघा भाती है, देखो-सूख दू:खों में ज्ञानत्व का श्रभाव माना जाय तो उससे भिन्न स्वरूप पीडा भादि में भी क्या ज्ञानत्व का अभाव सिद्ध हो जावेगा, मर्थात् नहीं हो सकेगा, यदि ऐसा माना जाय तो यज्ञदत्त में गौरपने का सभाव होने से देवदल का अभाव भी सिद्ध होवेगा। किन्तु ऐसा हो होता नहीं है।

यदप्युक्तव्-तैमिरिकस्य डिचन्द्राविवन्कस्यविकमविष्यमानसयि प्रतिभातीति, तदपि स्वमनोर-यमात्रम्; सत्र वायकप्रमाखाभावात् । डिचन्द्रावौ हि विपरीतार्यस्थायकस्य वायकप्रमाखस्य सञ्चावा-ब्युक्तमतस्प्रतिचायनम्, न पुनः कर्नादौ; तत्र तडिपरीतार्डेतप्रसायकप्रमाखस्य कस्यांचदसस्प्रवेनाध्वा-वकस्यात् । प्रतिपादिनश्च वाध्यवायकभावो बह्यार्डेतविचारे तवलमतिप्रसङ्गेन । प्रद्वेतप्रसायकप्रमाख-

र्श्वका—जैनों के यहां तो सुख दुःख ग्रादि में प्रकाशमानत्व की ज्ञानत्व के साथ व्याप्ति रहती ही है, उसीसे हम भी मानेंगे।

समाधान — यह धसिद्ध बात कहते हो, क्योंकि हम जैन तो जो स्वतः प्रकाशमानत्व की जानत्व के साथ व्याप्ति करते हैं वैसी व्याप्ति प्रापके दृष्टान्तरूप सुद्धादिकों में तो है किन्तु नील प्रादि दार्षान्त में तो जानत्व नहीं मानते हैं, प्रतः प्रतिभासमानत्व हेतु नीलादिक में प्रसिद्ध ही रहता है, प्रीर नील प्रादि पदार्थों में जो परतः प्रकाशमानत्व माना हुमा है उसकी जानत्व के साथ व्याप्ति है नहीं, इसलिये जैन के समान आप बौद्ध सुद्धादि में जानत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं कर सकते। प्रदेत को सिद्ध करने में दिया गया प्रतिभासमानत्व हेतु में इस प्रकार से स्वतः भीर परतः दोनों ही तरह से प्रकाशमानत्व सिद्ध नहीं हुमा, तीसरा पक्ष जो प्रतिभासमानमात्र है उसे यदि हेतु माना जाता है तो इससे आपका मतलब सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रतिभासमान सामान्य तो नीलादि पदार्थों में उपलम्पमान है ही, उसका ज़रूपने के सोक्ष कोई विरोध नहीं प्राता है, इससे तो यही सिद्ध होता है के नोलादि पदार्थ प्रतिभासता होते हैं मात्र इतना ही उस प्रतिभासता मान्यरूप हेतु से सिद्ध होता है, यह सिद्ध नहीं होता कि वे नीलादिक ज्ञानरूप हैं। प्रथान्त सर्वथ सभी पदार्थ ज्ञानरूप ही है ऐसी व्याप्ति प्रतिभासतामान्य हेतु सिद्ध नहीं कर सकता है।

भाप विज्ञानाई तवादी ने कहा या कि नेत्र रोगी को द्विचन्द्र के ज्ञान की तरह अविद्यानान भी कर्त्ता कर्म भ्रादि प्रतीति में आते हैं अतः वे भूठे हैं—मिध्या हैं। सो पैसा कहना भी गलत है क्योंकि घट भ्रादि पदायों में जो कर्ता कर्म आदि का भेद दिखता है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं भ्राती है, द्विचन्द्र प्रतिभास में तो ज्ञान के विषय को विपरीत बतलाने वाला बाधक प्रमाण आता है, भ्रतः उस प्रतिभास को कासत्य मानाना ठीक है, किन्तु उससे अन्य कर्ता भ्रादि में असस्यपना कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कर्ता भ्रादि के विपरीतपने को कहनेवाला भ्रापका श्रद्ध ते किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता है। भ्रतः उस भ्रद्ध ते से मेदस्यक्षण कर्तांदिक में बाधा भ्रा

सञ्ज्ञाचे च इतिपत्तितो नाइति भवेत् । प्रमाणाभावे चाइताप्रसिद्धिः प्रमेवप्रसिद्धेः प्रमास्त्रसिद्धिः निवन्यनत्यात् ।

किश्वार्द्धं तमिरथत्र प्रसञ्यप्रतिवेषः, पर्युं वासो वा ? प्रसञ्यपक्षे नार्द्धं तसिद्धः । प्रतिवेषमात्रपर्यंव-सितत्वात्तस्य । पषानोपसर्जनभावेनाञ्जाञ्जिभावकल्पनायामपि द्वं तप्रसङ्कः । पर्युं दासपक्षेपि द्वं तप्रसक्तिरेय

नहीं सकती । बाध्यवाधक भाव किस प्रकार सत्य होता है इस वात का विवेचन बहा। द्वेत का विचार—खण्डन करते समय विस्तार पूर्वक कह आये हैं, इसिलये धव विशेष न कहकर विराम लेते हैं। एक आपत्ति और आपके उपर आ पड़ती है कि अढ़ैत को आप सिद्ध करने जाते हो तो उसका प्रसाधक प्रमाण मानना जरूरी होता है, इस तरह तो ढ़ैतवाद होता है—एक घढ़ैत और दूसरा उसका प्रसाधक प्रमाण। यदि प्रमाण को नहीं मानोगे तो घढ़ैत सिद्ध नहीं होगा। देखो-प्रमेयको जो सिद्ध करे वही तो प्रमाण है, प्रमाण्सिद्धिसे ही प्रमेय की सिद्ध हमा करती है।

आपको यह प्रगट करवा होगा कि "अर्ड त" में जो "न इंत" ऐसा नम् समास है सो उसमें नकार का अर्थ प्रसच्य प्रतिवेधवाला है? कि पर्युंदास प्रतिवेधवाला है? प्रसच्य प्रतिवेधवाला है? प्रसच्य प्रतिवेधवाला है? प्रसच्य प्रतिवेधवाला है ऐसा कहो तो अर्ड तसिद्ध नहीं होगा, क्यों कि प्रसच्य प्रतिवेध तो मात्र निवेध करनेवाला है। यदि नकार का अर्थ मुख्य और गौरा रूप करो तो "न इंत अर्ड तं" ऐसे अर्थ में नकार मुख्यता से तो इंत का निवेध करता है और गोणपने से अर्ड त की विधि भी करता है सो इस प्रकार से विशेष्य विशेषण की कल्पना करने पर भी इंत ही स्पष्टरूप से सिद्ध होता है। नम् समास का अर्थ पर्युंदास प्रतिवेधरूप मानो तो भी इंतवाद सिद्ध होता है, क्योंकि प्रभाण से निश्चित हुआ — जाना हुआ ऐसा प्रसिद्ध हाँत का निर्मात करते हो, ऐसा सिद्ध होगा, इंत से पृथक् हो कोई अर्ड त के प्रदेत करे हैं। अर्ड त की इंत हो का प्रसंग आता है, इंत से अर्ड त अभिन्न है ऐसा कहोंगे तो भी इंत की हो प्रसंक्त होती है, क्योंकि भिन्न से अभिन्न के अभेद का विरोध है अर्थात् निन्न और अभिन्न में अभेद नहीं रहता है। इस प्रकार अर्ड तवाद को आप इंतवाद से भिन्न नहीं कह सकते हैं। और न अभिन्न हैं हम सकतर अर्ड तवाद को आप इंतवाद से भिन्न नहीं कह सकते हैं। और न अभिन्न ही कह सकते हैं। स्थांकि भन्न ही कह सकते हैं। स्थांकि भन्न ही हम सकतर अर्ड तवाद को आप इंतवाद से भिन्न नहीं कह सकते हैं। सौर न अभिन्न ही कह सकते हैं। स्थांकि भन्न ही हम सकते हैं। स्यांकि दोनों पर्कोंमें इंत को हो सिद्ध होती है।

बिशेषार्थ — "न हैतं ग्रह तं" इस प्रकार से तत्पुरुष समास का एक भेद वो नज् समास है उससे ग्रह त शब्द बनता है, इसके विग्रह में जो नकार जुड़ा हुआ है इस पर भाषार्थ ने प्रस्न करके उत्तर दिये हैं कि नकार का ग्रथ किस प्रकार करते भ्रमाराप्रसित्पन्नस्य द्वैतलक्षराबस्तुनः प्रतिषेवेनाऽद्वैतप्रसिद्धरम्युपगमात् । द्वैतादद्वैतस्य व्यतिरेके च द्वैतानुषक्त एव । प्रव्यतिरेकेपि द्वैतप्रसक्तिरेव भिन्नावभिन्नस्याभेवे (व) विरोवात् ।

हो ? निषेष्ठ के दो भेद हैं "पर्युदास: सहन्माही प्रसज्यस्तु निषेष कृत्" एक पर्युदास निषेष और दूसरा प्रसज्यप्रतिषेघ । इनमें पर्युदासनिषेघ सहश को प्रहर्ण करता है, इससे तो इस प्रकार सिद्ध होगा कि द्वैत का निषेष करके प्रदेत को स्वीकार करना, किन्तु इस तरह के कथन से द्वेत का सर्वथा निषेध करके प्रदेत को स्वीकार करना, किन्तु इस तरह के कथन से द्वेत का सर्वथा निषेध नहीं होता है कि द्वैत कहीं पर भी नहीं है। प्रसज्य प्रतिषेघ मात्र निष्येष करने में क्षीए शक्तिक हो जाता है, वह तो इतना ही कहता है कि द्वैत नहीं है, किन्तु धाईत है ऐसा सिद्ध करना उसके द्वारा शक्य नहीं है, प्रतः दोनों ही प्रतिषेध प्रद्वैतवाद को सिद्ध करने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार द्वेत को प्रद्वैत से पृथक् कहें तो द्वैत की ही सिद्ध होती है, क्यांच्या अभिन्न कहें तो बी नहीं वहते की प्रदात की सिद्ध को धा जाती है, तथा द्वैत से प्रद्वैत को प्रभिन्न मानने में विरोध भी घाता है, प्रतः किसी भी तरह से प्रद्वैतमत की सिद्ध नहीं होती है।

#### विज्ञानाद्वैतवाद का विचार समाप्त \*



#### विज्ञानाद तवाद के खंडन का सारांश

पूर्वपक्ष-बौद्ध--विज्ञानाहैतवादी का कहना है कि प्रविभागी एक बुद्धिमात्र तत्त्व को छोड़कर ग्रीर कोई भी पदार्थ नहीं है, इसलिये एक विज्ञानमात्र तत्त्व ही मानना चाहिये, ऐसे ज्ञानमात्रतत्त्व को ग्रह्म करनेवाला ज्ञान ही प्रमाण है, हम लोग ग्रयं का ग्रमाव होनेसे एक ज्ञानमात्र तत्त्व को नहीं मानते किन्तु ग्रयं ग्रीर ज्ञान एकट्टें ही उपलब्ध होते हैं। बतः इनमें हम लोगों ने अभेद माना है। देखिये-- ''जो प्रतिभासित होता है वह ज्ञान है क्योंक उसकी प्रतीति होती है, जैसे गुखादि नीलादि भी प्रतीत होते हैं अतः वे भी ज्ञानरूप ही हैं'। इस प्रनुमान के द्वारा समस्त पदार्थ ज्ञानरूप सिद्ध हो जाते हैं। इतवादी जो जैन ग्रादि हैं व लहं प्रत्यय से नीलादिकों का ग्रह्म होना खानते हैं, किन्तु यह लहं प्रत्यय क्या है सो बही सिद्ध नहीं होता, वह प्रस्यय गृहीत है

या अगृहीत है ? निर्व्यापार है कि सन्यापार है ? साकार है या कि निराकार है ? अिक्षकालवाला है या समकालवाला है ? किस रूप है—यदि गृहीत है तो स्वतः गृहीत है या परके द्वारा गृहीत है ? यदि वह स्वतः गृहीत है तो पवार्ष भी स्वतः गृहीत क्यों न माना जाय ? परसे गृहीत है ऐसा माना जाय तो अनवस्था दोष आता है, यदि अगृहीत है तो दूसरे का आहक नहीं वन सकता, निर्व्यापार होकर वह कुछ नहीं कर सकता तो वह दूसरे का आहक कैसे बन सकता है, अर्थात् नहीं वन सकता । यदि वह सव्यापार है तो वह स्थापार उस आहं प्रत्यय से अिक है कि अभिन्न है ऐसी कई शंकाएँ होती हैं। निराकार यदि वह है तो वह पदार्थ का आहक कैसे साना जा सकता है, साकार है तो बाह्य पदार्थ काहे को सानना। तात्यर्थ यही है कि ज्ञान में ही सब कुछ है, भिन्नकाल में रहकर यदि वह प्राहक होता तो सारो प्राणी अवंज वन जावेंगे। समकाल में रहकर वह ग्राहक होता है ऐसा माना जाय तो ज्ञान और पदार्थ वाले एक दूसरे के आहक बन जायेंगे। इस तरह श्रह प्रत्यय की सिद्धि नहीं होती है, अतः बाह्यपवार्थ को ग्रहण करनेवाला कोई भी प्रमाण न होने से हम ज्ञानमात्र एकतत्व मानते हैं।

उत्तरपक्ष-जैन—यह सारा विज्ञानतस्य का वर्णन बन्ध्यापुत्र के सौभाग्य के वर्णन की तरह निस्सार है। ज्ञानसात्र ही एकतस्य है इस बात को आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण तो बाह्य पदार्थ के ग्रमाय को सिद्ध करता नहीं है, क्योंकि यह तो बाह्य पदार्थ का साधक बतलाने वाला है। अनुमान से भी बाह्य पदार्थ का ग्रमाय सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष से बाधित हो गई है उसमें अनुमान प्रवृत्त होगा तो वह बाधित पक्षवाला अनुमान हो जावेगा। पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हैं इसिलये दोनों एक हैं ऐसी यिस माना जाता है तो वह भी गलत है, क्योंकि यह नियम है नहीं कि पदार्थ और ज्ञान एक साथ ही हों। देखो—तीलादि पदार्थ नहीं हैं तो भी अन्तरङ्ग में मुलादिक्प ज्ञानका प्रस्तित्व पाया जाता है। जो साथ हो वह एक हो ऐसी व्याप्ति भी नहीं है, देखा जाता है कि रूप भी रुकाम साथ हैं किन्तु वे एक तो नहीं हैं। सर्वज्ञ का ज्ञान और ज्ञेय एक साथ होने से क्या वे एकमेक हो जावेंगे? प्रयात् नहीं। ग्रापने बड़े ही जोज में ग्राकर जो ग्रह प्रत्यय से ग्राप इत्ययका निराकरण किया है सो बहु ठीक नहीं है, क्योंकि इस ग्रह प्रत्यय से ग्राप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, "मैं ज्ञानमात्र तत्व को मानता हूं" ऐसा आप मानते हैं

भीर अनुभव भी करते हैं तो क्या उसमें "मैं" यह अहं प्रत्यय नहीं है ? यह ग्रह प्रत्यय स्वतः गहीत है भगहीत नहीं। अपने को भीर पर को जानना यही उसका व्यापार है, इसके अतिरिक्त भीर कुछ उसका व्यापार नहीं है। वह भहं प्रत्यय निराकार है. क्योंकि मागे साकारवाद का निराकरण किया जानेवाला है। यह मह प्रत्यय भिन्नकाल है कि समकाल है यह प्रश्न तो आप बौद्धों पर ही लागू होता है हम पर नहीं. हमारे यहां तो ज्ञान चाहे समकाल हो चाहे धर्य के मिलकाल में हो वह ध्रपनी योग्यता के अनुसार पदार्थ का ग्राहक माना गया है। ज्ञानमात्र तत्व मानने में सबसे बड़ी भापत्ति यह होगी कि वह ज्ञान ही ग्राह्म ग्राहक बनेगा, तो जो बाह्म पदार्थ में घरना. उठाना, फोड़ना, पकड़वा आदि कार्य होते देखे जाते हैं वे सब उस ज्ञानतत्त्व में कैसे होंगे। अर्थात ज्ञानमें आकार मात्र है और कुछ पदार्थ तो है नहीं तो फिर ज्ञान के बाकार में उठाते घरने आदिरूप किया कैसे संभव हो सकती है, बत: बन्तरंग अहं रूप तस्व तो ज्ञान है भौर बहिरंग अनेक कार्य जिसमें हो रहे हैं वे बाह्यतस्व हैं। ऐसे वे तत्व चेतन प्रचेतन रूप हैं, इनके माने विना जगत का प्रत्यक्ष हट व्यवहार नहीं सध सकता है। अद्वैतपक्ष में भनगिनती बाघाएँ आती हैं, सबसे प्रथम अद्वैत और उसे सिद्ध करने वाला प्रमाण यह दो रूप द्वात तो हो ही जाता है। श्रद्धात में जो "नज्" समास है "न दें तं अदं तं" ऐसा, सो इसमें नकार का अर्थ सर्वथा विषेधरूप है तो शुन्यवाद होगा और द्वीत का निषेधरूप है तो वह निषेध विधिपूर्वक ही होगा, इससे यह फलितार्थ निकलता है कि द्वेत कहीं पर है तभी उसका निषेष है, इस प्रकार ग्रद्वेत सिद्ध न होने से विज्ञान मात्र तत्व है यह बात असिद्ध हो जाती है।

#### \* विज्ञानाह तवाब के खंडन का सारांश समाप्त #



# चित्राद्वं तवादः

एतेन ''चित्रप्रतिभासाप्येकैन बुद्धिर्वोद्यपित्रविलक्षसात्वात्, शक्यविवेदनं हि बाह्यं विकन् मवक्यविवेदनास्तु बुद्धेर्नीलादय धाकाराः'' इत्यादिना चित्राद्वैतमप्युपवर्णयक्षपाकृतः; ध्रयक्य-विवेदनत्वस्यासिद्धेः । तद्धि बुद्धेरिमश्रस्यं वा, सहोत्पन्नानां नीलादीनां बुद्धघन्तरपरिहारेस्य विवक्षितदुद्ध्येवानुभवो वा, भेदेन विवेदनाभावमात्रं वा प्रकारान्तरासम्भवात् ? तत्राद्यपद्मै साध्य-

विज्ञानाहैत का निराकरण होने से ही चित्राई तवाद का भी निराकरण हो जाता है-ऐसा समक्ष्मना चाहिये।

चित्राई तवादी का ऐसा कहना है कि बुद्धि (ज्ञान) में जो नाना आकार प्रतिभासित होते हैं उनका विवेचन करना अश्वक्य है, अतः वह चित्र प्रतिभासवाला ज्ञान एक ही है अनेक रूप नहीं है, क्योंकि वह बाह्य धाकारों से विलक्षण हुआ करता है, बाह्य चित्र नाना धाकार जो हैं उनका तो विवेचन कर सकते हैं, किन्तु नील पीत धादि बुद्धि के आकारों का विवेचन होना शक्य नहीं है, मतलब यह है कि यह ज्ञान या बुद्धि है और ये नील पीत आदि धाकार हैं ऐसा विभाग बुद्धि में होना अशस्य है, सो इस प्रकार का विज्ञानद्वेतवादी के भाई पित्र विवादी का यह कथन भी गलत है, यहां इतना धौर समक्षना चाहिये कि विज्ञानाई तवादी ज्ञान में होने वाले नील पीत या घट एट धादि धाकारों को भ्रान्त-असस्य मानता है धौर चित्राई तवादी उन धाकारों को सत्य मानता है।

चित्रादैतवादी का कथन झसत्य क्यों है यह उसे अब आचार्य समकाते हैं कि आप जो बुद्धि के झाकारों का विवेचन होना झशक्य मानते हैं सो यह मान्यता असिद्ध है, हम पूछते हैं कि उन झाकारों का विवेचन करना अशक्य क्यों है, क्या वे नील पीतादि झाकार बुद्धि से झिनन्न हैं। इसलिये, अथवा बुद्धि के साथ उत्पन्न हुए नील समो हेतु; तथाहि-यदुक्तं भवित-'बुद्धेरिभक्ता नीलादयस्ततोऽभिन्नत्वात्' तदेवोक्तं भवित 'श्रवस्यविवेचनत्वात्' इति । द्वितीयपक्षैयगैकान्तिको हेतुः; सचराचरस्य जगतः सुगतज्ञानेन सहोराकस्य बुदध्यन्तरपरिहारेण तण्ज्ञानस्य प्राह्मस्य तेन सहैकस्याभावात् । एकत्वे वा संवारी सुगतः संवारित्य वा सर्वे सुगता भवेषुः, संसारेतररूपता चैकस्य सह्यवादं समर्थयते । प्रष सुगत-स्ताकालेऽप्यस्योत्तात्वे निष्यते तरुक्यम्य दोष ? नग्वेचं 'प्रमाणभूताय' [प्रमाणसमुक रा१] इत्यादिना केनासी स्तुयते ? कर्षं वापराधीनोऽसी येनोच्यते—

पीत भादि का दूसरी बुद्धि से अनुभव नहीं होकर उसी विवक्षित एक बुद्धि के द्वारा मन्भव होता है इसलिये, या भेदकरके उनके विवेचन होने का स्रभाव है इसलिये उन माकारों का विवेचन करना मशक्य है ? भीर मन्य प्रकार से तो अशक्य विवेचनता वहां हो नहीं सकती है, यदि प्रथम पक्ष की अपेक्षा वहां अशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेत् साध्यसम हो जाता है, अर्थात्-नीलादिक बुद्धि से ग्राभन्न हैं क्योंकि वे उससे बिभिन्न हैं, इस तरह जो साध्य है वही हेतू हो गया है, अतः साध्य असिद्ध होता है तो हेतू भी साध्यसम-प्रसिद्ध हो गया, साध्य यहां बुद्धि से अभिन्नपना है ग्रीर उसे ही हेत बनाया है सो ऐसा हेत् साध्य का साधक नहीं होता है। द्वितीय पक्ष की ग्रपेक्षा लेकर वहां प्रशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेतु में धनैकान्तिकता ग्राती है, प्रयात् भ्रज्ञक्य विवेचन रूप हेत् का भ्रथं भापने इस तरह किया है कि बृद्धि के साथ उत्पन्न हुए नीलादि पदार्थ अन्य बुद्धि से ग्रहण न होकर उसी एक विवक्षित बुद्धि के द्वारा अनुभव में भाते हैं सो यही भशक्य विवेचनता है-सी इस प्रकार की व्याल्यावाला यह अशक्य विवेचनरूप हेतु इस प्रकार से भनैकान्तिक होता है कि यह सारा जगत् स्गतज्ञान के साथ उत्पन्न हुआ है और अन्य बुद्धि का परिहार करके उसी स्गत की बुद्धि के द्वारा वह ग्राह्म भी है किन्तु वह सुगत के साथ एकरूप नहीं है, इसलिये जो बुद्धि में प्रतिभासित है वह उससे अभिन्न है ऐसा हेतु अनैकान्तिक होता है। तथा-यदि सुगत के साथ जगत् का एकपना मानोगे तो सुगत संसारी बन जायगा, ध्रथवा सारे संसारी जीव सुगतरूप हो जावेंगे । संसार और उसका विपक्षी ग्रसंसार उन्हें एकरूप मानना तो स्पत को बृह्मस्वरूप स्वीकार करना है, पर यह तो ब्रह्मवाद का समर्थन करना हआ ?

श्रंका----सुगत के सत्ताकाल में घन्य कोई उत्पन्न ही नहीं होता है घतः सुगत को संसारी होने घादि का दोष कैसे घा सकता है ? "तिष्ठन्येव पराणीना येषां च महती कृपा" [प्रमाणवा० २।१९९ ] इत्यादि । न स्तु वन्ध्यासुनाषीनः काम्रद्भवितुमहृति । मार्गापदेशोपि व्यपाँ विनेशास्त्रक्ष्वात् । नापि सतः किम्रप्तीमतीं गाँत गन्तुमहृति । गुगतसताकाकेज्यस्यानुत्यत्तेस्तरकानम्रद्भावत् । ज्ञानक्पत्वात्तिसद्भी नान्योन्वास्त्रत्वद्भवानुभवरचानिद्भादे नान्योन्यास्यः निर्देशित विनेशितनुद्भवानुभवरचानिद्भव नीलादीना बुदध्यन्तरपाद्वित्रेष्ण विन्नाक्षत्वस्थानुभवः सिद्ध्येत्, तिस्तद्भी नान्योन्यास्यः सिद्ध्येत्, तिस्तद्भी च न्नानकपत्वानिति । भेदेन विवेचनाभावमान्यस्यसद्भः बहिरन्तदेशसम्बन्धित्वस्य

समाधान - यदि सुगत के काल में कोई नहीं रहता है तो फिर आपके प्रमाख समुच्चय ग्रन्थ में ऐसा कैसे लिखा गया है कि "प्रमाणभूताय स्गताय..." प्रमाणभूत सुगत के लिये नमस्कार हो इत्यादि सुगत को छोड़ कर यदि ग्रन्य कोई नहीं है तो नमस्कार कौन करेगा ? किसके द्वारा उसकी स्तुति की जायगी ? तथा-जिनकी महती कृपा होती है वे पराधीन-स्गत के स्राधीन होते हैं इत्यादि वर्णन कैसे करते हैं ? उसी प्रमालसमुच्चय ग्रन्थ में आया है कि "सुगत निर्वाण चले जाते हैं तो भी दया से मार्ब हृदयवाले उन बुद्ध भगवान् की कृपा तो यहां संसार में हमारे ऊपर रहती ही है" इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि सर्वत्र सुगत के सत्ताकाल में भ्रन्य सभी प्राशी मौजूद ही थे, यदि सुगतकाल में अन्य कोई नहीं होता तो किसके आधीन सुगत कृपा रहती, क्या बंध्यापुत्र के आधीन कोई होता है ? अर्थात् नहीं होता है । उसी प्रकार पर प्राणी नहीं होते तो उनके प्राधीन सुगत की कृपा भी नही रह सकती, मोक्षमार्ग का उपदेश देना भी व्यर्थ होगा, क्योंकि विनेय-शिष्य भ्रादिक तो सुगत के सामने रहते ही नहीं हैं। सुगत का उपदेश सुनकर कोई सुगत के समान सुगति को प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुगत के काल में तो अन्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती भीर वह सगत काल तो आत्यन्तिक-अंत रहित है । अन्य बुद्धि का परिहार कर एक विवक्षित बूद्धि के द्वारा ही धनुभव में ग्राना अशन्यविवेचन है ऐसा कहना इसलिये असिद्ध है कि नील पीतादिक पदार्थ अन्य अन्य बुदिधयों (ज्ञानों) के द्वारा भी जाने जाते हैं-धनुभव में धाते हैं।

क्षंका---नील श्रादि पदार्थं ज्ञानरूप हैं, म्रतः मन्य बुद्धि के परिहार से वे एक बुद्धि के द्वारा गम्य होते हैं।

समाधान--ऐसा मानोगे तो अन्योन्याश्रय दोष ग्राता है, नील झादि पदार्थ ज्ञानरूप हैं ऐसा सिद्ध होनेपर तो उनमें अन्य बुद्धि का परिहार कर एक बुद्धि से नीलतज्ज्ञानयोविषेषनप्रसिद्धेः। एकस्याक्रमेखः नीलाधनेकाकारभ्यापित्ववत् क्रमेखाप्यनेकसुज्जाधा-कारभ्यापित्वतिद्धेः सिद्धः कथिवदश्वसिको नीलाधनेकार्यव्यवस्थापकः प्रमातेत्यद्वैताय दत्तो कलाक्कृतिः।।

सतुभव में भ्राना सिद्ध हो भीर उसके सिद्ध होने पर पदार्थों में ज्ञानपने की सिद्धि हो, ऐसे दोनों ही धन्य अन्य के आधीन होने से एक की भी सिद्ध होना शक्य नहीं है। भेद से विवेचन नहीं कर सकना प्रशक्य विवेचन है ऐसा जो तीसरा पक्ष है सो वह भी भिद्ध है, क्योंकि बहुत ही भ्रच्छी तरह से बृद्धि भीर प्रता्थ में भेद करके विवेचन होता है, नील भ्रादि बस्तुएँ तो बाहर में स्थित है भीर ज्ञान या बृद्धि अंतरंग में स्थित है इस क्प से इन दोनों का विवेचन होना सिद्ध है ? जिस प्रकार एका में भ्रक्त से नील पीत भ्रादि भ्रम्क आकार ज्याप्त होकर रहते हैं ऐसा ज्ञान मानते हो उसी प्रकार कम से भी सुख दुःख भ्रादि भ्रम्क आकार उसमें ज्याप्त होकर रहते हैं ऐसा भी मानना चाहिये, भ्रतः नीलादि अनेक भ्रष्योंका व्यवस्थापक प्रमाता है भीर वह कर्षाच्य अधिक है ऐसा सिद्ध होता है, इससे अर्ढत को सिद्ध नहीं होती, किन्तु प्रमाता भ्रीर प्रमेथ ऐसे दो तस्य सिद्ध होता है, इससे अर्ढत हो निर्माध है—नाना भ्राकारवाली बृद्धमान—चित्रार्ढत हो तस्य है यह बात खण्डत हो जाती है।

#### चित्राद्वेत का सारांश-

विज्ञानाढ तवादी के भाई चित्राई तवादी हैं, इन दोनों की मान्यताओं में धन्तर केवल इतना ही है कि विज्ञानाढ तवादी जान में होनेवाली नीलादि धाकृतियों को—धाकारों को भान्त—फूठ मानता है धौर चित्राई तवादी उन धाकारों को सत्य मानता है। दोनों के यहां बढ़ित का साम्राज्य है। चित्राई तवादी का कहना है कि धनेक नीलादि धाकारवाली वृद्धि एक मात्र तत्व है, धौर कोई संसार में तत्व नहीं है। वाछ जो अनेक धाकार हैं उनका तो विवेचन होता है पर चित्राबृद्धि का विवेचन नहीं होता, क्योंकि उसका विवेचन अशक्य है। इस प्रकार एक चित्रा बृद्धि को हो मानना चाहिये और कुछ नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बाह्य पदार्थ मानने में धनेक बोच खाते हैं।

धार्यार्थ ने इनसे पूछा है कि ध्रशस्य विवेचन वृद्धि में क्यों है ? क्या नीलादि धाकारों का उस वृद्धि से धरिम्म होना इसका कारण है ? या वे धाकार उसी एक विवक्षित वृद्धि से ही धरुमव में आते हैं यह कारण है ? प्रथम कारण मानने पर तो हेतु साध्यसम हो जाता है, वर्थात् साध्य "वृद्धि से धरिम्म पदार्थ का होना है" और "शशस्य विवचन होने से" ऐसा यह हेतु है, सो अवस्यविचेचन भौर अभिम क्या धर्म एक ही है, अतः ऐसे साध्यसम हेतु से साध्य सिद्ध नहीं होता और उसके धमाव में चित्राद्धे गलत ठहरता है, तथा सुगत धौर संसारी इनके एक होने का प्रसंग भी धाता है, अतः कम बौर धकम से नीलादि धवेक पदार्थ के धाकारवाला ज्ञानसुक्त धारमा सिद्ध होते हैं वीर नीलादि बाह्य पदार्थ भी सिद्ध होते हैं।

#### चित्राह तवाद का सारांश समाप्त





ननु वाक्रमेगाप्येकस्यानेकाकारव्यापित्वं नेष्यते ।
"कि स्यास्या चित्रतैकस्यां न स्यातस्यां मताविष ।

यदीदं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् ॥"

[ प्रमाणवा० ३।२१० ]

अब यहां पर बौद्ध के चार भेदों में से एक माध्यमिक नामक ग्रद्धैतवादी धपने शून्याद्वीत को सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष रखता है, - कहता है कि हम माध्यमिक बौद्ध तो वित्राद्ध तवादी के समान बुद्धि में एकमात्र अनेक ग्राकार होता भी नहीं मानते हैं-हमारे यहां प्रमाणवार्तिक ( ग्रन्थ ) में कहा है कि बृद्धि में नाना भाकार वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि यदि बृद्धि के नानाकार सत्य हैं तो पदार्थ भेद भी सत्य बन जावेंगे, इसलिये एक बृद्धि में चित्रता धर्यात नानापना वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किया है। "एक भीर नाना" यह तो परस्पर विरुद्ध बात पड़ती है। यदि बुद्धि को एक होते हुए भी नानारूप माना जाय तब तो सारे विश्व को ही एक रूप मानना होगा, उसके लिये भी कहेंगे कि विषव एक होकर भी नानाकार है इत्यादि, बात यह है कि ज्ञानों का ऐसा ही स्वभाव है कि वे उस रूप ग्रर्थात् नाना रूप नहीं होते हैं तो भी उस रूप से वे प्रतीत होते हैं, धौर इस प्रकार के ज्ञानों के स्वभाव के विषय में हम कर भी क्या सकते हैं प्रर्थात् यह पूछ नहीं सकते हैं कि ज्ञान नानाकार वाले नहीं होते हुए भी नानाकार वाले क्यों दिखलाते हैं। क्योंकि "स्वभावोऽतर्क गोचरः" वस्तु स्वभाव तर्कके धगोचर होते हैं, इस प्रकार यह निश्चय हआ कि बूद्धि में अनेक ग्राकार नहीं हैं। श्रत: जैन ने जो सिद्ध किया था कि जैसे एक बृद्धि में युगपत् धनेक आकार होते हैं वैसे ही कम से भी धनेक आकार उसमें होते हैं इत्यादि, सो यह सब कथन उनका श्रसिद्ध हो जाता है।

दस्यप्रधानात् । तत्कवं तदहशानावष्टमेन क्रमेणाध्येकस्यानेकाकारव्यापित्वं साध्येत ? तदप्यसमीचीनम्; एवमतिसूर्व्यक्षिकया विचारयतो माध्यमिकस्य सक्त्वसूर्यतानुवङ्गात् । तथा हि—नीले प्रवृत्तं कार्योतादे स्वतानात्तरवद्यावः । पीतादी व प्रवृत्तं तक्षीले प्रवृत्तं दस्यस्याप्यभावस्तद्व । नीलकुवलवसूरुमधि च प्रवृत्तिम् कार्यो नित्रवाधानरीक्षयः समिति तदेशारामप्रदेशभावः । संविदिताधस्य वाविष्ठस्य स्वयमन्त्रस्यप्रप्रिकासनात्सवीमानः । नीलकुवलवाद्यस्यस्य स्वयमन्त्रस्यप्रप्रिकासनात्सवीमानः । नीलकुवलवादिसवेदनस्य स्वयमनुभवात्सन्ते च प्रत्येरनुभवात्सन्तरानान्तराणामपि तदस्यु । प्रवान

कैन — शून्यवादी का यह सब कथन—पूर्वोक्त कथन असमीजीन है। क्योंकि इस प्रकार की सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने वाले धाप माध्यमिक के यहां सारे विश्व को शून्य रूप होने का प्रसंग धाता है, वह इस प्रकार से—वृद्धि में धनेक आकार नहीं हैं तो जो ज्ञान नील को प्रहुण करता है वह पीत को तो प्रहुण करेगा नहीं, इसलिये पीत धादि का अन्य संतान की तरह धात्माव हो जायगा, इसी प्रकार पीत के प्रहुण में प्रवृत्त हुआ ज्ञान नील को ग्रहुण नहीं करता है इसलिये नील का भी पीत के समान प्रभाव होगा, नीलकमल के सूक्ष्म धंशको जानवें में प्रवृत्त हुआ ज्ञान उस कमा के अन्य धान्य धंशोंको ग्रहण करने में समर्थ नहीं होने से उन अंशों का भी धामाव होगा, तथा संविदत अंग वाले उस कमल के अवशिष्ट जो धौर खंश हैं कि जो धानंशस्प-है ग्रन्थ अश जिन्हों में नहीं हैं—उनका प्रतिभास नहीं होने से उनका अभाव होगा, इस तरह सर्व का धामाव हो आयगा।

श्रंका — नील कमल घादिका संवेदन तो स्वयं प्रमुभव में घाता है घतः उसका घरितत्व माना जायगा ।

समाधान—तो इसी तरह प्रन्य संतानों का संवेदन भी स्वयं धनुभव में आता ही है अतः उनका प्रस्तित्व भी स्वीकार करना चाहिये।

शंका — अन्य संतानों के द्वारा अनुभूषमान जो संवेदन है उसका सन्द्राव असिद्ध है, अतः उसका सत्त्व नहीं माना जाता है ?

समाधान - तो फिर उन सन्तानान्तरों के संवेदन का निषेध करने वाला कोई प्रमाण नहीं होने से उनका घरितत्व माना जायगा ।

माध्यसिक — संतानान्तर के संवेदन की वर्षात् क्षन्य व्यक्तिके झानकी सत्ता प्रसिद्ध होने से ही उसका क्षभाव स्वीकार किया जाता है ? न्वैरनुभूयमानसंबेदनस्य सद्भावासिक्वः स्वेषामभावः, तहि तिभवेषासिक्वः स्वेषां सद्भावः किम्र स्यात् ? प्रायं तत्सवेदनस्य सद्भावासिक्विरवाभावसिक्वः; नग्वेषं तिन्निषेषासिक्विरेव तत्सद्भावसिक्विर रस्तु । भावाभावाभ्यां परसंवेदनसन्वेहे वैकान्ततः सन्तानान्तरप्रतिवेषासिक्वः । कवं च प्रामारामाधिप्रतिभासे प्रतीतिभूवरिक्वराक्वे सकलश्चन्यताभ्युपगमः प्रेकावतां युक्तः श्रतीतिवाधनात् ? इष्ट्रहानेरहष्टकल्पनायाश्चानुवङ्गात् ।

किन्त्र, प्रवित्तशून्यतायाः प्रमास्ततः प्रसिद्धिः, प्रमास्तिनतरेस वा ? प्रथमपक्षे कयं सकल-

कैन — बिलकुल इसी प्रकार से घन्य संवेदन की सिद्ध होगी, देखो — संतानान्तर के संवेदन का निषेष करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, घतः उसका प्रस्तित्व है ऐसा मानने में क्या वाधा है। धर्बात् कुछ भी नहीं है।

माध्यमिक — जैन हमारी बात को नहीं समफे, परके संवेदन का ग्रस्तित्व कैसे स्वीकार करें ? क्योंकि उसको सिद्य करने वाला प्रमाण ग्रापने नहीं दिया है, और ग्रभी हमने भी उसको बाघा देने वाला प्रमाण उपस्थित नहीं किया है, अतः इस विषय में संदेह ही रह जाता है।

कैन — ठीक है, किन्तु इससे सर्वथा संतानान्तर का निषेव तो सिदुध नहीं हो सकता है, तथा — प्राम्त, नगर, उद्यान मादि अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष से ही प्रतीतिरूप पर्वत शिखर पर मारूढ हो रहे हैं, मनुभव में मा रहे हैं, तब किस प्रकार सकल शून्यता को माना जाय ? प्रेक्षावान पुरुष शून्यवाद को कैसे स्वीकार करेंगे । मर्थात नहीं करेंगे । वर्थों कि इस मान्यता में बाधा माती है । प्रत्यक्ष सिद्ध बात को नहीं मानना म्रीर जो है नहीं उसकी कल्पना करने का प्रसंग आता है । हम म्राप्ते पृक्षते हैं कि शून्यता को प्रसाण से सिद्ध करते हो कि बिना प्रमाण के प्रमाण से सिद्ध करते हो तो शून्यता कहां रही, शून्यता को सिद्ध करने वाला एक प्रमाण तो मौजूद ही है, विना प्रमाण के शून्यता को सिद्ध करना शक्य नहीं है, क्यों कि प्रमेय की सिद्ध प्रमाणसिद्ध के निमित्त से होती है । इस प्रकार शुन्यवाद का निरस्त हो जाता है ।

#### श्रन्याद्वीतवाद समाप्त

इस प्रकार से प्रभाजन्त्र भ्राचार्य ने ज्ञान के मर्ज "व्यवसायात्मक" इस विकोषण का समर्थन किया, क्योंकि वह प्रतीतिसिद्ध पदार्थों को जानता है। इस सर्वर्ध में उसमें सुनिश्चित भ्रसंभववाधकप्रमाणता है-अर्थात् ज्ञानमें प्रतीतिसिद्ध मर्थ की व्यवसायात्मकता है इस बात में वाधक प्रमाण की म्रसंभवता सुनिश्चित है, इतने पर कृत्यता वास्तवस्य तस्तद्भावावेदकप्रमाणस्य सङ्कावात् ? द्वितीयपक्षे तु कवं तस्याः सिद्धिः प्रमेयसिद्धेः प्रमाणसिद्धिनिवन्ध्यन्तर्तः ? तदेवं सुनिष्टिकतासम्भवद्वाधकप्रमाण्ट्यत् प्रतीतिसिद्धमर्थव्यवसायान्त्रमाण्ट्यत् प्रतीतिसिद्धमर्थव्यवसायान्त्रमक्तः सामस्याभ्युपगन्तव्यम्, अन्यवाऽप्रामाण्डित्वप्रसङ्गः स्यात् ।

प्रवेदानीं प्राक् प्रतिकातं स्वश्यवसायात्मकत्वं ज्ञानविद्येषण् व्याचित्र्याषुः स्वोन्ध्रुखतयेत्याचाह— स्वोन्ध्रुखतयाः प्रतिशसनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

स्वस्य विज्ञानस्वरूपस्योग्युखतोरुलेखिता तया इतीत्यंभावे भा । प्रतिमासनं संवेदनमनुभवनं स्वस्य प्रमाशुख्तेनाभिग्रेतविज्ञानस्वरूपस्य सम्बन्धो व्यवसायः ।

स्वव्यवसायसमर्थन।र्थमर्थव्यवसायं स्वपरप्रसिद्धम् 'ग्रर्थस्य' इत्यादिना दृष्टान्तीकरोति ।

#### वर्षस्येव तदुन्मुखतया ॥ ७ ॥

भी यदि प्रमाण-ज्ञान में प्रतीतिसिद्ध धर्य की व्यवसायात्मकता नहीं मानी जाय तो ध्रप्रामाश्यिकता का प्रसंग प्राप्त होता है।

अब मारिएक्यनंदी धावार्य पहिले कहे ज्ञान के स्वव्यवसायात्मक विशेषरण का व्याख्यान करते हुए कहते हैं—

#### स्त्र – स्वोन्धुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

अर्थ — प्रपने प्रापकी तरफ संमुख होने से वो प्रतिभास होता है बही स्व-ध्यवसाय कहलाता है, "स्वोन्मुखतया" ऐसी यह तृतीया विभक्ति है, सो यह "ज्ञान को प्रपनी तरफ भुकने से प्रयात अपने स्वरूप की तरफ संमुख होने से" इस प्रकारके प्रयं में प्रयुक्त हुई है। प्रतिभासन का प्रयं संवेदन या अनुभवन है। प्रमाण रूप से स्वीकार किया गया जो ज्ञान है उसके द्वारा अपना-स्यवसाय निश्चय करना यह ज्ञान का प्रपना निश्चय करना कहलाता है। प्रव ग्रन्थकार इस स्वय्यवसाय विशेषण का समर्थन प्रतिवादी तथा वादी के द्वारा मान्य प्रयं व्यवसायरूप हष्टान्त के द्वारा करते हैं।

#### सत्र--- अर्थस्येव तदुनसुखतया ॥ ७ ॥

स्त्रार्थ — जिस प्रकार पदार्थ की तरफ क्रुकने से शंमुख होने से पदार्थ का निश्चय होता है सम्पत् ज्ञान होता है, उसी प्रकार धपनी तरफ संमुख होने से ज्ञानको अपना व्यवसाय होता है। सुत्र में "इव" शब्द यथा शब्द के स्थान पर प्रमुक्त हुआ है। सतलब — जैसे घट भादि वस्तु का उसकी तरफ उन्मुख होने पर ज्ञान के द्वारा व्यवसाय होता है वैसे ही ज्ञानको अपनी तरफ उन्मुख होने पर प्रपना निज का व्यवसाय होता है। इवसन्दो यथार्थे । यथाऽर्थस्य घटादेस्तदुःमुखतया स्वोल्लेखितया प्रतिभासनं व्यवसाय तथा ज्ञानस्यापीति ।

विशेषार्थ — नैयायिक आदि परवादी ज्ञानको अपने आपको जाननेवाला नहीं मानते हैं, सो इस परवादीकी मान्यता को निरस्त करने के लिये श्राचार्य श्री मारिएक्य नंदी ने दो सूत्र रचे हैं। ज्ञान केवल परवस्तुको ही नहीं जानता है, अपितु अपने आपको जानता है, यदि ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा तो उसको जानने के लिए दूसरा कोई ज्ञान चाहिये, दूसरे को तीसरा चाहिये, इस तरह अनवस्था आवेगी तथा सर्वज्ञका भी अभाव हो जायगा, न्योंकि "सर्वं जानाति इति सर्वंजः" व्युत्पत्ति के अनुसार सबको जाने सो सर्वंज कहलाता है, अतः जिसने स्वयंको नहीं जाना तो उसका ज्ञान सबको जाननेवाला नहीं कहलायेगा। इस प्रकार ज्ञानको स्वसंवेख नहीं माननेसे अनेक दूषण आते हैं। इस विषय पर ज्ञानांतर वेद्य ज्ञान वाद प्रकरण में विशेष विवेचन होने बाला है।



### म्रचेतनज्ञानवादका पूर्वपक्ष

सांख्य जान को जड़ मानते हैं, उनका पूर्वपक्षस्य से यहां पर कबन किया जाता है—पुरुष भीर प्रकृति ये मूल में दो तस्व हैं, प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, प्रधान के दो भेद हैं, व्यक्त भीर भ्रव्यक्त, अव्यक्त प्रधान सुक्म और सर्वव्यापक है, व्यक्त प्रधान से [ प्रकृति के ] सारा जगत् रचा हुआ है, व्यक्त प्रधान से सबसे प्रथम महान् नामका तस्व उत्पन्न होता है, उसी महान् तस्व को बुद्धि या ज्ञान कहा गया है। कहा भी है—प्रकृतमंहौस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गएषच बोडशकः, तस्मादिष घोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ ( सांस्वयत कौ॰ पृ० ६४, २२ ) अर्थ—व्यक्त-प्रधान से महान् सर्वाव बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, फिर उससे दश इन्द्रियां, आदि सोलह गएए, उस तोलहरणों में अवस्थित पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये ही पचीस तस्व हैं। इनमें एक पुरुष—वितन और २४ प्रकृति जड़ के भेद हैं। प्रकृति का प्रथम भेद ची महान् दुव्यत्य ज्ञान है, जैसा कि कहा है—"तस्याः प्रकृतिः महानुत्यद्यते, प्रथमः कृदिव ( महान्-वृद्धः, प्रज्ञा मितः संवित्तः स्थातिः, चितिः, स्मृतिः, आसुरी, हिरः हरः, हिरण्यगर्भः, इति पर्यायाः)

—माठरवृत्तिः गौडपाद भाष्य ।

सर्थात् महान को ही बृद्धि, स्मृति, मित, प्रज्ञा, संवित्ति स्रादि नामों से कहा जाता है। उस बृद्धि या जानका पुरुष अर्थात् जीवात्मा के साथ—चेतन्य के साथ संसगं होता है, अतः पुरुष में अर्थात् जीव या आत्मा में ही बृद्धि है ऐसा श्वम होता है। बृद्धि और पुरुष अर्थात् जान और झात्मा का ऐसा संसगं है कि जैसे लोहे के गोले में आगित का है। जिस प्रकार चेतन्य पुरुष में रहता है और कर्तृत्व धन्तःकरण में रहता है किर सी अन्तःकरण के धर्म का पुरुष में झारोप करने पुरुष को ही कत्तां मान करा जाते हैं उसी प्रकार प्रकृति का धर्म जो बृद्धिस्प है उसका पुरुष में आरोप करके पुरुष को ही जाता कह देते हैं, कहा भी है—"तत्मातत्त् संयोगावचेतनं चेतनविव्य लिक्न्म, गुणकर्तृत्वे अपि तथा कर्तेव भवस्युदासीनः"।। २०।। यस्माच्चेतनस्वभावः पुरुषः, तत्मात्तत्संयोगाद् अचेतनं महदादि लिक्न्न, अध्यवसाय, धिममान-संकल्य-असलोचनाविषु बृत्तिषु चेतनावत् प्रवर्तते। को दृष्टान्तः? तद्यथा—अनुष्णाशीतो घटः

बीताभिरद्धिः संसुष्टः शीतो भवति, अग्निना संयुक्तो (वा) उष्णो भवति, एवं महदादि लिज्जमचेतनमपि भूत्वा चेतनावद् भवति ( माठरवृत्ति गौडपादभाष्य )"। पूरुष के संसर्ग के कारण ही महान बादि तत्त्व अचेतन होते हुए भी चेतन के समान मालम पडते हैं। वैसे ही सत्त्व भादि गुणों में ही कर्तृत्व है, तो भी पूरुष को कर्ता माना जाता है। प्रयति नेतन स्वभावी पूरुष के संयोग में अपने से महान् मादि लिङ्ग भ्रष्यवसाय ग्रर्थातु ज्ञान तथा अभिमान, संकल्प, विकल्प, विचार आदि कियाओं में चेतन के समान ही प्रवृत्ति किया करते हैं। जिस प्रकार घडा स्वतः न उष्ण है और न शीत है किन्त शीतल जलके संसर्ग से शीत और मिन की उष्णता के संसर्ग से उष्ण कहलाता है. उसी प्रकार महात-बद्धि प्रादि तत्व स्वतः प्रचेतन होते हए भी चेतनावान असे बन जाते हैं। इस विवेचन से भच्छी तरह से सिद्ध होता है कि ज्ञान जड़ प्रकृति का धर्म या विवर्त है, पूरुष-प्रात्मा का नहीं है, अतः बद्धि या ज्ञान अचेतन है। ज्ञान अचेतन इसिंब है कि वह अनित्य है। मृतिक-आकारवान है, और पुरुष नित्य अमुत्तं का गुण धर्म वाला है। सो इस प्रकार से वह ज्ञान प्रकृति का ही धर्म हो सकता है आत्मा पुरुष का नहीं, क्योंकि पुरुष तो सर्वथा नित्य है कूटस्थ है, अमृतिक, धकर्ता है, धतः मनित्य ज्ञान उसका होना शक्य नहीं है, हां उसका धध्यारीप पूरुव में धवश्य होता है. उस प्रध्यारोपित व्यवहार से पुरुष को ज्ञाता, ज्ञानवान, बुद्धिमान ग्रादि नामों से कहा जाता है, वास्तविकरूप में पूर्व तो मात्र चैतन्यशाली है। इस प्रकार बद्धि-ज्ञान-जड प्रधान से उत्पन्न होने के कारण अचेतन है, यह निर्वाध सिद्ध हुआ।

> इस प्रकार से ज्ञान को अचेतन मानने वाले सांख्य (तथा योग का) का पूर्वपसूच्य कथन समाप्त



\*

स्थान्मतम्— न ज्ञानं स्वब्यवसायात्मकमचेतनस्वाद् घटादिवत् । तदचेतनं प्रधानविवर्त्त-रवात्तद्वत् । यत्तु चेतनं तन्त प्रधानविवर्तः, यथात्माः, इत्यप्यसञ्जतम् ; तस्यात्मविवर्त्तः त्वेन प्रधानविवर-त्तंत्वातिद्धः ; तथाहि-ज्ञानविवर्त्तं वानात्मा हेष्ट्रत्वात् । यस्तु न तथा स न द्रशा यथा घटादिः, द्रष्टा चारमा तत्मात्तद्विवर्त्तवानीति । प्रधानस्य ज्ञानवर्त्वे तु तस्यैव द्रष्ट्रवानुवञ्जादान्मकल्पनानर्थक्यम् ।

अब यहां पर सांख्य कहते हैं कि ज्ञान स्वपरव्यवसायासक नहीं है क्योंकि वह अचेतन है, जैसे घट पट आदि पदार्थ अचेतन होने से अपने को नहीं जानते हैं। ज्ञान को हम अचेतन इसिंजये मानते हैं कि वह प्रधान की पर्याय है, प्रधान स्वतः अचेतन है, अतः उसकी पर्याय भी अचेतन ही रहेगी, जो चेतन होगा वह प्रधान की पर्याय नहीं होगा, जैसे आस्या चेतन है, अतः वह प्रधान की पर्याय नहीं है।

जैन — यह कथन असंगत है, जान तो साक्षात् ग्रात्मा की पर्याय है, उसमें तो प्रधानपने का अंश भी नहीं है, देखिये — ग्रात्मा ज्ञानपर्याय वाला है क्योंकि वह दृष्टा है, जो ज्ञाता नहीं होता वह दृष्टा भी नहीं हो सकता जैसे कि घट आदि जड़ पदार्थ, ग्रात्मा दृष्टा है ज्ञात वह प्रवस्य ही जान पर्याय वाला है, ग्राप प्रधान को ज्ञानवान मानोगे तो उसीको दृष्टा भी कहना पड़ेगा, फिर तो ग्रात्मद्रव्य की कल्पना करना क्यां जो जावेगा। जिस प्रकार ग्रात्मा में "मैं चेतन हूँ" इस प्रकार का ग्रानुभव होता है, ग्रात्म हमें जह चेतन स्वभाव वाला माना गया है, उसी प्रकार "मैं जाता हूँ" इस प्रकार का भी ग्रात्मा में अनुभव होता है अतः उसे ज्ञानस्वभाव वाला भी ग्रानना चाहिये, इसमें और उसमें कोई विशेषता नहीं है।

सांख्य-- ज्ञान के संसर्ग से "मैं ज्ञाता हूं" इस प्रकार घात्मा में प्रतियास होता है, न कि ज्ञान स्वभाववाला होने से मैं ज्ञाता हूं ऐसी प्रतियास होता है ? 'बितनोऽह्न' इत्यनुमवार्चतन्यस्वभावताववारमनो 'क्वाताऽह्न' इत्यनुभवाद् ज्ञानस्वभावताय्यस्तु विश्वेषाभावात् । ज्ञानसंवर्गात् 'क्वाताऽह्न्' इत्यारमिन प्रतिभावो न पुनर्ज्ञानस्वभावत्वादित्यप्यसमीकि-ताक्षिवानम्; 'बैतन्यादित्वभावस्याप्यभावप्रसङ्गात् । चंतन्यसंवर्गाद्वि बेतनो भोवतृत्वसंवर्गाद्भोक्तौ-वालीन्यसंवर्गादुवासीनः खुदिसंवर्गान्द्वज्ञो न तु स्वभावतः । प्रश्यक्षारिप्रमाण्वाधोषयत्र । न स्वतु आनस्वभावताविकलोऽयं कदाचनाप्यनुभूयते, तद्विकलस्यानुभवविरोधात् ।

धारमनो ज्ञानस्वनावस्वेऽनित्यस्वापत्तिः प्रधानेषि समाना । तत्परिकासस्य व्यक्तस्यानित्यस्वो-पगमात् खदोवे तु, धारमपरिक्षामस्यापि ज्ञानविशेषादेरनित्यस्वे को दोष ? तस्यारमन कथिबद-

कैन—यह बात बिना विचारे कही गई है, क्योंकि इस प्रकार के कथन से तो भ्रात्मा में चैतन्य आदि स्वभावों का भी अभाव हो जावेगा, वहां भी ऐमा ही कहेंगे कि भ्रात्मा चैतन्य के संसगं से चैतन्य है, भोक्तृत्व के संसगं से भोक्ता है, औदासीन्य के संसगं से उदासीन है भौर शुद्धि के संसगं से शुद्ध है, न कि स्वभाव से वह चेतन भ्रादि रूप है।

सांख्य — चैतन्य आदि के संसर्ग से आत्मा को यदि चेतन माना आयगा तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधा वावेगी, अर्थात् हम प्रत्येक प्राणी जो ऐसा अनुभव करते हैं कि हम चैतन्य विधिष्ट हैं-हमारी आत्मा चैतन्य स्वभाववाली है इत्यादि सो इस अनुभव में बाधा आवेगी।

जैन—इसी प्रकार से यदि ज्ञानसंसर्ग से धारमा को ज्ञानी मानोंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वहां पर भी बाधा धाती है, क्यों कि यह ध्रात्मा क्सि भी काल में ज्ञान स्वभाव से रहित धनुभव में नहीं धाती है, कारण कि ज्ञान के विना अनुभव होना ही शक्य नहीं है।

सांख्य — घात्माको ज्ञानस्यभाव वाला मानोगे तो उसे घ्रनित्य होने की घापाँस घावेगी।

जैन—तो फिर प्रधान के ऊपर भी यही दोष बावेगा, क्योंकि प्रधान को ज्ञान स्वभाव वाला मानते हो, तो वह भी धनित्य हो जावेगा।

सांस्य—प्रधान का एक परिएगम व्यक्त नामका है वह भ्रानित्य है, भतः उसमें ज्ञानस्वभावता मानने में कोई भ्रापत्ति नहीं भ्राती है। व्यतिरेके भक्ष्मुरत्वप्रसङ्गः प्रवानीप समानः। व्यक्ताव्यक्तयो रव्यतिरेकेपि व्यक्तमेवानित्यं परिणामत्वाक्ष पुनरव्यक्तं परिणामित्वादित्यम्युरगमे, धतः एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकेपि ज्ञानमेवानित्यमस्तु विद्येषा-भावात् । ज्ञात्मनोऽपरिणामित्वे तु प्रवानीप तदस्तु । व्यक्तपिक्षया परिणामि प्रवानं न शक्त्यपेक्षया सर्वेदा स्वास्नुत्वादित्यभिवाने तु धात्मापि तवास्तु सर्वेषा विद्येषाभावात्, स्वपरिणामिनोऽवेक्रिया-कारित्वासम्भवेनाग्नेऽसत्त्वप्रतिपादनाव । स्वसवेदनप्रत्यक्षाविषयत्वे वास्याः प्रतिनियतार्वव्यवस्थापकत्वं

जैन – तो इसी प्रकार आत्मा के परिणाम ज्ञानविशेष भ्रादि हैं भीर वे ही भ्रवित्य हैं ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं आता है।

सौख्य — आप जैन कवंचित् वादी हो, अतः आप आत्मा से ज्ञान का कवंचित् अभेद स्वीकार करते हो, इसलिये ज्ञान के निमित्त से आत्मा में अनित्यपने का प्रसंग आता है।

जैन—यहो दोष प्रधान पर भी लागू होगा, प्रधांत् प्रधान का परिणाम प्रधान से मुभिन्न होने के कारण प्रधान में भी परिलाम के समान अनित्यता म्रा जावेगी।

सांख्य—व्यक्त प्रधान और अव्यक्त प्रधान दोनों अभिन्न हैं तो भी परिणाम रूप होने से महदादि व्यक्त ही अनित्य हैं और अध्यक्त प्रधान परिणामवाला होने से प्रनित्य नहीं है।

जैन इसी प्रकार भ्रात्मा भ्रीर ज्ञान अभिन्न तो हैं परन्तु ज्ञान भ्रानित्य है भ्रीर आत्मा नित्य है। ऐसा सत्य स्वीकार करना चाहिये, दोनों मन्तव्यों में कोई विशेषता नहीं है। यदि भ्राप भ्रात्मा को सर्वेषा कूटस्थ-भ्रपरिस्मामी मानते हो तो प्रधान को भी सर्वेषा भ्रपरिस्मामी मानना होगा।

सांख्य — श्यक्त की अपेक्षा से तो प्रधान परिणामी है, किन्तु शक्ति की अपेक्षा से तो प्रधान अपरिएगामी ही है। क्योंकि शक्ति की अपेक्षा तो वह कूटस्य नित्य है।

जैन—इसी तरह आत्मा में भी स्वीकार करना चाहिये। ज्ञानकी प्रपेक्षा वह परिगामी है धौर शक्ति की अपेक्षा वह कूटस्थ है, कोई विशेषता नहीं है। यह बात भी ध्यानमें रखिये कि धारमा हो चाहे प्रधान हो किसी को भी यदि सर्वथा अपरिणामी मानते हैं तो उसमें धर्ष किया नहीं हो सकती है। जिसमें धर्ष किया ( उपयोगिता ) नहीं है वह पदार्थ ही नहीं है। ऐसा हम जैन आगे प्रतिपादन ही करने वाले हैं। बुद्धि या ज्ञान को यदि स्वसंवेदन का विषय नहीं माना जाय तो वह जान प्रतिनियत बस्तुओं

न स्थात् । तद्व्यवस्थापकत्यं हि तदनुभवनम्, तत्कयं बुद्धेवप्रत्यक्षत्ये चटेत् ? प्रात्मान्तरबुद्धितीपि सत्प्रसङ्गात्, न चैवम् । ततो बुद्धिः स्वव्यवसायात्मिका कारणान्तरनिरपेक्षत्याऽर्थव्यवस्थापकत्वात्, वत्तुनः स्वव्यवसायात्मकं न भवति न तत्त्वाऽर्थव्यवस्थापक यथाऽऽदशीवीति । प्रर्यम्यवस्थिती तस्याः पुरुषकोगापेकात्वात् । ततोऽपिद्धवे पुरुषकोपापेकात्वात् । ततोऽपिद्धवे हेतुरित्यपि अद्धामात्रः, भेदेनान्योरनुपलस्थात् । एकभेव ह्यनुभवसिद्धं संविद्ध्यं हर्षविषावाद्यनेकानकारं विषयव्यवस्थापकमनुभूयते, तस्यैगैते 'चैतन्यं बुद्धिरध्यवसायो ज्ञानम्' इति पर्यायाः । न च सवद-भेदमाश्रद्धादस्वोऽर्थभेद्योऽतप्रसङ्गात् ।

की व्यवस्था कर नहीं सकता है। क्यों कि वस्तु व्यवस्था तो ज्ञानानुभव पर निर्भर है। जब बुद्धि ही अप्रत्यक्ष रहेगी तो उसके द्वारा प्रहण किये गये पदार्थ किस प्रकार प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तथा आस्मा का ज्ञान यदि अपने को नहीं जानता है तो उसको अन्य पुष्य का ज्ञान जानेगा, किन्तु ऐसा देखा गया नहीं है। अतः यह अनुमान सिद्ध बात है कि बुद्धि (ज्ञान) स्वव्यवसायात्मक (प्रपने को जाननेवालो) है। क्यों कि वह अन्य कारण की अपेक्षा के विना ही पदार्थों को ग्रहण करनी है—जानती है। जो स्वव्यवसायों नहीं होता है वह पदार्थ की पर निरपेक्षता से व्यवस्था भी नहीं करता है। जो से दर्गण आदि कारणान्तर की अपेक्षा के विना वस्तु व्यवस्था नहीं करते हैं। इसीलिये उन्हे स्वव्यवसायी नहीं माना है।

सांख्य — पदार्थों की व्यवस्था जो बुद्धि करती है वह इसलिये करती है कि वे पदार्थ पुरुष-प्रात्मा के उपभोग्य हुआ करते हैं। कहा भी है—बुद्धि से जाने हुए पदार्थ का पुरुष अनुभव करता है इसलिये "अन्य कारण की अपेक्षा के विना बुद्धि पदार्थ को जानती है" ऐसा कहा हुआ आपका हेतु असिद्ध दोष युक्त हो जाता है, क्योंकि वह कारएगान्तर सापेक्ष होकर ही पदार्थ व्यवस्था करती है।

जैन — यह श्रद्धामात्र कथन है, क्योंकि बृद्धि ग्रीर ग्रमुभव इनकी भेदरूप से उपलब्धि नहीं देखी जाती है। श्रमुभव सिद्ध एक ही ज्ञानरूप वस्तु है जो कि हमं, विषय आदि आदि अनेक ग्राकाररूप से विषय व्यवस्था करती हुई ग्रमुभव में ग्रा रही है, उसी के बृद्धि, चैतन्य, घध्यवसाय, ज्ञान ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार का शब्दमात्र का ने से होनेसे प्रयं में भेद नहीं हुमा करता है। ग्रन्थथा म्रतिम्हांग आवेगा।

सौरूप—बृद्धि धौर चैतन्य में भेद विद्यमान है, सो भी संबंध विशेष को देसकर विप्रलब्ध हुए व्यक्ति उस भेद को जान नहीं पाते हैं, जैसे अग्नि के संबंध संसर्विकवेषनव्याद्विप्रसन्धा बृद्धिचेतन्ययोः सन्तमि भेवं नाषचारयत्ययोगोसकादिवान्तेः । न्यामापि भेवो नास्तीत्यभिषातव्यम् । उपयम् कथरवर्षायोभाँवप्रतीतेः । प्रयोगोसकस्य हि वृत्तसिष्ठवेषः , किन्तर्वाश्चान्योऽनिन ( न्ते ) भांदुरक्षपेत्वस्यान्या प्रमाणतः प्रतीयते । ततो यवानाऽन्योऽन्यादु- प्रवेशस्याद्वानाद्विमापयिष्यप्रवास्तत्वा प्रकृतेपीरयन्यसान्प्रतम् , बहुषयोगोसकयोरन्यभेवात् । प्रयोगोसकव्यर्थ हि पूर्वकारपरित्यानेनानिनसिक्त्यानादिविष्टक्र्यस्यूर्वपर्यायावारसेक्येवरेपसम्बुष्ट्यस्य प्रयोगोसक्रव्यर्थ हि पूर्वकारपरित्यानेनानिनसिक्त्यानादिविष्टक्ष्यस्यूर्वपर्यायावारसेक्येवरेपसम्बुष्ट्यस्य प्रमाणकारपरित्यानेन पाकाकारावारव्यव्ययन् । कथं तिव्व तस्योगस्यानं तस्यायावारताया विनावः

विशेष के कारण लोहे का गोला अभिन्न दिखाई देता है, लोहा और अग्निमें भेद नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों में रूप तथा स्पर्ध का पृथवपना स्पष्ट ही दिखता है, अर्थात लोहे का गोला गोल गोल बड़ा होता है, कठोर स्पर्धवाला भी होता है, और अग्नि चमकीले रूपवाली तथा उष्ण स्पर्ध युक्त होती है। इस प्रकार प्रत्येक्ष से ही प्रतीत होता है। इसलिये जैसे लोहा और अग्नि इन दोनों में अन्योन्यप्रवेद्यानु प्रवेशलक्षण संबंध हो जाने से विभाग का ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही बुद्धि और चैतन्य में परस्पर अनुप्रवेश होने से भेद नहीं दिखता।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि घ्रिन घीर लोहे के गोले में भी भेद नहीं रहता, लोहे का गोला अन्ति के संसर्ग से घ्रपने पूर्व आकार का त्यागकर विधिष्ट पर्यायवाला एवं भिस्न ही स्पर्स तथा रूपवाला बन जाता है, जिस प्रकार घट अपने पहिले कच्चे आकार को छोड़कर उत्तरकाल में पाक के घाकार को घारण करता है।

श्रंका — यदि लोहे कागोला भ्रग्नि ही बन जाता है तो भागे जाकर उस पर्याय को आधारताका विनाश कैसे दिखाई देता है ?

समाधान—ऐसी यांका करना ठीक नहीं, क्योंकि उस लोहे के गोले का जो प्राप्तिक्ष परिणमन हुमा है वह तत्काल ही नष्ट होता हुमा नहीं देखा जाता है। देखिये—अनेक प्रकार के परिणमन और संबंध वस्तुमों में पाये जाते हैं, कोई वस्तु तो कुछ परिणमन-उपाधि का कारण मिलने पर उस उपाधिक्य वन जाती है भीर उपाधि के हटते ही तत्काल उस परिणमन या पर्याय से रहित हो जाती है, जैरो जपापुष्य का सम्बन्ध पाकर स्फटिक तत्काल लाल बन जाता है भीर उसके हटते ही तत्काल प्रपने सफेद स्वभाव में भा जाता है। अन्य कोई वस्तु का परिणमन इस प्रकार भी होता है है कि वह कुछ काल तक बना रहता है, जैसे सुन्दर स्त्री माला ग्रादि विषयों के इसम्बन्ध से ग्रारमा में सुख पर्याय कुछ समय तक बनी रहती है, पदार्थों का यह

प्रतीतिः ? हत्यप्यक्षां स्; उत्पत्यनन्तरमेव तद्विनाशागतीतेः । किन्ति द्वभौगाविकं वस्तुरूपमुपाध्यपा-क्षानन्तरमेवापैति, यथा जपापुष्पसन्निधानोपनीतस्फटिकरिक्तमा । किन्तित्तु कालान्त्वरे, मनोज्ञाञ्जनादि-विषयोपनीतारममुखादिवत् । सकलभावानां स्वतोऽन्यतश्च निवर्त्तनप्रतीतेः । तन्नाग्न्ययोगोलकयोर्भेदः ।

तद्विद्दान्येकिस्मन् स्वपरप्रकाशात्मपर्यायेऽनुश्रुयमाने नान्यसद्भानोऽम्युपगन्तव्यः, धन्यपा न व्यविदेकत्वव्यस्या स्यात् । सकलक्ष्यद्वारोज्छेदप्रसङ्ग्रञ्जः धनिष्ठार्थपरिद्दारेगेष्टे वस्तुन्येकस्मिन्नप्र-परिणमन् स्वतः और पर से भी होता है, इस प्रकार प्रग्निन और लोहे का गोला इनमें सम्बन्ध के बाद कुछ समय तक भेद नहीं रहता है यह सिद्ध हुमा ।

विशेषार्थ — सांख्य का कहना है कि बुद्धि या ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है बह तो प्रधान-जड का धर्म है, उस धर्म का प्रात्मा से सासगं होता है, इसलिये धाल्या में ज्ञान है ऐसा मालन पड़ता है। संसर्ग के कारण ही धाल्मा में श्रीर बुद्धि में ग्रभेद दिखाई देता है, जैसे कि लोहे का गोला ग्रग्नि का संसर्ग पाकर ग्रानिरूप ही दिखता है। प्राचार्य ने उनको समभाया है कि यह प्राग्न और लोहे का हृद्दान्त यहां पर फिट बैठता नहीं है, क्योंकि जिस समय लोहा श्रग्नि का संसर्ग करता है उस समय लोहा भौर अग्नि में भेद रहता ही नहीं है, मतलब-वे दोनों एक रूप ही हो जाते हैं, हम जैन आपके समान द्रव्य को कूटस्थ नित्य नही मानते हैं, विकारी द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होती है द्रव्य भी उस समय वैसा ही बनता है. उस पर्याय से द्रव्य का कोई न्यारा भ्रस्तित्व नहीं रहता है। अतः ग्रग्नि भ्रौर लोहे का दृष्टान्त आत्मा ग्रीर ज्ञान पर लागू नहीं होता है।। जैसे ग्राग्न ग्रीर लोहे का संपर्क होने पर उनमें कोई भेद नहीं रहता वह उसी अग्नि रूप ही हो जाता है, वैसे ही आत्मा भीर ज्ञान में भेद नहीं है एक ही वस्तु है, ज्ञान भीर चैतन्य एक ही स्वपर प्रकाशात्मक पर्यायस्वरूप अनुभव में थ्रा रहा है, उसमें ध्रन्य किसी का सद्भाव नहीं मानना चाहिये, यदि पदार्थ एक रूप दिखाई दे रहा है तो भी उसको अनेक रूप मानेंगे तो कहीं पर भी एकपने की व्यवस्था नहीं रहेगी-संपूर्ण व्यवहार भी समाप्त हो जावेगा, क्योंकि अनिष्ट वस्तु का परिहार करके किसी एक इष्ट वस्तु के अनुभव होनेपर भी शंका रहेगी कि क्या मालूम यह और कुछ दूसरी वस्तु तो नहीं है। इस तरह संशय बना रहने से कहीं पर भी अपनी इष्ट वस्तु को लेने के लिये प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, भावार्थ-अभिन्न एक वस्तुरूप जो चैतन्य भीर बुद्धि है उसमें भी यदि भेद माना जाय तो किसी स्थान पर किसी भी एक वस्तु में एकत्व का निश्चय नहीं हो

भूगमानेष्यन्यसङ्कावाश्रङ्कवा क्वविष्प्रवृत्त्याद्यभावात् । तनोऽबाधितैकत्वप्रतिभासावपरपिद्वारेणाव-भासमाने वस्तुन्येकत्वत्र्यवस्थामिण्द्वना भ्रनुमवसिद्धकतृंत्वमोक्तः, व्याद्यनेकवर्याचारचिद्धवर्षात्याप्येक-स्वमभ्युपमन्तव्यं तदविद्येवात् । न चात्रैकत्वप्रतिभासे किच्चिद्वाधकप्, यनो द्विचन्द्रादिप्रतिभासवस्थि-ध्यात्वं स्वात् । स्वसवेदनप्रसिद्धस्वपरप्रकाशक्यचिद्धिवर्त्तव्यतिरेकेणान्यर्थतन्यस्य कदाचनाप्यप्रतितेः। न चोपदेशमात्रात्प्रेज्ञावतां निर्वाधवोधाधिकदोऽवर्षोऽस्थयाप्रतिभासमानोऽन्ययापि कस्ययितुं गुक्तोऽति-

सकेगा, फिर तो कहीं इष्ट भोजन स्त्री ग्रादि वस्तुओं को देखकर उसमें भी सपं, विष आदि की शंका के कारण लेना, खाना ग्रादि रूप प्रवृत्ति नही हो सकेगी।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि जहां अवाधितपने से एकपने का प्रतिभास है, भ्रन्य वस्तू का परिहार करके एकत्व प्रतीत हो रहा है वहां पर एकरूप एक ही वस्तु को मानना, इस तरह की वस्तु व्यवस्था को चाहते हुए सभी को अनुभव से जिसकी सिद्धि है ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनेक धर्मों का आधार ऐसा एक चैतन्य है उस चैतन्य का ही धर्म बुद्धि है, इसी का नाम ज्ञान है। इस प्रकार मानना चाहिये, क्योंकि चैतन्य और बुद्धि में कोई प्राचार ग्रादि का प्रथम्पना या ग्रन्य विशेषता नहीं देखी जाती है प्रथात जहां पर चैतन्य का प्रतिभास है वहीं पर बुद्धि का भी प्रतिशास या उपलब्धि देखी जाती है, इन चैतन्य और बुद्धि में जो एकपना प्रतीत होता है उसमें कोई बाधा भी नहीं झाती है, जब बाधा नहीं है तब किस कारण से उस प्रतिभास को द्विचन्द्रादि ज्ञान के समान मिथ्या माना जाय ? प्रशीत नहीं मान सकते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान से यह प्रसिद्ध ही होता है कि स्वपर प्रकाशरूप प्रथति प्रपना ग्रीर पर पदार्थीका जाननारूप ही पर्याय जिसकी है, ऐसा चैतन्य ही है, इस स्वपर प्रकाशक धर्म को छोडकर अन्य किसी रूप से भी उस चैतन्य की प्रतीति नहीं आती है। अर्थात् चैतन्य को छोडकर बुद्धि और बुद्धि को छोडकर चैनन्य प्रथकरूप से कभी भी प्रतिभासित नहीं होते हैं । किसी के उपदेश या श्रागममात्र से बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाधक्वान में प्रतिभासित हुए पदार्थ को विपरीत नहीं मान सकते हैं। अर्थात किसी के काल्पनिक उपदेश से प्रत्यक्ष प्रतीति में भाये हुए पदार्थ को ग्रन्य का भ्रन्यरूप मानना युक्त नहीं होता है, अन्यथा ग्रतिप्रसंग ग्राता है। चैतन्य स्वरूप पूरुष ही जब ग्रपना ग्रीर पदार्थों का प्रकाशन-जानना रूप कार्य करता हमा उपलब्ध हो रहा है तब उससे बुद्धि की प्रथक मानने में क्या प्रयोजन है और उस बुद्धि युक्त प्रधान तत्त्व की कल्पना भी किसलिये की जाय ? ग्रवीत आत्मा से बुद्धि को भिन्न मानने में कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं · अस क्रांत् भे चैतन्यस्य च स्वपरप्रकाशास्त्रकरवे कि बुद्धसाध्यं येनासी कल्प्यते।?

्षुद्वेश्वाचेतनत्वे विषयभ्ययस्यापकत्वं न स्थात् । प्राकारवस्यास्तरम्यप्ययुक्तम्; स्वेतन-स्वाकारत्वे (रवत्वे)व्यर्थभ्यवस्थापकत्वातम्ब्रमात्, ग्रन्थवाऽऽदशदि रित तत्वसङ्गादबुद्धिस्वपतानुषङ्गः। स्रश्तःकरत्यत्व-पुरुवोपभोगक्रस्यात्मब्रहुतृत्वनलागुविवेषोपि मनोऽक्षादिनार्गकान्तिकत्वात बुद्धवेन्द्रस्यम् । विष् च स्रयमेकान्तः - सन्तःकरत्यमन्तरेत्यार्थमात्या न प्रत्येति इति, क्यं तिह् सन्तः-करत्यप्रस्यक्षताः, स्रत्यान्तःकरत्यविष्वादेवित वेत्; स्रवस्था । स्रत्यान्तःकरत्यविष्वमन्तरेत्यान्तःकरत्यव्रत्यायां च

होता है। बुद्धि को प्रधान का धर्म मानने से एक बड़ी आपत्ति यह झावेगी कि वह अचेतन होने से विषयों की व्यवस्था नहीं कर सकेगी।

सांख्य — वह बुद्धि आकार धर्मवाली है अर्थात् उसमें पदार्थ का आकार रहता है। अतः वह विषय व्यवस्था करा देती है।

ाः जैन—यह कथन अयुक्त है, नयों कि भनेतन ऐसी जड़ बुद्धि आकार वाली होने पर भी पदार्थ की व्यवस्था को अर्थात् जानने रूप कार्य को जो यह घट है यह इससे भिन्न पट है ऐसी पृथक् पृथक् बस्तुओं को व्यवस्था को नहीं कर सकती है। स्वोंकि वह अनेतन है। माकार घारए। करने मात्र से यदि वस्तु का जानना भी हो जाय तो दर्पण, जल आदि पदार्थ भी बुद्धि रूप मानना च।हिये, वर्यों कि आकारों को तो वे जड़ पदार्थ भी शारण करते हैं।

विशेषार्थ — सांस्थ ने बुद्धि को जड़तत्व जो प्रधान है उसका घम माना है। इसलिये प्राचार्य ने कहा कि अचेतन रूप बुद्धि से पदार्थों का जानना, सब विषयों की पृथक् पृथक् अवस्था करना प्रादि कार्य कैसे निष्णत्र हो सकेंगे। इस पर सांस्थ यह जबाब देता है कि बुद्धि अचेतन भने ही रहे किन्तु वह प्राकारवती होने से विषयन्थव-स्था कर लेती है, तब इसका खंडन प्राचायदेव ने दर्पण के उदाहरण से किया है, दर्पण में भी आकार होता है—प्रयादि पदार्थों का प्राकार दर्पण में रहता है, किन्तु वह वस्तु अवक्या नहीं कर सकता है, प्राकार होने मात्र से वह पदार्थ को यदि जानने लग जाय तब तो जल काच प्रादि जितने भी पदार्थ पारदर्शी हैं वे सब के सब बुद्धिरूप वम जावती । प्रतः प्राकारवान् होने से बुद्धि पदार्थ को जानती है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

सांख्य---जो जन्तः करण रूप हो वह बुद्धि है प्रथम को पुरुष के उपयोग का निकटवर्ती सावन हो वह बुद्धि है। प्रवेप्तरपक्षतापि तवैवास्त्वनं तत्परिकल्पनया । ग्रन्तःकरराष्प्रश्यक्षतामाने च कथं तद्गतार्थविभव-ग्रहराम् ? न ह्यादर्शाग्रहणे तदगतार्थेप्रतिविभवग्रहरां हृष्टम् ।

विषयाकारभारित्वं च बुद्धेरनुपपन्नम्, मूर्तस्यामूर्ते प्रतिविस्वासम्भवात् । तथा हि—न विषयाकारभारिणी बुद्धिरमूर्तत्वादाकाशवत्, यत्त् विषयाकारभारि तन्मूर्तः यथा वर्षेणादि । न चासिद्धो हेतुः; तस्या सकलवादिभिरमूर्तत्वाभ्युपगमात् । प्रत्यथा बाह्ये न्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रसन्नु वर्षेणा-

जैन - ऐसा कहना भी सदोष है, देखिये - अन्त:करण-आत्मा का अन्दर का करण तो मन भी है पर वह बुद्धिरूप नहीं है, अतः आत्मा का श्रन्दर का जो करगा हो वह बृद्धि है ऐसा कथन सदोष-प्रनैकान्तिक दोष से युक्त हो जाता है, इसी प्रकार से जो पुरुष-शात्मा का उपभोग का निकटवर्ती साधन हो वह बुद्धि है ऐसा लक्षण भी ग्रतिव्याप्ति दोष वाला है, क्योंकि इन्द्रियां भी पुरुष के उपभोग में निकट साधन होकर भी बुद्धिरूप नहीं हैं, श्राप सांख्य का यदि ऐसा ही एकान्त पक्ष हो कि आकार वाली बुद्धि के विना पदार्थ को आत्मा कैसे जानेगा ? सो इस पक्ष पर हम जैन का कहना है कि उस आकार वाली बुद्धि को कौन जानेगा ? यदि अन्य किसी आकार वाली बुद्धि उस विवक्षित बुद्धि को जानती है तो इस मान्यता में अनवस्था माती है, यदि कहा जावे कि उस बद्धि को जानने के लिये श्रन्य बद्धि की श्रावश्यकता पड़ती नहीं है, वह तो आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है, तब तो पदार्थों का प्रत्यक्ष होना भी अपने ग्राप से ही हो जाना चाहिये, फिर बेकार की उस जड़ बुद्धि को काहे को माना जाय। यदि कहा जावे कि बृद्धि को प्रत्यक्ष मानने की ग्रावश्यकता नहीं तो ऐसा कहना भी युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण को विना ग्रहण किये उसमें रहे हुए प्रतिबिम्ब को ग्रहण नही किया जा सकता है उसी प्रकार बुद्धिको ग्रहण किये विनापदार्थ के आकार को प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं किया जा सकता-नहीं जाना जा सकता है।

वृद्धि में विषयों का—सामने के बाहिरी जड़ पदार्थों का ध्राकार आता है सो यह बात इसलिये भी नहीं युक्ति युक्त प्रतीत होती है कि ज्ञान तो—(वृद्धि तो) प्रमूतं है, समूतं वस्तु में मूर्तिक का—विषयभूत पदार्थों का प्रतिविम्ब—साकार पड़ना ध्रसंभव है। अनुसान प्रमाण से यही बात सिद्ध होती है—स्रमूतं होने से बृद्धि विषयों के ध्राकार को अमूतं आकाश की तरह धारण नहीं करती है, जो विषय के ध्राकार को बारण करता है वह दर्पणादि की तरह भूतिक होता है, यहां जो ध्रमूतंत्व हेतु है वह प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि सभी वादियों ने बृद्धिको ध्रमूतं माना है। यदि वह सूर्तिक होती तो दर्पणादि की तरह बाह्य इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में ध्राती।

विवयेत । वातिसुत्नारवात्तवप्रत्यकाये तद्गतार्षप्रतिविम्वप्रत्यक्षतापि न स्यात्, मृतैस्य वेन्द्रियादिद्वारेखैव स्वेवनसम्प्रवात् । तदभावेऽसविदितत्वप्रसःङ्गश्च । सर्वया परोक्षत्वाम्युपगमे वास्या मीमांसकनता-नृवञ्च: ।

शंका — बुद्धि प्रतिस्थम है, इसलिये वह धप्रत्यक्ष रहती है, अर्थात् बाह्ये-न्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में नहीं आती।

समाधान—तो फिर उसकी अप्रत्यक्षता में उस बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रति-विस्व — आकारहे उसे भी अप्रत्यक्ष ही रहना चाहिये-बाह्येन्द्रिय द्वारा उसका भी प्रहुख नहीं होना चाहिये, इस तरह यह बात सिद्ध हो जातो है कि जो भूतिक होता है उसका बाह्य इन्द्रियादि द्वारा ही सवेदन होता है, और किसी के द्वारा नहीं, यदि बुद्धि का इन्द्रिय से या प्रत्य किसी से प्रहुण होना नहीं माना जाय तो वह अप्रति विदित हो जायगी भीर इस तरह उसकी सर्वया असंविदितता में—सर्वया परोक्षरूपता में भ्रापका प्रवेश मीमांसक मत में हो जावेगा, भ्रतः भ्रापका बुद्धि की—(ज्ञान की) अस्वेतन मानना किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है।

#### # सांख्याभिमत घचेतनज्ञानवाद का खंडन समाप्त #

₩

#### श्रचेतनज्ञानवाद के खंडन का सारांश

सांस्य ज्ञान को अचेतन मानते हैं, उनका कहना है कि प्रधान (प्रकृति) महान् बृद्धि को उत्पन्न करता है अतः वह अचेतन है। हां उस महान्रूष्ण बृद्धि का संसर्ग पुरुष के साथ होता है, इसलिये हमें यह धारमारूप मालूम पड़ती है। जैसे लोहे का गोला और अग्नि सिन्न होकर भी अभिन्न दिखाई देते हैं। दून गएक कारण और है कि बृद्धि आकारवती है घतः वह अचेतन है। चेतन में आकार नहीं है। सो इस मत का खंडन आचार्य ने इस प्रकार से किया है कि ज्ञान चेतन का धर्म है जैसा कि देखना इष्टत्व धर्म चेतन का है, कर्नृंद्व आदि धर्म भी चेतन के ही हैं। आपने जो ऐसा कहा कि बृद्धि धारमा के साथ संस्थित होने से चेतनरूप मालूम पड़ती है सो चेतन के बारे में भी ऐसा ही कह सकते हैं अर्थान् चेतन के संसर्ग से आरमा चेतन दिखाई देता है, किन्तु बास्तविक चेतन प्रधान का धर्म है, ऐसी विपरीत मान्यता भी माननी पड़ेगी ! तम कही कि आत्मा में ज्ञान स्वतः माने तो आत्मा धनित्य हो जायगा इसलिये ज्ञान से भिन्न घारमा को माना है सो भी ठोक नहीं क्योंकि यही दोष प्रधान में भी घाता है अर्थात प्रधान में बद्धि मानी जाय तो वह भी अनित्य हो जायगा, इस पर सांख्य ने युक्ति दी है कि बुद्धिरूप विवर्त अध्यक्त प्रधान से प्रथक है तो फिर ऐसे ही आत्मा में मानो, कोई विशेषता नहीं, भारमा भी भपने ज्ञानरूप स्वपर संवेदन से कथंचित् भिन्न है, मत: यह तो नित्य है भीर बुद्धि मर्थात् ज्ञान भनित्य है। बुद्धि यदि भजेतन है तो वह प्रतिनियत वस्तु को जान नहीं सकती है, जैसे दर्पण । बुद्धि भीर चैतन्य में कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता है, व्यर्थ ही उसमें भिन्नता मानते हो। अग्नि ग्रीर लोहे का दृष्टान्त ठीक नहीं, क्योंकि जब लोहा अग्नि के साथ संबंध करता है तब वह खुद ही श्रपने कठोरता, कृष्णता आदि गुर्गों को स्रोड़कर उष्णादिरूप हो जाता है, इसलिये इनमें सर्वथा भेद नहीं है। बुद्धि में विषय का आकार मानना भी गलत है, क्योंकि बद्धितो अमूर्त है, उसमें मूर्त आकार कैसे आ सकता है ? बद्धि के जो लक्षण किये गये हैं वे भी सदोष हैं। प्रथम लक्षण यह है कि झन्त:करण रूप जो हो वह बुद्धि है सो यह लक्षण मत में चला जाता है मत: श्रतिव्याप्त है, तथा पूरव के उपभोग्य की निकटता का जो कारए। है वह बद्धि है सो ऐसा यह लक्ष्मण इन्द्रियों के साथ प्रति-व्याप्त हो जाता है। इसलिये सदोष-लक्षण प्रपने लक्ष्य को सिदध नहीं कर सकता. धनत में सार यही है कि बुद्ध, धात्मा-पुरुष का धर्म है उसी के ज्ञान, घध्यवसाय, प्रतिभास, प्रतीति भादि नाम है।

#### # सांराश समाप्त #



#### साकारज्ञानवाद पूर्वपक्ष

जिस प्रकार हम बौद्ध निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रकार। मानते हैं उसी प्रकार प्रमाण मात्र को अर्थाकार होना मी मानते हैं। अर्थात् ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है वह उसी के आकार वाला होता है। इसे ही तबुत्पत्ति तदाकार होना कहते हैं। ज्ञान नील आदि पदार्थ से उत्पन्न होता है यह उसकी तबुत्पत्ति है और वह उसकी तबुत्पत्ति है और वह उसकी तबुत्पत्ति है और उसी काशादि से उत्पन्न होता है और उसी के आकार को घारण करता है तब ही वह उसे जान सकता है और तमी वह सत्य की कोटि में प्राता है, यही तबस्यवसाय है, जैन आदि प्रवादी ज्ञान को तबकार होना-पदार्थ के आकार होना नहीं मानते हैं, अत आदि प्रवादी ज्ञान को तबकार होना-पदार्थ के आकार होना नहीं मानते हैं, अत अत्र उनके मत में अमुक ज्ञान अमुक वस्तु को हो जानता है ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है, प्रव प्राये ज्ञान साकार है—पदार्थ को जानते समय पदार्थ के आकार हो जाता है इस बात को बौद्धों की मान्यता के अनुसार सप्रमाण सिद्ध किया जाता है—

बर्षसारूप्यमस्य प्रमाणम् ॥ २०॥

ग्रयोंन सह यत् सारूप्यं साहश्यं ग्रस्य ज्ञानस्य तत् प्रमाग्गम् इह यस्माबु विषया द्विज्ञानमुदेति तद्विषयसदृशं तबुभवित, यथा नीलादुरपद्यमानं नीलमदृशं, तच्च सारूप्यं सादस्यं ग्राकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते ॥२०॥ न्यायविन्दु पृ० ८४

ग्रर्थ—ज्ञान का जो पदार्थ के ग्राकार होता है वही उसका प्रमाएएपना है अर्थात् ज्ञान जिस विषय से उत्पन्न होता है उसी विषय के ग्राकार को घारण करता है। जैसे—वील पदार्थ से उत्पन्न हुमा ज्ञान नील सहश ही बनता है, इसी सारूप्य को साहस्य, आकार ग्रामास इत्यादि नाभों से पुकारा जाता है, ग्रन्थत्र भी यही कहा है—

तस्मात् प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।। (प्रमाणवातिक ) प्रमेय को जानने से ही प्रमाण का मेयाकार–पदार्थाकार होना सिद्ध होता है।

अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । भन्यत् स्वभेदो ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथचने ॥ ३०५ ॥ अर्थ—यह जो निविकल्प बुद्धिका प्रयोकार होता है वही तो पदार्थ के साथ संबंध बोड़ने बाला है, ज्ञान यदि पदार्थाकार न होने तो उसमें घटजान पटजान हत्यादि भेद हो ही नहीं सकता। "न वित्तसत्तेव तद्वेदना युक्ता तस्याः सर्वेत्रा विशेषाद् । तां तु सारूप्यमाविकत् सरूप यत्ताद्व घटयेत्" ।। भामती पृठ ४४२ ।। भ्रयांत् केवल विशुद्ध निराकार ज्ञान होने से ही यह नील है इस प्रकार से प्रयं की प्रतीत नहीं हो सकती, क्योंकि वह ज्ञान तो सभी प्रयों में समानरूप से होता है, किन्तु वस्तु का सारूप्य जब उस ज्ञान में हो जाता है तब वह उस ज्ञान को वस्तु के आकार वाला बना देता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई वस्तु ज्ञान का विषय इस-लिय नहीं मानो जाती कि ज्ञान उसे प्रहण करता है, भ्रपितु जो ज्ञान जिस वस्तु से उत्पन्न होता है तथा जिसके सहश होता है वही वस्तु उस ज्ञान का विषय कह-लाती है।

तत्सारूप्यतदुत्पत्तिभ्यां विषयत्वम् । तत्र बुद्धिर्यदाकारा तस्यास्तद् ग्राह्ममुच्यते ॥

—प्रमाखवातिक पृ∙ २२४

तथा—स एव विषयो य घाकारमस्यामपंयित।। (न्यायवार्तिक ता. पू॰ ६ = वृद्धि या जान के विषय में प्रमाणवार्तिक झादि ग्रन्थों में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, कि ज्ञान जिस वस्तु के प्राकार का हुआ है वही वस्तु उस ज्ञान के द्वारा प्राह्ण- यहण करने योग्य या जानने योग्य हुमा करती है। अन्य नहीं, जो पदार्थ ज्ञान में प्रपना आकार अपित करता है वही उसका विषय है, म्रन्य नहीं, इसीलिये म्रनेक पदार्थ हुमारे सामने उपस्थित होते हुए भी ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न हुमा है और जिसके माकार को घारण किये हुए है उसी को माज वह जानता है, म्रन्य मन्य पदार्थ को नहीं। यहां यदि कोई प्रमन करे कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है भीर उसके माकार को घारण करता है तो उसे इन्द्रिय के म्राकार को घारण करता है तो उसे इन्द्रिय के म्राकार को घारण करता है तो उसे इन्द्रिय के म्राकार को घारण करता है तो उसके ज्ञान जैसे पदार्थ से उत्पन्न होता है है सो उसका उत्तर इस प्रकार है—

यर्थवाहारकालादेः समानेऽपत्यजन्मनि । पित्रोस्तदेकमाकारं घरो नान्यस्य कस्यचित् ॥

--- प्रमाणवार्तिक पृ• ३६६

जिस प्रकार ब्राहार समय आदि घनेक कारण बालक के जन्म में समानरूप से निमित्त हुआ करते हैं किन्तु उन सबमें से माता या पिता इन दो में से किसी एक के भ्राकार-शकत को बालक धारण करता है, भ्रन्य कारण का भ्राकार वह चारए। नहीं करता, ठीक इसी प्रकार ज्ञान इन्द्रिय पदार्थ थ्रादि कारणों से उत्पन्न होते हुए भी इनमें से पदार्थ के ही भ्राकार को धारण करता है, इन्द्रियादि के आकार को नहीं।

खास बात तो यही है कि यदि ज्ञान को निराकार माना जावे तो प्रतिकर्म व्यवस्था समाप्त हो जाती है, कहा भी है...

"कियर्थं तर्हि सारूप्यमिष्यते प्रमाराम् ? कियाकर्मं व्यवस्थायास्तल्लोके स्यान्निवंषनम.....

सारूप्यतोऽत्यया न भवति नीलस्य कर्मणः संवित्तः पीतस्य वेति क्रियाकर्मे प्रतिनियमार्थं इष्यते'' ॥ प्रमाणवार्तिकालकार प० ११६

यदि कोई पूछे कि बौद ज्ञान को साकार क्यों मानते हैं तो उसका उत्तर यही है कि पदार्थ की प्रतीति की पृथक २ व्यवस्था बिना ज्ञान के साकार हुए बन नहीं सकती, प्रयात् यह नीला पदार्थ है, यह इस नीले पदार्थ का संवेदन हो रहा है ग्रीर यह पीत का संवेदन हो रहा है इत्यादि प्रतिभास रूप किया भीर उस किया का कमें जो पदार्थ है इनकी व्यवस्था होना साकार ज्ञान के ऊपर ही निभंर है।

स्वसंवित्तिः फलं चास्य ताद्रूप्यादर्थनिरुचयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥

---प्रमाण समुख्य १।१०

तदाकार होने से ज्ञान के द्वारा पदार्थ का निश्चय हुआ। करता है। उस ज्ञान का फल तो स्व का अपना संवेदन होना मात्र ही है, इसी प्रकार प्रमाग् की प्रामा-णिकता विषयाकार होना साकार होने से हो निश्चित की जाती है।

इस प्रकार के इन उपयुंक्त कथनों से सिद्ध होता है कि ज्ञान साकार है, जिस वस्तुको वह जावता है वह उसी से पैदा होकर उसी के आकार वाला हुआ। करता है।

#### # पूर्वपक्ष समाप्त #

## स्वयस्यस्यस्यस्यस्यस्यः साकारज्ञानवादः

एतेन बौद्धोप्याकारवत्त्वेन ज्ञाने प्रामाध्यं प्रतिपादयन्प्रत्याख्यातः । प्रत्यक्षविरोक्षकः, प्रत्यक्षेण विषयाकाररहितमेव ज्ञानं प्रतिपुरुषमहुमक्षया वटादिग्राहकमनुभूयते न पुनर्देपैणादि-वस्प्रतिविन्वाकान्तम् । विषयाकारघारित्वे च ज्ञानस्मार्ये दूरनिकटादिव्यवहाराभावप्रसङ्गः । न सनु स्वरूपे स्वतोऽभिन्नेऽनुभूसमाने सोस्ति, न चैवम्; 'दूरे पवंतो निकटे मदीयो बाहुः' इति व्यव-

सांख्य के द्वारा माना गया ज्ञान का प्रचेतनपना तथा आकारपना खंडित होने से ही बौद्धसंमत साकार ज्ञान का भी खंडन हो जाता है, उन्होंने भी ज्ञान में प्रमाणता का कारण विषयाकारवत्त्व माना है, ग्रथति ज्ञान पदार्थ के आकार होकर ही पदार्थ को जानता है ग्रीर तभी वह प्रसाण कहलाता है, यह ज्ञान में तदाकारपना प्रत्यक्ष से बाधित होता है, प्रत्येक पूरुष को अपना अपना ज्ञान घटादि पदार्थी के धाकार न होकर ही उन्हें ग्रहगा करता हथा धनुभव में था रहा है, न कि प्रतिविम्ब से व्याप्त दर्पण के समान अनुभव में आता है। यदि ज्ञान पदार्थाकार को धारण करता है ऐसा स्वीकार किया जावे तो पदार्थ में जो दूर भीर निकटपने का व्यवहार होता है वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान स्वयं उस रूप हो गया है। वह आकार उस ज्ञान से अभिन्न अनुभव में आने पर उसमें क्या दूरता एवं क्या निकटता प्रतीत होगी; धर्यात् किसी प्रकार भी आसम्बद्दरता का भेद नहीं रहेगा, किन्तू ऐसा है नहीं, क्योंकि यह दूरवर्तीपना भीर प्रत्यासन्नपना सतत ही अनुभव में आता रहता है देखो-"यह पवंत दूर है, यह मेरा हाथ निकट है" इत्यादि प्रतिभास बिल्कुल स्पष्ट धौर निर्वाध-रूप से होता हुआ उपलब्ध होता ही है। इसलिये ज्ञान में प्रतिभासित होनेवाले इस दूर निकट व्यवहार से ही सिद्ध होता है कि ज्ञान पदार्थ के आकार रूप नहीं होकर ही उसे जानता है, अत: पदार्थ के आकार के घारक उस ज्ञान में दूर आदि रूप से व्यवहार होना शक्य नहीं है, जैसा कि दर्पण में प्रतिविभ्वत हए प्राकार में यह दूर हारस्याऽस्त्वलडू पृस्य अतीते । ननस्तदम्ययानुषपत्तिन्दाकारं तत् । न चाकाराचायकस्य दूरादितया तवा व्यवहारो युक्त दर्पसादौ तचानुपत्तन्भात् । दीर्घस्वाप्यतस्य प्रवोचचेतसो जनकस्य जाबद्दशा-चेतसो दूरत्वेनातीतस्येन चात्रापि दूरातीतादिव्यवहारानुषञ्ज स्थात् ।

किन्त, प्रयादुपजायमानं ज्ञानं यद्या तस्य नीलतामगुकरोति तथा यदि जडतामिए; तिह् जडमेव तत् स्यादुत्तरार्थकाण्यत् । प्रय जडतां नानुकरोति; कथ तस्या पहण्णम् ? तदप्रहणे नीला-है यह निकट है ऐसा व्यवहार शक्य नहीं होता । ज्ञान को साकार मानने में यह भी एक बड़ा विचित्र दोष आता है, देखिये—कोई दीर्घकाल तक सोया था जब वह जाग कर उठा तब उसे सोने के पहिले जाप्रद्शा में जिस किसी घट आदि का तदाकार ज्ञान था वह अब निज्ञा के बाद बहुत ही दूर हो गया है तथा व्यतीत भी हो गया है, प्रतः उस याद प्राये हए घट ज्ञान में दूर शीर अतीत का भान होना चाहिये ।।

भावार्थ — जब वस्तु का आकार जान में मौजूद है तब कुछ समय ध्यतीत होने पर वह वस्तु हमें दूरपने से मालूम होनी चाहिये, वेवदस्त वीर्धनिद्रा लेकर उठा, उसका निद्रित प्रवस्था के पहिले का हुआ जो जान है वह प्रव दूर हो चुका है, सतः उसको ऐसा प्रतिभास होना चाहिये कि मेरी वह पुस्तक बहुत दूर है प्रथवा वह जान दूर है स्त्यादि, किन्तु ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होती है, सतः ज्ञान को साकार मानना ठीक नहीं है।

बौदों ने जान को पदार्थ से उत्पन्न होना भी स्वीकार किया है वह जान पदार्थ से उत्पन्न होकर जैसे उस नील धादि के धाकार को धारण करता है वैसे ही यदि वह उस पदार्थ के जड़पने को भी धारण करता है तो वह जान स्वयं जड़ बन जावेगा, जैसे जड़ पदार्थ स्वयं उत्तर सण में दूसरे जड़ पदार्थों को पैदा कर देते हैं वैसे ही ज्ञान पदार्थ से पैदा होने के कारण जड़ रूप को भी धारण करेगा, यदि कही कि ज्ञान बड़ाकार नहीं बनता है तो वह उस पदार्थ की जड़ता को कैसे जान सकेगा, स्पॉकि उस रूप हुए विना वह उसे जान नहीं सकता, इस प्रकार यदि बड़ता को नहीं जानता है तो वह जान उसके नील धादि धाकार को भी नहीं जान कहो तब तो नील धौर जड़ धमें में भिन्नता प्रकार को जाने ऐसी भेदभाव की बात कहो तब तो नील धौर जड़ धमें में भिन्नता सानानी पड़ेगी ब्रथवा एक ही वस्तु में विवद्ध धमें मानने से धनेकान्त की वहां स्थिति वा जावेगी, क्योंकि इस प्रकार की मान्यता में एक ही तीन वस्त्र धादि में उस का एक नील धमें तो बाह्य हो जाता है धौर दूसरा जड़-

कारस्थान्यश्रहण्न् अन्यया तयोभॅबोऽनेकान्तो वाः नीलाकारप्रहृषेषि च, अपृहीता जवता कवं तस्येत्युज्येत ? अन्यया पृहीतस्य स्तम्भस्यापृहीतं जैलोक्य(क्यं)क्यं भवेत् । तथा चैकोपलम्भो नैकत्वसाधनम् । अथ नीलाकारवज्जकतापि प्रतीयते किन्स्वतदाकारेण् ज्ञानेन, न; तर्हि नीलताय्य-तदाकारेण्वानेन प्रतीयताम् । तथाहि — यथंन स्वास्मनोऽयान्तरभूतं प्रतीयते तत्तं नातदाकारेण् यथा स्तम्भादेजीव्यम्, प्रतीयते च स्वास्मनोऽयान्तरभूतं ज्ञानिति । किन्त, नीलाकारमेव ज्ञानं

धर्म अग्राह्य हो जाता है, यदि कहा जावे कि ज्ञान सिर्फ नील को ही जानता है ज़्ता को नहीं तो वह जान "इस नील पदार्य की यह ज़ब्ता है" इस प्रकार कैसे कह सकेगा, यदि उसे बिना जाने ही वह नील पदार्थ ग्राहक ज्ञान यह उसका धर्म है ऐसा कहता है तो ग्रहण किये गये स्तम्भ का अग्रहीत जैलोक्य स्वरूप हो जायगा, इस तरह कहीं पर भी एकत्व का साधक ज्ञान नहीं हो सकेगा प्रत्युत वह एक ही में ग्रानेकत्व का साधक होगा।

केंद्ध जैसे ज्ञान वस्तुकी नीलाकारता को जानता है वैसे ही वह उसकी जड़ताको भी जानता है, परन्तु जड़ताको वह तदाकार होकर नहीं जानता है।

जैन — यह बात गलत है क्यों कि जहता को जैसे तदाकार हुए बिना जाल तता है वैसे ही वह नीलाकार हुए बिना ही नील पदार्थ को भी जान लेवे तो इसमें क्या बाघा है। अनुमान से भी सिद्ध होता है कि जो वस्तु जिसके द्वारा अपने से पृथक् रूप से जानी जाती है वह उससे अतदाकाररूप होकर ही जानी जाती है, जैसे कि स्तम्भ आदिके जड़पने को स्तम्भ आत कार हो जानी जाती है, जैसे कि स्तम्भ आदिके जड़पने को स्तम्भ आत प्रताकार हो कर जानता है, इसी तरह अपने से अर्थात् नोलकान से नील आदि पदार्थ पृथक् प्रतीत होते हो हैं, अतः वे तदाकार हुए अपने ज्ञान द्वारा गृहीत नहीं होते हैं। पुनः आपसे हम पृथ्ठते हैं कि ज्ञान जो जड़ धर्म को जानता है वह कीनसा ज्ञान जानता है? तथा मीलाकार हुआ ज्ञानता है? अदा निता हो जानता है अद्या भिन्न कोई ज्ञान जह आ मता है जानता है विश्व प्रताक का जानता है एका प्रवास प्रकार के जानता है हम जो जानता है एका प्रवास प्रवास के जानता है हम जो जानता है एका प्रवास प्रवास के जानता है हम जो जो कह के प्रवास का कि नहीं है, क्यों कि नीलको तो पह नीलाकार होकर जाने और जड़ता को विना जड़ताकार हुए जाने यह तो ज्ञान में अर्थजरती न्याय हुआ।। आवार्थ "अर्थ मुख मात बुद्धायाः कामयते नांगानि सोऽयमधं अरती न्यायः" अर्थात् जैसे कोई कामी जन वृद्ध स्त्री के मुखमान को तो चाहे अन्य अववयों को महीं चाहे इसी प्रकार पहां पर बौकुषों ने ज्ञान के विषय में ऐसा ही कहा है कि जान वस्तु के नील धर्म की तो नीलाकार होकर जानवा है

कल्पना उसमें करते हो।

अवता प्रतिपवते, ज्ञानान्तर वा ? प्राद्यविकल्पे नीलाकारतां स्वारमञ्जूतत्वा, वडतां त्वन्थवा तक्वानातीत्थ्यः वरतीयन्यायानुसरएां ज्ञानस्य । प्रथ ज्ञानान्तरेस्य सा प्रतीयते; तदप्यतदाकारं यथा वडतां प्रतिराखते तथाव(व)नीलतामिति व्यर्थं तवाकारकत्वनम् ।

किन्त. ज्ञानान्तरेण जडतैव केवला प्रतीयते, तद्वजीलतापि वा ? न ताबदुत्तरपक्षः; ग्रद्धं जर-तीयन्यायानुत्तरणश्च कृत्ता । प्रथमपक्षे तृ नीलताया जडतेविमित कृतः प्रतीतिः ? नावजानातः, तेन श्मीर उसी वस्तु के जड़ धर्म को अजडाकार होकर ही जानता है, ध्रतः यह ध्रभंजरती न्याय हुआ।।। द्वितीय पक्ष के अनुसार यदि वस्तु के नीलत्व को जानने वाले ज्ञान से पृथक् कोई दूसरा अान है श्मीर वह उस वस्तु के जडत्व को जानता है ऐसा कहा जाय तो भी प्रथन होया कि वह भिन्न ज्ञान भी जडता को जडताकार होकर यहण करता है या विना जडताकार हुए ग्रहण करता है, यदि विना जडताकार हुए जड़ता को जानता है तो नीलत्व को भी विना नीलाकार हुए आने, क्यों व्यर्थं ही तदाकारता की

कि अप--- अन्य जान से जो जडता को जानना तुमने स्वीकार किया है सो बह ज्ञानान्तर एक मात्र जडता को ही जानता है कि जडता के साथ नीलाकार को भी जानता है ? जडता से युक्त नीलत्व का ग्रहण धर्यात् यह जडता इस नील की है यदि ऐसा वह जानान्तर जानता है तो इस उत्तर पक्ष में पहिले के समान अर्धजरती न्याय का धनुसरण होने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है क्योंकि पदार्थ के नीलत्व को छोड उसका प्रधार जो जड़ता है उसी को तो इसने जाना है। मात्र जड़त्व के जानने की बात तो बिलकुल बनती ही नहीं है, क्योंकि उस प्रतिभास में यह नील पदार्थ की जड़ता है इस प्रकार की प्रतीति तो होगी नहीं, तो फिर उसे किस ज्ञान से जाना जायगा ? प्रवम ज्ञान तो जानेगा नहीं क्योंकि वह तो सिर्फ नीलाकार को ही जान रहा है। दूसरा ज्ञानान्तर भी जान नहीं सकता, क्योंकि उसका विषय भी तो मात्र जड़बर्म है, यदि इन दोनों को छोड़कर एक तीसरा ज्ञान नील और जड़ता को जानने वाला स्वीकार किया जाये तो उसमें भी निर्णय करना होगा कि वह तृतीय ज्ञान दोनों माकारों को धारता है क्या ? यदि भारता है तो ज्ञान स्वयं जड़ बन जायगा, यदि तृतोयज्ञान को निराकार मानते हो तब तो स्पष्ट ही जैन मत का जनुसरण करना हो गया । कहीं पर नील बादि में ज्ञान साकार रहता है अन्यत्र वहीं ऐसा कहो तो वही पूर्वोक्त अनवस्था दोष आता है कि एक ज्ञान नीलत्व की जानेगा नीलाकारमात्रस्यवं प्रतीतेः । नापि व्रितीयासस्य जडतामात्रविषयस्वात् । ध्रयोषयविषयं ज्ञानास्तरं परिकल्पाते, तखेषुभवत्र साकारम् स्वयं जडता निराकारं चेत्; परमतप्रसङ्गः । क्वविस्ताकारताया-पुक्तवोषोऽनवस्था ।

ननु निराकारत्वे ज्ञानस्याखिलं निष्कितार्थवेदकं तस्यात् स्वीवत्त्रस्यासिविश्वकवांभावादि-स्यप्यपेशलयः प्रतिनियतसामध्येन तत्त्वाभूतमपि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकामस्यप्रे बद्धयते । 'नीलाकारवञ्जवाकारस्यादृष्ट्'न्द्रियाद्याकारस्य चानुकरण्यप्रसङ्गः कारण्याविशेषास्त्रस्यासित्ति-प्रकर्षाभावाय' इति चोषो भवतोपि योग्यतैव बारणा ।

फिर धन्य कोई ज्ञान जडत्व को जानेगा वह भी तदाकार होवेगा, तो जड़ बन जायगा, और अतदाकार रह कर जानेगा तो नीलत्व को भी ध्रतदाकार रह कर जान लेना चाहिये, इत्यादि।

केंद्ध — ज्ञान को निराकार मानोगे तो वह एक ही समय में सम्पूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जायेगा ? क्योंकि म्रव उस ज्ञान में तदाकारत्व तदुत्पत्ति मादि रूप नियासक कोई संबंध तो रहा नहीं।

जैन — यह रूथन ठीक नहीं है। क्योंकि झान में एक ऐसा क्षयोपशमजन्य प्रतिनियत सामध्ये है कि जिससे वह निराकार रहकर भी नियमित पदार्थों की ब्यव-स्था बराबर करता रहता है। इस विषय का विवेचन हम आगे करेंगे।

जान साकार होकर ही वस्तु को जानता है तो नीलत्व के समान जहत्व के आकार को क्यों नहीं धारण करता ? घट्ट जो पुज्य पाप रूप है उनके तथा मन-इिन्द्रयां वस्तुओं के धाकार को क्यों नहीं धारण करता है। उन सबके धाकारों को भी उसे धारण करना चाहिये, क्योंकि जैसे धाप ज्ञान का कारण जो पदार्थ है उसके आकार रूप जान हो जाता है ऐसा मानते हैं धौर वे सब इन्द्रियां मन धादि ज्ञान के कारण हैं ही इसलिये ज्ञान को इन्द्रियाकार होना चाहिये धौर मन के आकार भी होना चाहिये, यदि धाप कहा कि नील धादि की तो निकटता है धौर इन्द्रियाक्ष की हरता है सत: इन्द्रियादि के धाकार रूप ज्ञान नहीं होता है सो भी बात नहीं, क्योंकि नीलत्व के समान इन्द्रियादिक भी निकटवर्ती ही हैं, धत: इन इन्द्रिय घट्ट धादि के आकार को ज्ञान स्वीं मां का साम की हम जैन की कम के अस्वार को ज्ञान स्वीं साम की हम जैन की कम के अस्वार को ज्ञान स्वां सहीं स्वार की साम विश्वादिक भी निकटवर्ती ही हैं, धत: इन इन्द्रिय घट्ट धादि के आकार को ज्ञान की साम क्यों नहीं चारता है ऐसा प्रभा होने पर धापको हम जैन की कम के अयोपस्थ नक्षण बाली योग्यता की शरण लेनी पड़ती है।

यश्रीव्यते-'ययैवाहारकालांदेः समानेअस्यं जननीमिन्नोस्तरेकमाकारं वत्ते नान्यस्य कस्य-चित्, तथा चलुरादेः कारणस्याविगेषेपि नीजस्यैवाकारमनुकरोति झानं नान्यस्य' इति; वितरा-कारज्ञानेपि समानम् । तत्कार्यस्याविगेषिपि हि यया प्रत्यासस्या झानं नीलसेवानुकरोति तस्यैव सर्वेत्रा-नाकारस्याविगेषिपि क्यावेद प्रतिपद्यते न सर्वमिति विभागः किंनेष्यते ? प्रत्योग्याध्ययदोषस्चीमधन्न समानः । किंख, प्रतिनियतपदादिवस्सकल वस्तु निल्लक्षानस्य कारणं स्वाकारापंकं वा किन्न स्थात् ? वस्तुसामध्यति किञ्चवेद कस्यिचन् काराण न सर्वं सर्वस्यित चेत्; तहि तत एव किचि-स्कर्यावद्याद्यां ग्राहक वा सर्वं सर्वस्यत्य प्रतीस्यव्यापेत ।

बौद्ध — जिस प्रकार घाहार, काल घादि धनेकों कारणों के समानरूप से मौजूद होते हुए भी वालक घपने माता या पिता के घाकार को ही घारण करता है उसी प्रकार ज्ञान चलु घादि अनेकों कारणों के होते हुए भी नीलत्व के घाकार को ही घारता है ग्रीर ग्रन्य किसी के घाकार को नहीं घारता है।

ज़ैन — इस प्रकार का समाघान तो हम भी दे सकते हैं कि ज्ञान निराकार है, यद्यपि इन्द्रियादिक का वह समानरूप से कार्य भी है तो भी वह उसी योग्यता के कारए। नियत नीलादिक को ही जानता है और भ्रन्य किसी भी पदार्थ को नहीं जानता है। ऐसा विभाग निराकार ज्ञान में भी संभव है, अतः उसे क्यों नहीं माना जाये।

बौद्ध — ज्ञान को निराकार मानने में ग्रन्थोन्याश्रय दोष आवेगा, ग्रर्थात् ज्ञान प्रतिनियत वस्तु को ही जानता है यह सिद्ध होने पर उसके नियतयोग्यता रूप स्व-भाव की सिद्धि होगी ग्रीर उस नियत स्वभाव की सिद्धि होने पर प्रतिनियत वस्तु का जानना सिद्ध होगा।

जैन—यही दोष आपके साकार ज्ञान में भी तो आवेगा, देखिये-ज्ञान नियत को नीलादि आकार है उसीका अनुकरए करता है, जड़ता का नहीं यह बात सिद्ध होने पर ही उस ज्ञान की निश्चित किसी आकार रूप होने की योग्यता सिद्ध होगी और इस नियत योग्यता के सिद्ध होने पर ही नियत नीलाकार होने की संभावना हो सकेगी। इस प्रकार तो एक को भी सिद्ध नहीं होगी। एक बात और इस वौद्धों से पूछते हैं कि जिस प्रकार किसी एक ज्ञान को कोई एक घटादि पदार्थ अपना आकार समर्पित करता है और वह उसका कारए। होता है, इसी प्रकार सभी वस्तुएँ सभी

प्रमासात्वावास्य तदभावः। प्रयोकारानुकारित्वे हि तस्य प्रमेयरूपतापत्तेः प्रमास्क्ष्यता-व्यावातः, न चैवम्, प्रमासाप्रमेवयोवेहिरन्तर्भुं साकारतया नेदेन प्रतिमासनात्। न चाञ्यक्षैस् ज्ञान-

ज्ञानों का कारण क्यों नहीं होती और क्यों नहीं वे सभी ज्ञानों को प्रपना धाकार देती हैं ?

बौद्ध — वस्तु का ऐसा ही सामध्ये है कि जिससे कोई एक वस्तु किसी एक ज्ञान का ही कारण होती है, सभी वस्तुएँ सभी ज्ञानों के लिये कारण नहीं हो। सकतीं।

जैन — तो फिर इसी प्रकार से ही कोई एक ज्ञान किसी एक वस्तु को निरा-कार रहकर जानता है, सभी को नहीं जानता है, ऐसा मानना चाहिये, व्यर्थ ही प्रतीति का अपलाप करने से क्या लाभ।

भावार्थ — बौद्ध यद्यपि ज्ञान को साकार मानते हैं, परन्तु कहीं २ पर वे उसे निराकार भी मानने लग जाते हैं, जडत्व, इन्द्रियां, मन, अदृष्ट भादि वस्तुओं को ज्ञान तदाकार हए विना ही जानता है ऐसी भी उनकी मान्यता है, इससे उनकी मान्यता को लेकर आचार्यों ने उन्हें समक्ताया है कि जैसे ज्ञान कहीं निराकार रहकर उसे जान लेता है, वैसे ही वह सर्वत्र निराकार रहकर क्यों नहीं जानेगा, अर्थात् ग्रवस्य ही जानेगा, ज्ञान में ऐसी प्रतिनियत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की योग्यता है कि जिसके कारए। यह जितनी वस्तु को जानने का उसमें क्षयोपशम हम्रा है उतनी ही बस्तओं को जानता है, निराकार होने से कोई सभी को नही जानता, क्योंकि उतना उसमें क्षयोपशम ही नहीं है, बौद्ध से जब हम पूछते हैं कि सभी ज्ञानों में सभी पदार्थी का धाकार क्यों नहीं आता तब वे भी योग्यता का ही उत्तर रूप में शरण लेते हैं कहते हैं कि सभी पदार्थों के आकार आने की योग्यता ही उसमें नहीं है इत्यादि. इसलिये योग्यता के अनुसार निराकार रहकर ही ज्ञान वस्त को जानता है यह प्रतीति से सिद्ध होता है। एक बहुत मतलब की बात हम बौद्ध को बताते हैं कि ज्ञान प्रमाश-भूत है इसलिये उसमें पदार्थ का आकार नहीं रह सकता है. यदि ज्ञान पदार्थाकार होता है तो वह प्रमेय कहलावेगा. फिर प्रमाणता का उसमें लेश भी नहीं रहेगा। परन्तु इस प्रकार से प्रमाण का प्रमेयरूप होना या दोनों-प्रमाण और प्रमेयरूप होना संभव नहीं है. प्रमाणतत्त्व तो अन्तम् खरूप से प्रतीत होता है भीर प्रमेयतत्त्व बहि-मूँ खरूप से । मतः इन दोनों में भेद है ।

भेबाऽवाकारमनुभूयते न पुनबांकारणं इत्यपिवातव्यम्; ज्ञानरूपतया बोधस्यैबाध्यक्षे प्रतिभासना-सार्वस्य । न सनहस्कारास्पदत्वेनार्वस्य प्रतिभासिःऽहृद्वारास्पदबोधरूपत्रत् ज्ञानरूपता युक्ता, श्रहृष्का-रास्पदत्वेनार्वस्यापि प्रतिभासोपगमे तु 'सहं घटः' इति प्रतीतिप्रसङ्गः । न चान्यवाभूता प्रतीतिरन्य-बाभूतमर्वं व्यवस्थापयितः नीलप्रतीतेः पीतादिव्यवस्थाप्रसङ्गात् ।

बोधस्यार्थाकारता मुक्स्वार्थेन घटयितुमज्ञक्ते 'नीलस्यार्थ बोध.' इति, निरम्कारबोधस्य केनचित्रप्रयासत्तिवित्रक्वांसिद्धेः सर्वार्थेष्ठटनप्रसङ्कात्मर्थेकवेदनापत्तेः प्रतिकर्मञ्चवस्था ततो न स्यादित्यर्थाकारो बोधोऽम्युरगन्तव्यः। तदुक्तम् —

बौद्ध—ज्ञान ही पदार्थ के झाकाररूप होता है यह तो प्रत्यक्ष से झनुभव में आता है, किन्तु ज्ञान के झाकार पदार्थ होता है यह दिखाई नहीं देता है।

जैन—ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष में तो ज्ञान का ज्ञानरूप से प्रतिभास होता है न कि ग्रयं का ज्ञानरूप से प्रतिभास होता है, जो अनहंकाररूप से प्रतित होना है उस पदायं को घहंकार (मैं) रूप से प्रतीत हुए ज्ञानरूप मानना तो युक्त नहीं है। यदि धर्ष भी ग्रहंकाररूप से प्रतीत होगा तो "मैं घट हूं" ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु ऐसी प्रतीति होती नहीं है। प्रत्यरूप से प्रतीत हुए प्रथं की श्रन्यरूप से प्रतीति कराना तो ज्ञान का काम नहीं है। यदि ऐसा होने लगे तो नील की प्रतीति से पीन आदि की भी व्यवस्था होने लगेगी।

बौद्ध—पदार्थ के साथ ज्ञानका संबंध घटित करने के लिये अर्थाकारता को माना है, उसके विना नील अर्थ का यह ज्ञान है ऐसा कह नहीं सकते । निराकार ज्ञान का किसी एक निरिचत पदार्थ के साथ कोई भी प्रत्यासितिविष्ठकर्ष (तदाकारतदुत्पत्ति संबंध ) तो वनता नहीं है, अतः सभी पदार्थों के साथ उसका संबंध हो सकता है । ऐसी पिरिचति में प्रतिकर्म व्यवस्था–घट ज्ञान का पट विषय परिस्थिति में प्रतिकर्म व्यवस्था–घट ज्ञान का घट विषय है ऐसी व्यवस्था वनना अशक्य हो जायगा, प्रयांत् घट ज्ञान का विषय घट हो है पट नहीं और पट ज्ञान का विषय पट ही है घट नहीं इत्यादि रूप से निश्चित पदार्थ व्यवस्था नहीं वन सकेगी, अतः वस्तु व्यवस्था वाहने वाले धाप जैन को ज्ञान साकार हो होता है ऐसा मानना चाहिये, कहा भी है—

"धर्षेन षटयस्येना न हि मुक्ता(बस्वा)बैरूपताम् ।

तस्मात्प्रमेयाविगतेः प्रमाखं मैयरूपता ॥" [प्रमाखवा० ३।३०४]

इत्यनल्यतमोविलसितम्; यतो घटयति सम्बन्धयतीति विवक्षितं ज्ञानम्, प्रयसम्बद्धमर्थेरूपता निश्चाययतीति व।? प्रयमपक्षोऽयुक्तः; न हार्यसम्बन्धो ज्ञानम्यार्थरूपतया क्रियते, किन्तु स्वकारणै-स्तज्जानमर्थसम्बद्धमेवोत्पाद्यते । न खलु ज्ञानमुख्द्य पश्चादर्थेन सम्बद्धात् । न चार्यरूपता ज्ञानस्यार्थे सम्बन्धकारण् तादारम्याभावानुषङ्कात् । द्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्यः; सम्बन्धासिद्धेः । न खलु ज्ञानगता-

> अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । तस्मात्त्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ ३०५ ॥

अर्थाकारता को छोड़कर और कोई भी ऐसा हेतु नहीं है कि जो इस बुद्धि को पदार्थ के साथ जोड़े—संबंधित करे। ग्रतः अमेथ (पदार्थ) को जानने वाला होने से ही प्रमाण में मेयरूपता प्रयांकारता निश्चित होती है। मतलब—हमारे लिये प्रमाणभूत प्रमाणावातिक प्रन्थ में कहा है कि निविकल्प बुद्धि को पदार्थ के साथ संबंधित करने वाली अर्थाकारता हो है। प्रयांकारता को छोड़कर ग्रन्थ कोई भी जानका निजी भेद नहीं है, और न वह ग्रन्थ का भेद करने वाला ही हो सकता है। पदार्थ के जानने रूप फल से ही मालूम पड़ता है कि जान ग्रायांकार है।

जैन—यह कथन धजान से भरा हुधा है, क्योंकि धाप यह तो बताइये कि उपर्युक्त कारिका की "घटयिंछ" इस किया का क्या धर्य है ? संबंधित कराना ऐसा धर्य है कि निश्चय कराना ऐसा धर्य है ? सतलब-वह अयंरूपता विवक्षित ज्ञान का पदार्थ के साथ संबंध जोड़ती है ? कि ज्ञान धर्य से संबद्ध है ऐसा निश्चय कराती है ? प्रयमपक्ष को स्वीकार करना ठीक नहीं है, क्योंक धर्याकारता के द्वारा ज्ञान का पदार्थ से संबंध नहीं किया जाता है किन्तु धपने कारएों के द्वारा पदार्थ का ज्ञान धर्थ से संबद्धित हुधा ही उत्पन्न किया जाता है, ऐसा तो नहीं देखा जाता कि पहिले ज्ञान हो फिर पीछे से धर्थ के साथ उसका संबंध होता हो । तथा धर्याकारता पदार्थ में ज्ञान का संबंध कराने में कारण हो तो उसका ज्ञानके साथ तादात्म्य कैसे माना जायगा, अर्थांच फिर ज्ञान और प्रयाकारपना ये दोनों मिन्न भिन्न हो आवेंथे । दूसरा पक्ष भी असंभव है, क्योंकि इनका संबंध सिद्ध नहीं होता है । देखो ज्ञान में हुई जो धर्याकारता है वह धर्य से संबद्ध ज्ञान के साथ

षंक्पता धर्षसम्बद्धेन ज्ञानेन सह्वरिता वविषदुपत्तव्या येनाषंसम्बद्धं ज्ञानं ता निश्चाययेत् । विशिष्ट-विषयोत्पाद एव च आनस्यायेन सम्बन्धः, न तु संश्ले वात्मकोश्स्य ज्ञानेश्वरमवात् । त चेन्द्रवेरेच विषयोत्पेद इत्ययंक्पतासावनप्रयासो वृषेव । न चैव सर्वनश्ती प्रस्तव्यते; यतो निराकारत्वेप्यवबोषस्य इन्द्रियवृत्या पुरोवतित्येवार्थं नियमितत्वान्न सर्वाषंघटनप्रसङ्गः । 'कस्मात्तेस्तन तन्नियम्यते' ? इत्यन बस्तुस्वभावेवत्तरं शाच्यम् । न हि कारसानि कार्योत्पत्तिप्रतिनियमे पर्यनुयोगमहीन्त तन तस्य

रहती हुई कही पर उपलब्ध नहीं होती कि जिससे वह अर्थ से संबद जान है ऐसा निश्चय करावे। पदार्थ के साथ जान का तो इतना ही संबन्ध है कि वह अपने विशिष्ट विश्वय को जाने—उसका निश्चय करे, संश्लेषात्मक संबंध तो है नहीं अर्थांत् दूघ पानी की तरह या अनिन और उष्णता की तरह पदार्थ का जान के साथ संबंध नहीं है। क्योंकि ऐसा संबंध सर्वंधा प्रसंभव है। हां; पदार्थ को जाननारूप जो संबध है उसे तो इियां जान के साथ खुद ही करा देती हैं। इसिलये ज्ञान में अर्थरूपता आती है तब ज्ञान पदार्थ को जानता है ऐसा सिद्ध करने का अयाम करना व्यर्थ ही है, प्रयत्ति साप वीद्ध ज्ञान को प्रयांकिर मानते हैं सो उसकी कोई जरूरत हीं है, पदार्थ के साथ संबंध कराने वात तो इन्द्रियों हुआ करती हैं। ज्ञान को अर्थाकार मानते हैं सो उसकी कोई जरूरत नहीं है, पदार्थ के साथ संबंध कराने वाती तो इन्द्रियों हुआ है ही सार्थ को अर्थ कि प्रसंक्त महाना नहीं है। क्योंकि निराकार ज्ञान में भी इन्द्रियों के द्वारा यह नियम बन जाता है से ज्ञान सामने की किसी निष्वत वस्तु को ही ज्ञानता है न कि सभी वस्तुओं को।

श्रंका — ज्ञान में प्रयोकारता पदायं के जनाने में हेतु न मानकर यदि इन्द्रियों को पदायं के जनाने में हेतु माना जावे तो इन्द्रियों के द्वारा किसी एक वस्तु का ही ज्ञान क्यों कराया जायगा सभी पदार्थों का उनके द्वारा ज्ञान कराये जाने का प्रसंग प्राप्त होगा।

समाधान — ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। कारण कि स्वमाव रूप कारए।
में प्रश्न नहीं हुआ करते हैं। ज्ञान निराकार होता है, फिर भी उसे इन्द्रियों की दुत्ति
पुरोवर्ति— धर्ष में ही नियमित करती है। इसलिये ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों के
प्रह्ण करने का प्रसङ्ग प्राप्त नहीं होता है। इन्द्रियों निराकार उस ज्ञान को पुरोवर्त्ती
प्रार्थ में क्यों नियमित करती हैं तो इसका उत्तर उनका ऐसा ही स्वभाव है, जिन २.
कारणों से जिस २ कार्य की उत्पत्ति होती है वे वे कारण उन २ कार्यों को क्यों

बैकल्यात् । काकारत्वेषि वायं पर्यनुयोगः समानः—साकारमपि हि ज्ञानं किमिति सिन्निहितं नीका-विकमेव पुरोविति व्यवस्थापयति न पुनः सर्वम् ? 'तेनैव व तथा जननात्' इत्युक्तरं विराकारत्वेषि समानम् । किल्ब, इन्द्रियादिकस्यं विज्ञानं 'किमितीन्द्रियायाकावं नानुकुर्यात्' इति यक्ने भवताप्यव वस्तुस्वभाव एवोक्तर वाच्यम् । साकारता च ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीमते, निराकारेख वा ? साकारेख वेतृ; तज्ञापि तत्वतिपत्तावाकारान्तरपरिकल्पनित्यनवस्था । निराकारेख वेदवाद्याध्यस्य तथाभूत-ज्ञानेन प्रतिपत्ती को विद्येषः ?

उत्पन्न करते हैं ऐसा प्रश्न करना वहां व्यर्थ ही है। श्राप बौद्धों से हम भी यही प्रश्न कर सकते हैं कि श्रापके साकार ज्ञान में ऐसी व्यवस्था क्यों है, श्रथति ज्ञान साकार होकर भी किस कारण से निकटवर्ती-सामने के नील मादि को ही ग्रहण करता है अन्य २ दूरवर्ती आदि सभी वस्तुओं को क्यों नहीं ग्रहण करता? तुम कही कि उसी एक वस्तु से ज्ञान पैदाहमा है अतः उसी को जीनता है सो यही बात निराकार पक्ष में भी हो सकती है। ब्रापसे यदि हम जैन पुछे कि ज्ञान इन्द्रियादि से पैदा हमा है बत: उन इन्द्रियों के आकार को क्यों नहीं घारण करता है तब आपको भी वही वस्तू स्वभावरूप उत्तर देना पड़ेगा, जो कि हमने दिया है । आप यही तो कहोगे कि ज्ञान इन्द्रियाकार तो होता नहीं है पदार्थाकार ही होता है सो ऐसा ही ज्ञानका स्वभाव है। इस प्रकार बौद्ध को भी अंततोगत्वा स्वभाव की ही शरए लेनी पड़ती है। अब हम बौद्धों से पूछते हैं कि ज्ञान में पदार्थों का आकार है इस बात को किसके द्वारा जाना जाता है, साकार ज्ञान के द्वारा या निराकार ज्ञान के द्वारा, साकार ज्ञान के द्वारा कहो तो इस दूसरे ज्ञान की साकारता भी किससे जानी जाती है ? धन्य साकार ज्ञान से कि निराकार ज्ञान से इत्यादि प्रश्न उठते ही रहेंगे। साकार ज्ञान की साकारता जानने के लिये भ्रन्य २ साकार ज्ञान आते रहेंगे और निर्णय होगा नहीं, भतः ग्रनवस्था दोष श्रावेगा। निराकार ज्ञान से ज्ञान की साकारता जानी जाती है ऐसा दितीय पक्ष प्रस्तुत किया जाय तो फिर जैसे ज्ञानके आकार को जानने के लिये निराकार ज्ञान समर्थ है वैसे ही वह बाह्य वस्तुओं को भी जानने में समर्थ हो सकता है फिर इस पर देव करने से क्या लाभ । साकारज्ञानवादी आपके ऊपर एक प्रापत्ति और भी यह माती है कि पदार्थ के साथ संवित्ति प्रयात ज्ञान के संबंध की अन्ययानपपत्ति करने से सिन्नकर्ष को प्रमाण मानने का प्रसंग उपस्थित होता है। इस प्रसंग में सिक्षकर्य तो प्रमास और जानना उसका फल है ऐसा नैयायिक के समान आपको भी

. किन्तु, अस्य वादिनोऽयंन संविदोर्यटनाऽन्यवानुवरदोः समिकवं प्रमाण्य, प्रविचातिः फर्नं स्थात्, तस्यास्तमन्तरेण प्रतिनियतार्थतम्बन्धित्वासम्भवात् । साकारसंवेदनस्य प्रास्तितसमानार्थ-वाचारण्येन प्रनियतार्थेयंटनप्रसङ्गात् निखलसमानार्थानामेकवेदनापतिः, केनिवय्यस्यासत्तिवि-प्रकर्णासदोः ।

कहना होगा, क्योंकि बिना सिककर के संवित्तिका पदार्थ के प्रति नियमित संबंध होना संभव नहीं है। यदि जान में पदार्थ का ब्राकार मौजूद है-जान साकार है तो उस किसी एक विवक्तित घट प्रादि का बाकार ज्ञान में जाते ही उस घट के समान अन्य जगत के सारे ही घटों का जानना उस एक ज्ञान के द्वारा ही संपन्न हो जावेगा। क्योंकि आकार हो ज्ञान के अन्दर मौजूद है ही, इससे किसी भी ज्ञान का किसी भी वस्तु के साथ न निकटपना है और न दूरपना ही है।

सावार्य — ज्ञान में वस्तु का आकार होने से उसी वस्तु को वही ज्ञान आनता है ऐसा नियम बौद्ध के यहां स्वीकार किया है, इस पर प्राचार्य दोध दिखाते हुए समक्षा रहे हैं कि ज्ञान में वस्तु का आकार है तो फिर किसी एक वस्तु को साकार होकर जानते समय प्रत्य जितनी भी उसके समान वस्तुए ससार में होंगी उन सबको वह एक ही ज्ञान कर से जान लेगा। क्योंकि सबकी शकल समान है। ग्रीर वह उसी एक ज्ञान में भीजूर है। एक वस्त्र को जानते ही उसके समान अन्य सभी वस्त्र यों ही जानने में आ जायेंगे, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है, प्रतः साकारज्ञानवाद यों हो जान में पर एक होंगे। बौद्ध ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न हुआ भी मानते हैं। किन्तु इस तदुत्पत्ति का इन्द्रियादिक के साथ व्यक्तिचार देखा जाता है। प्रयांत् ज्ञान इन्द्रियां से भी उत्पन्न होता है किन्तु वह इन्द्रियाकार तो होता ही नहीं, इसलिय यह नियस नहीं है कि ज्ञान जिससे पैदा होता है उसी का ग्राकार चारता है।

बौद्ध — जहां पर तदुत्पत्ति धौर तदाकार दोनों ही होते हैं, अर्थात् – ज्ञान जिससे पैदा होता है धौर जिसके ग्राकार होता है वहीं पर ज्ञान पदार्थ का नियासक बनता है इन्द्रियादिकों कानहीं, क्योंकि वह तदुत्पत्ति वाला तो है किन्तु तदाकार वाला नहीं है।

जैन — यह बात अधगत है। देखिये-जहां पर ये दोनों संबंध-तहुत्पत्ति, तदाकार मौजूर हैं वहाँ पर भी वह ज्ञान उसका व्यवस्थापक नहीं होता है। क्योंकि समानार्थ समनन्तर प्रत्यय के साथ इसका व्यक्तिवार देखा जाता है, भ्रयांत्-समानार्थ तदुःगरोरिन्द्रियादिना व्यापनाराज्ञियामकःचायोगः । तदुःगरोत्वाद्र्यावार्थस्य बोषो निवामको नेन्द्रियादेविषयंयादिरयप्यसाम्प्रतम्, तद्द्वयकश्रणस्यापि समानार्थसमनन्दरप्रत्ययेगानैकान्ति-कत्वात् । कष वार्षविनिद्रयाकारं नानुकुर्यादशी तदुःत्पर्तरिवशेषात् ? श्वदिवशेषेयस्यकर्णान्तय-परिहारेणार्थाकारानुकारित्वं पुत्रस्येव पित्राकारानुकरण्णिसयप्यसञ्चतम्; स्वरेपादानमात्रावृकरण्ण प्रसंगात् । विषयस्यालम्बनश्रत्ययत्या स्वोपादानस्य च समनन्तरश्रत्यत्यत्या श्रत्यासत्तिविशेषसञ्चावात् उभयाकारानुकरणेऽर्ववदुपादानस्यापि विषयतापत्तिरविशेषात् । तज्यन्यस्थाविशेषयस्यसायनियमात्

प्रथम क्षणवर्ती ज्ञान का जो विषय है वही द्वितीय क्षणवर्ती ज्ञान का भी विषय है— इसी का नाम समानाय है, समनन्तर—अर्थात् प्रथम के बाद विना व्यवधान के उत्पन्न हुमा जो प्रत्यय—ज्ञान है वह समनन्तर प्रत्यय है सो उस ज्ञान में तदाकार प्रीर तदु-त्यन्ति ये दोनों लक्षण पाये जाते हैं तो भी वहां उसका ज्ञानना रूप कार्य नहीं देखा जाता है। प्रतः जिसमें दोनों सम्बन्ध हों वहां जानना होता है ऐसा नियस व्यक्तिपरित होता है।

विशेषार्थ — बौद्ध के यहां क्षारिणकवाद है, स्रतः ज्ञान स्रौर पदार्थ प्रतिक्षण बदलकर नये २ उत्पन्न होते रहते हैं, पूर्व पूर्व के ज्ञान उत्तर के ज्ञानों को सौर पूर्व पूर्व के नीलादि पदार्थ उत्तर उत्तर के नीलादिकों को पैदा करते रहते हैं। उनकी यह निविचत परंपरा चलती रहती है। इसीका नाम सन्तान है। किसी एक विविक्षत ज्ञान ने नीलाकार होकर नील को जाना सौर दूसरे क्षण प्रपनी संतान को पैदाकर नष्ट हो गया। उस दितीय क्षणवर्ती ज्ञान में सभी बातें मौजूद है, अर्थात् तदुत्पत्ति सौर तदाकारता है—क्योंकि वह उस प्रयम ज्ञान से पैदा हुआ है स्रतः तदुत्पत्ति है तथा उस ज्ञान में आकार भी वही नील का है, इसलिये तदाकारत्व भी मौजूद है तो भी वह उत्तर क्षणवर्ती ज्ञान कानता है, वह तो भी वह उत्तर क्षणवर्ती ज्ञान सपने उस पूर्व क्षणवर्ती ज्ञान को नहीं जानता है, वह तो दितीय क्षणवर्ती नीलको ही जानता है, ऐसा बौद्ध के यहां माना है, इसलिये जिसमें तदुत्पत्ति सौर तदाकारता होवे उसी के द्वारा उसका जाननारूप कार्य होता है, अर्थात् ज्ञान जिससे पैदा हुमा है सौर जिसका आकार उसमें प्राया है उसी को जानता है सबको नहीं यह कथन स्वस्थ विद्ध हुमा।

ज्ञान जैसे पदार्थ के धाकार होता है वैसे इन्द्रियाकार क्यों नहीं होता यह भी एक प्रश्न है, क्योंकि जैसे ज्ञानको पदार्थ से पैदा होना माना है-वैसे ही इन्द्रियों से भी उसको पैदा होना माना है, ज्ञानके प्रति जनकता तो दोनों में समान ही है ? प्रतिनियतार्षेनियामकस्वैऽर्पवदुपादानेप्यध्यसायश्वकुः, धन्यबोधववाप्यद्यौ मा भूद्विवेषाधावात् । न ंच तञ्जन्मादिवयसञ्जावेष्यर्थप्रतिनियमः, कामलाबुण्वत्वश्रुवः शुक्ते शक्कु पीताकारकानाशुरपत्रस्य तञ्जप्यस्य तदाकाराध्यवसाधिनो विकानस्य समनन्तरप्रत्यये प्रामाध्यप्रसङ्गात् । न वैवंबादिनोविक्षानस्य स्वरूपस्य तदाकाराध्यवसाधिनो विकानस्य समनन्तरप्रत्यये प्रामाध्यप्रसङ्गात् । न वैवंबादिनोविक्षानस्य स्वरूपे प्रमागाता वटते तत्र सारूप्याधावात् ।

बीद्ध — वचिष ज्ञान पदार्थ और इन्द्रिय दोनों से उत्पन्न होता है तो भी वह पदार्थाकार को ही धारण करता है अन्य कारणों के आकारों को नहीं, जैसे कि पुत्र अनेक कारणों से उत्पन्न होता है किन्तु वह माता जिता की आकृति को ही धारण करता है अन्य की नहीं?

बैब — बह कव्य असंगत है, पुत्र का ऐसा दृष्टान्त यहां पर देने से ज्ञान को अपने उपादान कारण का ही आकार पारण करने का प्रसंग आयेगा, क्योंकि पुत्र ने भी जैसे अपने उपादान कारणभूत पिता माता का आकार ही धारण किया है वैसे ही ज्ञान को भी होना चाहिये, विषयभूत नीलादि पदार्थ तो ज्ञान के आजम्बन स्वरूप कारण हैं और पूर्वजान उपादान कारण है ये दोनों ही प्रश्यासित विशेष सहित हैं, अध्याद इन दोनों से ही समानस्य से वह समनन्तरज्ञान पैदा हुआ है धतः इस ज्ञान को दोनों के ही—पूर्वज्ञान भीर पदार्थ के आकारों को घारण करना होगा, तथा दोनों को ही ज्ञानमा भी होगा, क्योंकि पदार्थ के समान पूर्वज्ञान भी उसका उपादान है ही, कोई विशेषता गई। है।

बौद्ध ज्ञान पदार्थ और पूर्व ज्ञान दोनों से ही पैदा हुआ है किन्तु भ्रध्यवसाय का नियम होने से नियतमात्र भ्रयं को ही ज्ञान ज्ञानता है।

कैन — यह कथन गलत है, जब पदार्थ के समान पूर्वज्ञान भी उपादान है तब वह विवक्षित ज्ञान अपने उपादान को नयों नहीं जानता है, भ्रन्यथा दोनों को नहीं जानना चाहिये।

बैंद्ध — जहां तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय ये तीनों रहते हैं यहां पर ही पदार्थ के जानने का प्रतिनियम बनेगा।

जैन — ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जिसके नेत्रों में कामलादि रोग हो गया है ऐसे क्योंकि को सफेद संख में पीलेपने का बान होता है, सो उस बान में िल्या, ज्ञानवताश्रीनाचाकारात् वाणिकत्वाच कारः कि विश्वः, प्रमिश्रो वा ? विश्वभे त्; नीलाचाकारस्याक्षणिकत्वप्रसङ्गस्तद्वयानृत्तिलकाण्त्वात्तस्य । अवाधिकः; तर्हि ततोऽवस्य नीलत्वा-दिवत् वाखिकत्वादेरपि प्रसिद्धस्तदर्वमनुनानमनर्वकम् । तदसिद्धो वा नीलत्वादेरप्यतः सिद्धिनं स्यादविद्येषात् । नतु चानेकस्वमावार्याकारत्विप ज्ञानस्य यस्मिश्च वांचे सस्कारपाटवाशिक्षयोत्पाद-

तदुत्पत्ति, तदाकार, धौर तदध्यवसाय ये तीनों ही हैं किन्तु वह झान सत्य नहीं कह-लाता, अर्थात् पीलिया रोगी को सफेर वस्तु भी पीली दिखाई देती है सी उसका बह् ज्ञान तदुत्पत्ति—तदाकार धौर तदघ्यवसाय वाला है अर्थात् उसी मंख से वह उत्पन्न हुमा है, उसी मंख के झाकार को बारण् करता है तथा उसी मंख को जानता है, अतः उस समनन्तर प्रत्यय में प्रामाण्य मानना पड़ेगा. किन्तु ऐसा ज्ञान सस्य नहै, कहलाता, इसलिये ये तदुश्यल प्रादि तीनों हेतु झान के विषयों का नियामकपना सिद्ध नहीं करते हैं, यदि बौद्ध का यही हठाम्रह हो कि साकारता के कारण ही ज्ञान में प्रामाण्य झाता है तो स्वरूप संवेदन में— अपने झापको जावने में प्रदृष्टा हुए झान में प्रमारासा नहीं घटित हो सकेगी, क्योंकि उसमें तदाकारता तो है नहीं ॥

पुनः बौद्ध से हम पूछते हैं कि जान में होने वाले जो नील शादि आकार हैं उनसे क्षणिकत्व ग्रादि ग्राकार भिन्न हैं कि ग्रामिन्न हैं ? यदि भिन्न माने जावें तो उनसे पूपक हुए नीलादि ग्राकार अप्राणिक-नित्य वन जावेंगे, क्योंकि क्षरिणुकत्व की जहां व्यावृत्ति है वहां प्रक्षणिकत्व रहता ही है। ज्ञानगत नीलादि ग्राकारों से यदि क्षणिकत्व ग्रादि धर्म ग्रामिन्न हैं ऐसा माना जाये तो वह नीलाकार ज्ञान जैसे नील पदार्थ के नीलत्व को जानता है वैसे ही वह उसी पदार्थ के ग्रामिन्न ग्रामें का जिलत्व को जानता है वैसे ही वह उसी पदार्थ के प्राप्ति ग्रामा का प्रयोग करना ही व्यावृद्धीगा।

भावार्षः — बौद बस्तुगत नीलत्वादि धर्मौका ग्रहण होना तो प्रत्यक्ष के द्वारा मानते हैं, धौर क्षणिकत्वादि का ग्रहण धनुमान के द्वारा होना मानते हैं। इसलिये धावार्य ने यहां पर पूछा है कि पदार्थ का झाकार जब ज्ञान में झाता है तब उसके झन्य धर्म अभिन्न होने से उस प्रत्यक्ष ज्ञान में आ ही जावेंगे, घत: "सर्व क्षणिक सत्वात्" सभी पदार्थ क्षणिक हैं क्योंकि ने सदुक्प हैं इत्यादि श्रह्मान के द्वारा उस नील ज्ञाद वस्तु के क्षणिक धर्म को जानने की कोई धावश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहीत हो बावेंगे। यदि उस अभिन्न क्षणिकत्व को ग्रत्यक्ष ज्ञान नहीं जानता कस्य तबैव प्रामाण्यं नान्यवेति । नन्यकौ निक्रयः साकारः, निराकारो वा ? साकारःवे-तत्रापि वीनाखाकारस्य क्षणिकत्वाधाकाराङ्ग्रेदाभेवपक्षयोः पूर्वोक्तसोषप्रसङ्गः। तत्रापि निक्रयान्तरकरपवे-अन्वस्या । स्य निराकारः; तींह निक्रयास्मना सर्वार्वेज्वविश्विष्टस्य ज्ञानस्य 'स्वसम्स्यार्थस्य निक्रयः'

है तब तो उससे नील आदि का जानना भी नहीं होगा, क्योंकि नीलत्व और क्षणि-कत्व योनों ही नीकाकार ज्ञान से असिल हैं। वह एक को जानेगा तो दूसरा भी जानने में आवेगा? नहीं तो दोनों को वह नहीं जानेगा।

बौद्ध — पदार्थों में अनेक धर्म हैं और उनका आकार ज्ञान में है, परन्तु जिस अंद्य में ज्ञान के साकार की पटुता रहती है उसी में वह ज्ञान निश्चय कराने वाले विकल्प को पैदा करता है और उसी अंश में वह प्रमारा कहलाता है अन्य क्षणिक भादि में नहीं क्योंकि वहां प्रत्यक्ष ज्ञान के सस्कार की पटुता नहीं है।

कैन—धन्छा तो यह तो बताईय कि वह निश्चयरूप विकल्प जिसे ज्ञान के संस्कार ने उत्पन्न किया है वह साकार है कि निराकार ? यदि साकार है तो वह निश्चय में भाये हुए नीलादि भ्राकारसे अिएकित्वादि भ्राकार मिन्न है कि अभिन्न है ? जिल्ल है तो नीलादि भ्राकार नित्य बन जाते हैं, भीर अभिन्न है तो नीलाकारवि श्राक्तार में संवेदन होगा ? इत्यादि पूर्वोक्त दोघोंका प्रसंग वैसा ही बना रहता है।

तुम कहो कि निश्चयंगत नीलाकार के क्षणिकत्व को जानने के लिये प्रन्य निश्चयंक्प ज्ञान होता प्रान्य होगी अर्थात् किसी नीलाकार ज्ञानके प्राकार का निश्चयं कराने वाला ज्ञान यदि साकार है तो उसके प्राकार का निश्चयं कर्या विद्या होगा हत्यादि, इस प्रकार प्रान्यस्थादीय से छुटकारा नहीं हो सकता। बौद्ध यदि उस निश्चयात्मक विकल्पज्ञान को निराकार मानते हैं तब तो निश्चयं स्वक्ष्य से समी पदावाँ में समान ही आन उत्पन्न हो व्यवस्था वन नहीं सकता। विद्याकार काम पर्वा के सिराकार नहीं हो से साम ही आन उत्पन्न क्या स्थान यह स्वत्य काम है इत्यादि प्रतिकर्म व्यवस्था वन नहीं सकती। विद्याकारज्ञान में भी यदि किसी विद्याह कारण से प्रतिकर्म व्यवस्था प्रधान यह "बद है, यह पट है" घटजान घट को जानता है, पट को नहीं जानता त्यादि पृथक् व्यवस्था वन जाती है ऐसा याना जायगा तो फिर जेसे निश्चयंक्षान निराकार होकर वस्तु व्यवस्था कर देता है तो प्रत्य सभी आन भी निराकार सिद्ध हो हो जायेंगे, उनके विद्ध होने पर तो साकार ज्ञान की कल्पना करना वेकार ही है।

इति प्रतिकर्मनियमः कृतः सिद्ध्येत् ? निराकारस्यापि कृतिग्रानिनितात् प्रतिकर्मसिद्धावन्यत्राप्यत एव तत्सिद्धे: किमाकारकत्यनयेति ?

आवार्ष — बौद्ध ज्ञान के भिन्न २ विषयों की व्यवस्था अर्थीत् अमुक ज्ञान अमुक वस्तु को ही जानता है अन्य को नहीं इस प्रकार की सिद्धि करने के लिये ही ज्ञान को साकार मानते हैं। पुन: निश्चयक्षान को निराकाररूप होने की बात करते हैं, एव प्राचार्य ने कहा— कि यदि एक ज्ञान निराकार होकर भी वस्तु अ्यवस्था की कर लेता है तो अभी ज्ञानों को भी निराकार कहना होगा, विषय व्यवस्था की बात तो पहिले कह ही दी है। ज्ञान के अन्यर ऐसी ज्ञानावरणी कर्म के अप्योपक्षम अप्योपक्षम अप्योपक्षम अप्योपक्षम अप्योपक्षम अप्योपक्षम अप्योपक्षम ही नहीं है, इस प्रमुक का ही जानता है प्रस्य को नहीं, क्योंकि अन्य विषय में उसका स्थोपक्षम ही नहीं है, इस प्रकार ज्ञान को साकार मानना सिद्ध नहीं होता है।

### साकारज्ञानवाद समाप्त \*

٠

## साकारज्ञानवाद के खंडन का सारांश

बीद ज्ञान को आकारवान् मानते हैं, उनके यहां "ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है उसी पदार्थ के आकार को वह धारण करता है, और उसी को जानता है" ऐसा माना गया है। इसी को तदुत्पित्त, तदाकार या ताबूप्य और तदध्य-वसाय कहा गया है। इनकी मान्यता है कि जिस प्रकार पुत्र पिता से उत्पन्न होकर उसका आकार धारण करता है, वैसे ही ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होकर उसी के आकार वाला वन जाता है, ज्ञान में यदि पदार्थ का आकार न हो तो प्रतिनियत ध्यवस्था—प्रतिनियत पदार्थ की कि घट का ज्ञान घट को जाने, पट का ज्ञान पट को जाने से से वस सकती है, इस पर जैन का कहना है कि साकारका प्रत्यक्ष से तो अञ्चयन वी आता नहीं है, तथा ज्ञान यदि विषयाकार होगा तो उसमें हुर विकट आदि व्यवस्था नहीं वन सकती है, इस पर जैन का विवासकार होगा तो उसमें हुर विकट आदि व्यवस्था नहीं वन सकती है, इस पर जैन को विषयाकार होगा तो उसमें हुर विकट आदि व्यवहार कैसे सचेगा, प्रयोद यह मेरा हाथ विलक्तन मेरे पास है, यह पर्वत दर है, ऐसा कैसे कहें।। क्योंकि हाथ भीर पर्वत दो तो ही उस ज्ञान के अन्दर ही

हैं, फिर पास और दूर कैसे, एक बड़ी आपित तो यह है कि ज्ञान तो चेतन है. जब वह नीलादि जड़ पदार्थ को जानेगा-उसके ग्राकार रूप हो जावेगा तो वह विचारा खद ही जड़ बन जायगा, तुम कही कि जड़ाकार न होकर सिर्फ नीलादि आकार रूप ही होता है तो फिर वह जड़ को कैसे जानेगा ? किसी दूसरे ज्ञान से जानेगा तो वह भी जडाकार होकर जानता है या विना जडाकार हए जानता है ? जडा हार होकर यदि जानता है तो वह स्वयं जड़ हो गया और जडाकार न होकर भी बढि बढ को जानता है तो वैसे ही नीलादिक को भी विना नीलादि आकार रूप हए उसको वह जान लेगा, इस तरह तदाकार, ताइप्य साकार ज्ञान का निरसन हो जाता है, इसी प्रकार तदृत्पत्ति का भी, ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसी को जानता है ऐसा मानो तो इन्द्रियों को क्यों नहीं जानता ? अरे भाई ! जैसे ज्ञान पदार्थ से जरपन्न हमा है वैसे ही वह इन्द्रियों से भी उत्पन्न हमा है, तथा-अदृष्ट भी उसकी उत्पत्ति में कारण माना ही है, ग्रतः इन्द्रिय ग्रहष्ट।दि ग्राकाररूप भी ज्ञान को होता चाहिये. किन्तू ऐसा नहीं है। तथा सारी ही वस्तूएं समस्त ज्ञान के लिये अपना आकार क्यों नहीं अपित करतीं सो यह भी प्रश्न होता है। वीसरी बात - ज्ञान तो प्रमाण है वह यदि प्रमेयाकार हो गया तो प्रमासा कौन रहा ? ज्ञान निकटवर्ती पदार्थ के ही आकार वाला होता है, दूरवर्ती पदार्थ के माकारवाला नहीं, सो यह भी क्यों होता है, यदि कहा जाय कि इसमें योग्यता ही ऐसी है क्या किया जाय ? तो हम जैन भी मानते हैं कि जान निराकार होकर भी प्रतिनियत घटादि को ही जानता है सबको नहीं क्योंकि उसमें ऐसी क्षयोगशमजन्य योग्यता है सो ऐसा ही क्यों न माना जाय । ज्ञान की उत्पत्ति में उपादान कारण तो प्रवंक्षणवर्त्ती ज्ञान ही माना है, अतः ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसी को जानता है तथा उसी के झाकार होता है ऐसा तुम कहते हो तो पूर्व ज्ञान के झाकार होकर वह उत्तरवर्ती ज्ञान उसे क्यों नहीं जानता ? आप कहा कि ऐसो ही उसमें योग्यता है तो वही पहिले की बात भाती है कि निराकार ज्ञान में ऐसी ही योग्यता है कि वह निराकार होकर भी प्रतिनियत वस्तु को जानता है, यदि वस्तु के नीलादि माकार रूप ज्ञान होता है भीर वह उसी वस्तु को जानता है तो वह आसिए। कत्वादि को भी जानेगा, ऐसी हालत में क्षणिकत्व को साधने के लिये जो अनुमान प्रमास माना गया है वह व्यर्थ होगा, प्रशीत "सर्व क्षणिकं सत्वात्" यह बौद्ध का प्रसिद्ध

भनुमान नहीं रहेगा, क्योंकि क्षणिकत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जावेगी, इस पर बौद्ध की दलील है कि किस बस्तू के अंश में संस्कार पद्रता ग्रादि रहती है ज्ञान उसी को जानता है सो वह संस्कार आदि की पदता उसी अंश में क्यों और अंश में क्यों नहीं ? इत्यादि शंकाएँ खड़ी रहनी हैं । इसीप्रकार तद्व्यत्ति का इन्द्रिय के साथ व्यक्तिचार भी होता है, अर्थात ज्ञाव इन्द्रिय से उत्पन्न होकर भी उसको नहीं जानता है. तथा तदाकारपना भी जडता के साथ व्यभिचरित है, प्रवित ज्ञान जडाकार प होकर भी उस जडता को जानता है, तथा जिसमें तद्रत्पत्ति और तदाकार दोनों हैं वहां भी व्यभिचार देखा जाता है. देखिये -- विवक्षित एक ज्ञान ग्रपने प्रवंदर्ती जान से पैदा होकर उसके बाकार रूप भी रहता है फिर भी उसे नहीं जानता है। बच्छा तीनों-तदत्पत्ति, तदाकार, भीर तदध्यवसाय जिसमें है वहां भी अव्याहि है. सफेद शंख में पीलिया रोगी को पीले शंखरूप ज्ञान होता है, वहां तद्दर्पत्त-शंख से उत्पन्न होना, तदाकार-शंखाकार होना, और तदध्यवसाय-शंख को जानना ये सब हैं फिर भी वह ज्ञान प्रमाण नहीं है. इसलिये तदत्पत्ति की इन्द्रियादि के साथ अति व्याप्ति होती है, तदाकारता की जड़ता के साथ अतिव्याप्ति होती है, दोनों की-तदूत्पत्ति तदाकार की पर्वक्षणवर्ती जान के साथ ग्रतिव्याप्ति होती है भीर तीनों की सफेद गंख में पीताकार ज्ञान के साथ प्रतिव्याप्ति होती है, इस प्रकार बौद्ध के ज्ञान का लक्षण जो साकारपना है वह अनेक दोषों से भरा है, अतः वह मानने योग्य नहीं है।

## साकारज्ञानवाद का सारांश समान्त •

# मृतचैतन्यवाद पूर्वपक्ष

भारतीय दर्शन में एक नास्तिक मत है और सब, आस्तिकवादी हैं, जो श्वरीर से जीवात्मा की गृथक् सत्ता स्वीकार नहीं करता तथा परलोक—स्वर्थ मादि को नहीं मानता उस मत को नास्तिक मत कहा गया है, इसी का नाम चार्वीक मत है।

जैनावार्य ने अब ज्ञान को स्व को ज्ञानने वाला धौर ध्रारमा का गुए। है ऐसा कहातव चार्वाक ज्ञान तथा जीव के विषय में घ्रपना मन्तव्य प्रस्तुत करता है—

जैन ज्ञान को स्व संविदित मानकर जीव की पृथक सत्ता सिद्ध करते हैं वह धसत्य है. क्योंकि जीव नाम का कोई शरीर से भिन्न पदार्थ नहीं है. अत: उसमें ज्ञानादि गुण का वर्णन करना धाकाश पूष्प की तरह बेकार है। देखिये - जीव या धातमा को प्रत्यक्ष से तो सिद्ध नहीं कर सकते. क्यों कि वह दिखायी नही देता है। धनुमान प्रमाण से सिद्ध करना चाही तो प्रथम तो धनुमान ज्ञान असत् - धवास्तविक है और दूसरी बात शरीर से न्यारा जीव कभी भी किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो फिर वह शरीर से पृथक कैसे माना जाय । बात तो यह है कि जैन स्नादि प्रवादी जिसे जीव कहते हैं वह तो पृथिवी ग्रादि भूत चतुष्टय से बना हुगा है-अर्थात् उनसे उत्पन्न हुमा है, हमारे यहां चार ही तत्त्व माने गये हैं-पृथिबी, जल, म्रानि और बाय इन चारों को ही भृतचतृष्टय कहते हैं। इन भृतों के दो दो भेद हैं - (१) सक्ष्म भूत भीर स्थल भूत, इनमें जो सूक्ष्म पृथिवी भादि भूत हैं उनसे जीव या चैतन्य उत्पन्न होता है-कहा भी है- पृथिव्यप्तेजोवायुरितितत्त्वानि, तत्समृदये शरीरेन्द्रियविषय-संज्ञाः, तेभ्यश्चैतन्यम्''-पृथिवी, जल, अग्नि, वायू ये चार तत्त्व हैं. इन चारों के समु-दाय स्वरूप ही शरीर तथा इन्द्रियां एवं उनके विषय स्पर्शादिक हैं। इन भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। जगत् मैं जितने भर भी पदार्थ हैं वे सब हदयमान ही हैं। कोई अहरूय पदार्थ नहीं है। यदि जबदंस्ती मान भी लिया जाय तो उसकी किसी भी प्रकार से सिद्धि भी नहीं हो सकती है। जीव या झात्मा को किसी समय में किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने शरीर से पृथक् रूप में देखा नहीं है, अतः शरीर की उत्पत्ति के साथ ही एक चैतन्य या ज्ञान।दि से विशिष्ट मात्मा नाम की शक्ति पैदा

हो बाया करती है, भीर शरीर के नष्ट होने पर वह शक्ति समाह हो बाया करती है, ऐसा सिख होता है। जैसे—गुड़, महुधा, भाटा भावि के मिश्रित होने पूर मदकारक शक्ति पैदा होती है, जब विज्लू भावि जीव गोवर मादि से पैदा होते हुए सालात् देखे जाते हैं तब इससे यही सिख होता है कि जीवारमा भूतचतुष्टय—मूसमभूतों का ही परिएगमन है भन्य कोई वह पृथक्—स्वतन्त्र तस्व नहीं है। जब जीव नाम की वस्तु ही नहीं तो उसका वर्णन करना कि उसमें भाम भावि गुण पाये जाते हैं, जीव मरकर नरकादि गति में गमन किया करता है, कमों को नष्ट कर देता है भौर मोझ जाता है इत्यादि सब कथन बन्ध्या पुत्र के सौभाग्य के वर्णन करते के समान हास्यास्पद है, जीव मा परलोक गमन ही नहीं है, भतः परलोक के लिये वृत, नियम आदि कियाशों का अनुद्वात करना भी व्यर्थ, वर्तभान सामग्री को छोड़कर सविष्यत् की भ्राशा से उसके लिये प्रयत्न करना भू व्यर्थ, वर्तभान सामग्री को छोड़कर सविष्यत् की भ्राशा से उसके लिये प्रयत्न करना भू व्यर्थ, वर्तभान सामग्री को छोड़कर सविष्यत् की भ्राशा से उसके लिये प्रयत्न करना भू व्यर्थ, वर्तभान सामग्री को छोड़कर सविष्यत् की भ्राशा से उसके लिये प्रयत्न करना मूलता है क्योंकि जीव भीर जीव का ज्ञानादिरूप स्वभाव भूततत्त्व से पृथक् सिख नहीं होता है।

# पूर्वपक्ष समाप्त #



नन्वस्तु निराकारत्वं विज्ञानस्य; न तु स्वयंविदितत्वं भूतपरिखामस्याद्गंखादिवदित्यन्य-युक्तम्; हेतोदिवद्धः,। भूतपरिखामत्वे हि विज्ञानस्य वाद्योन्त्रयमस्यक्षत्वप्रवङ्गो दर्पेखादिवत्। सूक्ष्मभूतविशेषखपरिखामस्वास्र तत्त्ववङ्गः; इत्यन्यवङ्गनम्; स हि वैतन्येन स्ववातीयः, विज्ञातीयो

यहां पर चार्वाक जैन से कहता है कि धापने बौद के साकार ज्ञानका खंडन करके निराकार ज्ञान सिद्ध किया यह बहुत ठीक हुआ, किन्तु उस ज्ञान को आप स्व-संबिदित मानते हैं सो वह युक्तियुक्त नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान भूततत्त्व का ( भ्रचेतन का ) परिएामन है. जैसे कि दर्गण भ्रादि पदार्थ।

जैन — यह चार्वाक का कथन चार नहीं है, क्योंकि उनका प्रस्तुत किया हुमा भूतपरिएए।मस्व असिख है, यदि ज्ञान भूतों कापरिणामस्व रूप होता तो उसका दर्पए। के समान बाह्य इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण हो जाता; किन्तु वह किसी से ग्रहए। नहीं होता।

चार्वोक — ज्ञान श्रतिसुक्ष्म भूतों का परिणमन स्वरूप है, श्रतः वह बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं श्राता है।

जैन — यह कथन भी ठीक नहीं है, हम प्रापसे पूछते हैं कि वह सूक्ष्म भूत चैतन्य का सजातीय होकर कि विजातीय होकर का उपादान कारण होता है? यदि सूक्ष्मभूत चैतन्य का सजातीय होकर वह उसका उपादान कारण होता है तो इस पक्षमें विद्ध साध्यता ही होगी, क्योंकि इस प्रकार को मान्यता सिद्ध को ही सिद्ध करती है, प्राप उसे सूक्ष्मभूत कहते हो हम जैन उसी को आत्मा कहते हैं। वह अचेतन द्रव्य से भिन्न स्वयाया हो, रूप, रस, मादि से रहित है एवं सर्वदा वाह्य नेत्र प्रादि हिन्दों से ग्रहण नहीं हो सकने वाला है। केवल स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ही उसका ग्रहण

वा तदुरपादन(तदुपादान)हेतुः स्वात् ? प्रथमपक्षे सिङसाध्यता; सूक्ष्मो हि भूतविशेषोऽचेतनहथ्य-व्याकृतस्वभावो रूपादिरहित: सर्वेदा बाह्ये न्द्रियाविषयः स्वसंवेदनप्रस्थकाधिगम्यः परलोकादिसम्ब-न्यियेनानुसेयञ्ज प्रास्थापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति परेरम्युपगमात् ।

तस्यातो विजातीयत्वे नोपादानभावः। सर्वया विजातीयस्योपादानत्वे बह्ने वैलाख्यादान-भावप्रतङ्गात् तत्त्वजतुष्टयन्याचातः। सत्त्वादिना वजातीयस्वात्तस्योपादानमावेपि प्रयमेव दोषः। प्रमाखप्रतिद्धत्वाद्यास्मनस्तदुपादानस्वमेव विज्ञानस्योपपत्रम्। तथा हि-यवतोऽलाचारुणलक्षस्यविवेष-विज्ञिष्टे तत्त्वतस्तत्त्वान्तरम्; यया तेजसो वाय्वादिकम्, पृषिग्याद्यसाधारस्यलक्षस्यविवेषविज्ञिष्

होता है, वह परलोकगमन एवं पुण्य पाप आदि से अनुमान का विषय होता है, वही आत्मा जानका उपादान कारण है, प्रयांत् ज्ञान धातमा से उत्पन्न हुआ है ऐसा हम मानते हैं। द्वितीय विकल्प के अनुसार यदि सूक्ष्म भूतविशेष को विज्ञान से मिन्न जातिवाला मानने में भाता है तो वह चैतन्य स्वरूप ज्ञान का उपादान कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि सर्वेषा विजातीय तत्त्व यदि भ्रन्य का उपादान बनता है तो भिनका उपादान जल भी बन सकता है, फिर तो भापका पृथक् रूप से सिद्ध किया गया तत्त्व चतुष्टय का ब्याधात ही हो जायेगा।

चार्वाक — सत्त्व भादि की अपेक्षा से तो सूक्ष्मभूत चैतन्यस्वरूप जानका सजातीय ही कहलाता है अर्थात् जिस प्रकार ज्ञानमें सत्त्व प्रमेयत्व भादि धर्म हैं; वैसे ही सूक्ष्मभूतों में भी सत्त्व प्रमेयत्व आदि धर्म हैं, भ्रतः वह ज्ञान का सजातीय होने से उपादान बनता है।

जैन — ऐसा मानने पर भी यही पूर्वोक्त दोव जाता है, प्रवांत् जैसे सत्व प्रादि धर्म सुक्ष्मभूतों में हैं धौर ज्ञान में भी हैं धतः वे भूतविशेष ज्ञानके प्रति उपादान होते हैं बैसे ही धरिन, जल, वायु धौर पृथ्वी इनमें भी समानरूप से सत्त्व ध्रादि धर्म रहते हैं, ध्रतः इनमें भी परस्पर में उपादानभाव बनना चाहिये, प्रधांत् धरिन ध्रादि से जल ध्रादि होना स्वीकार करना चाहिये, किन्तु ध्रापको यह इष्ट नहीं है, ध्राप तो इन चाल का उपादान पृथक् पृथक् मानते हो, ध्रतः सत्त्व आदि के प्रपेक्षा सजातीय बताकर चैतन्य ज्ञानके प्रति जब्दभूतविशेष में उपादानता सिद्ध करना धक्य नहीं है, देखिये— प्रमाण से यह पिद्ध होता है कि ध्रास्था ही ज्ञान का उपादान है, ध्रनुमान प्रयोग—चैतन्य पृथिबी आदि से भिन्न जातीय है, क्योंकि उसकी ध्रपेक्षा उसमें ध्रसाधारण लक्षणविशेष

श्रीतस्यमिति । न सायमसिद्धो हेतुः; चैतन्यस्य जना(ज्ञान)दर्भनोपयोगलक्षर्यस्यात्, भूपयःपाबकपक-मानां भारणेरख्यद्वयोष्ण्यतास्यभावानां तल्लकाणाभावात् । न हि भूतानि ज्ञानदर्शनोपयोगलकाणानि सस्मयाखनेकप्रतिपत्तृप्रस्यकत्यात् । यस्पृनस्तलकाण् तन्नास्मयाखनेकप्रतिपत्तृपत्यकाम् यथा चैतन्यम्, तथा च भुतानि, तस्मात्तवैवेति ।

ननु ज्ञानाद्युपयोगविशेषव्यतिरेकेणापरस्य तद्वतः प्रमाणतोऽप्रतीतेः श्रसिद्धमेनासाधारणः सञ्जलविशेषविश्विष्टस्यम्; तथाहि-न तावरप्रत्यक्षेणासौ प्रतीयते; रूपादिवत्तस्वधानानवधारणात् ।

पाया जाता है, जो जिसकी अपेक्षा असाधारण लक्षण वाला होता है वह वास्तिबक उससे पृथक् ही होता है, जैसे कि अग्नि से पृथक् लक्षणावाला वायु है अतः वह उससे अिम तस्व है, पृथिवी आदिकी अपेक्षा चैतन्य भी असाधारण लक्षण से लक्षित है अतः वह सी उससे भिन्न तत्व है यह असाधारणलक्षणरूप विशेष हेतु असिद्ध भी नहीं है क्योंकि चैतन्यलक्षण सर्वथा असाधारण है, देखिये—चैतन्यक्षण आगोपयोग और दर्षानीपयोगस्वरूप है भीर भू, जल, अग्नि, वायु इनका क्रमशः धारणः द्रवरा, उरुणता और ईरण स्वरूप है, इसलिये आत्मा के असाधारण लक्षण वा इनमें अभाव है। भूमि आदि स्वरूप जो भृतवतुष्टय हैं वे ज्ञान—दर्भन—उपयोगलक्षण वाले नहीं हैं, क्योंकि वे सब हम जैसे अनेक व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष किये जाते हैं, जिस तत्त्व में ज्ञानोपयोग आदि लक्षण रहते हैं वे पदार्थ हमारे जैसे अनेक जाननेवाले व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है, पृथिवी आदि भृतविशेष हमारे प्रत्यक्ष तहीं किये जा सकते हैं, जैसा कि चैतन्य प्रत्यक्ष नहीं होता है, पृथिवी आदि भृतविशेष हमारे प्रत्यक्ष तहीं होता है, पृथिवी आदि भृतविशेष हमारे प्रत्यक्ष तो होते हैं पदार्थ व ज्ञानाविस्वभाववाले सिद्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार अनुमान से ज्ञान का उपादान पृथक् ही सिद्ध हमा।

चार्बाक — ज्ञान और दर्बन उपयोगिविषेष को छोड़कर ग्रन्य कोई पृथक् ग्रास्मा नामका पदार्थ सिद्ध नहीं होता है कि जिसमें वे ज्ञानादि रहते हों, अतः ग्रसाधा-रएलकाए विशेष विशिष्टस्व हेंगु प्रसिद्ध दौष पुक्त है, मतलब-ज्ञानादि से भिन्न ग्रास्मा हो कोई उपलब्ध होता नहीं, ग्रतः ग्रास्मा का लक्ष्मण ज्ञान दर्षन है इत्यादि कहकर उसको भूतों से प्रसाधारएलकाण से लिक्षत बताना व्ययं है, देखो—आपका ग्रास्मवस्य प्रत्यक्ष से ते प्रतीत होता नहीं, वर्षोक उदका रूप ग्रादि के समान स्वभावों का अवधारण हो नहीं हो पाता । ग्रनुमान से ग्रास्मा को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, वर्षोक भृतुमान को हम प्रमाणभूत मानते ही नहीं हैं, तथा जबवंदती मान भी लेवें तो भी श्रास्मा का विस्तर्स्य सिद्ध करनेवाला कोई अनुमान ही नहीं है।

नाप्यनुमानेन; सस्य प्रामाण्याप्रसिद्धः। न च तद्भावावेदकं किन्त्रदनुमानमस्ति; इत्यवक्र्यन्; प्रस्थक्षेत्रीवारमनः प्रतीतेः 'सुरुषहं दुःस्यहमिण्डावानहृष्' इत्याजनुपविराहम्प्रस्ययस्यारमप्राहित्यः प्रतिप्रात्ति स्वेदनात् । न चार्यं मिण्याञ्जाण्यमानस्यात् । नापि सरोरालम्बनः; वहिःकरणुनिरपेक्षा-न्तःकरणुव्धापारेक्षार्त्यः। न हि स्वीरं तथाभूतप्रस्यवेद्यं विष्करत्याविषयस्यात्, तस्यानुपविरादः इम्प्रस्यविषयस्यामावावः। न हि 'स्वृत्तोञ्जः कृशीहम्' इत्याविभन्नाषिकरणुत्वया प्रस्ययोञ्जपविरादः इस्यन्याप्यन्तारके कृत्ये 'स्वहमेत्रामम्' इति प्रत्ययमाप्यनुपविरादः क्ष्यस्यनोपकारके कृत्ये 'स्वहमेत्रामम्' इति प्रत्ययमाप्यनुपविरादः अस्य स्वाप्यन्तिमात्रे वाष्ट्रमः स्वस्यनाप्यन्ते । विष्कानस्य स्वाप्यन्ते । वाष्ट्रमः स्वस्यन्ते स्वर्षः स्वस्यनाप्यन्ते । विष्कानस्य स्वर्णने स्वर्यस्वर्णने स्वर्यस्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णन

जैन — यह बात ससंगत है, आत्मा तो प्रत्यक्ष से प्रतीति में आ रहा है — "मैं सुसी हूं, मैं इ सी हूं, मैं इ स्वाबा हूं" इत्यादि सर्वया उपचाररहित सत्यभूत अहं प्रत्यय से आत्मा प्रत्येक प्राणियों को प्रतीति में झा रहा है, वह प्रतीति मिष्या तो विलकुल ही नहीं है, क्योंकि यह ध्रवाधित हैं. यह ध्रहें प्रत्यय द्यारीर में तो होता नहीं है, क्योंकि वह ध्रवाधित हैं. यह ध्रहें प्रत्यय द्यारीर में तो होता नहीं है, क्योंकि वह ध्रवाधित हैं, उनकी ध्रपेशा किये विना ही वह ध्रन्तःकरण के व्यापार से उत्पन्न हुए ज्ञान से वेख होता है, वरोर इस प्रकार के ज्ञान से वेख नहीं होता है, क्योंकि उसका वेदन तो वाहिरो इन्द्रियों से होता है, नेन ध्रादि वह दिवाई देता है, ऐसे इस शरीर में अनुपचरित अर्थात् उपचार रहित वास्तविकरूप से ध्रहंग के प्रतीति हो नहीं सकती। कोई कहे कि द्यारीर में मी "मैं इश हूं, मैं स्थूल हूं" इत्यादि रूप प्रत्यय होता है सो भी वात नहीं, यह प्रत्यय बहंगने का अनुकरण जरूर करता है किन्तु यह अनुपचरित तो नहीं है, ऐसे अहंपने को वास्तविक कहोंगे तो अत्यन्त उपकारक निकटवर्ती नौकर के विषय में भी स्वामी को "मैं ही यह हूं" देसा घ्रहंपना पाया जाता है, सो उसे भी अनुपचरित मानना पड़ेगा।

## चार्वाक - इस नौकर ग्रादि में तो प्रतिभास का भेद दिखता है।

जैन — तो फिर वैसे ही शरीराधार अहंप्रत्यय भी प्रतिसास भेदवाला है, प्रयांत् आत्मा में होनेवाला अहंप्रत्यय वास्तविक है एवं शरीर में होनेवाला अहंप्रत्यय काल्पिनिक है ऐसा सिद्ध होता है, देखो-वहुत गांढ अन्यकार से अवगुंठित शरीरवाले पुरुष को सहंपने का ज्ञान होता है उस प्रतिभास में स्थूल आदि धमंबाला शरीर तो प्रतीत होता ही नहीं है। बात यह है कि उपचार बिना निमित्त के होता नहीं, अतः आत्मा का उपकारक होने से शरीर में भी उपचार से अहंपना प्रतीत हो जाता है,

त्वतिकसंपितो विवहीपि प्रतिमासते । उपचारम्य निमित्तां विना न प्रवर्तते इत्यात्मोपकारकत्वं विभिन्तं करूम्यते भृत्यवदेव । 'सदीयो भृत्यः' इतिप्रत्ययभेदवत् 'मदीमं शरीरम्' इति प्रत्ययभेदस्तु मुक्यः।

स्रवोक्तम्—स्पाविवत्तस्यमावानवघारणात्; तवयुक्तम्; 'शहम्' इति तस्यमावस्य प्रति-भावनात् । न पार्वान्तरस्यार्वान्तरस्यमावेनाप्रत्यक्षस्यं दोषाः, सर्वेपदार्यानामप्रत्यक्षतप्रसङ्गात् । भ्रवात्सनः कर्तृ'स्वादेकस्मिन् काले कर्मत्वासम्पवेनाप्रत्यक्षत्वम्; तकः; लक्षण्रभेदेन तदुपपत्तेः,

जैसे कि अत्यन्त उपकारक नौकर के लिये हम कह देते हैं कि सजी "मैं ही यह हूं" भीर कोई पराया व्यक्ति नहीं है, इत्यादि ।

चार्वाक-नौकर को तो ऐसा भी कहा जाता है कि यह मेरा नौकर है।

जैन—तो वैसे ही घरीर को भी कहा जाता है कि यह मेरा घरीर है इत्यादि यहां पर को निक्षता है वह तो वास्त्रविक ही है, मतलब- मैं कुश हूं" इत्यादि प्रतीति में सह्पना तो उपचारमान है किन्तु "मेरा घरीर है" यह प्रतिमास तो सत्य है, प्राप् चार्वाक ने कहा था कि रूप आदि की तरह मास्मा का स्वभाव अवघारित नहीं होता इत्यादि वह कथन अगुक्त है, मार्या का स्वभाव तो "महं मैं" इस प्रकार के प्रतिभाव से सब्धारित हो रहा है। मिन्न स्वभाववाले पदार्थ का मिन्न किसी ग्रन्य स्वभाव से प्रत्यक्षापना न हो तो उसको नहीं माना आय ऐसी बात नहीं है, अन्यथा तो सभी पदार्थ प्रप्रत्यक्ष हो जायेंगे। क्योंकि किसी एकरूप या ज्ञान आदि का ग्रन्य दूसरे रस आदि स्वभाव से प्रतिमास तो होता नहीं है।

चार्वीक — प्रात्मा कत्ती है अतः एक ही काल में वह कर्मरूप से प्रतीत नहीं होता इसीलिये उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता प्रवीत "घहं" यह तो कर्तृ त्वरूप प्रतिभास है, आत्मा को जानता हूं या स्वयं को जानता हूं ऐसे कर्मपनेरूप से उसका प्रतिभास उस बहुं प्रत्यय के समय कैसे होगा।

जैन—ऐसा नहीं कहना, लक्षण भेद होने से कतृंत्व घादि की व्यवस्था बन जाती है। कतृंत्व का लक्षण स्वातन्त्र्य है, "स्वतन्त्रः कर्ता" इस प्रकार का व्याकरण का सूत्र है। तथा वह कतृंत्व ज्ञान किया से व्याप्त होकर उपलब्ध होता है, ब्रतः कर्मस्व भी घात्मा में घविष्द्व ही रहेगा कर्म का लक्षगा तो "किया व्याप्तं कर्म" जी किया से व्याप्त हो वह कर्म है ऐसा है। सो घात्मा में जानने रूप किया व्याप्त है अतः वह स्वातन्त्रमं हि कर्तृ त्वलक्षाणं तवैव च ज्ञानिकवया व्याप्यत्वोपलब्बेः क्रमेश्वं चाविकद्वम्, लक्षाणाधीन-स्वाद्वस्तुभ्यवस्थायाः ।

तथानुमानेनात्मा प्रतीयते । श्रोत्रादिकरणानि कर्तृप्रयोज्यानि करण्यवाद्वास्यादैवत् । न नात्र श्रोत्ताविकरणानामिद्धवन् ( 'स्परसगन्धरपर्वाशक्वेशः करण्यवाद्वास्यादैवत् । अभावत्वद्वास्य श्रोत्राविकरणानामिद्धवन् क्ष्यवृत्ताम् । तथा श्रम्याद्वामं नविवदानितं गुण्यवाद्वाप्यादेवत् इत्यनुंभानती-प्यसौ प्रतीयते । प्रामाण्यं चानुसानस्याप्ये समर्थियवते । शरीरेन्द्रियमनोविचयगुण्यवाद्विज्ञानस्य न तद्व्यतिरक्तात्रयात्रितव्यम्, येनात्मसिद्धः स्यादित्यपि मनोरसमात्रम् ; विज्ञानस्य तद्युण्यवासिद्धः ।

कर्मरूप भी वन जाता है। वस्तु व्यवस्था तो लक्षण के भ्रामीन हुमा करतो है, मर्थात् वस्तु का जैसा प्रसाधारण स्वरूप रहता है उसी के भनुसार उसे कहा जाता है।

इस अनुमान के द्वारा भी आत्मा प्रतीति में आता है—शोत्र आदि इन्त्रियां कर्ता के द्वारा प्रयोजित की जाती हैं, क्योंकि वे करण हैं। जैसे कि वसूजा बादि करण हैं। अतः वे देवदत्त आदि कर्ता के द्वारा प्रयोग में आते हैं—वैसे ही इन्त्रियां करण होने से जनका प्रयोक्ता कोई अवश्य होगा, कर्ण आदि इन्त्रियों में करण्पना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्ण शब्द इन सबकी जो उपलब्धि रूप किया होती है वह इन्त्रियों द्वारा होती है, अतः यह करण की कार्य रूप है, जैसे कि छेदन सिद्ध करने वाला है। इस अनुमान से इन्त्रियों में करणपना सिद्ध होता है। आत्मा को सिद्ध करने वाला और भी इस्त्रा अनुमान प्रयोग इस प्रकार है—शब्दादि का जो ज्ञान होता है—शब्द सुन कर जो वर्ष बोध होता है अथवा अन्य कोई भी इन्त्रियों के विषयों का जो ज्ञान होता है वह कहीं पर तो अवश्य ही आक्रित है, क्योंकि वह शब्दादि का ज्ञान एक ग्रुण है, जो गुण होता है वह कहीं आश्रित जरूर रहता है, जैसे कि रूप भादिक ग्रुण कहीं घट आदि में आश्रित रहते हैं, जहां पर वह ज्ञान ग्रुण आश्रित है वही तो आत्मा है, अनुमान में प्रमाणता का हम आगे समर्थन करने वाले हैं।

चार्वाक — ज्ञान गुण का धाश्रय तो शरीर है, इन्द्रियां हैं, मव है और विषय-भूत पदार्थ हैं। ये ही सभी ज्ञान के आश्रय भूत देखे जाते हैं। इन शरीरादि से भिन्न और कोई दूसरा आश्रय है नहीं जिससे कि धाल्मा की सिद्धि हो जाय, व्रव्यांत्र ज्ञाल का आश्रय सिद्ध करने के लिये घाल्मा को सिद्ध करना जरूरी नहीं, वह तो शरीर धादि रूप धान्नय में ही रहता है। क्षमाहि—न वारीरं चैतन्यगुक्ताभयो भूतिकारत्वाद चटादिवत् । चैतन्यं वा वारीरविधेवगुक्तो न भवित स्वीतं स्वारं नात्वात् । ये तु शरीरविधेवगुक्ता न ते तस्मिन्सति निवर्तन्ते यथा क्या-वयः, सत्वपि तस्मिन्सत्वते च चैतन्यन्, तस्मान्न तक्ष्वियगुक्तः ।

तथा, नेन्द्रियाणि जैतन्यगुणनित करण्टनार्श्नतिकारत्नाद्वा बास्मादिवत् । तद्दगुण्टने व जैतन्यस्योन्द्रयविनाधे प्रतीतिनं स्मादगुणिविनाक्षे गुणस्याप्रतीते। । न जैवन, तस्मान्न तदगुणः । तथा च प्रयोगः-स्मर्त्णादि जैतन्यमिन्द्रयगुणो न भवति तदिनाभेष्युरुषमानत्वात्, यो यदिनाभेष्युरुषके स

जैन — यह कथन मनोरय मात्र है, जान घरीर घादि का गुए। है यह बात ही बिलकुल बसिद है। इसी को अनुभान से सिद्ध करके बताते हैं। घरीर चैतन्य गुणका बाश्रय नहीं है न्योंकि वह सरीर तो भूतों का (पृथिवी आदि का) विकार (पर्याय) है, जैसे-घट घादि परार्थ भूतों के विकार होने से चैतन्यगुए। के आश्रय नहीं होते हैं, भ्रौर भी सुनिये-चैतन्य घरीर का विशेष गुए। नहीं है, क्योंकि घरीर के मौजूद रहते हुए भी वह निकल जाता है, जो घरीर के विशेष गुए। होते हैं, वे घरीर के विश्वमान रहते हुए निकल कर नहीं जाते हैं जैसे कि रूपादिकगुए। घरीर के रहते हुए चैतन्य निवृत्त होकर चला जाता है, घर: वह घरीर का विशेषगुए। नहीं है।

जैसे शरीर ज्ञानगुण का आधारभूत सिद्ध नहीं हुमा उसी प्रकार नेत्र झादि इन्हियां भी चैतन्यगुण वाली सिद्ध नहीं होती हैं। क्योंकि इन्हियां तो करण हैं तथा भूतों का विकार स्वरूप भी हैं, जैसे वसूला झादि करण हैं। यदि चैतन्य इन्हियों का गुण होता तो इन्हियों के नाथ होने पर चैतन्य की प्रतीति नहीं होनी चाहिये, गुणी का नाथ होने पर गुणों की प्रतीति नहीं होती है, इन्हियों का नाथ होनेपर भी चैतन्य का झमाव दिखाई नहीं देता है, अतः ज्ञान (चैतन्य) इन्हियों का गुण नहीं है । अतुमान प्रयोग से सिद्ध है कि स्पृति सुख भादि स्वरूप वाला चैतन्य इन्हियों का गुण नहीं होता है क्योंकि इन्हियों के नष्ट होने एत भी वह उत्पन्न होता रहता है, जो विसक्त विनाश होने पर भी पैदा होता हैन एत भी वह उत्पन्न होता रहता है, जो विसक्त विनाश होने पर भी पैदा होता रहता है वह उसका ग्रुण ही नहीं होता है, जो चन्ह के नष्ट होने पर भी घट के रूपादिक ग्रुण नष्ट नहीं होते हैं। इन्हियों का गांच होने पर भी स्मरण भादि का नाश तो होता नहीं, भतः वह ज्ञान उन इन्हियों का गुण नहीं है, भदि चैतन्य को इन्हियों का गुण याना जाय तो करण विना किया की भरतीति नहीं होगी, भ्रषात् इन्हियां तो ग्रुणी हो चुकी हैं चैतन्य उसका ग्रुण है तो इन्हियां कत्तांपने को भ्राप्त हुई, फिर "जानाति" जानता है इस क्रिया का करण कुछ

न तद्युषो वया पटिवनावेवि वटक्पावि, भवति वेन्द्रियविनावेषि स्मरणाविकम्, तस्मान तद्युणः । यदि वेन्द्रियगुण्डप्यैतन्यं स्थरादि कर्णं विना कियायाः प्रतीत्यभावात् करणान्तरेनेवितव्यम् । तेवां च त्रायेकं चैतन्यगुण्यत्ये एकस्मिन्नं व वादीरे पुरुवबहुत्वप्रवङ्गः स्यात् । तदाच देवक्योप्तम्बन्धेर्ज्यं वज्ञदत्तस्येवेन्द्रियाग्वरोपलब्वे तस्मिन् न स्यादिन्द्रियान्तरेणु प्रतिसन्धानम् । दृश्यते चैत्तरतो नेन्द्रियगु-गुण्येतन्यम् । सर्वकमेवेन्द्रियमयेवकरण्याधिष्ठायकमिष्यतेऽत्रोयमदोष्टाः तर्तिह संत्राभेदमान्त्रयेव स्यादा-स्मनस्तया नामान्तरकरणात् ।

नापि चैतन्यगुणवन्मनः करण्यवाहास्यादिवत् । कतुं त्वोपगमे तस्य चेतनस्य सतो स्थाखुपः लब्धौ करलान्तरापेक्रित्वे च प्रकारान्तरेणार्यवोक्ताःस्यातः ।

भी नहीं रहा, अतः अन्य किसी को करण बनाना पड़ेगा, तथा अन्य करणभूत जो भी वस्तुएं आवेगी उनका भी एक एक का जैतन्य गुण रहेगा हो, ऐसी हालत में एक ही शरीर में अनेक पुरुष (जीव) या जैतन्य मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इस तरह से बहुत ही अधिक गड़बड़ी मचेगी, देवदत्त के जाने गये किसी एक विषय में उसी की अन्य इन्द्रिय से प्रतिसंघान नहीं हो सकेगा, क्योंकि अन्य इन्द्रिय का जैतन्य पृथक् है, जैसे कि यज्ञदत्त की इन्द्रिय देवदत्त से पृथक् है।

भावार्ष — जब एक सरीर में सनेक पृथक् २ चैतन्यगुण वाली इन्द्रियां स्वी-कार करोगे तो एक ही देवदत्त के द्वारा जाने हुए पदार्थ में उसी की रसना आदि इन्द्रियां प्रवृत्त होने पर भी संबंध नहीं जोड़ सकेगी, कि यह वही माम का भीठा रस है जिसे कि मांस से पीले रंग गुरूक जाना था, नेत्र के द्वारा वेसे हुए बीणा घादि बाध के शब्द का कर्ण के द्वारा प्रतिसंघान नहीं होगा, क्योंकि सब के चैतन्य गुरू पृथक् २ हैं, जैसे कि अन्य पुरूष-यज्ञदत्त के द्वारा जाने हुए विषय में हमारी इन्द्रियां प्रतिसंघान नहीं कर पाती वेसे ही खुद की हो इन्द्रियों से प्रतिसंघान होना अशक्य हो जायगा, हमारी इन्द्रियों द्वारा प्रतिसंघान तो अवस्य हो होता देसा जाता है, अतः निश्चित होता है कि चैतन्य इन्द्रियों का गुरुग नहीं है।

चार्वाक — संपूर्ण कररामृत इन्द्रियोंका प्रविद्वायक प्रयात् प्रेरक या प्रावारमूत एक विशेष इन्द्रिय स्वीकार करने पर कोई दोष नहीं द्वाता है प्रयात् इन्द्रियों द्वारा प्रतिसंघान न होना इत्यादि आपत्ति नहीं रहती है।

जैन--तो फिर झापने नाममात्र का भेद किया-झर्यात् झारमा का ही वाम "इन्द्रिय" इस प्रकार घर दिया, झर्यभेद तो कुछ रहा वहीं, मन भी चैतन्य ग्रुणवाला नापि विषयपुराः; तदसामिष्ये तदिनाचे यानुस्मृत्याविवर्धनात् । न व गुणिनोऽशामिष्ये विनाचे या गुणानां प्रतीतिर्धुक्ता, गुणात्वविरोधानुषङ्गात् । ततः परिवेषाच्छरीरादिव्यतिरिक्ताभया-विना वैकायमित्यतो प्रवर्धवासमितिः।

ततो निराकृतभेतत्-'शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञेम्यः पृषिष्यादिभूतेम्यवचैतन्याभिव्यक्तिः, पिष्टोदक-गृद्धवातस्यादिम्यो मदशक्तिवत्'। ततोऽसाधारणलक्षणविषेषविश्विष्यतस्या(तस्तरका)न्तरत्वमेष ।

नहीं है, क्योंकि वह करण है, जैसे वसूला भादि करण होते हैं। यदि भाप मन को कर्तापने से स्वीकार करेंगे तो उस चैतन्यगुरम्वाले मनको कोई धन्य करण चाहिये, विश्वके द्वारा कि रूप भादि विषयों की उपलब्धि वह कर सके इस करणांतर की भ्रपेक्षा को हटाने के लिये फिर भ्राप उन सब करणों का एक प्रेरक कोई स्वापित करोगे तो वहीं नाम मात्र का भेद होवेगा कि भ्राप उसको इन्द्रिय या भन्य कोई नाम के कहोंगे शौर हम जैन भारमा नाम से उसको कहेंगे।

चैतन्य रूप प्रादि विषय भूत पदार्थों का भी गुए। नहीं है, रूपादि विषय चाहे निकट न रहें चाहे नष्ट हो जावें तो भी चैतन्य के प्रनुभव स्मृति घादि कार्य होते ही रहते हैं, गुएगों के निकट न होने पर घ्रषवा नष्ट हो जाने पर गुण तो रहते नहीं, यदि हुणी नहीं होने पर गुए। रहते हैं तो इसके ये गुए। हैं ऐसा कैसे कहा जा सकेगा, इस सब कबन से यह सिद्ध हो जाता है कि चैतन्य न गरीर का गुए। है न मन का गुण है, न इत्त्रवर्षों का गुण है और न विषय भूत पदार्थों का ही गुए। है, वह तो घन्य ही आध्य में रहते वाला गुए। है, और उसी प्राध्यमृत का नाम आदमा है, इस प्रकार घाटमद्रस्य की प्रसिद्ध खबस्थित है।। उपग्रुं का भारमद्रस्य के सिद्ध होने पर चार्याक का भूतचैतन्य-वाह बसाप्त हो वाता है। घर्षों त् करीर, इस्त्रिय धीर विषय संज्ञक इन पृथिबी घादि मूतों से चैतन्य प्रकट होता है, जैसे कि घाटे, जल, गुड़, घातकी, महुसा घादि पदार्थों से मद घर्ति पैदा होती है थे। ऐसा यह कथन प्रसत्य ठहरता है, इसलिये अब यह सिद्ध ही हुमा किसायारण लक्षए। विशेष से विशिष्ट होने से आरमा एक सर्वया पृथक ही तत्व है, इस प्रकार सम्बाधारण लक्षए। कान-दर्शन उपयोग वाला आरमा नामक भिन्न हत्य है सह निर्वाध सिद्ध हुमा।

चार्वाक के ग्रन्थ में ज़िला है कि पृथ्वी, जल, वामु, अमिन मे चार तस्व हैं, इनके समुदाय होने पर शरीर, इंद्रियां विषय आदि उत्पन्न होते हैं, फ्रोर इन शरीर म्रादि "पृत्तिक्य(भा)पस्तेकोबायुरिति तत्त्वानि, तत्त्वपुदये वारोरेन्द्रियविषयसंताः तेभ्यवर्षेतन्यम्" [ ] इस्यम "प्राधिव्यक्तिमुपवाति" इति कियाच्याद्वारावतः संदिष्यविपक्षव्यावृक्तिको हेतुरिति; शब्दसामा-न्याधिव्यक्तिनिवेषेनास्य चैतन्याभिव्यक्तिवादस्य विरोधाव ।

किंच, सतोऽभिव्यक्तिरचैतन्यस्य, धसको बा स्यात्, सदसद्र पस्य वा ? प्रथमकल्पनायाम्

से चैतन्य होता है, इस वाक्य में भ्रिम्ब्यक्ति किया का धध्याहार करते हैं, प्रयांत् "पृथिव्यप्तेजोबायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः, तेम्यस्वैतन्यं" इस सूत्र में "भ्रीमव्यक्तिमुपयाति" इस क्रिया का भ्रध्याहार करने से चैतन्य प्रकट होता है देसा सर्च होता है, तब तो वह पूर्वोक्त जैन के द्वारा कहा यया असाधारणलक्षणविशेष-विशिष्टत्व हेतु संदिग्ध विषक्ष व्यावृत्ति वाला हो जाता है।

आवार्ष — पृथिवी मादि से चैतन्य प्रकट होता है तो उसमें असाधारण धर्म रह सकता है, म्रथांत् पृथिवी मादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी मादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी मादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी मादि से ससाधारण—पृथिवी मादि में नहीं पाये जाने वाले मर्म चैतन्य में हो सकते हैं, क्योंकि पृथिवी मादि से व्यक्त हुए इस चैतन्य में पृथिवी मादि के साधारण ही मर्म हैं अववा मसाधारण लक्षण हैं ? इसलिये जैन के द्वारा पहिले मास्मा को अत्वचुट्य से पृथक् सिद्ध करने के लिये दिया गया मसाधारण लक्षण विशेवविशिष्ट हेतु मंकित हो तह ने स सर्वधा संदित ।। चार्वाक संदिग्ध विपक्ष व्यावृक्ति वाले हेतु का निषेष करते हैं—उन्होंने नैयाधिक के माकाश से शब्द सामान्य की अभिध्यक्ति होने वाले मतका निषेष किया है, उसी प्रकार से यहां पर भी भूतचतुष्ट्य से चैतन्य की मिश्रव्यक्ति होने का निषेष किया है, उसी प्रकार से यहां पर भी भूतचतुष्ट्य से चैतन्य की मिश्रव्यक्ति होने का निषेष होता है।

विशेषार्थ — योग — नैयायिक और वैशेषिक सब्द की उत्पत्ति झाकाश से होती है ऐसा मानते हैं सो उस सान्यता का चार्वाक भी खण्डन करता है — वार्वाक का कहना है कि झाकाश से विलक्षण लक्षण वाला शब्द कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता । झाकाश से शब्द सामान्य अभिव्यक्त होता है ऐसा नैयायिक आदिक है तो वह भी बनता नहीं, क्योंकि जैसे दीपक झादि के द्वारा रात्रि में घट झादि पदार्थ प्रकट— प्रकाशित किये आते हैं, वैसे कोई शब्द आकाश में रहकर तालु झादि के द्वारा प्रकट होता हुआ माना नहीं जा सकता, अर्थात् दीपक से प्रकाशित होने के पहिले जैसे घट आदि पदार्थों की सत्ता तो सिद्ध ही रहती है, वैसे ही शब्द की सत्ता तालु झादि के आदि पदार्थों की सत्ता तो सिद्ध ही रहती है, वैसे ही शब्द की सत्ता तालु झादि के

श्रंस्यानाधनन्तत्वसिद्धिः, सर्वदा सतोऽभिध्यकः स्तामन्तरेशानुरपतः । पृषिध्यादिसामान्यवत् । तथा च "परलोकिनोऽभावास्परलोकाभावः" [ ] इत्यपरीक्षिताभिधानम् । प्रागसत्वर्वतन्वस्याधि-व्यक्तौ प्रतीतिविरोषः, सर्वपाप्यसतः कस्यचिदभिष्यस्यप्रतीतेः । न चैवंवादिनो व्यक्षककारक्योत्रेदः; 'श्राक्सतः स्वरूपसंस्कारकं हि व्यक्षकम्, स्रसतः स्वरूपनिवर्तकं कारकम्' इत्येवं तयोर्भेदप्रविद्धः ।

अयापार के पहिले भी थी ऐसा सिद्ध नहीं होता, इसलिये वे मीमांसक भ्रादि के शब्द के भ्राभिव्यक्त बाद का निरसन करते हैं, इसी प्रकार खुद चार्वाक के चैतन्य अभिव्यक्ति-बाद का भी निरसन भ्रवश्य हो जाता है, क्योंकि जैसे तुम चार्वाक ने शब्द की भ्राभि— व्यक्ति के बारे में प्रश्न किये हैं वैसे ही वे योग या हम जैन भ्राप से चैतन्य भ्रिम्ब्यक्ति के बारे में प्रश्न किये हैं वैसे ही वे योग या हम जैन भ्राप से चैतन्य भ्रिम्ब्यक्ति के बारे में प्रश्न करों कि भ्रावच्यव्यक्त होने के पूर्व भ्रतन्य की सत्ता तो सिद्ध होती नहीं है, तथा वह प्रकट होने से पूर्व भ्रतमध्यक्त जैतन्य कैसे भ्रीर कहां पर या ? इत्यादि प्रश्नों का ठीक उत्तर न होने से "भूतों से जैतन्य प्रकट होता है" यह चार्वाक की क्यान भ्रसत्य ठहरता है।

चार्वाक को यह बताना होगा कि "जैतन्य की ग्राभिज्यक्ति होती है" सो वह सदुभूत जैतन्य की होती है कि ग्रसद्भूत जैतन्य की होती है ? प्रथम पक्ष के श्रमुद्धार तो जैतन्य आरमा श्रनादि श्रनंतरूप नित्य ही सिंद हो जाता है, क्योंकि जो सर्वेदा सदूप रहकर व्यक्त होगा वह तो श्रनादि श्रमंत की होती है ? प्रथम पक्ष के श्रमुद्धार तो जैतन्य आरमा श्रनादि श्रनंतरूप नित्य ही स्वद हो जाता है, क्योंकि जो सर्वेदा सदूप रहकर व्यक्त होगा वह तो श्रनादि श्रमंत है कहलावेगा। जैसे पृथिवी श्रादि सूर्तों के सामान्य धर्म पृथिवीत्व आदि को अनादि श्रनंत माना है वैसे हो चंतन्य सामान्य को श्रमादि श्रमंत मानना चाहिये, इस प्रकार श्रमादि श्रमंत चैतन्य श्रारमा की सिद्धि होने पर "परलोक में जाने वाला ही कोई नहीं अतः परलोक का श्रमाव है" इत्यादि कचन स्रसंय ठहरता है।

द्वितीय पक्ष--- "पहिले चैतन्य असत् रहकर ही भूतों से अभिव्यक्त होता है" ऐसा कहा जाने तो विरोध दोष होगा क्योंकि सवंधा असत् की कहीं पर भी अभिव्यक्ति होती हुई नहीं देखी है, तथा इस प्रकार सर्वथा असत् की अभिव्यक्ति मानने वाले आप चार्वाक के मत में व्यक्तक कारण और कारक कारण इन दोनों में भी कुछ अन्तर ही नहीं रहेगा, व्यञ्जक का लक्षण "प्राक् सत् : स्वरूप संस्कारक हि व्यञ्जकम्" पहिले से वो सत्-मौजूद है उसी में कुछ स्वरूप का संस्कार करना व्यञ्जक कारण का

कथिक्तितो अत्याभिष्यको परमतप्रवेश:-कथिक्द्रव्यातः सतर्वेतन्यस्य पर्यावतो अत्याभ कावाकार-परिए।तैः पृषिव्यादिपुदगलैः परैरप्यभिष्यके रमीश्रःवात् पृषिव्यादिभूतचतुष्ट्यवत् । नन्वेवं पिष्योद-काम है भीर "भ्रस्ततः स्वरूप निर्वेतंकं" कारकं स्वस्त् के स्वरूप को बनाना कारक कारण का काम है, इस प्रकार इनमें लक्षणभेद प्रसिद्ध ही है ।

सावार्ष:—व्यक्षक कारण दीपक के समान होते हैं वो पहिले से मौजूद हुए पदार्ष को मात्र प्रकट करते हैं, जैसे—अंबेरे में घट का स्वरूप दिख नहीं रहा या सो उसके स्वरूप को दीपक ने दिखा दिया। कारककारण मिट्टी या कुम्हार के समान होते हैं वो नवीन-पहिले नहीं हुई प्रवस्था को रचते हैं, वार्वाक यदि चैतन्य की अभिव्यक्ति होना सानते हैं तब तो वे भूतचतुष्टय स्वरूप घरीरादिक मात्र चैतन्य के अभिव्यक्ति होना मानते हैं तब तो वे भूतचतुष्टय स्वरूप घरीरादिक मात्र चैतन्य के अभिव्यक्ति होनो है । तीसरा पद्म-स्व वसत् रूप चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है—यदि ऐसा कहा जाय—तो आप वार्वाक स्वरूप्ट से सत्रूप चैतन्य है और पर्यायहिष्ट से अस्तुष्ट चैतन्य है है पेत पर वैसे ही सरीर के आकार से परिणत हुए पृथिवी आदि पुद्राव्य से जैतन्य का सत्र होती है हो सरी के साकार से परिणत हुए पृथिवी आदि पुद्राव्य से जैतन्य का सत्र का आपको घट हो रहा है, इस्तिये जैतन्य मी पृथिवी झादि भूतचतुष्टय के समान है प्रयत्ति जेसे प्रविचय अधि भूतक्ष्य पुद्रावरूप से सत् हैं और घट आदि पर्याय से अभन्य होते हैं वैसे हो जैतन्य क्ष्य से तो सत् है अपैर पर्यायह्य से अध्यत् से स्वरूप से स्वरूप से स्वरूप से सी स्वर्ण है और घट आदि पर्याय से तो सत् है और पर्यायहूप से अध्यत्व से ही जैतन्य प्रयाद से तो सत् है और पर्यायहूप से—अवस्था विशेष

श्रंका:—यिव इस प्रकार से श्रीमध्यक्ति का अर्थ करते हो तो फिर श्राटा, जल श्रादि से मद शक्ति प्रकट होती—श्रीमध्यक्त होती है ऐसा भी सिद्ध नहीं होया। क्योंकि वहां पर भी वे ही विकल्प उपस्थित हो जायेंगे कि पहिले मद शक्ति सत् थी कि ग्रसत् थी, इत्यादि?

से प्रकट होता है यह जैनमत सिद्ध होता है।

समाधान---यह गंका गलत है। क्योंकि हम जैन मद शक्ति को भी द्रव्यदृष्टि से सत्रूष्प मानते हैं। सारे ही विश्व के पदार्थ सत्रूष्प से धनादि धनन्त माने गये हैं।

भावार्थ — जैन घर्म का यह अकाटच सिद्धान्त है कि जीव आदि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूपमें हमेशा मौजूद ही रहता है। सृष्टिरचना की कल्पना इसिजये असस्य टहरती है, प्रत्येक वस्तु स्वतः धनादि धनन्तरूप है। उसमें परिवर्तन काविस्थी मदक्कत्यक्रियक्तिरपि न स्यात् तत्राप्युक्तविकरपानां समानत्वादित्यप्यसान्प्रतम्; तत्रापि इध्यक्ष्यतया प्राक्सस्थास्युपगमात्, सकलभावानां तङ्गपेशानावनन्तत्वात् ।

सधीरेखियविषयसंत्रेम्यम् तन्यस्योत्पत्यम्युपगमात् 'तेम्यम्'तम्' इत्यत्र 'उत्पत्रते' इति 
कियाव्याहारासामित्र्याक्तपक्षमात्रौ दोषोऽवकास लगते इत्यन्यः। सोपि चैतन्यं प्रत्युपादानकारस्यस्वम्, सहकारिकारस्यस्यं वा भूतानाम् इति पृष्ट स्पष्टमावष्टाम् ? न तावदुपादानकारस्यस्यं तेषाम्; 
चैतन्ये मूतान्वयप्रसङ्गात्, सुदर्शापादाने किरीटादौ सुदर्शान्यवत्, पृषिव्याद्याद्यादाने काये पृष्यम्यासम्बयवद्वाः । न चार्षवम्; न हि भूतसमुदयः पूर्वमचेतनाकारं परित्यस्य चेतनाकारमाददा (मा)नो
सम्बयस्य कोता प्रत्याः है । समीको लोक स्यवदार में पैटा होना नष्ट होना इत्यादि नामों

धवस्य होता रहता है। उसीको लोक व्यवहार में पैदा होना नष्ट होना इत्यादि नामों से कहा जाता है।

चार्वाकः — यदि हम शरीर, इन्द्रियां, विषय आदि संज्ञक भूतचतुष्टय से चैतन्य की उत्पत्ति होती है ऐसा स्वीकार करें तो उपर्युक्त दोष नहीं रहेंगे अतः हम चार्वाक "तेम्यरचैतन्य" इस सूत्रांश के साथ "उत्पद्यते" इस क्रिया का अध्याहार करते हैं, इस तरह करने से अभिव्यक्ति के पक्ष में दिये गये दूषण् समाप्त हो बावेंगे।

बैन—यह कथन भी खंडित होता है, हम आपसे पूछते हैं कि भूतों से चैतन्य पैदा होता है सो वे भूतजैतन्य के उपादान कारण हैं कि मात्र सहकारी कारण हैं ? उपादान कारण तो बन नहीं सकते, क्योंकि यदि जैतन्यका उपादान कारण भूतजनुष्टय होता तो उन भूतों का चैतन्य में अन्वयपना होना चाहिये था, जैसे कि सुवणरूप उपादान से पैदा हुमा मुकुट सुवणं से अन्वयपना होना चाहिये था, जैसे कि सुवणरूप उपादान से पैदा हुमा मुकुट सुवणं से अन्वयपना रहता है, अथवा—पृथिवी भादि उपादान से पैदा हुमा सुकुट सुवणं से अन्वयपना रहता है, ऐसा अन्वयपना चेतन्य में नहीं है, देखिये—भूतजनुष्टय कभी अपने पहिले के अवेतन भाकार को छोड़कर चेतन के आकार होते हुए नहीं देखे जाते हैं। तथान-अपना २ धारण, द्रवण, उप्पाता, ईरण स्वभावों का और उपादात गुणों का त्याग करते हुए भी नहीं देखे जाते हैं। वेतन्य तो धारण आदि स्वभावरहित अंदर में ही अपने भूत स्वभाव युक्त ही रहते हैं। जैतन्य तो धारण आदि स्वभावरहित अंदर में ही स्वसंवेदन से अनुभव में भाता है। कोई कहे कि जैसे काजल दीपक रूप उपादान से पैदा हुमा है तो भी उसमें दीपक का अन्वय—मामुएपना नहीं रहता है, इसिलये आपका कथा व्यक्तिचरित है, सो भी ठीक नहीं, स्वभींक काजल भीर दीपक इनमें रूप आदिक गुणों का अन्वय तो रहता है, अर्थात् दीपक में भी रूप रस आदि गुण्हें है तथा काजल में भी हैं। पुर्गल के जितने भी विकार होते हैं उन सब में रूपादिका व्यक्तिचार नहीं हो

धारणेरखद्रबोध्यतः।स्रक्षकेन रूपादिमस्वस्वभावेन वा श्रुतस्वभावेनान्वितः प्रमाग्रप्ततिषकः, वैतन्यस्य धारखादिस्वभावरहितस्यान्तः स्वेदनेनानुभवात् । व प्रदीपाष्ट्रपादावेन कञ्चलादिना प्रदीपाष्ट्रकः न्विते व्यक्तियारः, रूपादिमस्वमानेखामाप्यान्ययर्थनात् । पुद्गलिकाराखां स्थानिमस्वसामाव्यक्तियारात् । श्रुतचैतन्ययोरप्पेवं सस्वादिक्याकारिस्वादिवर्यरः वयसञ्चावत् चपादानोपादेयभावः
स्वादस्यप्यतमीचीनम्; जलानलादीनामप्यम्योन्यमुगादानोपादेयभावप्रसञ्जात्, तद्धर्यस्वाप्यम्यस्यस्यद्वावाविषेवात ।

किन्स, 'श्राणिनामाच' जैतन्य जैतन्योपादानकारणकं चिहिवस'त्वान्मध्यचिहिवस'वत्। तथास्यजैतन्यपरिणामध्र'तन्यकार्यस्तत एव तहत्' इत्यनुमानात्तस्य जैतन्यान्तरोपादानपूर्वकलिक्दि' मूताना जैतन्यं प्रत्युपादानकारणत्वकल्यना घटते। सहकारिकारणत्वकल्यनायां तु उपादानमध्यहो-सकता, मतलब—किसी पुद्गल में रूपादिगुण हों और किसी वें नहीं हों ऐसा नहीं होता है।

चार्वाक — ऐसा धन्वय थो भूत और जैतन्य में भी हो सकता है, धर्यात् सत्व, कियाकारित्व आदि धर्म भूत धौर जैतन्य में समानरूप से पाये जाते हैं। घतः इवमें उपादान उपादेय--इस प्रकार होने भें कोई बाधा नहीं है।

जैन — यह कथन असमीचीन है, इस प्रकार का सत्त्व आदिमात्र का अन्वय देखकर भूत ग्रीर जैतन्य में उपादान उपादेयपना स्वीकार करोगे तो चल ग्रीर प्रान्ति ग्रादि में भी उपादान उपादेय भाव सिद्ध होगा, क्योंकि सत्त्व ग्रादि घर्म जैसे जल में हैं वैसे वे अगिन में हैं, फिर क्यों तुम लोग इव तत्त्वों को सर्वथा पृथक् मावते हो । ग्रव हम ग्रनुमान से जैतन्य के वास्तविक उपादान की सिद्धि करते हैं—

अाणियों का बाय जैतन्य जैतन्यरूप उपादाव से हुमा है, जैसे कि मध्य अवस्था का जैतन्य जैतन्यरूप उपादावसे होता है, तथा अंतिम जैतन्य (उस जन्म का जैतन्य) भी पूर्व जैतन्य का ही कार्य है, क्योंकि उसमें भी जैतन्यसमें पासा जाता है, इस प्रकार के अनुमान से जैतन्य का उपादान जैतन्यान्तर ही खिद्ध होता है, भूत-चतुष्ट्य जैतन्य के प्रति उपादान नहीं बन सकता है, इस प्रकार यहां तक झूतों से जैतन्य उत्पन्न होता है इस वाक्य का विश्लेषण करते हुए पूछा था कि जैतन्य का कारण जो भूत है वह उसका उपादान कारण है कि सहकारी कारखा? उनमें से उपादान कारणपना मृतवन्द्रय में नहीं है यह धिद्ध हुसा। च्चम्, अनुपादानस्य कस्यविकार्यस्यानुपत्तवये: । सन्यविष्युः सदेरतुपादानस्याप्युपत्रव्येरदोयोयनिस्य-व्यवदीविद्याधिवार्यस्यः 'क्व्यादिः सोपादानकारस्यकः कार्यस्यात् पटादिवत्' इत्यनुमानासस्याद्ययोपा-सन्वस्यापि वीपादानस्यविद्ये: ।

गोबवादेरचेतनाचेतनस्य वृश्चिकादेश्स्तिमतीतः तेनानेकान्तः इत्ययुक्तम्; तस्य पक्षान्त-भूतस्यात् । वृश्चिकादिशरोरं ध्येतनं गोमयादेः प्रादुन्नेवति न पुनर्वृश्चिकादिणीतन्यविवर्त्तस्य पूर्वणीतन्यविवर्त्तादेशोस्पत्तिप्रतिज्ञानात् । प्रव ययाद्यः पिकागिनः प्रराद्यानिमन्योत्योऽनीन्तपूर्वकः

यदि मूतचतुष्टय जैतन्य के मात्र सहकारी माने जायें तो जैतन्य का उपादान कारण कोई न्यारा बताना होगा, क्योंकि विना उपादान के कोई कार्य उपलब्ध नहीं होता है।

चार्बीक — शब्द, विजनी घादिक पदार्थ तो विना उपादान के ही उत्पन्न होते हैं। वैसे ही जैतन्य विना उपादान का उत्पन्न हो जायगा। कोई दोष नहीं।

जैन—यह तो कथन मात्र है, क्योंकि शब्द आदि पदार्थ भी उपादान कारण संयुक्त है। मनुमान प्रयोग—शब्द बिजली आदि वस्तुएँ उपादान कारण सहित हुमा करती हैं, क्योंकि वे कार्य हैं, जैसे पट किसी का कार्य है तो उसका उपादान थागे मौजूद ही हैं। इस प्रतुमान से बेतन सहस्य जैतन्य का उपादान निर्वोध सिद्ध होता है।

चार्वोक — गोवर मादि भचेतन वस्तुमों से चेतनस्वरूप विच्छु मादि जीव पैदा होते हैं, मतः चेतन का उपादान चेतन ही है, इस प्रकार का कमन मनैकात्तिक दोष से दुस्ट होगा । मर्चात् — "प्रास्तियों का प्रथम चेतन्य चेतन्यरूप उपादान से ही हुआ है, क्योंकि वह चेतन्य की ही पर्याय है" इस अनुमान में चेतन्य की पर्याय होने से वह चैतन्योपादानवाला है पैसा हेतु दिया था वह मनैकान्तिक हुमा, क्योंकि यहां मचेतन गोवर से चेतन विच्छ की उत्पत्ति हुई है।

जैन — यह कथन अयुक्त है, क्योंकि उस विच्छु के जैतन्य को भी हमने पक्ष के ही अन्तर्गत किया है, वेसो—विच्छु भादि का शरीर मात्र गोवर से पैदा हुमा है, विच्छु का जैतन्य उससे पैदा नहीं हुमा है, क्योंकि वह तो पूर्व जैतन्य पर्याय से ही उत्पन्न हुआ साना गया है।

चार्चाक — जैसे कोई पणिक रास्ते में अग्नि को जंगल की सूची धरिए। की रगड़ से उत्पन्न करता है, बोबहां बह धन्नि धन्नि से पैदा नहीं हुई होती है, ठीक इसी क्षन्यस्त्वान्त्रभृतंकः त्वाचः जैतन्यं कायाकारपरिख्तयूतेन्यो सविव्यत्यन्यत् जैतन्यपूर्वकं विरोधाभावा-दित्यपि मनोरयमात्रम्; प्रवमपिकान्नेरनन्त्रुपादानत्वे वलादीनामध्यक्ताच् पादानत्वापत्तेः पृषिव्या-दिश्वत्वतुष्टयस्यत्त्वान्तरभावविरोवः । वेवां हि परस्परभुपादानोपादेयभावस्त्रेयां न तत्त्वान्तरत्वम् यया क्षितिववर्त्तानान्, परस्परभुपादानोपादेयभावक्र पृषिव्यादीनामित्येकमेव पुद्यवतत्त्वं क्षित्यादिविवर्त्त-मविष्ठिते सहकारिभावोपममे तु तेवां जैतन्येषि सोऽस्तु । यथेव हि प्रथमाविभू तपावकादेत्तिरोहित-

प्रकार प्रथम चैतन्य तो बारीराकार परिणत हुए भूतों से पैदा हो जायगा और अन्य मध्य भ्रादि के जैतन्य जैठन्य पूर्वक हो जावेंगे तब कोई विशेष बाधा वाली बात नहीं होगी।

जैन — यह बात भी गलत है, क्योंकि ग्राप यदि इस तरह से रास्ते की भ्रान्त को बिना भ्रान्त रूप उपादान के पैदा हुई स्वीकार करेंगे तो जल भ्रादि तस्व भी अजल आदि रूप उपादान से उत्पन्न हो जावेंगे। ऐसी हालत में पृथिवी जादि भूतवतुष्ट्य में भिन्न भिन्न तस्वपना होना शक्य नहीं रहेगा, तब पृथ्विवी आदि में से एक ही तस्व सिद्ध होगा, पृथिवी प्रादि पदार्थ पृथक् तस्व नहीं हैं क्योंकि इन चारों में परस्पर उपादान उपादेय भाव पाया जाता है। जिनका परस्पर में उपादान उपादेयना होता है वे पृथक् तस्व नहीं कहलाते। जैसे पृथिवी भ्रादि की खुद की पर्यार्थ परस्पर में उपादान उपादेय भूत हैं भतः वे एक पृथिवी तस्व की ही कहलाती हैं। इसी तरह इस भूतवतुष्टय में परस्पर में उपादान उपादेय भाव है। भ्रातः वे भिन्न तस्व नहीं हैं एक ही पुद्राल तस्व है और उसी एक तस्व की पृथिवी भ्रादि पर्यार्थ हैं ऐसा सिद्ध होवेगा।

यदि चार्याक कहे कि पियक की ग्रांग के लिये वह जंगल की लकड़ी आदिक पदार्थ सहकारी होता है तो हम जैन भी कहेंगे कि इसी प्रकार जैतन्य को शरीररूप में परिणत हुए भूतमात्र सहकारी कारण होते हैं, उपादान रूप कारण नहीं। भ्राप जिस प्रकार प्रथम बार प्रकट हुई उस पियकांग्नि को खिपी हुई ग्रांग्व से उत्पन्न हुई मानते हैं, उसी प्रकार हम जैन गर्भ स्थित जैतन्य को खिपे हुए जैतन्य से प्रकट होना मानते हैं। इस प्रकार भूतों से जैतन्य उत्पन्न होता है यह बात यलत सिद्ध हुई।

धनादि एक जैतन्य स्वरूप धारमा तस्य जबतक हम स्वीकार नहीं करते तब तक जन्म लेते ही बालक में इच्छ विषय में तथा अनिच्छ विषय में प्रत्यक्षिण्ञान होना, ध्रीमलाचा होवा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्षिण्ञान ध्रीयलाचा ध्रादिक तो पावकान्तरादिपुर्वकरवं तथा गर्भेचौतन्यस्याविभू तस्वभावस्य तिरोहितचैतन्यपूर्वकरवमिति ।

न चानाद्यं कानुभवितृत्व्यतिरेकेणेशानिष्टविषये प्रत्यिक्षानाभिक्षायाययो जन्मादौ गुरुवस्ते ; तेषा-मञ्चासपूर्वकत्वात् । त च मानुदरस्थितस्य बहिविषयावर्षानैऽन्यासौ गुक्तः; प्रतिप्रसङ्गात् । न चावस-म्नाबस्वायामस्यासपूर्वकत्वेन प्रतिपन्नानामप्यनुसम्बानादोनां जन्मादावतदूर्वकर्वं गुक्तम्; धन्यया पूमोऽनिन्पूर्वकोदृशेष्यनिनपूर्वकः स्यात् । मातापित्रम्यासपूर्वकत्वात्ते वामदोषोयनिस्थय्यसम्भाव्यम्; सन्तानान्वदास्यासादन्यत्र प्रत्यमिज्ञावेऽतिप्रसङ्गात् । तदुपत्रके 'सवं मर्यवोपत्यव्यमतत्' हत्यनुसन्वानं

संस्कार - पूर्व अभ्यास के कारण ही होते हैं। जब बालक साता के गर्भ में रहता है तब उसके बाहर के विषय में भ्रभ्यास तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी तक उन विषयों को देखा ही नहीं है, विना देखे अभ्यास या संस्कार होना मानोगे-तो सुक्ष्म परमाणु, दूरवर्ती सुभेक्षचेतादि, भ्रष्टीतकालीन राम भ्रादि का भी अभ्यास होना चाहिक सा, चार्वाक कहें कि जैतन्य में मध्यम अवस्था में जो प्रत्योक्षण तम्म साति हो ते हुए स्वे वेसे जाते हैं वे अभ्यास पूर्वक होते हुए हो देखे जाते हैं किन्तु जन्म जात बालकों के तो वे प्रत्योक्षण मादिक विना भ्रम्यास के होते हैं सो ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि संस्कार पूर्वक होनेवाले प्रत्योक्षण नादिक विना संस्कार के होने लग जायेंगे तो फिर धरिमपूर्वक होनेवाले प्रत्योक्षण स्थान कि स्थान के भी होने लगेगा-ऐसा मानना चाहिये।

भावीक न्यालक को जन्मते ही जो कुछ अभिवाषा ग्रादि होती है उसमें कारण खुद के संस्कार नहीं हैं, कावक के माता विता के संस्कार वहां काम ग्राते हैं। ग्रावीत् बालक में माता आदि के प्रभ्यास से ग्रामिलाया आदि उत्पन्न होती है।

जैन—यहं बात असंभव है, वैयोंकि माता आदि भिन्न संतान के अभ्यास से अन्य किसी बालक आदि में 'प्रत्यं मिन्नान की उत्यंति मानोंने तो प्रतिप्रसंग उपिथ्यत होगा-देवदत्त के संस्कार से उसेके मिन्नटवर्ती मिन्न यज्ञवत्त आदि को भी प्रत्यभिज्ञान होने लगेगा। माता पिता को कोई वस्तु की प्राप्त होने पर या जानने पर "मेरे को ही यह सब प्राप्त हुआ" इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान सभी बालकों को हो जायेगा तथा करने ऐसा मी होवेगा कि एक माता पिता के अनेक बालकों में भी परस्यर में एक दूतरे से संस्कार-अभ्यात से प्रत्य के स्वाप्त की कि एक के ही द्वारा जाने हुए स्पर्य विषय के सार्व अवेड कर जाय अपिकार-अहोता है कि यह विषय के सार्व अवेड कर जाय अपिकार-अहोता है कि यह विषय है अवक्षकों में स्वाप्त कर की की

वास्त्रित्रापरयानां स्यात् । परस्परं वा तेवां प्रत्यपिक्रानप्रसङ्गः स्यात्, एकसन्तानोद्भूतदर्धनस्य-र्णनप्रत्ययवत् ।

'क्रानेनाहं चटाविकं जानामि' इत्यहम्बत्ययप्रसिद्धत्वाचात्मनो नापलापो युक्तः। मत्र हि यया कर्मत्या विवयस्यावचासस्तया कर्नृतवात्मनोपि । न चात्र देहेन्द्रियादौनां कर्नृता; चटाविक्तःचामपि कर्मत्वयाऽवचासनात्, तदप्रतिचासनेप्यहम्प्रत्ययस्यानुष्मवात् । न हि बहलतमःपटलपटावगुष्ठितविष्णह्-स्योपपतेन्त्रियस्थापारस्य गौरस्थौल्यादिवस्यात्वयात् चरीरं प्रतिमासते । स्रहम्प्रत्ययः स्वसंविदितः पुनस्त-स्यानुभूयमानो देहेन्द्रियाविषयाविष्यातिरक्ताचालस्वतः सिक्ष्यतीति प्रमाणप्रसिद्धोऽनादिनिचमो इत्थान्त-

होने लगेगा ।। "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हुं" इस घहं प्रत्यय से अत्मा की सिद्धि हो रही है इसलिये भी आत्मद्रव्य का अपलाप करना शक्य नहीं है। "मैं ज्ञान के द्वारा घट ग्रादि को जानता हुं" इस प्रकार की प्रतीति में जैसे बाह्य पदार्थ घट धादि का कर्म-पने से प्रतिभास होता है वैसे ही झारमा का कत्त्रापने से प्रतिभास हो ही रहा है, इस प्रतीति में कर्त्ता का जो प्रतिभास है वह शरीर या इन्द्रिय आदि के निमित्त से नहीं है क्योंकि शरीर आदिक तो घटादि पदार्थों के समान कर्मरूप से प्रतीति में आते हैं। शरीर ग्रादि का प्रतिभास नहीं होने पर भी ग्रहं प्रत्यय तो अनुभव में ग्राता ही रहता है। शरीर के बिना महं प्रत्यय कैसे प्रतीति में माता है सो बताते हैं-कोई पूरुष गाढ ग्रन्थकार में बैठा है उसका शरीर अन्धकार के निमित्त से बिलकुल खद को भी दिखायी नहीं दे रहा है. तथा उसने अपनी सारी नेत्र आदि इन्द्रियां भी बंद कर रखी हैं. उससमय उस पूरुष को अपना गौरा स्थूल आदि स्वभाव वाला शरीर तो प्रतीत होता नहीं, किन्त बात्मा तो अवस्य बहं प्रत्ययस्वरूप संवेदन में बा रहा है, यह बहं प्रत्यय शरीर इन्द्रियां, मन आदि से न्यारा ही बात्मद्रव्य का धवलंबन लेकर प्रवृत्त हुआ है, इसलिये झनादि निधन एक प्रथक तत्त्व मृत ऐसा भारमा प्रमाण प्रसिद्ध है । यह सिद्ध हो जाता है. आत्मा मादि अंत रहित अनादि निमन है न्योंकि वह एक हव्य है, जैसे पृथिवी मादि द्रव्य होने से अनादिनिश्चन है। इस अनुमान में दिया गया द्रव्यत्व हेत् प्राश्र्यासिद्ध दोष वाला नहीं है, क्योंकि इस द्रव्यत्वरूप हेतु का आश्रय आत्मा है। जो वह प्रत्यय से सिद्ध हो चुका है। इस द्रम्यत्व हेतु का स्वरूप भी ग्रसिद्ध नहीं है। ग्रर्थात् यह हेतु स्वरूपासिक भी नहीं है, क्योंकि भारमा द्रव्य लक्षण से लक्षित (सहित) है, देखो-सिक करके बताते हैं। भारमा प्रव्य है क्योंकि उसमें गूण और पर्यायें पायी जाती हैं जैसे कि पश्चिमी आदि में गूए। पर्याय होने से उन्हें द्रव्य मानते हैं । यहां इस दूसरे धनुमान

स्मात्मा । त्रयोग:—झनावननः घात्मा इञ्चरवास्मृषिच्यादिवत् । न तावदाश्रयासिद्धोयं हेतु:; घात्म-नोऽहुम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वात् । नापि स्वरूपासिद्धः; द्रव्यलक्षर्णोपनश्चितत्वात् । तथाहि-इञ्चमात्मा युक्षप्रयंग्वरत्वारमृषिच्यादिवत् । न चायमप्यसिद्धो हेतुः; ज्ञानदर्शनादिषुणानां सुक्षदुःसहषेविधादादि-वर्षायाणां च तत्र सद्भावात् । न च घटाविनानेकान्तस्तस्य मृदादिपर्ययत्वात् ।

नतु वारीररहितस्यात्मनः प्रतिभासे ततोऽन्योऽनादिनिधनोऽस्राविति स्यात् जलरहितस्यानल-स्वेब, न चेवम्, भासंसारं तत्सहितस्यैवास्यावभासनात् । तत्र 'खरीरवहितस्य' इति कोऽयंः? किं तत्स्व-भ्राविकत्वस्य, भ्राहोस्वितहं व्यपिद्वारेण देशान्तरावस्थितस्येति ? तत्रावपक्षेऽस्त्येव तद्रहितस्यास्य प्रतिभावः—क्यादिमदचेतनस्वभावश्चरीरविलक्षणत्या अनूसंचेतन्यस्वभावतया चास्मनोऽध्यक्षगोचर-

में दिया गया गुण पर्यायत्व हेतु भी मसिद्ध नही है। आत्मा में तो अनते ज्ञान दर्शन आदि गुण भरे हुए हैं। तथा सुख दुःख आदि अनेक पर्यायें भी भरी हैं। इस द्रव्यत्व श्रादि हेतु को घट आदि द्वारा व्यभिचरित भी नहीं कर सकते, क्योंकि घटादि भी मिट्टी श्रादि द्वारा व्यभिचरित भी नहीं कर सकते, क्योंकि घटादि भी मिट्टी श्रादि द्वारा क्योंकि घटादि भी मिट्टी श्रादि द्वारा की पर्याय स्वरूप हैं। मतलब-पृथिवी श्रादिमें भी द्वारात्व और पर्यायत्व रहता ही है।

चार्वोक — दारीर रहित कही पर घात्मा का प्रतिभास होवे तव तो उसको धनादि निषन माना जाय, जैसे कि जल रहित ग्रन्ति की कहीं पृथक् ही प्रतीति होती है, किन्तु ऐसी आत्मा की न्यारी प्रतीति तो होती नहीं है, संसार में हमेशा ही वह आत्मा सरीर सहित ही ग्रनुभव में आता है।

जैन—सरीर रहित बातमा प्रतीति में नहीं प्राता ऐसा जो प्रापका कहना है सो "शरीर रहित" इस पद का क्या अर्थ है ? क्या सरीर के स्वभाव से रहित होने को सरीर रहित कहते हो कि शरीर के देश का परिहार करके प्रन्य किसी देश में रहिन को शरीर रहित होना कहते हो ? प्रथमपक्ष की बात कहो तो वह बात असत्य है, क्यों कि सरीर के स्वभाव से रहित तो प्रात्मा का प्रतिभास तो प्रवस्य ही होता है, देखों—ह्य आदि गुण गुक्त प्रवेतन स्वभाव वालो ऐसे शरीर से विलक्षण स्वभाव वाला प्रमूर्ण चैतन्यस्वभाववान् ऐसा आत्मा तो प्रत्यक्ष के गोचर हो ही रहा है। दूसरा पक्ष—शरीर के देश का परिहार करके उसके रहने को सरीर रहित कहते हो तो वाहर्ष कि बातमा का शरीर से प्रन्यत्र प्रमुर्ण होने से प्रभाव करते हो कि सरीर देश में स्वर्ण प्रमूर्ण होने से प्रभाव करते हो कि सरीर देश में स्वर्ण प्रप्ति के बातमा का शरीर से प्रन्यत्र अनुपलभ होने से प्रभाव करते हो कि सरीर देश में से उपलब्ध होने से उसका व्याप्त करते हो ? प्रथम पक्ष में सिद्ध सावनता है, व्याप्त स्वर्ण होने से उसका वात्मा करते हो होती ऐसा कहो तो वह बात हमें स्वर्ण हमारे यहां जी सरीर से अन्यत्र आत्मा की सरीर से अन्य स्वानों पर प्रात्मा का प्रभाव हो

रवेनोक्तत्वात् । डितीयपक्षे तु-वारीरदेघादन्यनानुपलम्भात्तन तदभावः, द्वारीरप्रदेश एव वा ? प्रवादि-कल्पे-सिद्धसाधनम् ; तत्र तदभावाम्युपगमात् । न खलु नैयायिकवज्जैनेनापि स्वदेहादन्यत्रारमेष्यते । डितीयविकल्पे तु-न केवलमात्मनोऽभावोऽपि तु घटादेरपि । न हि सोपि स्वदेशादन्यत्रीपलम्यते ।

किन्त, स्वक्षरीरादाशमनोऽन्यस्वाभावः तत्त्वभावस्वात्, तद्गुणुस्वात् वा स्यात्, तत्कार्यस्वाहा प्रकारान्तरासम्भवात् । पक्षत्रयेपि प्रागेव दत्तमुत्तरम् । तत्रश्चेतन्यस्वभावस्यास्मनः प्रमाणुतः प्रसिद्धे -स्तस्वभावमेव ज्ञानं युक्तम् । तवा च स्वव्यवसायास्मकं तत् चेतनास्मपरिणामस्वात्, यत्तु न स्वव्यवस्यासमक्षेत्रसम्युपमन्तव्यम् ।

माना गया है, हम जैन नैयायिक मत के समान भात्मा को-गृहीत देह को छोड़कर श्रन्य शरीर या स्थानों में रहना स्वीकार नहीं करते हैं। श्रर्थात् नैयायिक श्ररीर से धन्यत्र भी धारमा का धस्तित्व मानते हैं। किन्तू हम जैन तो शरीर में ही धारमा की सत्ता स्वीकार करते हैं। दूसरी बात मानो कि शरीर प्रदेश में ही आत्मा की प्राप्ति होती है, अतः आत्मा को प्रथक द्रव्यरूप नहीं मानते हैं तब तो इस मान्यता के अनुसार एक आत्मा का ही श्रभाव नहीं होगा किन्तू सारे ही घट श्रादि पदार्थों का श्रभाव भी मानना पड़ेगा । क्योंकि वे पदार्थ भी अपने स्थान को छोड़ कर अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। ग्राप चार्वाक ग्रपने शरीर से ग्रात्या को प्रथक नहीं मानते शरीररूप ही मानते हैं सो उसमें क्या कारण हैं ? शरीर का स्वभाव ही आत्मा है इसलिये धारमा को भिन्न नहीं मानते ? अथवा शरीर का गूए होने से घारमा को भिन्न नहीं मानते ? कि शरीर का कार्य होने से आत्मा शरीररूप है ऐसा मानते हो, सो तीवों ही पक्ष की बातें ग्रसत्यरूप हैं, क्योंकि शरीर का धर्म, या शरीर का गूरा भ्रथवा शरीर का कार्य स्वरूप भारमा है ही नहीं. भतः भाप उसको शरीररूप सिद्ध नहीं कर सकते. इस विषय पर ग्रभी २ बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिये निर्वाधपने से चैतन्यस्वभाव वाले बात्मा का बस्तित्व सिद्ध होता है, उसीका स्वभाव ज्ञान है, न कि बन्य किसी अचेतन पृथिवी ग्रादि भूतों का, जान स्वको भी जानता है क्योंकि वह चैतन्य ग्रात्मा का परिणाम है, जो स्व को नहीं जानता वह उस प्रकार का चैतन्य स्वभावी नहीं होता, जैसे घट श्रादि पदार्थ, अपने को नहीं जानने से चैतन्य नहीं हैं, ज्ञान तो चैतन्य स्वरूप है, अतः वह स्वव्यवसायी है, इस प्रकार चार्वाक के द्वारा माने गये भूतचैतन्य-वाद का निरसन होता है।

#### चार्वाक के भृतचैतन्यवाद का निरसन समाप्त \*

# मूतचैतन्यवाद के खंडन का सारांश

चार्वाक - जीव को पृथिवी, जल, ग्रग्नि, और वायु इन चारों से उत्पन्न होना सानते हैं, उनके यहां चारों पृथिवी आदि भूत बिलकुल भिन्न र माने गये हैं। ( जैसे कि वैशेषिक के यहां माने हैं )। इन चारों का समुदाय जब होता है, तब एक चेतन विशेष उत्पन्न होता है। जैसे कि गोबर मादि से बिच्छू मादि जीव पैदा होते हुए देखे जाते हैं। जैन यदि ऐसा कहें कि भातमा यदि भूतों से निर्मित है तो उसे नेशादि इन्द्रियों से गृहीत होना चाहिये सो बात भी नहीं, क्योंकि वह चेतन सहमभत-विशेष से उत्पन्न होता है, अतः इन्द्रियों द्वारा वह न दिखायी देता है और न गृहीत होता है । शरीर, इन्द्रिय विषय इनसे ही ज्ञान पैदा होता है, जीव से नहीं, जिसप्रकार पश्चिक मार्ग में बिना अग्नि के ही पत्चर लकडी भ्रादि को भ्रापस में रगड कर उससे अपनि पैदाकर देता है. वैसे ही शुरू में जो चेतन जन्म लेता है वह विना चेतन के उत्पन्न होता है, और फिर आगे आगे मरण तक चेतन से चेतन पैदा होता रहता है, मरण के बाद वह खतम-समाप्त-समूलचूल-नष्ट हो जाता है, न कहीं वह परलोक शादि में जाता है और न परलोक श्रादि से आता है. क्योंकि परलोक श्रीर परलोक में जाने वाले जीव इन दोनों का ही श्रभाव है श्रनुमानादि से यदि श्रात्मा की सिद्धि करना चाहो तो वह अनुमान भी हमें प्रमाणभूत नहीं है। क्योंकि हम एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं । इसलिये जैसे भाटा, जल, गुड के संमिश्रण से मादकशक्ति पैदा होती है, वैसे ही सूक्ष्मभूतों से चेतन पैदा होता है ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह सारा ही प्रतिपादन विलकुल निराधार, गलत है, पृथ्वी आदि वारों पूर्तों से चेतन उत्पन्न होता तो चूल्हे पर चढ़ी हुई मिट्टी की बटलोई में चेतन पैदा होता चाहिये था, क्योंकि वहां पर चारों पृथ्विती, जल, प्रान्त, बाग्रु ये मौजूद हैं। सूक्ष्मभूत से उत्पत्ति मानने पर प्रक्त यह पैदा होता है कि सूक्ष्मभूतिविषय किसे कहा जाता है ? सुक्ष्मभूत चेतन का सजातीय है या विजातीय है ? सजातीय माना जाय तो ठीक ही है, सजातीय चेतन ज्ञान पैदा होता ही है, यदि विजातीय से माना जाय तो प्रापके भूतचतुष्टय का व्याधात होता है, क्योंकि विजातीय उपादान से विजातीय की —चाहे खिसकी उत्पत्ति होगी, तो जल से प्राप्ति पादि पैदा होंगे प्रौर फिर वे चारों पृथिवी धादि तस्य एक रूप मानने पड़े में क्योंकि उपादान

समान है। तथा भारमा को सिद्ध करने वाला अहं प्रत्ययरूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मौजूद है "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं, मैं सुखी हूं" इत्यादि प्रयोगों में "मैं सहं" जो हैं वे ही जीव हैं। प्राप शरीर इन्द्रिय, विषय आदि का गुरुग ज्ञान को मानते हैं सो वह बिलकूल गलत है देखिये - शरीर का गुण ज्ञान नहीं है क्यों कि शरीर के रहते हुए भी वह पथक देखा गया है, यदि वह शरीर का गूण होता तो गूणी के रहते हुए उसे भी रहना चाहिये था, इसी तरह चैतन्य इन्द्रिय का गुरा भी सिद्ध नहीं होता और न पदार्थ का ही । क्योंकि इन किसी के साथ भी ज्ञान का अन्वय या व्यतिरेक नहीं पाया जाता है। प्रापके यहां दो मान्यताएँ हैं-भूतों से चैतन्य प्रकट होता है तथा भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। प्रथम प्रकट होने का पक्ष लिया जावे तो उसमें यह प्रश्न है कि प्रकट होने के पहिले वह सत् है या असत् है ? या सत्-असत् है ? प्रथम पक्ष में उसमें धनादि अनंतता की ही सिद्धि होती है, क्योंकि शरीर आकार परिणत हुए पूद्गल से चेतन जो कि अनादि निधन है वह प्रकट होता है, प्रकट होने का अर्थ ही यही है कि जो चीज पहले से मौजद थी भौर व्यंजक के द्वारा प्रकट हुई । जैसे-कमरे के ग्रन्दर ग्रन्धकार में स्थित घटादि पदार्थ पहले से ही हैं और वे दीपक आदि के द्वारा प्रकट होते हैं-दिखाई देते हैं। यदि प्रकट होने से पहिले चेतन सर्वथा असत् है तो उसे प्रकट होना ही नही कहते तथा सर्वथा असत् प्रकट होता है तो गर्ध के सींग भी प्रकट होने लग जायेगे।

षविद्ध कर्ण चार्वाक का पक्ष है कि भूतों से जैतन्य पैदा होता है, इस पक्ष में हम जंन प्रश्न करते है कि पैदा होने में वे भूत उपादान कारण हैं या सहकारी कारण हैं ? उपादान कारण विजातीय हो नहीं सकता, क्योंकि प्रमूर्तकानदर्शवादि विषष्ट असाधारण गुणपुक्त ऐसे विजातीय चेतन के उपादान यदि भूत होते हैं तो वे जल को प्रान्त, प्रान्त को वायु, पृथ्वी को जल इत्यादि रूप से परस्पर में उपादानरूप हो जाने चाहिये ? क्योंकि विजातीय उपादान प्राप्त स्वीकार किया है। जीवका उपादान व्यवि सूतचतुष्य है वो जीव में उनके गुणों का प्रन्तय भी होना चाहिये था। यदि सहकार कारण मानो तो फिर उपादान न्यारा कोन है हो कही—यदि कहो कि विना उपादान के विजाती प्रार्थित हो तरह चेतन उत्पन्न हो जावेगा, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि विज्ञली क्षादि भी उपादान युक्त है, पद शक्ति का उदाहरण भी विषम है भर्षात् मदयक्ति भी जड़ भीर उसका उपादान भी जड़ है भ्रत: कोई बाधा नहीं है।

तथा चेतन यदि पहिले से नहीं था और भूतों से वह पीछे निमित हुआ है तो उसमें प्राण्यामा, प्रत्याजिक्षान नादि नहीं होना चाहिये; किन्तु जन्मते ही स्तनपान आदि की प्रमित्ताचा जीव में देखी जाती है, इसिनये बात्मा अनादि निधन है, गुज-पर्यायवाला होने से, पृथिवी बादि तत्त्वों की तरह । इस प्रकार आत्मद्रव्य पृथिवी बादि सूतचतुष्ट्य से पृथक् सिद्ध होता है। चार्वाक का कहना है कि शरीर से अलग कहीं पर भी जीव की प्रतीति तो होती ही नहीं ध्रतः हम उसे भिक्ष नहीं मानते हैं; सो उसमें यह बात है कि शरीर के बाहर तो वह इसिनये प्रतीत नहीं होता कि वह शरीर के बाहर रहता ही नहीं, हम जैन नैयायिक की तरह शरीर के बाहर प्रात्मा का धास्तित्व स्वीकार नहीं करते। संसार अवस्था में जीव स्वशरीर में रहता है, जब शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब तो वह पूर्व का शरीर यों ही पढ़ा रहता है। इसीजिये तो शरीर से चेतन मिक्ष मावा है।

भूतचतुष्टय चैतन्यवाद के खंडन का सारांश समाप्त



## ज्ञानको स्वसंबिदित नहीं माननेवाले परवादीका पूर्व पक्ष

मीमांसक के दो भेद हैं। इनमें एक है भाट्ट भीर दूसरा है प्रभाकर, यहां भाट्ट ज्ञान के विषय में अपना पक्ष उपस्थित करता है—ज्ञान सर्वथा परोक्ष रहता है, किसी के द्वारा भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं" इस वाक्य में से आत्मा कर्ता, कर्म, घट और जानना रूप किया ये तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किन्तु करणभूत ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, हम मीमांसक नैयायिक के समान इस करएए-ज्ञान का अन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होना नहीं मानते हैं, हमारा तो यही खिदान्त है कि ज्ञान संयंपा परोक्ष ही रहता है, हां! इतना जरूर है कि जानने रूप किया को देखकर आत्मा गुक्त है ऐसा अनुमान भने ही लगा लो, जबतक प्रमिति किया के प्रति जो कर्म नहीं बनता तवतक उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान करण भूत है अत: वह परोक्ष रहता है। यही बात प्रत्य में भी कही है कि—"करएणज्ञानं परोक्षं कर्मत्वेना प्रतीयमानत्वात्—(ज्ञावरभाष्य १।१२)।

जाते त्वनुमानादवगच्छति बुद्धिस् । जातताऽत्यथाऽनुपपत्तिप्रसूत्याऽर्षा-पत्या जानं गृद्धते । (तर्कं भाषा पृ०४२) करण्जान सर्वथा परोक्ष है, क्योंकि वह कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है, जब पदार्थं को ज्ञान जान लेता है तब उसका अनुभान हुआ करता है, भन्यथानुपपत्ति से भर्यात् अर्थापत्ति से भी ज्ञान का प्रहण हो जाता है, भतः ज्ञान न स्वयं का प्रहण् है—स्वसंविदित है और न भन्य प्रत्यक्षज्ञान से उसका प्रत्यक्ष हो सकता है, मात्र किसी अनुमानादिक्ष परोक्षज्ञान से उसकी सत्ता जानी जाती है, यह सिद्ध हुआ।

#### पूर्वपक्ष समाप्त क्र

ननु विक्रानस्य प्रत्यक्षत्वेऽर्यवरकर्मतापत्तेः करणात्मनो क्वानान्तरस्य परिकल्पना स्यात् । तस्यापि प्रत्यक्षत्वे पूर्ववरकर्मतापत्तेः करणात्मकं क्वानान्वरं परिकल्पनीयमिष्यनवस्या स्यात् । तस्या-प्रत्यक्षत्वेपि करणात्वे प्रथमे कोऽपरितोषो येनास्य तथा करणस्व नेष्यते । न चैकस्यैव क्वानस्य परस्पर-

मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि ज्ञान प्रवने प्रापको नहीं जानता है सो प्रव वे इस बात को स्थापित करने के लिये प्रपना मन्तव्य रखते हैं—

मीमांसक - जैन जान को प्रत्यक्ष होना मानते हैं सो वह उनकी मान्यता ठीक नहीं है. क्योंकि ज्ञान की यदि प्रत्यक्ष होना माना जाय तो वह कर्मरूप बन जायगा, जैसे कि पदार्थों को प्रत्यक्ष होना मानते हैं तो वे कर्मरूप होते हैं, इस तरह ज्ञान भी कर्मरूप बन जायगा, तो उसको जानने के लिये दूसरे करण की धावश्यकता पड़ेगी, तथा वह करणमृत ज्ञान (जो कि दूसरा है) भी प्रत्यक्ष होगा तो कर्मरूप बन जायगा. फिर उस दूसरे ज्ञान के लिये तीसरा करणभूत ज्ञान चाहिये, इस प्रकार चलते चलते कहीं पर भी विश्वाम तो होना नहीं इससे धनवस्था आयेगी। तम कहो कि ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाला वह दूसरे नम्बर का ज्ञान श्रप्रत्यक्ष रहकर ही करण बन जाता है भवति उस दूसरे अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है-तब तो धापको प्रथम ज्ञान को भी अप्रत्यक्ष ही मानना चाहिये-जिस प्रकार दूसरा ज्ञान स्वत: ग्रप्रत्यक्ष रहकर प्रथम ज्ञान के लिये करण बनता है वैसे ही प्रथम ज्ञान स्वतः ग्रप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों के प्रत्यक्ष करने में करगा बन जायगा, क्या बाधा है। तथा-जैन ज्ञान को कर्मरूप और करणरूप भी मानते हैं सो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही जान को परस्पर विरुद्ध दो धर्मयुक्त अर्थात् कर्म और करणरूप मानना ऐसा कही पर भी नहीं देखा जाता है। इस प्रकार मीमांसक की ज्ञान के बारे में शंका होने पर उसका समाधान माणिक्य नन्दी ग्राचार्यदो सूत्रों द्वारा करते हैं-कि जिस प्रकार प्रमेय

विरुद्धकर्मकरशाकाराम्युपनमो युक्तोऽन्यत्र तथाऽदर्श्वनावित्याखकूष प्रमेयवश्यमातृत्रमाखप्रमितीनां प्रतिविधिद्धं प्रत्यकरणं प्रदर्शयसाह—

घटमहमात्मना वेश्वीति ॥ ८ ॥ कर्मवस्कर् करणक्रियाप्रतीतेः ॥ ९ ॥

न हि कमैत्वं प्रत्यक्षतां प्रत्यञ्जमात्मनोऽप्रत्यक्षत्वप्रसञ्जात् तद्वत्तस्यापि कमैत्वेनाप्रतीतेः।

धर्यात् पदायं प्रत्यक्ष हुधा करते हैं वैसे ही प्रमाता−धात्मा, प्रमाण धर्यात् ज्ञान तथा प्रमिति~फल ये सबके सब हो प्रत्यक्ष होते हैं—

सूत्र — घटमहमात्मना वेद्योति ॥ ८ ॥
कर्मवत् कर्त् करग्राक्रियाप्रतीतेः ॥ ६ ॥

खुतार्थ — मैं घट को अपने द्वारा (ज्ञान के द्वारा) जानता हूं। जैसे कि घट पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही कर्ता—घारमा, करएा—ज्ञान और जानना रूप क्रिया-इन तीनों का भी प्रत्यक्ष होता है, देखिये—जो कमंरूप होता है वही प्रत्यक्ष होता है, देखिये—जो कमंरूप होता है वही प्रत्यक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है—प्रयांत् प्रत्यक्षता का कारण कमंपना हो सो बात नहीं है, यदि ऐसा नियम किया जाय कि जो कमंरूप है वही प्रत्यक्ष है तो घारमा के भी प्रप्रत्यक्ष हो जाने का प्रसंग घायेगा, क्योंकि करणभूत ज्ञान जैसे कमंरूप नहीं है वैसे घारमा भी कमंरूप से प्रतीत नहीं होता है। भीमांसक कहे—कि घारमा कमंपने से प्रतीत नहीं होता है। भीमांसक कहे—कि घारमा कमंपने से प्रतीत नहीं होता है किन्तु कर्नु स्वरूप प्रपाद प्राप्त को भी प्रत्यक्ष होने, कोई विशेषता नहीं है। प्रयांत् ज्ञान भीर वारमा वोनों हो कमंरूप से प्रतीत नहीं होते हैं। फिर भी यदि आरमा का प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हो तो ज्ञान की भी प्रत्यक्ष मानना होगा।

मीमांसक — करए।रूप से प्रतीत हुमा ज्ञान करण ही रहेगा वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा।

जैन — यह बात तो कर्ता में भी लागू होगी-अर्थात् कर्तृत्वरूप से प्रतीत हुई आत्मा कर्ता ही कहलावेगी यह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी, इस प्रकार झात्मा के विषय में भी मानना पढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि भीमांसक आत्मा को प्रत्यक्ष होना मानते हैं फिर ज्ञान को ही परोक्ष क्यों बतलाते हैं। यह भी एक बड़ी विचित्र बात है? क्योंकि स्वयं आत्मा ही अपने स्वरूप का प्राहुक होता है वैसे ही वह बाह्य पदार्थों का भी

तवश्रदीक्षाविष कर्षुं लेनास्य स्वतिदेः शत्यक्षात्वे ज्ञानस्यापि करण्यत्वे प्रतिवे प्रत्यक्षतास्यु विवेषा-भावात् । श्रयं करण्यतेन प्रतीयमानं ज्ञानं करण्येय न शत्यक्षम् ; तद्यन्यवापि वामानव् । किष्म, स्नात्मनः प्रत्यक्षत्वे परोक्षज्ञानकल्पनया कि साध्यम् ? तस्त्यैव स्वस्थ्यवृत्वस्त्वार्यवाहुकत्वश्रसिद्धः ? कर्तः करण्यमन्तरेण् क्रियायां व्यापारासम्भवात्करस्यभूतपरोक्षज्ञानकस्यना नामविकत्यप्यसाधीयः ; मनस-प्रश्रमुत्तदेश्चान्तर्वेष्टिः करण्यस्य सद्भावात् ततोऽस्य विशेषाभावाच । सनयोरवेननत्वास्त्रधानं वेतनं

प्राह्क होता है। यह बात प्रसिद्ध है हो। प्रयांत् आत्मा ही बाह्य पदार्थों को जानते समय करणारूप हो जाती है।

मीमांसक — कर्ता को करण के बिना किया में व्यापार करना शक्य नहीं है, अतः करणभूत परोक्ष ज्ञान की कल्पना करना व्यर्थ नहीं है।

जैन — यह कथन भी घसाघु है। देखिये – कर्ताभूत ग्रात्मा का करण तो मन ग्रीर इन्द्रियां हुमा करती हैं, ग्रन्तः करण तो मन है ग्रीर बहिः करण स्वरूप स्पर्शनादि इन्द्रियां हैं। ग्रापके उस परोक्षभूत ज्ञानकरण से इन करणों में तो भिन्नता नहीं है; ग्राप्ति यदि आपको परोक्ष स्वभाव वाला ही करण मानना है तो मन ग्रादि परोक्षभूत करण हैं ही।

मीमांसक — मन मौर इन्द्रियां करण तो हैं किन्तुवे सब अचेतन हैं। एक मुख्य चेतन स्वरूप करण होना चाहिये।

जैन—यह बात ठीक नहीं है, देखिये—भावमन ग्रीर भावेन्द्रियां तो जैतन्य स्वभाव वाली हैं, यदि ग्राप उन भावमन और भावेन्द्रियों को परोक्ष सिद्ध करना चाहते हो तब तो हमारे लिये सिद्ध साधन होवेगा, क्योंकि हम जैन स्वपर को जानने की शक्ति जिसकी होती है ऐसी लियक्ष मावेन्द्रिय को तथा भावमन को चेतन मानते हैं। यदि इनमें ग्राप परोक्षता साधते हो तो हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हम छप्पस्थों को—(ग्रत्यातानयों को)—इनका प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, मतलब कहने का यह है कि लिव्धक्प करण भीर भावमन तो परोक्ष ही रहते हैं। हो—जो उपयोग लक्षण्याला भावकरण है वह तो स्व ग्रीर पर को ग्रहण करने के ब्यापरक्ष्य होता है, प्रतः यह स्वयं को प्रत्यक्ष होता रहता है—सो कैसे ? यह बताते हैं—जब चल्लु ग्रादि इन्द्रियों द्वारा घट प्रादि को ग्रहण करने की ग्रीर जीव व्यापारवाला होता है—प्रपत्ति मुकता है तब वह कहता है कि मैं घट को तो देख नहीं रहा हं, ग्रन्य पदार्थ को देख रहा हं—प्रयोग्त मैं-हाथ से घठ को उठा रहा हं किल्लु अध्व मेरा प्रत्यन है—इस प्रकार

करंखिनित्येप्यसमीयीनम्; शाविन्धियमस्त्रोत्येत्वत्तर्थात् । तत्यरोक्षत्यसाधने यं सिर्धसार्थनेम्; स्वार्थप्रहुखक्तिलक्षणाया लब्धेमैनसस्य भावकरण्य छपस्याप्रत्यक्षस्यात् । उपयोगमक्षस्यं सु भावकरण्
नाप्रत्यक्षम्; स्वार्थ्यकुष्ठ्यापारत्वक्षस्यास्य स्वस्वेषक्रप्रत्यक्षप्रविद्वत्वात् 'वदाविद्वारेण वदाविद्वारेण वदाविद्वारेण वदाविद्वारेण वदाविद्वारेण वदाविद्वारेण वदाविद्वारेण वदाविद्वारेण वद्यामि इत्युपयोगस्यक्षस्यवेदनस्याम्वित्वन्नानां वुविद्वद्वत्वात् । कियायाः करण्याविद्याभावित्वे नात्मनः स्वसंवित्तौ किङ्करण्यं स्थात् ? स्वार्भवेति वेत्,
सर्वेषि स एवास्त् किमदृष्टाय्यक्त्यनया । तत्वत्रव्युप्राविद्यो विवेषिमञ्चता ज्ञानस्य कर्मस्वेत्वाप्रतिवान्नान्यस्यास्यक्षत्वसम्युप्यम्तयस्य । फलज्ञानास्यनोः फलल्वेन कर्नुत्वेन नानुसूयमानयः प्रत्यक्षत्याम्युप्यमे
करण्यक्षात्व करण्यवेनानुसूयवानिय सोस्तु विवेषाभावात्। न नाम्या सर्वया करण्यक्षानस्य प्रवेषा

उपयोग के स्वरूप की प्रतीतिया ( अनुभव ) संपूर्ण जीवों की आया करती है। आप मीमांसकों का यह आग्रह हो कि किया का तो करण के साथ श्रविनाभाव है-बिना करण के किया होना भशक्य है सो बताईये-जब स्वयं भारमा को (भ्रपने स्वरूप को) ही घात्मा जानेगी तब वहां उस किया का करण कौन बनेगा? यदि कहा जाय कि वहां आत्मा ही स्वयं करण बन जायगी सो ही बात पढार्थों में भी घटित हो जायगी अर्थात् पदार्थं को जानते समय भी ज्ञान स्वयं ही करण बन जायगा । फिर क्यों ग्रहष्ट ऐसे द्वितीय करणज्ञान की कल्पना करते हो, इसलिये सार यह निकलता है कि यदि आप चक्षु आदि इन्द्रियों से ज्ञानरूप करण में विशेषता मानते हैं तो आपको कर्मपने से प्रतीत नहीं होने पर भी ज्ञाव में प्रत्यक्षता-स्वसंविदितता ही मानना चाहिये। आप लोग फलजान (प्रमिति) और बात्मा को फल और कर्त्तारूप से प्रत्यक्ष होना तो स्वीकार करते ही हैं-प्रयात फलज्ञान का फलरूप से अनुभव होता है और आत्या का कत्तापने से अनुभव होता है अतः ये फलज्ञान और आत्मा दोनों प्रत्यक्ष है ऐसा तो श्राप मानते ही हैं, अतः इसके साथ ही करणज्ञान करएारूप से अनुभव में भ्राता है इसलिये वह भी प्रत्यक्ष है ऐसा मानना चाहिये. और कीई ग्रन्य विशेषता तो है नहीं। अपने स्वरूप से तो करण भी कर्ता आदि की तरह प्रतिभासित होता ही है। एक बात यह भी है-कि फलजान और झात्मा इन दोनों से सर्वथा भिन्न करणजान नहीं है. बदि सर्वेथा भेद मानोगे तो भ्रत्य मत जो नैयायिक का है उसमें आपका-मीमांसकी का प्रवेश हुआ माना जायगा, इस दोष को हटाने के लिये आत्मा आदि से ज्ञान की कयंचित भेद स्वीकार करते हो तब तो ज्ञान में सर्वथा अप्रत्यक्षपने का एकान्त मानवा कर्त्याराकारी वहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षस्वभाववाले फलज्ञान और आत्मजानं से मतान्तरानुषङ्कात् । कथन्विद्भेदे तु नास्याऽप्रत्यक्षतैकान्तः श्रे यान् प्रत्यक्षस्वभावाभ्यां कर्तृ'फलक्षानाः भ्यामभिक्षत्येकान्ततोऽप्रत्यक्षत्वविदोधात् ।

किन्त, मात्मजानयोः सर्वाया कर्मत्वाप्रसिद्धिः, कवन्त्रिद्धाः ? न तावत्सर्वयाः पृष्ठवान्तरा-पेक्षया प्रमाणान्तरपेक्षया च कर्मत्वाप्रसिद्धिप्रसङ्कात् । कयन्त्रिचेत्, येनात्मना कर्मत्व सिद्धः तेन प्रत्यक-स्वमपि, सस्मदादिप्रमानपेक्षया चटादोनामप्यंत्रत एव कर्मत्वाध्यक्षयोः प्रसिद्धः । विरुद्धा च प्रतीय-मानयोः कर्मत्वाप्रसिद्धिः, प्रतीयमानत्वं हि बाह्यत्व तदेव कर्मत्वम् । स्वतः प्रतीयमानत्विभया कर्म-

स्रीमन्न ऐसे कररणज्ञान में सर्वेषा परोक्षता रह नहीं सकती, नयोंकि स्रीमन्न वस्तु के अंशों में एक को प्रत्यक्ष स्रौर एक को परोक्ष मानना विरुद्ध पड़ता है।

विशेषार्थ — भीमांसक जान को सबंबा परोक्ष मानते हैं अर्थात् ज्ञान पर को तो जानता है किन्तु बह स्वयं को नहीं जानता है ऐसा मानते हैं, "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूँ" इस प्रकार के प्रतिभास में "मैं—आत्माकत्तां, घट—कमं जानता हूं" प्रमिति या किया प्रथवा फलजान इन सब वस्तुषों का तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" इस रूप करण ज्ञान प्रत्यक्ष झतुभव नहीं होता है, इस पर ग्रावार्य समभाते हैं कि जब कर्ता स्वरूप प्रात्मा भीर प्रमितिरूप फल ये जब स्वसवेदनरूप से समभाति ही जाते हैं, तब करणरूप ज्ञान का भी स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष से अर्थात् प्रपत्ने जाप से धवजासन कैसे नहीं होगा प्रयत्ति अवश्व होगा। क्योंकि कर्ता, करण मादि का जापस में कथंतित् सभेद है, जब कर्ता को प्रत्यक्ष किया तब करण प्रवस्य ही प्रत्यक्ष होगा, सब से बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान का तो हर प्रात्मी की स्वयं वेदन होता रहता है, इस प्रतीतिसिद्ध बात का ज्ञपनाप करना शक्य नहीं है।

मीमांसक से हम जैन पूछते हैं कि झात्मा धौर ज्ञान ये दोनों सवंथा ही कमं-रूप से प्रतीत नहीं होते कि कथंचित् कमंरूप से प्रतीत नहीं होते ? सवंथा कमंपने से प्रतीत नहीं होते हैं ऐसा यदि प्रथम पक्ष लिया जाय तो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान आदि को यदि सवंथा प्रतीत होना नहीं मानोगे तो वे कर्ता धादिक दूसरे पुरुषों को भी प्रतीत नहीं हो सकेंगे, तथा ध्रम्य ज्ञान के लिये भी विवक्षित ज्ञान कमंरूप नहीं बनेगा।

आवार्य — हमारी घात्मा घौर ज्ञान कभी कमंख्य नहीं होते हैं ऐसा एकान्त रूप से यदि माना जावे तो हमें घन्य पुरुष जान नहीं सकेंगे। फिर बक्ता घादि के झान को जानना भी कठिन होगा कि इस व्यक्ति को ज्ञान अवश्य ही है, क्योंकि इसके उपदेश से पदार्थों का बास्तविक बोध हो जाता है इत्यादि, तथा मुक्के स्वयं भी ज्ञान अवस्य है क्योंकि पदार्थ ठीक रूप से मुक्ते प्रतीत होते हैं, इत्यादि प्रतिभास जो अबा-धितपने से हो रहा है वह ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मावने में नहीं बन सकता है। अतः ज्ञान को प्रत्यक्ष-स्वसंविदित मानना चाहिये. सर्वथा परोक्ष नहीं । यदि मीमांसक आत्मा ग्रीर ज्ञान में कथंचित इप से-किसी अपेक्षा से कर्मत्व का ग्रभाव मानते हैं तब तो ठीक है, देखो-जिस स्वरूप से ज्ञान में कर्मत्व की सिद्धि है उसी स्वरूप से उसे प्रत्यक्ष भी मान सकते हैं. घट ग्रादि बाह्यपदार्थों में भी किसी २ स्थलत्वादि धर्मों की भ्रयवा अंशों की भ्रपेक्षा ही कर्मत्व माना जा सकता है अर्थात हम जैसे छ्यस्य पूरुषों का ज्ञान पदार्थों के सर्वांशों को प्रहरा नहीं कर सकता है अतः कुछ अंश ही जानने में धाने से वे कर्मरूप हैं, उसी प्रकार आत्मा हो चाहे ज्ञान हो उनकी भी कर्त्वश और करणांश रूप से प्रतीति आती है, अतः वे भी प्रत्यक्ष ही कहलावेंगे । कर्ता आत्मा और करणज्ञान प्रतीत हो रहे हैं तो भी उन्हें कर्मरूप नहीं मानना यह विरुद्ध बात होगी। देखिये - प्रतीत होना ही ग्राह्मपना कहलाता है भीर वहीं कर्मत्व से प्रसिद्ध होता है. तुम कहो कि जब कर्ता भादि स्वयं ही प्रतीत होते हैं तो उनको कर्मरूप कैसे माना जाय ? मतलब - घट स्नादि बाह्मपदार्थी का तो "घट को जानता हं इत्यादिरूप से कर्मपना दिखायी देता है वैसे स्वयं का कर्मपना नहीं दिखता, ग्रतः कर्मपने ग्रात्मादि को नहीं मानते हैं सो भी बात नहीं है। जब आत्मा ग्रादिक पर के लिये कर्मपने को प्राप्त होते हैं तब भ्रपने लिये कैसे नहीं होगे।

मीमांसक — आत्मा आदि तो पर के लिये कर्मरूप हो जाते हैं उसमें विरोध नहीं है।

जैन—उसी प्रकार स्वयं के लिये भी वे कर्मरूप बन जावेंगे इसमें क्या विशोध है। किन्त, इयं प्रत्यक्षता घर्षवर्षः, जानवर्षो वा ? न तावदर्षवर्षः, नीलतादिवत्तद्दे वे झानकाला-दम्बदाध्यनेकप्रमानुसाधारण्विवयतया च प्रसिद्धित्रसञ्ज्ञात् । न चैवम्, आत्मन्येवास्या झानकाले एव स्वासाधारण्विवयतया च प्रसिद्धः। तथा च न प्रत्यक्षता धर्षवर्षः तद्देशे झानकालादम्यदाध्यनेक-प्रमानुसाधारण्विवयतया चाऽप्रसिद्धत्वात् । यस्तु तद्धमैः स तद्देशे झानकालादन्यदाध्यनेकप्रमानुसाधा-रण्विवयतया च प्रसिद्धो दृष्टः, यथा रूपादिः, तद्देशे झानकालादन्यदाध्यनेकप्रमानुसाधारण्विवयतया चाप्रसिद्धा चेवम् तस्माल तद्धमैः। यस्यात्मनो ज्ञानेनाषाः प्रकटीकियते तद्झानकाले तस्यैव सीऽषैः

सीमांतक—कर्नुंत्व धीर करणत्व पर के लिये भी कर्मरूप वन नहीं सकते हैं धर्षांत हमारा ज्ञान या बात्मा हमारे खुदके द्वारा कर्मरूप से प्रतीति में नहीं ध्वाता है तो वह दूवरे देवदत्त ध्वादि के द्वारा भी कर्मरूप से प्रतीति में नहीं ध्वायेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, हम हमारे लिये कर्मरूप से प्रतीति में धाते हैं। देखो—घट को प्रहए। करने वाले ज्ञानसे युक्त अपनी ध्वात्मा को स्वयं में खुद ध्वमुभव कर रहा हूं. इस प्रकार ध्वसुभव सिद्ध बात है कि स्व की प्रतीति में स्वयं ही कर्मरूप हो जाता है. इसिल्यं खेसे पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं वैसे ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये, यदि ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं मानते हैं तो पदार्थों में प्रत्यक्षता की प्रतीति का अपलाप हो जायेगा, क्योंकि प्रतीत हुए स्वभाव को एक जगह नहीं मानेंगे तो कहीं पर भी उस स्वभाव की सिद्धि नहीं होगी, फिर तो प्रतिनियत वस्तुस्वभाव का ही लोप हो जायेगा।

मावार्य — झारमा और जान में कत्तां और करणरूप से प्रतीति झा रही है तो भी उनको परोक्ष माना जायगा तो घट झादि पदार्थ भी परोक्ष हो जावेगे, क्योंिक प्रतीत होते हुए भी जानादि को परोक्ष मान लिया है, झतः पदार्थ भी परोक्ष हो जावेगे। फिर प्रतिनियत पदार्थों के स्वभावों की व्यवस्था ही समाप्त हो जाने से यह घट कृष्ण्य वर्णवाला है, बड़ा है इत्यादि वस्तुओं का स्वभाव या घमं प्रतीत होना शव्य नहीं रहेगा। झतः पदार्थों के समान जान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये।। मीमां-सक से हम यह पूछते हैं कि प्रत्यक्षता किसका घमं है ? क्या वह घट पट आदि पदार्थों का धमं है ? अथवा जान का घमं है ? प्रत्यक्षता पदार्थों का धमं तो हो नहीं सकता, यदि वह पदार्थ का धमं होती तो उसी नील घादि धमं के समान उसी पदार्थ के स्वार्थ पर सम्य समय में भी वह प्रत्यक्षता प्रतीत होती, तथा वह नील पीत झादि पदार्थ जैसे जाव काल से प्रिक्ष समयों में भी प्रतीत होते हैं अनेक झनेक देवदत्त आदि पुरुष उन नीलादि पदार्थों को आवते हैं वैसे ही उस प्रत्यक्षता को भी जानने का प्रसंग प्राप्त प्राप्त प्राप्त में भी जानने का प्रसंग प्राप्त प्राप्त प्राप्त में भी जानने का प्रसंग प्राप्त प्रति होते हैं अनेक झनेक देवदत्त आदि पुरुष उन नीलादि पदार्थों को आवते हैं वैसे ही उस प्रत्यक्षता को भी जानने का प्रसंग प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्वार्थ भी जानने का प्रसंग प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्वार्थ भी जानने का प्रसंग प्राप्त प्राप्त स्वार्थ भी जानने का प्रसंग प्राप्त प्राप्त स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार

प्रस्थको भवतीत्यपि श्रद्धानात्रम्; धर्षप्रकाशकविज्ञानस्य प्राकट्याभावे तेनार्षप्रकटीकरणासम्भवा-स्प्रदीपवत्, प्रम्यया सन्तानान्तरवर्तिनोपि ज्ञानादर्यप्राकट्यप्रसञ्जः । यशुरादिवसस्य प्राकट्याभावेष्यर्षे प्राकट्यं घटेतत्यप्यसमीयीनम्; यशुरादेर्व्यप्रकाशकत्वासम्भवात् । तत्प्रकाशकत्वानहेतुत्वात् सन्त्यवा-रेणार्थप्रकाशकत्वम् । कारणस्य याज्ञातस्यापि कार्ये भ्यापाराविरोधो ज्ञापकस्यैवाज्ञातस्य ज्ञापकत्व-

होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं है। प्रत्यक्षता तो ज्ञानके समय ही और आत्मा में प्रतीत होती है। प्रयाद प्रपत्न को मात्र प्रसास रएक्य से प्रतीत होती है। प्रयाद प्रपत्न ज्ञान की प्रत्यक्षता तो अपने को ही प्रतीत होगी, अन्य किसी भी पुरुषको वह प्रतीत हो नहीं सकती है। इसिलये धानुमान सिद्ध बात है कि प्रत्यक्षता पदार्थ का धमें नहीं है (साध्य), क्यों कि वह ज्ञान के समय को छोड़कर अन्य समय में प्रतीत वहीं होती, तथा पदार्थ के स्थान पर प्रतीत नहीं होती और न अन्य पुरुषों को साधारण रूप से वह प्रहुण में ग्राती है (हेतु), जो पदार्थ का धमें होता है वह पदार्थ के स्थान पर ही प्रतीत होता है, ज्ञानकास से भिन्न समय में भी प्रतीत होता है। और नमिक व्यक्ति ही प्रतीत होता है। प्रति प्रतिक व्यक्ति ही अते के स्थान पर प्रतीत होती है और न ज्ञानकास करते हैं। यह प्रत्यक्षता तो न पदार्थ के स्थान पर प्रतीत होती है और न ज्ञानकास से धन्य समय में भूतकाती है और न अन्य पुरुषों को साधारए। रूप से जानने में आती है, अतः प्रत्यक्षता पदार्थ का धमं हो नहीं सकती।

मीमांसक — जिसकी झात्मा के ज्ञान के द्वारा पदार्थ प्रकट किया जाता है वह पदार्थ उसी के ज्ञान के काल में उसी झात्मा को प्रत्यक्ष होता है भ्रन्य समय में अन्य को नहीं।

जैन—सो यह कथन भी अदामात्र है, जब कि झापके यहां पर पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही प्रकट नहीं है, तो उसके द्वारा पदार्थं प्रकट कैसे किये जा सकते हैं? प्रपीत् नहीं किये जा सकते । जैसे कि दीपक स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं तभी उसके द्वारा पदार्थं प्रकट किये जाते हैं नहीं तो नहीं, वैसे ही ज्ञान भी जब तक अपने प्रापको प्रस्थक नहीं कर सकता है, जन्यथा—अन्य पुद्ध के ज्ञानके द्वारा भी पदार्थं को प्रस्थक कर लिया जाना चाहिये। स्वयं के हारा स्वयं को प्रस्थक कर लिया जाना चाहिये। परोक्ष है सेसे हा सुसरे का ज्ञान भी परोक्ष है, अपने परोक्षज्ञान से ही पदार्थं को प्रस्थक कर केता चाहिये। उन्हें प्रस्थक कर लिया चाहिये, इस तरह का बड़ा भारी दोष उपस्थित होगा।

विरोबात् "नाक्षातं कावकं नाम" [ ] इत्यक्तिनः परीकावक्षेरम्पुष्णमात् । प्रमातुरास्मनो क्षापकस्य स्वयं प्रकाशमानस्थोपगमादर्वे प्राकट्यसम्भवे करस्यक्षानकस्पनावैकस्यमित्युक्तम् । नापि क्षानवर्षः; प्रस्य सर्वेचा। परोक्षतयोपगमात् । यस्कनु सर्वेचा परोक्षं तम प्रत्यक्षतावर्माचारो यथाष्ट-कृति, सर्वेचा परोक्ष च परेरम्युगगतं ज्ञानमिति ।

भीमांसक — जिस प्रकार नेत्र फ्रांदि इन्द्रियां स्वतः परोक्ष रहकर ही पदार्थों को प्रत्यक्ष किया करती हैं उसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं परोक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर क्षेगा?

जैन — यह कथन गलत है क्यों कि नेत्र प्रादि इन्द्रियां पदार्थों को प्रकट— (प्रकाशित) नहीं करती हैं किन्तु वे अर्थ प्रकाशक ज्ञान की हेतु होती हैं — प्रयांत् — इन्द्रियां ज्ञान की दिर्फ सहायक बनती हैं, इसलिये उनमें प्रयं प्रकाशकरव का उपचार कर लिया जाता है। और एक बात यह है कि जो कारणस्वरूप करण होता है वह प्रज्ञात रहकर भी कायं में व्यापार कर सकता है, किन्तु जो ज्ञापक करण होता है वह ऐसा नहीं होता, वह तो ज्ञात होकर ही कार्य में व्यापार करता है। "नाज्ञातं ज्ञापकं नाम" प्रयांत् प्रज्ञात वस्तु ज्ञापक नहीं कहलाती है, ऐसा सभी परीक्षक विद्वानों ने स्वीकार किया है।

सीमांसक — प्रमाता द्यात्मा जब स्वयं जापककरण मीजूद है तो उसके द्वारा ही अर्थप्राकटच हो जावेगा, ऐसा मानने पर ज्ञान में स्वप्रकाशकता की आवस्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि स्वप्रकाशक आत्मा उपस्थित ही है।

जैन—तो फिर धापको ज्ञान को जानने के लिये करण भूत धन्य ज्ञान की धाबस्यकता नहीं रहेगी, धार्यात्—धात्मा ही स्वयं पदार्थ को या स्वतः को जानते समय करणभूत बन जायगा, यदि धात्मा से भिन्न कहीं ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है अतः प्रत्यक्षता ज्ञान का धमं है, ऐसा मीमांसक कहें तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है। जो सर्वथा परोक्ष ही रहता है वह प्रत्यक्षता रूप धमं का आधार नहीं हो सकता, जैसे कि घटष्ट—पुण्यपापादि, ये सर्वथा परोक्ष हैं। धार मीमांसकों ने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष साना है, धतः उत्यक्षता नामक धमं नहीं रहता है। धार मीमांसकों ने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है, धतः प्रत्यक्षता जसका धमं हो नहीं सकती है।

पुनश्च-हम आपसे पूछते हैं कि जब आप ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानते हैं

कृतम्भं वंवादिनो ज्ञानसङ्कावसिद्धः-प्रत्यकात्, प्रनुमानादेवां ? न तावस्त्रत्यकात्तस्यातद्विवय-तयोपगमात् । यष्टदिवयं न भवति न तत्तद्वपयस्यापकम्, यथास्माहक्प्रत्यक्षं परमाध्याविवयं न तद्वस्यवस्यापकम् । ज्ञानाविषयं च प्रत्यक्षं परेरम्युगगतिमति ।

नाप्यनुमानात्; तदविनाभाविलिङ्गाभावात् । तद्धि वर्षज्ञक्षिः; इन्द्रियायौ वा, तत्वहरूकारि-प्रगुर्श् मनो वा ? प्रयंज्ञक्षिञ्चेत्सा कि ज्ञानस्वभावा, प्रयंत्यभावा वा ? यदि ज्ञानस्वभावा; तदाऽ-

तो आप जान के सद्भाव की सिद्धि भी कैसे कर सकेंगे ? क्या प्रत्यक्षप्रमाण से जान के सद्भाव की सिद्धि करेंगे या अनुमान प्रमाण से करेंगे ? प्रत्यक्ष प्रमाण से तो कर नहीं सकते क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाण का जान विषय ही नहीं है, जो जिसका विषय नहीं है वह उसका व्यवस्थापक भी नहीं होता है, यथा हम जैसे ख्यास्य जीवों का प्रत्यक्ष जान परमाण आदि को विषय नहीं करता है अतः वह व्यवस्थापक भी नहीं होता है, आपने प्रत्यक्षप्रमाण को जान का विषय करनेवाला नहीं माना है। प्रतः वह जान को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा जान का प्रहण होना तो सिद्ध नहीं होता।

अनुमान प्रमाण से भी जान के सद्भाव की सिद्धि नहीं कर सकते हो । नयों कि उस जान का अविनाभावी ऐसा कोई हेतु नहीं है यदि कही कि हेतु है तो वह कौनसा होगा ? पदार्थ की जिप्त, या इन्द्रिय और पदार्थ अथवा इन्द्रियादिक का है सहकारी-पना जिसमें ऐसा एकाथ मन ? यदि पदार्थ की जिप्त को उसका हेतु बनाते हो तो वह पदार्थ अपित भी किस स्वभाववाली होगी ? ज्ञान स्वभाववाली कि पदार्थ स्वभाववाली ? ज्ञान स्वभाववाली अर्थ अप्ति ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले अनुमान में हेतु है यदि ऐसा कहोगे तो वह अभी असिद्ध होने से अनुमापक नहीं वन सकती है—अर्थात् ज्ञान में प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है इस बात का ही जब आपको निश्चय नहीं—आप जब ज्ञान को प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है इस बात का ही जब प्रापको निश्चय नहीं—आप जब ज्ञान को प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है इस बात का ही जब प्रापको निश्चय ही का आप ज्ञानस्वभाववाली अर्थअप्ति को हेतु बना सकते हो ? अर्थात् नहीं वना सकते । बड़ा आद्यक्ष मान ज्ञानस्वभाववाना वोनों में—अर्थअप्ति और करणज्ञान में समान होते हुए भी अर्थअप्ति को तो प्रत्यक्ष मान रहे हो और करणज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानते, इसमें तो एक महा मोह— मिध्यात्व ही कारण है, कि जिसके निमित्त से ऐसी विपरीत तुम्हारी मान्यता हो रही है । अर्थअप्ति और करएज्ञान इनमें तो मात्र शब्दों का ही भेद है अर्थ का भेद करते हो कि

सिद्धत्वात्तस्याः कथमनुमावकत्वम् ? न खलु ज्ञानस्वभावाविकोषेषि 'अप्तिः प्रत्यक्षा न करण्जानम्' इत्यत्र व्यवस्यानिवन्धनं पद्यामीऽन्यत्र महामोहात् । शब्दमात्रभेदाव सिद्धासिद्धत्वभेदः स्वेण्छापरिक-स्थितोऽर्थस्याभिन्नत्वात् । ज्ञानत्वेन हि प्रत्यक्षताविरोधे ज्ञहावपीयं न स्वादविकेषात् । प्रयार्थस्यभावा ज्ञप्तिः तदार्थप्राक्टपं सा, न चैतदर्थप्राहकविज्ञानस्यात्माधिकरणःवेनापि प्राकटपाधावे घटते,

अर्थजिति तो प्रत्यक्ष स्वरूप है और करणज्ञान परोक्ष स्वरूप है। देखिये - यदि आप करणज्ञान में ज्ञानपना होने से प्रत्यक्षतास्वभाव का विरोध करते हो तो अर्थज्ञांत में भी इस प्रत्यक्षता का विरोध मानना पडेगा. क्योंकि दोनों में-करणज्ञान ग्रीर जिस में ज्ञानत्व तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार अर्थज्ञित ज्ञान स्वभाव-वाली है यह नहीं सिद्ध हो मकने के कारण उस अर्थक्रिय स्वरूप हेत्वाले अनुमान प्रमासा से ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना बनता नहीं है। ग्रब यदि उस ग्रनुमान के हेल को अर्थ स्वभाववाली अप्ति स्वरूप मानते हो तो क्या दोष आते है सो बताते हैं-ग्रथंज्ञिप्त यदि ग्रथंस्वभाव है तो वह अथंप्राकटचरूप ग्रथात् ग्रथं को प्रत्यक्ष करने स्वरूप होगी. भौर ऐसा भ्रथंप्राकटच तबतक नहीं बनता कि जबतक पदार्थों को ग्रहरा करनेवाले करणज्ञान में प्राकटच-(प्रत्यक्षता)-सिद्ध नहीं होता है। मैं जीव इस करण-ज्ञान का आधार हं इत्यादिरूप से जबतक ज्ञान, प्रत्यक्ष नहीं होगा तबतक ज्ञानसे जाना हुया पदार्थ उसे कैसे प्रत्यक्ष होगा ? प्रयात नहीं हो सकेगा, यदि ज्ञान के प्रत्यक्ष हुए विना ही अर्थप्राकटच होता है तो अन्य किसी देशदत्त के ज्ञान से यजदत्त को पदार्थी का प्रत्यक्ष होना भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे झपना ज्ञान परोक्ष है, वैसे ही दूसरों का ज्ञान भी परोक्ष है, ज्ञानका अपने में श्रधिकरणरूप रूप से बोध नहीं होगा-ज्ञान स्वयं प्रजात ही रहेगा ऐसा कहोगे तो एक बड़ा भारी दोष प्राता है. देखिये-ज्ञान कैसा और कहां पर है इस प्रकार जान के बारे में यदि जानकारी नही है तो जब जान बस्तुको जानेगा तब घात्मा में उसका घतुभव नहीं हो सकेगा कि मैंने यह पदार्थ जाना है। इत्यादि। एक बात और भी है कि पदार्थों में होनेवाली प्रकटता या प्रत्य-क्षता तो सर्वसाधारण हुआ करती है अर्थात् सभी को होती है, उस अर्थप्राकटघरूप हेत् से तो अन्य अन्य सभी आत्माओं के ज्ञानों का अनुमान होगा न कि अपने खुद के ज्ञान का । मतलब - पदार्थों की प्रकटता को देखकर अपने मैं ज्ञान का सद्भाव करने वाली जो अनुमानप्रमाण की बात थी वह तो बेकार ही होती है, क्योंकि उससे अपने में ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना शक्य नहीं है।

पुरुषान्वरक्षानावय्यवंश्वकटशप्रसङ्गात् । धात्माधिकरण्यत्वपरिक्रानाभावे च क्वानस्य कानेन क्वातोप्पर्यः नात्मानुभविकृत्येन क्वातो भवेत् 'मया क्वातोप्पर्यः' हित । धर्यनतप्राकटशस्य सर्वेद्याधारण्यत्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्त्वाधान्वाधान्यास्याव्याधान्त्वाधान्वाधान्याव्याधान्त्वाधान्वाधान्याव्याधान्त्वाधान्व

मीमांसक — जिसकी बुद्धि के द्वारा जिसे अर्थ प्रकट — (प्रत्यक्षा) होता है वह उसी के ज्ञान का प्रनुमापक होगा, प्रत्य धारमा के ज्ञान का नहीं, इस प्रकार मानने से ठीक होगा अर्थाव उपर्युक्त दोष नहीं आवेगा।

जैन — यह कथन प्रसार है, जब ध्रापके यहां पर बृद्धि अर्थात् करणज्ञान और आत्मा एकान्त से परोक्ष ही हैं तब जिसकी बृद्धि के द्वारा जो अर्थप्रकट होता है इत्यादि व्यवस्था होना शक्य नहीं है, कोई ध्रन्धपरंपरा से वस्तुव्यवस्था हुआ करती है बया ? अर्थात् आत्मा परोक्ष है बृद्धि भी परोक्ष है और उन अंवस्वरूप बृद्धि आदि से वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है इत्यादि कथन तो अंधों के द्वारा वस्तुस्वरूप वततावे के समान असिद्ध है इस सब दोषपरंपरा को हटाने के लिये यदि आप आत्माको प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं—तब तो ज्ञान भी स्वपर्थ्यक्षायात्मक सिद्ध ही होगा, क्योंकि आत्मा ही स्वयं स्व और पर को ग्रहण् करने में जब प्रवृत्त होता है तब उसी को "जानाति इति ज्ञान" ऐता कर्तुंसाधनरूप से ग्रहण् करते हैं—त्विष्ट करते हैं, मतलब यह है कि आत्मा कत्ती और कररण् ज्ञान इनमें भेद नहीं है—यतः आत्मा प्रत्यक्ष होने पर करण्-ज्ञान भी प्रत्यक्ष होती है यह सिद्ध हवा।

ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करने के लिये मीमांसक ने जो अनुमान दिया था उस अनुमान का हेतु अब यदि इन्द्रिय और पदार्थ को—दोनों को—माना जाय तो वह हेतु भी अनुपयोगी रहेगा, क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थों का ज्ञान के सद्भाव के साथ कोई अविनाभाव सिद्ध नहीं है। इसी बात को बताया जाता है— जाननेवाला योग्य स्थान पर स्थित है तथा इन्डिय और पदार्थों का भी सद्भाव है तो भी यदि उस जाननेवाल स्थाक का मन अन्य किसी विषय में लगा है तो उसको उस उस इन्द्रिय के द्वारा उस विव-स्थित पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। यदि कदाचित् व्यक्ति का मन कहीं अन्यक नहीं

इन्द्रियाचौ लिङ्गमित्यप्यनालोचिताभिधानम्; तयोविज्ञानसङ्गावाविनाधावासिद्वैः । योग्य-देवे स्थितस्य प्रतिपत्त् रिन्द्रियार्थसङ्गावेप्यन्यत्र गतमनसो विज्ञानाभावात् । तरिसद्वौ चेन्द्रियस्याती-न्द्रियस्वेनावस्यापि ज्ञानाऽप्रत्यक्षत्वेनासिद्वैः कवं तवापि हेतुत्वं तयोः ? सिद्वौ वा न साध्यज्ञानकाले ज्ञानान्तरात्तत्विद्वयु वपद् ज्ञानानुरपस्यप्र्युपमात् । उत्तरकालीनज्ञानात्तरिसद्वौतवा साध्यज्ञानस्या-भावात्कस्यानुमानम् ? उभयविषयस्यैकज्ञानस्यानम्युपगमादनवस्याप्रसङ्गावानयोरसिद्विः ।

है भीर उसने पदार्थ को जान भी लिया तो भी उससे घपनी बात -अर्थात ज्ञान के सद्भाव की बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि इन्द्रियां तो स्वयं अतिन्द्रिय हैं-स्वयं को जानती नहीं हैं। उस इन्द्रिय से जाना हमा पदार्थ भी ज्ञान के परोक्ष होने से मसिद ही रहेगा, भतः वह असिद्ध स्वरूपवाले इन्द्रियां और पदार्थ ज्ञान की सिद्धि में कैसे हेत् बन सकते हैं। प्रथात् नहीं बन सकते हैं। एक बात ग्रौर विचार करने की है-कि ग्रापके कहने से मान लिया जाय कि ग्रसिट स्वभाववाली इन्द्रिय और पदार्थ भी ज्ञान की सिद्धि करते हैं किन्तु उससे कूछ फायदा नहीं होगा । क्योंकि साध्यकोटि में रखे हुए जिस करणभूत ज्ञान को ग्राप सिद्ध कर रहे हैं उस ज्ञान के समय ग्रन्य जो धनुमान ज्ञान है वह प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ धनेक ज्ञान उत्पन्न होना स्वीकार नहीं किया है। उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा उस करणज्ञान की सिद्ध करोगे तो उस समय करणज्ञान नहीं रहने से किसको सिद्ध करने के लिये अनुमान धायेगा, इन्द्रिय धौर पदार्थ इन दोनों को विषय करनेवाला एक ज्ञान माना नहीं है, तथा ऐसा सान भी लेवें तो भी सनवस्था दोष माता है। अर्थात इन्द्रिय और पदार्थ स्वरूप हेत् से करणज्ञान की सिद्धि होगी. किन्त इन्द्रिय भीर पदार्थ की किससे सिद्धि होगी ऐसा प्रश्न होने पर किसी दूसरे करए। ज्ञान से सिद्धि कहनी होगी, इस करण-ज्ञान की भी किसी अन्य से सिद्धि होगी. इस प्रकार अनवस्था दोष आने से करणज्ञान और इन्द्रिय तथा पदार्थ इन सबकी ही सिद्धि नहीं हो सकेगी, इसलिये इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ को हेत् बनाकर उससे ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करना शक्य नहीं है।

मीमांसक — इन्डिय और पदार्थों की है सहकारिता जिसमें ऐसे एकाग्र हुए मन कै द्वारा ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होता है अर्थात् ज्ञान की सिद्धि उस इन्डिय और पदार्थ का सहकारी स्वरूप जो मन है वह है हेतु जिसमें ऐसे अनुमान से हो जायशी।

जैन — यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस मन के द्वारा भी ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होना शक्य नहीं है, कारए। कि स्वतः मन की ही अभी तक सिद्धि नहीं द्दिद्यार्थसहकारिप्रपुर्शं नको लिङ्गनित्यन्यपरिक्षताषिषानम्; तस्यद्भावाष्ट्यवैः। युगपद् ज्ञानानुत्यत्ते स्तासिद्धः, तथा हि-चात्मनो मनसा तस्येन्द्रियैः सम्बन्धे ज्ञानमुत्पश्चते । वदा वास्य ष्ट्रमुषा सम्बन्धो न तदा वेवेन्द्रियैरतिसूक्ष्मत्वात् ; दत्यन्यसङ्गतम् ; दीर्थकष्कुलीभ्रक्षणादौ युगपदूपादि ज्ञानपन्यकोत्पत्तिव्रतीतेः श्रद्धविकत्यकाले गोनिक्षयाच तदसिद्धेः । न वात्र कर्मकान्तकत्यमा-प्रस्थक विरोवात् । किन्धं वंवादिना (कि) युगपस्त्रतीतं येनावयव।वयव्यादिध्यवहारः स्यात् ? वदपदाविक-विति वत् न; स्वत्रापि तथा कल्यनाप्रसङ्गात् । किन्द्यातिसूक्ष्मत्यापि मनसो नयनादीनामन्यतमेन

हो वाबी है। प्राप लोग एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होना रूप हेतु से मन की सिद्धि करते हो—किन्तु इस युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिरूप हेतु से मन सिद्ध नहीं होता है।

मीमांसक — हम तो ऐसा मानते हैं कि बात्मा का मन के साथ संबंध होता है, मन का इन्द्रियों के साथ संबंध होता है, तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होता है, जब यह मन एक नेत्र के साथ संबंध करता है, तब शेष कर्ण घ्रादि इन्द्रियों के साथ संबंध करता है, तब शेष कर्ण घ्रादि इन्द्रियों के साथ संबंध नहीं कर सकता, क्योंकि मन बति सुक्ष्म है, इस प्रकार एक साथ ध्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होने से उससे मन की भी सिद्धि हो जाती है।

जैन — यह कथन असंगत है, देखों —दीर्घशक्कुली — बड़ी तथा कड़ी कचीड़ी या पृड़ी खाते समय एक साथ रस रूप आदि पांचों ज्ञान उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। तथा अरव का विकल्प करते समय— (बोड़े का निश्चय होते समय) गाय का दर्शव भी होता है, अरव का विकल्प हो रहा है और उसी समय उसी पुरुष को गाय का निश्चय भी होता हुआ देखा जाता है, अतः एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इत्यादि कथन असत्य ठहरता है, अतः एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इत्यादि कथन असत्य ठहरता है, इस दीर्घणक्कुलीभसाण आदि में रूप रस आदि का कम से ही ज्ञान होता है ऐसा एकान्त नहीं मान सकते, प्रत्यक्ष विरोध होता है, प्रत्यक्ष प्रतित हो रहा है हुए प्रत्यक्ष प्रतित हो रहा है हुए प्रत्यक्ष प्रतित हो रहा है। आप मोमांसक यदि इस प्रकार एक साथ ज्ञान होना स्वीकार नहीं करेंने तो अवयव भवयवी आदि का व्यवहार किस प्रकार होगा, क्योंकि अवयवों का ज्ञान अवववों के साथ नहीं होगा और अवयवों का ज्ञान भी अवयवों के साथ उत्पन्न नहीं होगा।

भीमांसक — जैसे घट पट झादि का जान होता है वैसे अवयव श्रवयवी आदि का भी जान हो जायगा। सिक्षक्षंसमये क्यादिज्ञानवन्त्रानसं बुलादिज्ञानं किंत्र स्यात् सम्बन्धसम्बन्धसद्भाषात् । तथाविषादृष्ट-स्वाकावाचेत्; स्रदृष्टकृता तर्हि युगपद ज्ञानानुस्पत्तिस्तवेवानुमाययेत्र मनः ।

किन्तु, 'युगपद ज्ञानानुत्त्रोमेन:सिद्धस्ततश्चास्याः प्रसिद्धिः' इत्यन्योन्यात्रयः । चककप्रसङ्गश्च
-'विज्ञानसिद्धिपूर्विका हि युगपद ज्ञानानुत्त्रत्तिसिद्धिः, तरिसद्धिमैनःपूर्विका' इति । तस्मात्त्सह-कादि प्रमुखं भनो लिङ्गमित्यप्यसिद्धम् ।

जैन — यह कथन ठीक नहीं है, घटपट धादि में भी कम से ही जान होगा, क्योंकि आप एक साथ अनेकज्ञान होना मानते नहीं। एक बात हम जैन धाप-(मीमां-सक) से पूछते हैं कि धापका वह धतिसूक्ष्म मन जब नेत्र आदि इन्द्रियों में से किसी एक इन्द्रिय के साथ संबंध करता है उस समय उसके द्वारा जैसे रूपादि का ज्ञान होता है वैसे ही उसी नेत्र ज्ञान के साथ मानसिक सुख धादि का ज्ञान भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि संबंध संबंध का सन्द्राव तो है ही, धर्यात् मन का धात्मा से संबंध है और उसी धात्मा में सुखादिका समवाय संबंध है, धरः रूप धादि के साथ मानसिक सुखादिका भी ज्ञान होना चाहिये।

मीमौसक— उस तरह का घटष्ट नहीं है, घनः नेत्र घ्रादि का ज्ञान और मानसिक सुखादि ज्ञान एक साथ नहीं हो पाते हैं।

जैन—तो फिर एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होने में अदृष्टकारण द्वुधा, मन तो उसमें हेतु नहीं है, फिर युगपत् ज्ञानानुत्पत्ति मन लिङ्ग न होकर अदृष्ट का होगा। और वह हेतु अदृष्ट का हो अनुमापित करानेवाला होगा कि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा अदृष्ट ही नहो कि जिससे एक साथ अनेक ज्ञान पैदा हो सकें। किंक—एक साथ अनेकज्ञान नहीं होने में मन कारण है ऐसा माव लेवें तो भी अन्योन्याअय दोष आता है। देखिये—एक साथ अनेक ज्ञान पैदा नहीं होते हैं ऐसा मिद्ध होने पर तो मन की सिद्ध होगी; और मन के सिद्ध होने पर युगपत् ज्ञानानुत्पति सिद्ध होने पर का करण ज्ञान का सद्भाव सिद्ध हो तब उसके एक साथ अनेक ज्ञानों के उप्पत्ति नहीं होना और इसे होने पर मको सिद्ध होगी, फिर उससे करणज्ञान की सिद्ध होगी, इस प्रकार तीन के चक्र में चकर लगाते रहने से एक को भी सिद्ध होना शक्य नहीं है। इसलिये ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करने में दिया गया इन्द्रियाण सहकारी मन रूप हेतु असिद्ध हेत्वाभास दोष युक्त हुआ।

षस्तु वा किश्विल्लिङ्गम्, तथापि-ज्ञानस्याप्रत्यक्षतैकान्ते तत्वस्वाध्यविद्यः। न वासिद्य-सम्बन्ध(न्यं) लिङ्गं कस्यविद्यमकमतिप्रसङ्गात्। ततः परोक्षतैकान्ताश्रद्वशृद्दामिनिवेद्यपरित्यायेन 'ज्ञानं स्वय्यवसायात्मकमर्वज्ञविनिमित्तत्वात् भ्रात्मवत्' दृत्यस्थुपगन्तव्यम्। नेत्रालोकािकान्त इत्यप्ययुक्तम्; तस्योपचारतोऽर्यज्ञविनिमित्तत्वसमर्थनात्, परमार्वतः प्रमातृप्रमाश्योरेव तिनिमत्त-स्वोपपरोत्तिरव्यवमितिप्रसङ्गेन।

मीमांसक के कहने से मान भी लेवें कि कोई हेतु है जो ज्ञान को सिद्ध करता है, किन्तु ज्ञान को सर्वथा—एकान्तरूप से अप्रत्यक्ष मानने से—उस परोक्ष ज्ञान के साथ हेतु का अविनाभाव संबंध सिद्ध नहीं होता है, अविनाभाव संबंध के बिना हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, अन्थया अतिप्रसंग आयेगा, उपयुंक्त सभी दोषों को दूर करने के लिये मीमांसकों को ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने का दुराबह छोड़ देना चाहिये। एवं ज्ञान अपने को जानता है क्योंकि वह पदार्थों के जानने में हेतु है जैसे कि आत्मा पदार्थों के जानने में कारण होने से उसको प्रत्यक्ष माना है, इस प्रकाद युक्ति संगत बातको स्वीकार करना होगा।

मीमांसक — जैन ने जो ऊपर अनुमान में हेतु दिया है कि पदार्थ के जावने में कारण होने से जान को स्वथ्यवसायी मानना चाहिये सो यह हेतु अर्थात् पदार्थों के जानने में निमित्त होना रूप जो हेतु है वह नेत्र प्रकाश आदि के साथ व्यक्तिचरित होता है—अनेकान्तिक दोष बाला होता है। मतलब—नेत्रादि इन्द्रियां तथा प्रकाश भी पदार्थों के जानने में हेतु हैं पर उन्हें आपने अपने आपका जानने वाला—स्वथ्यवसायी नहीं माना है, अतः जो अर्थज्ञप्ति में हेतु हो वह स्वथ्यवसायी है ऐसा इस हेतु से सिद्ध नहीं होता है।

जैन—यह कथन प्रयुक्त है, क्योंकि इन्द्रियां या मन प्रथवा प्रकाश ये सब के सब जो प्रयंक्तित्व में कारण हैं वे सब उपचार से हैं। वास्तविकरूप से तो प्रमाता— आत्मा धौर प्रमाण—ज्ञान ये दोनों ही पदार्थों को जानते हैं। इस प्रकार प्रमाता धौर प्रमाण ही अर्थक्रित में कारण हैं, यह सिद्ध होता है। अब इस परोक्ष ज्ञान का खंडन करने से बस रहो। ज्ञान तो स्व को संवेदन करने वाला है यह अच्छी तरह से सिद्ध हुआ।

#### # स्वसंवेदनज्ञान का प्रकरण समाप्त #

#### स्वसंवेदनज्ञानवाद के खंडन का सारांश

मीमीसकों का कहना है कि जान के द्वारा घटादि वस्तु जानी जाती है किन्तु खुद ज्ञान नहीं जाना जाता क्योंकि वह करए। है, जो करण होता है वह ध्रप्रत्यक्ष रहता है। जैसे वसूलादि इनका यह भी कहना है कि जो कमें है वह ज्ञान के प्रत्यक्ष है, मतलब—"मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं" इनमें मैं—कर्ता, घट—कर्म, धौर जानता हूं—प्रमिति ये तीनों तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" यह ज्ञान कप्त करण तो सर्वया परोक्ष रहता है।

यह मीमांसक का कथन असंगत है, आपने प्रत्यक्ष का कारण कर्म माना है लेकिन ऐसा एकान्त मानने से ग्रात्मा भी परोक्ष हो जावेगा, जो तुम्हारे भाई भाद मानते हैं। किन्तु आपको आत्मा को परोक्ष मानना इष्ट नहीं है। आत्मा यदि प्रत्यक्ष हो जाता है तो फिर ज्ञान को परोक्ष मानने में क्या प्रयोजन है समक्ष में नहीं भ्राता ? भावेन्द्रियरूप लब्धि और उपयोग हो ज्ञान है और वह ग्रात्मारूप है, कोई पृथक नहीं है। ग्रतः भात्मा के प्रत्यक्ष होने पर यह करणरूप ज्ञान भी उससे अभिन्न होने के कारण प्रत्यक्ष हो ही जायगा । भ्रच्छा-यह तो भ्राप बता देवें कि करणरूप ज्ञान है सो वह जाना जाता है कि नहीं ? नही जाना जाता तो उसे जानने के लिये कोई दूसरा ज्ञान आयेगा वह भी करण रहेगा, अतः उसे जानने के लिये तीसरा ज्ञान आयेगा इस प्रकार अनवस्था आती है। यदि वह करणज्ञान करणरूप से अनुभव में आता है तो फिर उसे परोक्ष क्यों मानना ? अहो ! जैसे झात्मा कर्तारूप से अनुभव में झाता है तो भी वह प्रत्यक्ष है ना, वैसे ही ज्ञान करणारूप से अनुभव में आता है वह भी प्रत्यक्ष है, ऐसी सरल सीधी अनुभव गम्य बात आप क्यों नहीं मानते हैं। मीमांसक होने के नाते ग्राप तो विचारशील हैं फिर क्यों नहीं मीमांसा करते ? देखिये - करणरूप ज्ञानको प्रत्यक्षरूप से दूसरा ज्ञान तो ग्रहण न कर सकेगा, क्योंकि आपने उसका विषय ज्ञान नहीं माना है, यदि अनुमान करणज्ञान को अत्यक्ष करे तो वह भी कैसे ? उसके लिये तो सर्व प्रथम हेत् चाहिये, अर्थज्ञप्ति, इन्द्रिय, और पदार्थ तथा इनका सहकारीरूप एकाग्र हुआ मन, ये हेत् भी करणज्ञान को सिद्ध नहीं कर पाते । अथंज्ञप्ति यदि ज्ञान स्वभावरूप है तो ज्ञान ही खुद मसिद्ध होने से वह करणज्ञान के लिये क्यों हेत् बनेगी? अर्थज्ञिप्त तो किसी तरह से भी ज्ञान का लिख्न नहीं बनती है, इसी तरह इन्द्रिय भीर

पदार्थ हैं वे करणज्ञान के लिङ्क नहीं वन सकते, क्योंकि उनमें बही दोष प्राते हैं। सहकारी एकाग्र मन को हेतुकप मानना तब होगा जब कि खुद मन की खिद्धि हो।

"गुगपज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिक्न्" यह घापके यहां मन का लक्षण किया गया है सो वह सिद्ध नहीं हो पाता, तथा-जैसे तैसे उसे मान भी लेवें तो वह बिलकुल सूक्म है। जब वह नेत्रादि के साथ संबंध करता है तब उसी घारमा में होने वाले मानस सुखादि का भी ज्ञान होना चाहिये संबंध तो है ही, मन का घारमा से संबंध हैं और उसी बारमा में सुखादि रहते हैं, धतः मन का किसी भी इन्द्रिय के साथ संबंध होते ही मानसिक सुखादि का प्रमुभव इन्द्रिय ज्ञान के बाद ही होने लग जायेगा, किन्तु धापको यह बात इट नहीं है, क्योंकि एक साथ घनेक ज्ञान उत्पन्न होना इट नहीं है। घटट के कारण एक साथ ज्ञान उत्पन्न करने की योग्यता मन में नहीं होती ऐसा कहा तो घटट ही उस युगपज्ञानानुत्पत्ति में करण हुआ मन नहीं हुआ। इस प्रकार करणज्ञाना को परोक्ष मानने में धवेक दूषण् प्राप्त होते हैं, धतः सही मार्ग यही है कि कर्त्ता, कमें, करण, क्रिया ये चारों ही प्रत्यक्ष होते हैं—प्रतिभाखित होते हैं ऐसा मानना चाहिये।

इस प्रकार मीमांसकामिमत परोक्षज्ञान के खंडन का सारांश समाप्त हुखा ।



### ध्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद पूर्वपक्ष

मीमांसक का दूसरा नेद प्रभाकर है, यह ज्ञान के साथ व्यत्सा को भी परोक्ष खानता है, इसका मंतव्य है कि खारमा कत्तां, और करए। ज्ञान ये दोनों ही सर्कंपर परोक्ष हैं। हमारे भाई भाट्ट ज्ञान को परोक्ष मानकर भी आत्मा को प्रत्यक्ष होना कहते हैं, वो बात ठीक नहीं है. क्यों कि जब ज्ञान परोक्ष है तो उसका बाधार घ्रारमा भी कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है। अर्थात् नहीं हो सकता। हम लोग अतीत्व्य ज्ञानी को भी नहीं भावते हैं। अतः सर्वज के द्वारा भी आत्मा का प्रत्यक्ष होना हम लोग स्वीकार नहीं करते, भ्रतीत्व्य वस्तु का ज्ञान वेद से मेले ही हो जाय, किन्तु ऐसा घारायिक सतीत्व्य वस्तु का साक्षात्कार कभी किसी को भी नहीं हो सकता है। यह अटल सिद्धान्त है। "यह जानेन चर वेद्वान" इस वालय में "यह" कर्ता द्वीर परोक्ष हमा करती है। ब्राप्त विक्ष हमा करती है। अप्तत्यक्ष हमा करती है। अप्तत्यक्ष हमा करती है। अप्तत्यक्ष हमा करती है। अप्तत्यक्ष में भी यही घाता है कि जो इत्त्यिसों से ग्रहण नहीं होता वह तो परोक्ष हो है। जैन घात्मा को प्रत्यक्ष होना वताते हैं, अतः वे भ्रात्मप्रत्यक्षवादी कहताते हैं, किन्तु हमको यह कथन असंगत लगता है। हम तो घात्मा को परोक्ष हो मानते हैं।

#### · # पूर्वपक्ष समाप्त #





एतेन 'धात्माऽप्रत्यकः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात्करसाक्षानवत्' इत्याचलासाः प्रभाकरोपि प्रत्याच्यातः। प्रमितः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वेपि प्रत्यक्षत्वास्युपगमात्। तस्याः क्रियात्वेन प्रतिपास्-नात्प्रत्यक्षत्वे करसाजान-प्रात्मनोः करसात्वेन कर्तृत्वेन च प्रतिभासनात्प्रत्यक्षत्वमस्तु। न चात्र्यां तस्याः सर्वेषा भेदोऽभेदो वा-मतान्तरानुषङ्कात्। कथन्त्विदभेदे-सिद्धः तयोः कथन्त्वित्यत्यक्षत्वम्; प्रत्यक्षाद-

यहां तक मीमांसक के एकभेद भाट्ट के ज्ञानपरोक्षवाद का खंडन किया, धौर ज्ञान स्वसंवेद्य है यह स्थापित किया, श्रव उन्हों मीमांसकों का दूसरा भेद को प्रभाकर है उसका झात्मश्रप्रत्यक्षवाद अर्थाष्ट्र आत्मा को परोक्ष मानने का को मंतव्य है उसका निराकरण प्रन्यकार करते हैं—प्रभाकर का झनुमान वाक्य है कि "झारला प्रप्रत्यक्षः कमंत्वेनाप्रतीयमानत्वात् करणज्ञानवत्" आत्मा प्रत्यक्ष नही होता स्वीति वह कमंपने से प्रतीत नही होता, जैसा कि करणज्ञान कमंत्र्यपने से प्रतीत नहीं होता अतः वह परोक्ष है। इस प्रकार का प्रभाकर का यह कथम भी करणज्ञान में स्वसंविदितत्व के समर्थन से खंडित हो जाता है। क्योंकि प्रभाकर ने प्रमिति को कमंपने से प्रतीत नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया है।

प्रभाकर — प्रमिति कियारूप से प्रतीत होती है, अन्तः उसको हमने प्रत्यक्ष-रूप होना स्वीकार किया है।

जैन - तो फिर करए।जान और आत्मा में भी करणरूप भीर कर्तृत्वरूप से उनकी प्रतीति होने से प्रत्यक्षता स्वीकार करना चाहिये, जैसे प्रमिति का कर्मरूप से प्रतिभास नहीं होने पर भी उसमें प्रत्यक्षता मानी गई है उसी प्रकार कर्मरूप से प्रतिक नहीं होने पर भी आत्मा और ज्ञान में प्रत्यक्षता माना चाहिये। आत्मा और ज्ञान से प्रत्यक्षता मानना चाहिये। आत्मा और ज्ञान से प्रत्यक्षता मानने से प्रमिति सर्वेषा फिल

भिक्रयोः सर्वेवा परोक्षत्विवरोधात् । नतु काव्यी प्रतिपत्तिरेषा 'घटमहमात्मना वेष्प' इति नानुभव-प्रभावा तस्यास्तदिविनाभावाभावात्, भन्यथा 'भ्रंगुरुपप्रे हस्तियूयशतमास्ते' इत्यादिप्रतिपरोरप्यनुभवत्व-प्रसङ्गस्तत्कपमतः प्रमानादीनां प्रत्यक्षताप्रसिद्धिरित्याह्-

#### श्रव्दानुचारगेपि स्वस्यानुमवनमर्थवत् ॥ १० ॥

तो है नहीं, अतः प्रभिति में प्रत्यक्षता होने पर घातमा और ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यदि घाप प्रभाकर प्रभिति को घात्मा घोर ज्ञान से सबंधा भिन्न हो मानते हैं तो धापका नैयायिकमत में प्रवेश होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी हो ऐसी मान्यता है, तथा यदि प्रभिति को उन दोनों से सबंधा धिन्न हो मानते हो तो बौद्ध मत में प्रवेश होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि वे ऐसा ही सबंधा भेद या घभेद मानते हैं। इसियं सौगत घौर नैयायिक के मत में प्रवेश होने से बचना है तो प्रभिति को बात्मा और ज्ञान से कर्षाचित् धिन्न मानना चाहिये, तब तो उन दोनों में इस मान्यता के घनुसार कर्षाचित् प्रमिति से वे घात्मा क्या कर्याचित् प्रभित्न सानना चाहिये, तब तो उन दोनों में इस मान्यता के घनुसार कर्षाचित् प्रभित्न सी आ जावेगा, क्योंकि प्रत्यक्षक्ष प्रभित्ति से वे घात्मादि पदार्थ कर्याचित् घर्मित से वे घात्मादि पदार्थ कर्याचित् घर्मित हैं। घतः वे सर्वथा परोक्ष नहीं रह सकेंगे। प्रत्यक्ष से जो धनिक होता है उसका सर्वथा परोक्ष होने में विरोध घाता है।

संका— "मैं अपने द्वारा घट को जानता हूं" इस प्रकार की जो प्रतिपत्ति है वह शब्दस्वरूप है, अनुभवस्वरूप नहीं है, क्योंकि इस प्रतिपत्ति का अनुभव के साथ अविनाभाव नहीं है। यदि इस प्रतिपत्ति को अनुभवस्वरूप माना जावे तो "अंग्रुलो के अग्रभाग पर सेकड़ों हाथियों का समूह है" इत्यादि शाब्दिक प्रतिपत्ति को भी अनुभवस्वरूप माना पड़ेगा, अतः इस शब्द प्रतिपत्ति मात्र से प्रमाता, प्रमाण आदि में प्रत्य- सता कैसे सिद्ध हो सकती है। अर्थात् नहीं हो सकती। मतलव—मैं अपने द्वारा घट को जानता हूं इत्यादि वचन तो मात्र वचनरूप ही हैं, वैसे संवेदन भी हो ऐसी बात नहीं है, इसलिय इस वाक्य से प्रमाता आदि को प्रत्यक्षरूप होना कैसे सिद्ध हो सकता है?

समाधान—इस प्रकार की शंका उपस्थित होने पर श्री माल्लिक्यनंदी ग्राचार्य स्वयं सूत्रबद्ध समाधान करते हैं—

सूत्र-- शब्दानुज्वारगोऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ॥ १० ॥

सत्रार्थ—शब्दों का उच्चारण किये विना भी प्रपना सनुभव होता है, जैसे कि पदार्थों का घट प्रादि नामोच्चारण नहीं करें तो भी उनका ज्ञान होता है, "चट यथैव हि घटस्वरूपप्रतिभासी घटसब्दोबारणमन्तरेणापि प्रतिभासते । तथा प्रतिभासमान-स्वाक्च न शाब्दस्तया प्रमात्रादीनां स्वरूपस्य प्रतिभासीपि तच्छव्दोबारणं विनापि प्रतिभासते । तस्माच न शाब्दः। तच्छव्दोबारणं पुनः प्रतिभातप्रमात्रादिस्वरूपप्रदर्शनपरं नाऽनालम्बनमर्थवत्, प्रम्यवा 'सुच्यहम्' इत्यादिप्रतिभासस्याप्यनालम्बनत्वप्रसञ्जः।

नत् यथा सुखादिप्रतिभासः सुखादिसंवेदनस्याप्रत्यक्षत्वेप्युपपन्नस्तथार्थसंवेदनस्याप्रत्यक्षत्वे-

है" ऐसा वाक्य नहीं बोले तो भी घट का स्वरूप हमें प्रतीत होता है, क्यों कि बैसा हमें अनुभव ही होता है, यह प्रतीति केवल घट्ट से होने वाली तो है नहीं, ऐसे ही प्रभाता— आत्मा, प्रमाण—जानादि का भी प्रतिभास उस उस घात्मा प्रादि कर्टों का उच्चारण विना किये भी होता है। इसलिये प्रमाता प्रादि की प्रतिपत्ति मात्र शाब्दिक नहीं है, ग्रात्मा प्रादि का नामोच्चारण जो मुख से करते हैं वह तो ग्रपने को प्रतिभासित हुए ग्रात्मादि के स्वरूप बतलाने के लिये करते हैं। यह नामोच्चारण जो होता है वह विना प्रमाता आदि के प्रतिभास हुए नहीं होता है। जैसे कि घट आदि नामोंका उच्चारण विना घट पदार्थ के प्रतिभास हुए नहीं होता है, यदि अपने को ग्रन्दर से प्रतीत हुए इन प्रमाता ग्रादि को प्रमाला कार्य को प्रमाला होगा, किन्तु ''मैं सुखी हूं" इत्यादि प्रतिभास भी विना प्रालंबन के मानाना होगा, किन्तु ''मैं सुखी हूं" इत्यादि वाक्यों को हम मात्र शाब्दिक नहीं मानते हैं, किन्तु सालम्बन मानते हैं। बस ! वैसे ही प्रमाता ग्रादि का प्रतिभास भी वास्तविक मानना चाहिये; निरालम्बस्य नहीं।

श्रंका — जिस प्रकार सुख दुःख ग्रादि का प्रतिभास सुखादि के संवेदन के परोक्ष रहते हुए भी सिद्ध होता है वैसे ही पदार्थों को जानने वाले जो ज्ञान या ग्रात्मा ग्रादिक हैं वे भी परोक्ष रहकर भी प्रसिद्ध हो जावेंगे।

समाधान — यह कथन विना सोचे ही किया है, देखो — सुख भ्रादि जो हैं वे संवेदन से — (जान से) — पृथक् हैं ऐसा प्रतिभास नहीं होता है, क्योंकि भ्राह्मादनाकार से परिणत हुआ जो जानविकोष है वही सुखल्प कहा जाता है, ऐसे सुखानुभव में तो प्रत्यक्षता रहती ही है, यदि ऐसे सुखानुभव में परोक्षता मानी जाय भीर उसे प्रत्यक्त परोक्ष जान के द्वारा गृहीत हुआ स्वीकार किया जाय तो उसके द्वारा होने वाले अनुपह भीर उपघात नहीं हो सकोंगे, भ्रार्थात् हमारे सुख और दुःख हमें परोक्ष हैं तो सुख से माह्माद, तृप्ति, भ्रानंद भ्रादिल्प जो जीव में मनुमह होता है भीर दुःख से पीड़ा, श्रोक, संताप भ्रादिल्प जो उपघात होता है वह नहीं प्यवंप्रतिमासो भविष्यति इत्यप्यविचारितरमणीयम्; सुलादेः संवेदनादयांन्तरस्वभावस्याप्रतिभा-सनादाङ्कादनाकारपरिण्यतकानविद्येषस्यैव सुलत्वात् तस्य चाध्यक्षत्वात् तस्यानध्यक्षत्वेऽत्यन्ताप्रत्यक्ष-क्षान्याष्ट्रात्वे च-चनुष्रद्वोषपातकारित्वात्वध्यवः, सन्यया परकीयसुक्षादीनामप्यास्मनोऽस्यनाप्रस्यक्षात्र्यस्य ब्राह्माणां तत्कारित्वयसङ्गः। ननु पुत्रादिसुलाध्यप्रत्यकात्विपि तत्सद्भवोषनस्यमात्रादासमाऽनुप्रहा-ष्युपसम्यते तत्त्वस्यमयेकान्तः? इत्यप्यधिक्षत्वलितम्, नहि तत्सुक्षाष्ट्रपत्रम्यात्रात् सीमनस्या-दिवनिताष्ट्रमानस्यक्षपरिण्यतिमन्तरेणात्मनोऽनुष्रहादिसम्भवः, धन्तसुक्षाष्ट्रपत्रम्यात्रात् सीमनस्या-

होकेगा, यदि हमारे सुखादिक हमारे से प्रयत्यक्ष हैं, फिर भी वे हमारे लिये उपघात एकं अनुप्रहकारी होते मानें आवें तो फिर दूसरे जीव के सुख दुःख घ्रादि से भी हमें अनुप्रह धादिक होने लग जावेंगे, क्योंकि जैसे हम से हमारे सुखादिक अप्रत्यक्ष हैं वैसे ही पराये व्यक्ति के भी वे हमसे प्रप्रत्यक्ष हैं फिर क्या कारण है कि हमारे ही सुखा-दिक से हमारा अनुप्रहादि होता है और पराये सुखादि से वह नहीं होता है।

श्रंका — पुत्र, रुत्री, मित्र घादि इष्ट व्यक्तियों के सुख दुःख आदि हमको प्रत्यक्ष नहीं होते हैं तो भी उनके सुखादि को देखकर हमको भी उससे अनुग्रहादि होने लग जाता है, घतः यह एकान्त कहां रहा कि सुखादि प्रत्यक्ष हो तभी उनसे घनुग्रहादि होवें।

जैन—यह कथन धन्नान पूणं है, हमारे से भिन्न जो पुत्र ध्रादिक हैं उनके सुखादिक का सबूभावमात्र जानने से हमें कोई उससे अनुग्रहादिक नहीं होने लग जाते, हां, इतना जरूर होता है कि ध्रपने दृष्ट व्यक्ति के सुखी रहने से हमें भी प्रसन्नता आदि आती है ध्रीर हम कह भी देते हैं कि उसके सुखी होने से में भी सुखी हो गया इत्यादि, यदि दूसरों के सुखादि से अपने को धनुग्रह होता तो शहुके सुख से या खोटे धावरण के कारण छोड़े गये पुत्रादि के सुख भी हम में धनुग्रह होना चाहिये, किन्तु जब हम उदास सा हैता तो नहीं। देखिये—पर के सुख की बात तो छोड़िये, किन्तु जब हम उदास या बैरागी हो जाते हैं तब अपने खुद के शरीर का सुख या दुःख मी हम में धनुग्रहादि करने में बससर्थ होता है। जो कि शरीर प्रति निकटवर्ती है, ऐसी हालत में हमसे धनिताय भिन्न पुत्र आदि के सुखों से हमको, किस प्रकार धनुग्रह धादि हो सकते हैं। समर्ती हो सकते हैं।

भावार्थ — प्रभाकर ज्ञान भीर भारमा को परोक्ष मानते हैं, भतः भावार्य उन्हें समझाते हैं कि हमारी स्वयं की भ्रात्मा ही हमको प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी तो सुख दु:ख परित्यक्तपुत्रसुकास्य पलम्मासः तरप्रसङ्गात् । विश्वहादिकमतिसन्निहितमपि मानिमानिकसुक्षमन्तरेत्या नुग्रहादिकं न विदयातिकिमञ्ज पुनरतिम्यवहिताः पुत्रसुक्षादयः ।

षस्तु नाम सुलादेः प्रत्यलता, सा तु प्रमाखान्तरेख न स्वतः 'स्वास्मनि कियाविरोधात्' इत्वन्यः, तस्यापि प्रत्यक्षविरोधः । न लजु चटादिवत् सुलाधविदितस्यक्णं पूर्वभूत्पक्रं पुनरिन्दियेख् सम्बद्धयते ततो ज्ञानं बहुक्षं वेति लोके प्रतीतिः । प्रथममेषेष्टानिष्टविषयानुष्णवानन्तरः स्वप्रकाधात्मनी-

आदि का धनुभव भी हम नहीं कर सकते हैं। किन्तु मैं सुखी हूं इत्यादिक्प से प्रत्येक प्राणी को प्रतिक्षण प्रतीति हो रही है, इसीसे सिंग्र होता है कि हमारा ज्ञान और धातमा स्वसंवेदनस्वरूप अवश्य ही है। इस पर शंका उपस्थित हुई कि इट व्यक्ति के सुख दुःख धादि से हम सुखी तो हो जाते हैं तो जैसे वे पर के सुखादिक हमारे संवेदन में नहीं हैं प्रयांत परोक्ष हैं फिर भी उससे दारा हम में अनुप्रहादि होते हैं, वेसे ही प्रपन ज्ञानादि परोक्ष हों तब भी उससे पदार्थ का प्रतिभास तो हो ही जायमा तब धावायं ने कहा कि यह तो औपवारिक कथन होता है कि मेरे इस पुत्र के सुख से भी सुखी हुं इत्यादि, वास्तविक बात तो यह है मोह या धिमान जादि के कारण हम पर के सुख में ही होती है। वात हो वात हो क्या है पर जब वह मोह किसी कारण से हट जाता है तब पर की तो बात हो क्या है धपने शरीर के सुख आदि का भी धनुभव नहीं प्राता है। अतः ज्ञानादि परोक्ष रहकर पदार्थ को जानते हैं यह बात सुखादि के उदाहरण से सिद्ध नहीं होती है।

यहां पर जब जैनाचार्य ने सुख दुःख धादि को प्रत्यक्ष होना सिद्ध किया तब कोई प्रपना पक्ष रखता है कि जैन लोग सुख दुःख धादि को प्रत्यक्ष मान लेवें किन्तु जन सुखादि की प्रत्यक्षता तो किसी भिन्न प्रमाए से होनी चाहिये, स्वतः नहीं, क्योंकि प्रपन भाप में किया नहीं होती है, इसप्रकार किसी नेयायिक ने कहा, तब धाचार्य उत्तर देते हैं कि इस प्रकार भिन्न प्रमाण से सुखादि का प्रत्यक्ष होना मानो तो साझात विरोध होगा, देखिये — जिस प्रकार घट पट धादि वस्तुओं का स्वरूप पहले धन्नात रहता है और फिर उनका इन्द्रियों से संबंध होता है तब लाकर ज्ञान उत्पन्न होता रहता है, उत्तर तरह से सुख आदि का स्वरूप पहले बन्नात रह किर इन्द्रिय-सम्बन्ध होकर ज्ञान हो इस रूप सुखादि में प्रक्रिया होती हुई प्रतीत नहीं होती, किन्तु प्रयम ही भागने को इह धनिष्ट स्तुओं का अनुभव होता है, धनस्तर स्वप्रकाधस्वरूप ज्ञान उदित होता है, धापने 'स्वार्यक्षित कियाविरोधः'' धपने में क्रिया

उस्योदयप्रतीतेः । स्वारमनि कियाविरोध चानग्वरमेव विचारयिष्यामः । यदि चार्चान्वरभूतप्रवास्-प्रस्यक्षाः सुबादयस्तिहि तदिपि प्रमास्यं प्रमास्यान्तरप्रत्यक्षमित्यनवस्या । विभिन्नप्रमासुत्राह्मास्यां चानुब्रहादिकारित्वविरोधः । न हि स्त्रीकङ्कमाविभ्यः प्रतीयमानाः सुखादयोऽन्यस्यात्मनस्तत्कारिस्यो हृष्टाः । ननु परकीयसुखादीनामनुमानगम्यत्वाक्षात्मनोऽनुब्रहादिकारित्वम् स्नास्मीयानां प्रत्यक्षाधिनम्य-स्वास्तरकारित्वमित्यप्यसार्मु; योगिनोपि सत्कारित्वप्रसङ्गात् प्रत्यक्षाविगम्यत्वाविशेवात् । स्नास्मीय-

होने का जो निषेध किया है सो इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे, आप नैयायिक ने कहा है कि सुख आदि का साक्षात्कार किसी अन्य प्रमाण से हुआ करता है सो वह अन्य प्रमाण भी दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष होगा, इस प्रकार से तो अनवस्था आवेगी, एक बात और भी है कि यदि सुख आदि का भिन्न प्रमाण से प्रहण होना माना जाय तो उन सुख आदि से अनुपह आदि होने में विरोध आता है, ऐसा तो देखा नहीं गया है कि देवदत्त के द्वारा आचरित हुए स्त्री समायम आदि से प्रतीयमान सुखादिक यज्ञदत्त के द्वारा आचरित हो, प्रयांत देवदत्त को ही अनुभवित होता है न कि देवदत्त को ही अनुभवित होता है न कि देवदत्त से भिन्न यज्ञदत्त को ।

श्रंका — यज्ञदत्त ग्रादि को वे दूसरे के स्त्री समागमादि से प्रतीयमान सुखादिक इसिलये अनुग्रहादि कारक नहीं होते हैं कि उनमें अनुषानगम्यता है, श्रीर प्रपने सुख श्रं—श्रपने खुद में होने वाले सुख में –प्रत्यक्षगम्यता है इसिलये वे खुद में अनुग्रहादि करते हैं, सो यदि ऐसा माना जाय तो क्या बाधा है।

समाधान — बहुत बड़ी बाधा है, देखों योगिजन पर के मुख दुःख आदि को प्रत्यक्ष जानते हैं, झतः उनकों भी वे पराये स्त्री संगमादि से उत्पन्न हुए सुख अनु-ग्रहादि कारक हो जावेंगे, किन्तु ऐसा होता नहीं है।

प्रभाकर — ग्रपने सुख दुःख जो होते हैं वे ही ग्रपने को ग्रनुग्रह करते हैं अन्य को नहीं।

जैन — यह प्रस्ताव बेकार है, जब ज्ञान, सुख आदि सभी हम से न्यारे-अत्यंत परोक्ष हैं—तब यह कैसे व्यवस्थित हो सकता है कि यह धपने ज्ञान तथा सुख दुःखादि हैं और ये ज्ञानादि पराये व्यक्ति के हैं, ध्रत्यंत परोक्ष और भिन्न वस्तुओं में घ्रापापराया भेद होना घराक्य है।

प्रभाकर ने जो कहा है कि सुख दु:खादिक जो धपने होते हैं वे ही अपने को

सुकादीनामेव तत्कारित्वं नान्येवामित्यपि फल्गुप्रायम्, धत्यन्तभेदेऽर्थान्तरभूतप्रमासुद्धाद्याः वात्मीये-तरभेदस्यैवासम्भवात् ।

मात्मीयत्वं हि तेषां तद्गुख्त्वात्, तत्कार्यन्वाद्वा स्वात्, तत्र समबायाद्वा, तदावेयत्वाद्वा, तदहष्टनिष्पाद्यत्वाद्वा । न तावसद्गुख्त्वात्; तेषामात्मनो व्यत्तिरेकैकान्ते 'तस्यैव ते गुखा नाकाद्या-देरम्यात्मनो वा' इति व्यवस्थापयितुमद्यक्ते: ।

धनुभव में आया करते हैं इत्यादि, सो इस पर हम जैन का प्रश्न है कि सुखादिक में प्रप्तापना किस कारण से धाता है, क्या उसी विवक्षित देवदत्त धादि के वे सुखादिक गुण हैं इसिलये वे उनके कहलाते हैं अथवा उस देवदत्त का कार्य होने से, या उसी देवदत्त में उनका समवाय होने से, अथवा उसी देवदत्त में आधेयरूप से रहने से, अथवा उसी देवदत्त के बात स्वीकार की जाय कि उसी देवदत्त के वे सुखादिक गुण है प्रतः वे उसके कहलाते हैं सो यह बात ठीक नहीं क्योंकि वे सुखादिक जब उस विवक्षित देवदत्त से संबंधा भिन्न हैं तो ये सुखादिक इसी देवदत्त के हैं ग्रन्य के नहीं, अथवा आकाश आदि द्रव्यक्ष नहीं—ऐसा उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। वे सुखादिक उसी एक निश्चत व्यक्ति में ही उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। वे सुखादिक उसी एक निश्चत व्यक्ति का कार्य हैं ग्रतः वे उसीके कहलाते हैं ऐसा दूसरा पक्ष भी वनता नहीं है, क्योंकि ये सुखादिक इसी व्यक्ति के कार्य हैं ऐसा किस हेतु से सिद्ध करोगे, यदि कहा जाय कि वे उसी व्यक्ति के होने पर होते हैं प्रतः उसीका वे कार्य हैं सो भी बात नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर सुखादिक आकाश के भी कार्य कहलावेंगे, कारण कि आकाश की मीजूदगी में ही सुखादिक होते रहते हैं। जैसे कि वे उस विवक्षित देवदत्त आदि के होने पर हुआ करते हैं।

प्रभाकर — आकाश को तो सुखार्दिक का निमित्त कारण माना है, धतः सुखा-दिक की उत्पत्ति में भी वह व्यापार करे तो कोई ग्रापत्ति नहीं।

जैन-तो फिर भ्रात्मा को सखादिक का निमित्तकारण ही माना जाय।

प्रभाकर —समवायी कारण प्रचांत् उपादान कारण भी तो कोई चाहिए, क्योंकि विना समवायी कारण के कार्य पैदा नहीं होता है। अतः हम धारमा को तो सुखा-दिक का उपादान कारण मानते हैं धौर धाकाश को निमित्त कारण मानते हैं।

जैन-पह कथन भी अयुक्त है, जब सुख दुःखादिक आकाश और आत्मा दोनों से पृथक् हैं तब आत्मा ही उनका उपादान है, आकाश नहीं ऐसा कहना बन नहीं तस्कार्यरवाच रेकुतस्तरकार्यरवम् ? तस्मिन् सति भावात्; म्राकाशासौ तत्प्रसङ्कः । तस्य निमित्तकारराखेन व्यापाराददोवश्चेत्, म्रास्मनोपि तथा तबस्तु । समवायिकारराणमन्तरेरा कार्यानुस्य- सेरास्मनस्तरकरूपते, गवनादेस्तु निमित्तकारराणस्याप्यमित्यप्यपुक्तम्; विवर्ययेषापि तत्कर्यनाप्रसङ्कात् । प्रस्यासस्तेरास्मव समवायिकाररा चेन्नः देवकालप्रत्यासस्तेनत्यव्यापित्वेनास्मवदन्यनापि समानस्वात् । योग्यतापि कार्यं सामर्थ्यम्, तवाकाशादेरप्यस्तीति । प्रयासम्यास्मनस्त्यक्वननसामर्थ्यं नान्यस्येरप्यप्य- मुक्तम् प्रस्यन्तप्रेदं तथा तञ्जननविरोधात् । तस्सामर्थस्या प्रास्मनोत्स्यन्तप्रेदं 'तस्येवेद नान्यस्य' मुक्तम् प्रस्यन्तप्रेदं 'तस्येवेद नान्यस्य'

सकता क्योंकि ऐसा मानने में विपरीत कल्पना भी तो आ सकती है। अर्थात् आकाश सुख आदि का उपादान और आत्मा निमित्त है ऐसा भी मान लिया जा सकता है।

प्रभाकर — प्रत्यासत्ति एक ऐसी है कि जिससे आत्मा ही उनका उपादान होता है सन्य खाकाश द्यादि नहीं।

ज्ञैन—ऐसा कहना भी शक्य नहीं, क्योंकि भ्रापके मत में जैसा भ्रात्मा को भ्रापक तथा नित्य माना है उसी प्रकार भ्राकाश को भी व्यापक भ्रीर वित्य माना गया है, भ्रतः हर तरह की देश-काल भ्रादि की प्रत्यासत्ति—निकटता तो उसमें भी रहती ही है, तब यह कैसे माना जा सकता है कि उनका उपादान भ्रात्मा ही है भ्राकाश भ्रादि नहीं। यदि योग्यता को प्रत्यासत्ति कहते हो भ्रीर उस योग्यतारूप प्रत्यासत्ति के कारण उपादान आदि का नियम बन जाता है ऐसा कहा जाय तो जचता नहीं, देखो—कार्य की क्षमता होना योग्यता है और ऐसी योग्यता भ्राकाश में भी मौजूद है।

प्रभाकर — प्रपर्वे में ही धपने सुख दुःख आदि को उत्पन्न करने की सामर्थ्य हुआ। करती है, ग्रन्य के सुखादि की नही।

जैन—यह कथन अयुक्त है। यदि अपने से अपने सुख दुःख आदि अत्यंत भिन्न हैं तो उसमें ऐसा अपने सुखदुःखादि को उत्पन्न करने का विरोध आता है, तथा अपना या देवदत्त आदि व्यक्ति का सुख आदि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी सर्वथा भिन्न है, फिर कैसे विभाग हो सकता है कि ये सुखादि इसी देवदत्त के हैं अथवा यह सामर्थ्य इसी व्यक्ति की है। अर्थात् सर्वथा पृथक् वस्तुओं में इस प्रकार विभाग होना अशक्य है। आप लोग समवाय सम्बन्ध से ऐसी व्यवस्था करते हो-किन्तु समवाय का हम आगे खंडन करने वाले हैं। अतः समवाय सबंध के कारण देवदत्त के सुख या सामर्थ्य आदि देवदत्त में ही रहते हैं इत्यादि व्यवस्था होना संभव नहीं है, इस प्रकार इति किङ्कतीयं विभागः ? समवायादेश्च निषे( त्त्य )मानत्वान्नियानकत्वायोगः । तन्नान्वयमात्रेणु सुखादीनामात्मकार्यत्वम् । तदभावेऽभावात्त्वे न्नः नित्यव्यापित्वाम्यां तत्यावावासम्भवात् । तत्र । समवायादित्यप्यवत्; तत्यात्रैव निराकिरिष्यमास्यवात्, सर्वत्राविशेषात्रः तेन तेवां तत्रैव समवा-यासम्भवात् ।

अन्वय मात्र से अर्थात् उसके "होने पर होता है", इतने मात्र से सुलादिक अपने ही कार्य हैं ऐसा नियम नहीं होता है।

प्रभाकर — प्रच्छा तो व्यत्तिरेक से नियम हो जायगा, इस विवक्षित देवदत्त के सभाव होने पर उसके सुख दुःख आदिका भी सभाव होता है, इस प्रकार का व्यत्तिरेक करने से उसीका कार्य है ऐसा सिद्ध हो जायगा।

जैन — सो ऐसा भी नहीं बन सकता है। क्यों कि आप देवदत्तादि व्यक्ति की ग्रात्मा को नित्य ग्रौर व्यापी मानते हैं। ग्रतः आत्मा का सुखादि के साथ व्यक्तिरेक बनना शक्य नही।

प्रभाकर—देवदत्तादिक के मुखादिक देवदत्त में ही समवाय संबंध से रहते हैं, ग्रतः नियम हो जायगा।

जैन—यह भी असत् कथन है। हम जैन आगे समवाय का निरसन करने वाले ही हैं। समवाय सब जगह समानरूप से जब रहता है तब यह नियम नहीं बन सकता है कि इन युखादिक का इसी व्यक्ति में समवाय है प्रन्य व्यक्ति में नहीं, इस प्रकार उसी एक देवदलादि का कार्य होने से वे युखादिक उसी के कहलाते हैं ऐसा दूसरा पक्ष भीर उसी में वे समवाय संबंध से रहते हैं अतः वे सुखादि देवदलादि के कहलाते हैं यह तीसरा पक्ष, दोनों ही खंडित हो जाते हैं।

अब चौथा पक्ष — उसी विवक्षित देवदत्तादि में आधेयरूप से सुखाबि रहते हैं, अत: वे उसी के माने जाते हैं — ऐसा कही तो पहिले यह बताओं कि उसका आधेयपना क्या है—क्या उस विवक्षित व्यक्ति में समवाय होना, या तावारम्य होना, या उसमें आविभू तमात्र होना? यदि उस विवक्षित व्यक्ति में उनका समवाय होना यह तदाधेव है—तो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि हम समवाय का आगे खडन करने वाले हैं ऐसा हम उत्तर दे चुके हैं। यदि तावारम्य को तदाधेयत्व कहो—अर्थात् एक विवक्षित व्यक्ति के सुखादि का उसी में तावारम्य होने को तदाधेयत्व मानते हो—तव हमारे जैनमत में

तदाधेयत्वाच त्किमिदं तदाधेयत्वं नाम तत्र समवायः. तादात्स्यं वा, तत्रीत्कितित्वमात्रं वा ? न तावत्समवायः, वत्तोत्तरत्वात् । नापि तादात्स्यम्; मतान्तरानुषङ्गात् । तेषामात्मनोऽत्यन्त्रभेदे सक्कात्मनां गमनादीनां च व्यापित्वं 'तत्रीवोत्कितित्त्वम्' इत्यपि श्रद्धायात्रमम्यम् । घषाऽदृष्टाश्रियमः 'यद्ध्यात्मीयाऽदृष्टिनिष्पायं सुखं तदात्मीयमन्यत्तु परकीयम्' इत्यप्यसारम्; अदृष्टस्याप्यात्मीयत्वा-विद्धे: । समवायादेस्तिव्यामकत्वेप्युक्तदीषानुषङ्गः । यत्र यददृष्टं सुखं दुःसं चोत्यादयति तत्तस्यत्येपि

आपका (प्रभाकर का) प्रवेश हो जाता है, यदि उसी एक व्यक्ति में उनके आविभूंत होने को तदाषेयत्व कहते हो तो ऐसा यह तीसरा पक्ष भी बिलकुल ही गलत है, क्योंकि उस विवक्षित देवदत्तादि के सुख दुःस धादि उस देवदत्ता से जब अत्यन्त भिम्न हैं तब वे सुखादिक सभी व्यापक घात्माओं में घीर घाकाशादिक में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे—देवदत्त की घात्मा व्यापक है वैसे सभी घात्माएँ, तथा गगन घादि भी व्यापक हैं, खतः धन्य आत्मा घादि में वे प्रकट न होकर उसी देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा कहना तो मात्र श्रदागम्य है, तक संगत वहीं है।

प्रभाकर—इस देवदत्त के सुलादिक देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा नियम तो उस देवदत्त के घ्रष्टष्ट (भाग्य) के निमित्त से हुआ करता है, क्योंकि जिस ग्रात्मा के घ्रष्ट के द्वारा जो सुल उत्पन्न किया गया है वह उसका है और ग्रन्य सुलादिक ग्रन्थ व्यक्ति के हैं इस प्रकार मानने से कोई दोव नहीं धाता है।

जैन-यह समाधान भी असार है, क्योंकि अहट में भी प्रभी अपनापन निष्चित नहीं है। धर्यात् यह घटट इसी व्यक्ति का है ऐसा कोई नियामक हेतु नहीं है कि जिससे प्रपनापन घटट में घपनापन सिद्ध होवे।

समवाय संबंध को लेकर घट्ट का निश्चित व्यक्ति में संबंध करना भी शक्य नहीं है, क्योंकि प्रथम तो समवाय ही असिद्ध है, दूसरे सर्वत्र व्यापक ग्रात्मादि में यह नियम समवाय नहीं बना सकता है; कि यह सुख इसी आत्मा का है ग्रन्य का नहीं।

प्रमाकर — जिस घात्मा में जो अहह सुख घौर दु:ख को उत्पन्न करता है वह उसी आत्मा का कहलाता है।

जैन---यह कथन भी मनोरथ-कल्पना मात्र है, इससे तो परस्पराध्य दोष ध्राता है, देखो--पहले तो यह अदृष्ट इसी देवदत्त का है अन्य का नहीं ऐसा नियम सिद्ध होवे तब उस प्रदृष्ट के नियम से सुखादिक का उसी देवदत्त में रहने का नियम बने मनोरथमानम्, परस्पराश्यममुषञ्जात्-म्रहण्डनियमे सुक्षावेनियमः, तन्नियमाम्राहण्डस्येति । 'यस्य श्रद्धयोपगृहीतानि ब्रथ्यगुराकर्माणि यददृष्टं जनयन्ति तत्तस्य' इत्यपि श्रद्धामात्रम्, तस्या मप्यास्मनो ऽत्यन्तमेदे प्रतिनियमासिद्धः । 'यस्यादृष्टेनासौ जन्यते सा तस्य' इत्यप्यन्योन्याम्बद्याद्युक्तम् । 'क्रय्यादौ यस्य दर्शनस्मरराहोनि श्रद्धामानिमनियन्ति तस्य सा' इत्यप्युक्तिमात्रम्, दर्शनादौनामपि प्रतिनिय-

और उन सुखादिक के नियम से अदृष्ट का उसी देवदत्त में रहने का नियम सिद्ध हो सके, इस प्रकार परस्पर में आश्रित होने से एक में भी नियम की सिद्धि होना शक्य नहीं है।

प्रभाकर — जिस घारमा के विश्वास से ग्रहण किये गये द्रव्य गुण कर्म जिस अहष्ट को उत्पन्न करते हैं वह महष्ट उस घारमा का बन जाता है।

जैन — यह वर्णन भी श्रद्धामात्र है, यह श्रद्धा या विश्वास जो है वह भी तो भ्रात्मा से भ्रत्यन्न भिन्न है। फिर किस प्रकार ऐसा नियम बन सकता है। अर्थात् नहीं बन सकता है।

प्रभाकर—जिस भात्मा के भ्रष्टष्ट से श्रद्धा पैदा होती है वह उसकी कहलानी है।

जैन — इस प्रकार से मानने में भी धन्योन्याश्रय दोष धावेगा-पहिले श्रद्धा का नियम बने तब अहष्ट का नियम सिद्ध होने धीर उसके सिद्ध होने पर श्रद्धा का नियम बने।

प्रभाकर — इध्य धादि में जिस आत्मा के प्रत्यक्ष, स्मरण, भ्रादि ज्ञान श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं वह श्रद्धा उसी आत्मा की कहलाती है।

जैन — यह कथन भी उपर्युक्त दोषों से अञ्चला नहीं है। आपके यहां प्रत्यक्ष आदि प्रमाणज्ञानों का भी नियम नहीं बन सकता है कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण इसी आत्मा का है फिर किस प्रकार श्रद्धा या स्रष्टह का नियम बने।

प्रभाकर — हम तो समवाय से ही प्रत्यक्ष ग्रादि प्रसाणों का तथा ग्रहहादि का नियम बनाते हैं भर्षांत् इस ग्रात्मा में यह ग्रहह या श्रद्धा प्रथवा प्रत्यक्ष प्रमाण हैं क्योंकि इसी में इन सब का समवाय है।

जैन—यह तो विना विचारे ही खबाब देना है, जब हम बार २ इस बात को कह रहे हैं कि समवाय नामका आपका संबंध असिद्ध है तथा आगे जब आपके मत मासिद्धेः । समवायात्तेवां बद्धायाश्च प्रतिनियमः इत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्, तस्य वट्पदार्थपरीक्षायां निराकरिष्यमाणुत्वात् 1

के बट् पदार्थों की हुन्य, गुण, कमें, सामान्य, विशेष, समवाय इनकी परीक्षा करेंगे तब वहां समवाय का निराकरण करने वाले हैं, अतः समवाय संबंध से प्रत्यक्ष या श्रद्धा स्नादि का एक निश्चित व्यक्ति में संबंधित होकर रहना सिद्ध नहीं होता है।

विशेषार्थ - प्रभाकर ने धातमा धीर ज्ञान को धत्यन्त परोक्ष माना है, आत्मा भीर ज्ञान दोनों ही कभी भी जानने में नहीं भाते हैं ऐसा मीमांसक के एक भेदस्वरूप प्रभाकर मत का कहना है। इस मान्यता में अनेक दोष आते हैं। ज्ञान यदि स्वयं को नहीं जानता है तो वह पदार्थों को भी नहीं जान सकता है । जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित हुए विना अन्य वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, ज्ञान को प्रभाकर आत्मा से सर्वथा पृथक भी मानते हैं। ज्ञान को अप्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिये प्रभाकर सख दु:ख आदि का उदाहरए। देते हैं कि जैसे सुखादि परोक्ष रहकर भी प्रतिभासित होते हैं वैसे ही ज्ञान स्वयं परोक्ष रहकर भी पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है सो यह बात सर्वथा गलत है। शान भीर सुखादिक ये सभी ही अपने भाग प्रत्यक्ष साक्षात हुआ करते हैं। यदि सख मादि मप्रत्यक्ष हैं तो उससे जीव को प्रमन्न होना आदिरूप अनुग्रह बन नहीं सकता, जैसे कि पराये व्यक्ति के सुख से अन्य जीव में प्रसन्नता नहीं होती है। प्रभाकर ने इन सुख मादि को मात्मा से सर्वथा भिन्न माना है, मतः उनका किसी एक ही आत्मा में निश्चित रूप से रहकर अनुभव होना भी बनता नहीं, सुखादिक का एक निश्चित आतमा में निश्चय कराने के लिये वे लोग अदृष्ट की कल्पना करते हैं, किन्तु अदृष्ट भी भारमा से भिन्न है सो वह नियम नहीं बना सकता है कि यह सुख इसी आत्मा का है। समवाय संबंध से सुख आदि का नियम बनावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि भिन्न दो वस्तुओं को जोड़ने वाला यह समवाय नामक पदार्थ किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है, श्रद्धा-(विश्वास) से धहर का निश्चय होवे कि यह ग्रहर इसी ग्रात्मा का है सो भी बात बनती नहीं, क्योंकि श्रद्धा भी श्रात्मा से पृथक् है। प्रत्यक्ष, स्मरण श्रादि प्रमाणों को लेकर अद्धा भादि का नियम किया जाय कि यह श्रद्धा इसी भारमा की है सो यह भी गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आत्मा से भिन्न हैं। इस प्रकार सूख द:ल को आत्मा से संबद्ध करने वाला अदृष्ट. उस अदृष्ट को नियमित करने वाली श्रद्धा भीर उस श्रद्धा को संबंधित करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण से सब वरंबराइस से

माने गये हेतु असिद्ध ठहरते हैं। म्रतः आत्मा और ज्ञान को प्रथम ही प्रत्यक्ष होना मर्थात् निजका अनुभव-अपने आपको इनका अनुभव होना मानना चाहिये, यही मार्ग अय-स्कर है। इस प्रकार यहां तक श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने प्रभाकर के आत्म अप्रत्यक्षवाद का या आत्मपरोक्षवाद का खंडन किया और आत्मा-स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष से प्रतिमासित होती है ऐसा प्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद सिद्ध किया है।

## ग्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद का प्रकरण समाप्त \*



## ग्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश

प्रभाकर कर्त्ता (आत्मा) ग्रीर करण (ज्ञान) इन दोनों को ही ग्रत्यन्त परोक्ष मानते हैं। उनका कहना है कि प्रमिति किया और कर्म ये ही प्रत्यक्ष हैं, और नहीं। इस पर जैनाचार्यों ने उन्हें समभाया है कि-आत्मा यदि सर्वेथा अप्रत्यक्ष है तो ज्ञान से होने वाला पदार्थ का प्रतिभास किसे होगा, सुख दु:खादि का धनुभव भी कैसे संभव है क्योंकि ये सुखादि भी ज्ञानविशेषरूप हैं। धन्य किसी प्रत्यक्ष ज्ञान से सुखादि को प्रत्यक्ष होना मान लो तो भिन्न ज्ञान द्वारा जानने से उन सुखादिकों के द्वारा होने वाले धनुप्रह उपघातादिक आत्मा में न हो सकेगे। क्योंकि जो ज्ञान हमारे से भिन्न है उस ज्ञान से हमको अनुभव हो नही सकता । तुम कहो कि पुत्र आदि के सख का हमें अनुग्रहादिरूप अनुभव होता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसे परोक्ष ज्ञान द्वारा सुखादि का प्रनुभव हो जावेगा सो यह बात ठीक नहीं है, घरे भाई ! जब कोई व्यक्ति उदासीन रहता है तब उसे अपने खुद के शरीर के सुखादि भी अनुप्रहादि नहीं कर पाते हैं तो फिर पुत्रादि के सुस्तादिक क्या करा सकेंगे। ऐसे तो दूसरे किसी यज्ञदत्तादि से किया गया विषयभोग प्रन्य किसी देवदत्तादि के सुख को करा देगा ? क्योंकि जैसे वह देवदत्त से भिन्न है और अप्रत्यक्ष है वैसे यज्ञदत्त से भी भिन्न तथा परोक्ष है। इस पर आपने जो यह युक्ति दी है कि जिसके घटष्ट विशेष जो पुण्यपापादि हैं वे उसी को सुख दु:खादि अनुभव कराते हैं सो बात भी नहीं बनती है, क्योंकि शहर खद भी श्रात्मा से भिन्न है। उसका भ्रात्मा के साथ संबंध कौन कोड़े? समवाय भ्रापका सिद्ध नहीं होता है। दूसरी क्लात यह भी है कि जैसे घटादि पदार्थ पहले अक्षात रहते हैं भ्रीर पोछे इन्द्रिय से संबंध होने पर कान के द्वारा अनुभव में भ्राते हैं वैसे सुख दुःखादि नहीं हैं, वे तो अन्तरङ्ग में तत्काल ही भ्रानुभवरूप होते हैं। इसलिये प्रभाकर का यह भ्रानुभान गलत हो गया कि "आत्मा भ्राप्त्य है क्योंकि कर्मरूप से प्रतोत नहीं होता इत्यादि। भ्रात्मा कर्त्तारूप से हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो रहा है वह परोक्ष नहीं है ऐसा निश्चय हुमा।

इस प्रकार घात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश समाप्त



## ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका पूर्वपक्ष

नैवायिक ज्ञान को दूसरे जान के द्वारा जानने योग्य मानते हैं, उनका कहना है कि ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, उसको जानने के लिये अन्य ज्ञाव को जरूरत पड़ती है, इसका विवेचन इन्हीं के प्रन्य के आधार से यहां पर किया जाता है—

"विवादाच्यासिताः प्रत्ययाः प्रत्ययान्तरैव वेद्याः प्रत्ययन्वात्, ये ये प्रत्ययास्ते सर्वे प्रत्ययान्तरवेद्याः"।

**—विधि वि० न्यायकाि्** पृ० २६७

जितने भी विवाद प्रस्त-विवक्षित ज्ञान हैं वे सब ध्रन्यज्ञान से ही जाने जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञानस्वरूप हैं, यदि ज्ञान ध्रपने को जानने वाला माना जाये तो क्या २ दोष घाते हैं सो प्रकट किया जाता है—

"तथा च विज्ञानस्य स्वसंवेदने तदेव तस्य कर्म किया चेति विरुद्ध मापद्येत" यथोक्तम्—

> "अंगुल्यग्ने यथात्मानं नात्मना स्प्रष्टुमहंति । स्वांशेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमहंति ॥ १ ॥"

यत् प्रत्ययस्यं वस्तुभूतमिवरोधेन व्याप्तम् तदिवरुद्धविरोधदर्शनात् स्वसंवेदना-भिवर्तसानं प्रत्येयान्तरवेद्यत्वेन व्याप्यते, इति प्रतिवंधसिद्धिः। एवं प्रमेयत्वगुणत्वस-त्वादयोऽपि प्रत्ययान्तरवेद्यत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः। तथा च न स्वसंवेदनं विज्ञानिर्मिति सिद्धमः।

-- विधि वि० न्यायकणि. पृ० २६७

अर्थ — ज्ञान को यदि स्व का जानने वाला मानते हैं तो वही उसका कर्म 
ग्रीर बही किया होने का प्रसंग धाता है, जो कि विरुद्ध है, जिस प्रकार अंगुली स्वयं 
का स्पर्श नहीं कर सकती उसी प्रकार ज्ञान धपने घापको जानने के लिये समर्थ नहीं 
हो सकता, ज्ञान वस्तुस्वरूप तो प्रवश्य है किन्तु वह स्वसंविदित न होकर पर से वेख 
है। इसी तरह प्रमेयस्व, गुगुस्व, सस्वादि ग्रन्य से ही जाने जाते हैं—(वेच होते हैं) इस 
प्रकार ज्ञान स्व का वेदन नहीं करता है यह सिद्ध हुआ।

भीर भी कहा है --

"नासाधना प्रमाणसिद्धिनिपि प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्त प्रमाणभ्युपगमो...नापि च तयैव व्यवस्या तस्य प्रहणमुपैयते येनात्मिन विरोधो भवेत्, प्रिपि तु प्रत्यक्षादिजातीयेन प्रत्यक्षादिज्ञातीयस्य प्रहणमातिष्ठामहे । न चानवस्थाऽस्ति किञ्चतप्रमाणं यः (यत्) स्वज्ञानेन धन्यधोहेतुः, यथा घूमादि, किञ्चित् पुनरज्ञातमेव बुद्धिसाधनं यथाचखुरादि तत्र पूर्वं स्वज्ञाने चखुराद्यपेक्षम् चसुरादि तु ज्ञानानपेक्षमेव ज्ञानसाधनमिति नवानवस्या ? बुभूस्यया च तदापि शक्यज्ञान, सा कदाचिदेव क्वविदिति नानवस्या ।

-- न्याय बार तार टी० पूर ३७०

अर्थ - हम नैयायिक प्रमाण को अहेत्क नहीं मानते अर्थात् जैसे मीमांसक लोग ज्ञान को किसी के द्वारा भी जानने योग्य नहीं मानते वैसा हम लोग नहीं मानते, हम तो ज्ञान को अन्य ज्ञान से सिद्ध होना मानते हैं। जैन के समान उसी ज्ञान से पदार्थ को जानना और उसी ज्ञान से स्व को-ग्रपने ग्रापको जानना ऐसी विपरीत बात हम स्वीकार नहीं करते, प्रत्यक्षादि ज्ञानों को जानने के लिये तो भ्रन्य सजातीय प्रत्यक्षादि ज्ञान माया करते हैं, इस प्रकार ज्ञानान्तर ग्राहक ज्ञान को मानने से वहां अनवस्था आने की शंका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई प्रमाशा ज्ञान तो ऐसा होता है जो अपना ग्रहण किसी से कराके अन्य को जानने में हेतु या साधक बनता है-जैसे भूम भादि वस्तु प्रथम तो नेत्र से जानी गई श्रीर फिर वह ज्ञात हुआ धम ग्रन्य जो श्चित है उसे जनाने में साधकतम हुआ। एक प्रमाण ऐसा भी होता है कि जो श्रज्ञात रहकर ही अन्य के जानने में सामक हुआ करता है, जैसे-चक्षु आदि इन्द्रियां धूम के उदाहरण में तो धुमादि के ग्रहण में चक्षु आदि की अपेक्षा हुई किन्तु चक्षु ग्रादिक तो स्वग्रहण किये विना ही मन्यत्र ज्ञान में हेतु हुआ करते हैं। ग्रतः मनवस्था का कोई प्रसंग नहीं भाता है, जानने की इच्छा भी शक्य में ही हुआ करती है। अर्थात्-सभी ज्ञानों में अपने आपको जानने की इच्छा नहीं होती, क्वचित ही होती है। कभी २ ही होती है. हमेशा नही. "इसलिये ज्ञान का अन्य के द्वारा ग्रहण होना मानें तो अनव-स्था आवेगी", ऐसी ग्राशंका करना व्यर्थ है, "तस्माण्जानान्तरसंवेद्यं संवेदनं वेद्यत्वात् घटादिवत"-प्रशः व्यो० प्र० ४२६।

भ्रनवस्थाप्रसङ्गस्तु अवस्थवेद्यत्वानभ्युपगमेन निरसनीय: । इसलिये ज्ञान तो ग्रन्य ज्ञान से ही जानने योग्य है, जैसे कि घट भ्रादि पदार्थ भ्रपने आपको ग्रहण नहीं करते हैं मन्य से ही वे ग्रहण में आते हैं। मनवस्था की बात तो इसलिये खतम हो जाती है हर ज्ञान को अपने आपको अवश्य ही जानना जरूरी हो सो तो बात है नहीं। जहां कहीं शक्य हो भीर कदाचित् जिज्ञासा हो जाय कि यह ग्रर्थ ग्राहक ज्ञान जानना चाहिये तो कभी उसका प्रहच हो जाय, बरना तो पदार्थ को जाना और धर्थ-कियार्थी पुरुष धर्थिकया में प्रवृत्त हुआ, बस । इतना ही होता है, घड़े को देखा फुटा तो नहीं है खरीद लिया, फिर यह कौनसी मिट्टी से बना है इत्यादि बेकार की चिन्ता करने की कौन को फुरसत है। मतलब - प्रत्येक ज्ञान को जानने की न तो इच्छा ही होती है भीर न जानना ही शक्य है। भ्रत: ज्ञान की अन्य ज्ञान से वेद्य मानने में भ्रनवस्था नहीं माती है इस प्रकार ज्ञान स्वव्यवसायी नहीं है यही बात सिद्ध होती है, "स्वा-त्मनि कियाविरोधः" प्रथात् अपने आप में किया नहीं होती है, क्योंकि अपने आप में किया होने का विरोध है, धतः ज्ञान अपने आपको ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं हो सकता । ईश्वर हो चाहे सामान्यजन हो सभी का ज्ञान स्वग्राहक न होकर मात्र अन्य को ही जानने वाला हुन्ना करता है। हां इतनी बात जरूरी है कि हम लोग मीमांसक की तरह ज्ञान को अग्राह्म-किसी ज्ञान के द्वारा भी जानने योग्य नहीं है ऐसा नहीं मानते हैं, किन्तु वह अपने आपको जानने योग्य नही है, अन्य ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है ऐसा मानते हैं और यही सिद्धान्त सत्य है।

पूर्वपक्ष समाप्त



## ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादः

एतेनैतदपि प्रत्यास्यातम् 'क्वानं ज्ञानान्तरवेद्यः' प्रमेयत्वात्यटादिवत्;' सुक्षसंवेदनेन हेतोव्यं-भिचारान्महेष्वरज्ञानेन च, तस्य ज्ञानान्तरावेद्यत्वेपि प्रमेयत्वात् । तस्यापि ज्ञानान्तरप्रश्यक्षत्वेऽनवस्था-

यौग — नैयायिक एवं वैशेषिक "ज्ञान धपने झापको नहीं जानता, किन्सु दूसरे ज्ञान से ही वह जाना जाता है" ऐसा मानते हैं, इस यौग की मान्यता का खंडन प्रमाकर के मात्मपरोक्षवाद के निरसन से हो जाता है। फिर भी इस पर विचार किया जाता है—"ज्ञान प्रमेय है इसलिये वह दूसरे ज्ञान से जाना जाता है जैसे घट पटादि प्रमेय होने से दूसरे ज्ञान से जाने जाते हैं"। ऐसा यौग का कहना है किन्तु इस झानुमान में जो प्रमेयत्व होतु दिया गया है वह सुख संवेदन के साथ और महेशवर के ज्ञान के साथ ब्यानिचरित होता है, क्योंकि इनमें प्रमेयता होते हुए भी झग्यजान द्वात जहीं है— प्रमांत सुखादिसंवेदन दूसरे ज्ञान से नहीं जाने जाकर रचयं हो जाने जाते हैं, यदि इन सुखादिसंवेदन दूसरे ज्ञान से ये जाने जाते हैं ऐसा माना जाय तब तो झनवस्था होगी, क्योंकि सुखसवेदन को जानने वाला दूसरा ज्ञान किसी तीसरे ज्ञान के द्वारा जाना जायगा और वह तीसरा ज्ञान भी किसी चतुर्यज्ञान के द्वारा जाना जायगा और वह तीसरा ज्ञान भी किसी चतुर्यज्ञान के द्वारा ज्ञाना कायगा, इस तरह कही पर भी विश्वान्ति नहीं होगी।

यौग — अनवस्था दोष नहीं आवेगा, देखिये — महेदवर में नित्य ही दो ज्ञान रहते हैं और वे नित्यस्वभाववाले होते हैं। उन दो ज्ञानों में एक ज्ञान के द्वारा तो महेदवर सम्पूर्ण पदार्थों को ज्ञानता है और दूसरे ज्ञान के द्वारा उस प्रथम ज्ञान को जानता है, बस — इस प्रकार की मान्यता में अन्य अन्य ज्ञानों की आवद्यकता ही नहीं है, उन दो ज्ञानों से ही कार्य हो जाता है।

तस्यापि ज्ञानान्तरेख प्रत्यक्षत्वात् । नतु नाननस्या नित्यज्ञानद्वयस्येवत् स्वद्या सम्भवात्, तर्गेकेनार्यः जातस्य द्वितीयेन पुतस्तक्ज्ञानस्य प्रतीतेनापरज्ञानकत्पनया किन्यत्प्रयोजनं तावतैवार्यसद्धे रिस्यप्य-समीचीनम् ; समानकालयावदृद्वव्यभाविष्ठजातीयगुखद्वयस्यान्यत्रानुपलक्येरत्रापि तत्कत्पनाऽसम्भवात् ।

सम्भवे वा तद्वितीयज्ञानं प्रत्यकान्, प्रप्रत्यक्षं वा ? प्रप्रत्यक्षं चेत्; कथं तेनावज्ञानप्रत्यकता-सम्भवः ? प्रप्रत्यक्षावप्यतस्तत्सम्मवे अषमज्ञानस्याऽप्रत्यक्षत्वेऽप्यर्थप्रत्यक्षतास्तु । प्रत्यक्षं चेत्; स्वतः,

जैन — यह कथन प्रमुक्त है, क्योंकि इस प्रकार के समान स्वभाववाले सजा-तीय दो गुए। जो कि संपूर्णरूप से प्रपने द्रथ्य में व्याप्त होकर रहते हैं एक साथ एक ही वस्तु में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिये ईश्वर में ऐसे दो ज्ञान एक साथ होना शक्य नहीं है।

विशेषार्थ — योग ने महेश्वर में दो ज्ञानों की कल्पना की है, उन का कहना है कि एक ज्ञान तो अशेष पदार्थों को जानता है और दूसरा ज्ञान उस संपूर्ण वस्तुष्यों को जानने वाले ज्ञान को जानता है। ऐसी मान्यता में सैद्धान्तिक दोष धाता है, कारण कि एक द्रव्य में दो सजातीय गुण एक साथ नहीं रहते है, "समानकालयावदूदव्यभावि-सजातीय गुणहयस्य अभावात्" ऐसा यहां हेतु दिया है। इस हेतु के तीन विशेषणा विये हैं—(१) समानकाल, (२) यावदूवव्यभावि, और (३) सजातीय, इन तीनों विशेषणों में से समानकाल विशेषणा यदि नहीं होता तो कम से ध्रारमा में सुख दुःखरूप दो गुण उपलब्ध हुआ ही करते हैं, ध्रतः दो गुण उपलब्ध नहीं होते इतना कहने मात्र से काम नहीं बलता, तथा "यावदुवव्यभावि" विशेषणा न होवे तो द्रव्यांघ में रहनेवाले धर्मों के साथ धर्मिचर होता है, सजातीय विशेषणा न होवे तो एक आयु आदि द्रव्य में एक साथ होने वाले रूप, रस आदि के साथ दोष होता है। प्रतः सजातीय दो गुण एक साथ एक ही द्रष्य में नहीं रहते हैं ऐसा कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो ज्ञान एक साथ होते हैं ऐसा योग का कहना गलत ठहरता है।

यदि परवादी यौग के मत को घ्रपेशा मान भी लेवें कि महेस्वर में दो जान हैं तो भी प्रमन होता है कि ज्ञान को जानने वाला वह दूसरा ज्ञान प्रत्यक्ष है कि घप्रत्यक्ष है? यदि प्रप्रत्यक्ष माना जावे तो उस घप्रत्यक्षज्ञान से प्रथमज्ञान का प्रत्यक्ष होना कैसे संभव है, यदि अप्रत्यक्ष ऐसे द्वितीय ज्ञान से पहला ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है तो पहिलाज्ञान भी स्वयं घ्रप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा, फिर उसे ज्ञानान्तराहा ? स्वतन्त्रेदावस्यापि स्वतः प्रत्यक्षत्वमस्तु । ज्ञानान्तराचे स्तैवानवस्या । ग्रावज्ञानार्थे -दम्योग्याक्षयः-सिङ्के ह्याणज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे ततो हितीयस्य प्रत्यक्षतासिङ्कः, तस्तिङ्को चावस्येति ।

किन्त, प्रनयोश्चनियोमेहेश्वराद्भेदे कर्च तदीयस्वसिद्धिः समवायादेरग्रे दत्तोत्तरस्वात्? तदावेयस्वात्तरचेप्युक्तम् । तदावेयस्वं च तत्र समवेतस्वम्, तच केन प्रतीयते? न तावदीश्वरेख,

जानने के लिये द्वितीय ज्ञान की कल्पना करना बेकार है। दूसरा ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है तो यह बताओं कि वह स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है अथवा अन्यज्ञान से प्रत्यक्ष होता है? स्वतः प्रत्यक्ष है कहो तो पहला जो पदार्थों का जानने वाला ज्ञान है वह भी स्वतः प्रत्यक्ष हो जावे, क्या बाधा है, धीर प्राप यदि उस द्वितीय ज्ञान को भी अन्यज्ञान से प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं तब तो वही अनवस्था खड़ी होगी, इस दोष को टालने के लिये ईश्वर के उस दूसरे ज्ञान का प्रत्यक्ष होना प्रथम ज्ञान से मानते हो अर्थात् प्रवस्त्रान संपूर्ण पदार्थों को साक्षात् जानता है और उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान साक्षात् ज्ञानता है प्रयोत् उसे वह प्रत्यक्ष करता है, पुनश्च उस दूसरे ज्ञानको प्रथमज्ञान प्रत्यक्ष करता है, ऐसा कहें तो अन्योन्याश्रय दोष पनपेगा, दीखये—प्रथमज्ञान प्रत्यक्ष है यह बात जब सिंड होगी तब उससे दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिंड होगी, चैर दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिंड होगी तब उससे दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिंड होगी, इस प्रकार दोनों ही सिंख कहलावेंगे।

एक बात यह भी है कि वे दोनों ज्ञान महेस्वर से भिन्न हैं ऐसा भ्राप मानते हैं, भ्रतः ये ज्ञान ईश्वर के ही हैं इस प्रकार का नियम बनना शक्य नहीं है। समवाय सम्बन्ध से महेश्वर में ही ये ज्ञान संबद्ध हैं ऐसा कहना भी अयुक्त है, क्यों कि समवाय का तो अभी भ्रागे खंडन होने वाला है, उस एक ईश्वर में ही उन दोनों ज्ञानों का भ्रावेयपता है ऐसा कहना भी बेकार है, क्यों कि इस तदा धेयत्व के संबंध में अभी प्रभा-कर के आत्मपरोक्षवाद का खंडन करते समय कह आये हैं कि तदा धेयत्व का निश्चय सर्वथा भेदपक्ष में बनता नहीं है, आप योग भी तदा धेयत्व का अर्थ यही करोगे कि उस महेश्वर में दोनों ज्ञानों का समयेत होना, किन्तु यह समवेतपना किसके द्वारा जाना जाता है ? ईश्वर के द्वारा कही तो ठीक नहीं, क्यों कि ईश्वर के द्वारा कही तो ठीक नहीं, क्यों कि ईश्वर के स्वरं के तथा दोनों ज्ञानों को भ्रहण नहीं करता है तो किस प्रकार वह बनावेगा कि यहां मुक्त महेश्वर में ये दोनों ज्ञान समवेत हैं हत्यादि ?

तेनात्यनी ज्ञानद्वयस्य चाप्रहथे 'प्रत्रेवं समवेतम्' इति प्रतीत्ययोगात्। तस्य तत्र समवेतत्वभेव तद्षष्ट्-एानित्यपि नोत्तरम्; धन्योन्याव्यात्–तिद्धे हि 'इवमत्र' इति प्रहणे तत्र समवेतत्विद्धिः, तस्याक्ष तद्वप्रहण्यिद्धिः। यक्षात्मीयज्ञानमात्मत्यपि स्थितं न जानाति सोर्वजातं जानातीति कक्षेतनः खद्वीत ? नापि ज्ञानेन 'स्थाणावहं समवेतम्' इति प्रतीयते; तेनाप्याधारस्यात्मनक्षाप्रहणात्। न च तदप्रहणे 'ममेवं रूपमत्र स्थितम्' इति सम्भवः।

ग्रस्तु वा समवेतत्वप्रतीतिः, तथापि-स्वज्ञानस्याग्रत्यक्षत्वास्तवंज्ञत्वविरोषः। तदप्रत्यकार्ये चानेनाश्चेषार्थस्याप्यध्यक्षताविरोषः। कथनन्ययात्मान्तरक्कानेनाप्यर्थसाक्षारकरत्यं न स्वात् ? तथा

यौग — उस ज्ञानद्वय का वहां पर समवेत होना ही उसका ग्रहण कहलाता है, ग्रथित् ईश्वर में ज्ञानद्वय का रहना ही उसका उसके द्वारा ग्रहण होना है।

जैन — यह उत्तर भी धपुक है, इस उत्तर से तो धन्योन्याश्रय दोव होगा, वह कैसे सो बताते हैं — पहिले "यहां पर यह है" ऐसा सिद्ध होने पर उस जानद्वय का प्रहण सिद्ध होगा, धर्यात् ईश्वर में ज्ञानद्वय का समवेतत्व सिद्ध होगा और उसके सिद्ध होने पर "यहां पर यह है" ऐसा ग्रहण होगा।

प्राद्वर्यं की बात है कि प्रपने में ही स्थित प्रपने ज्ञान को जो नहीं जानता है वह संपूर्ण वस्तुधों को जानता है ऐसे कथन में कौन बुद्धिमान् विश्वास करेगा ? प्रयात् कोई भी नही करेगा, इस प्रकार ईरवर के द्वारा ही ईरवर के ज्ञानद्वय का समवेतपना जाना जाता है, ऐसा कहना सिद्ध नहीं हुमा। श्रव यदि, उस ईरवर के दोनों ज्ञानों द्वारा अपना वहां समवेत होना जाना जाता है कि ईश्वर में हम समवेत हैं ऐसा पक्ष यदि स्वीकार करो तो भी गलत है। देखो—वह जो ज्ञानद्वय है वह भी अपने ग्राधारभूत ईरवर को नहीं जानता है ग्रीर न स्वयं को ही ज्ञानता है तो विना जाने यह मेरा स्वष्ट्य है वह यहां पर स्थित है ऐसा जानना संभव नहीं। ग्रच्छा ग्रापके ग्राग्रह से हम मान भी लवें कि ईश्वर में ज्ञानद्वय के समवेतत्व का निरुष्य होता है तो भी कुछ सार नहीं निकलता, क्ष्यों के ईश्वर के समवेतत्व का निरुष्य है, ग्रतः उस ईश्वर में सर्वज्ञपना मानने में विरोध ग्रायेगा। तथा ईश्वरज्ञान ग्रमत्यक्ष है (परोक्ष है) ऐसा मानते हो तो उस भ्रमत्यक्षान के द्वारा सम्पूर्ण प्राच्यों का साक्षा-स्कार होने में भी विरोध आता है, ऐसी विरोध की बात नहीं होती तो अन्य ग्राप्या कि ज्ञान के द्वारा प्रमुण प्राच्यों का साक्षा-स्कार होने में भी विरोध आता है, ऐसी विरोध की बात नहीं होती तो अन्य ग्राप्या के ज्ञान के द्वारा प्रार्थ प्राप्यां का साक्षा-स्कार होने में भी विरोध आता है, ऐसी विरोध की बात नहीं होती तो अन्य ग्राप्या के ज्ञान के द्वारा प्रारंथ प्रारंभी संपूर्ण प्रार्थों का साक्षा-स्कार होना क्यों नहीं मानते ?

चेश्वरानीश्वरविमागाभावः-स्वयमप्रत्यसैणापीश्वरकानेनाशेषविवयेणाशेषस्य प्रास्त्रिनोद्ध्येषार्थस्यका-स्करणप्रसङ्गात् । ततस्तविभागमिण्छता महेषवरज्ञानं स्वतः प्रत्यक्षमम्युपगन्तव्यमित्यनेनानेकान्तः सिद्धः ।

द्ययास्मवादिक्षानापेक्षया ज्ञानस्य क्षानान्त्रदेवश्यं प्रमेयस्बहेतुना साध्यतेऽतो नेश्वरक्षानेनाने-कान्तोऽस्यास्मवादिक्षानाद्विचिष्ठस्वात्, न खतु विचिष्ठं दृष्टं धर्ममविचिष्ठेपि योजयन् प्रेक्षावन्तां समते निक्षितार्ववेदित्वस्याप्यक्षितकानानां तद्वस्प्रसङ्गात् । इस्यप्यसमीचीनम्; स्वमावावसम्बनात् ।

भावार्थ — जानको स्वसंवेद्य नहीं माननेसे दो दोष धाते हैं एक तो ईस्वर के सवंश्वपनेका अभाव होता है धौर दूसरा दोष यह होता है कि जब तक ज्ञान स्वय प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक उस ज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थ भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं। तथा ज्ञान जब स्वयं को नहीं जानते हुए भी ग्रन्य पदार्थ को जान सकता है तो देवदत्त के ज्ञानसे जिनदत्त को पदार्थ साक्षात्कार हो सकता है ? क्योंकि स्वयं को प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है।

जब अन्य व्यक्ति के ज्ञान द्वारा ग्रन्य किसी को पदार्थका साक्षात्कार होना स्वीकार करते हैं तब ईश्वर और अनीम्बर का विभाग नही रह सकता, क्योंकि स्वयं को अप्रत्यक्ष ऐसे ग्रशेषार्थ ग्राहक ईश्वर के ज्ञान के द्वारा सभी प्राण्णी संपूर्ण पदार्थों का साक्षात्कार कर लेंगे ?

इसलिये यदि आप ईश्वर और ग्रन्थ जीवों में भेद मानना स्वीकार करते हो तो महेश्वर का ज्ञान स्वतः ही प्रत्यक्ष है ऐसा मानना जरूरी है, इस प्रकार महेश्वर का ज्ञान स्वयं वेच है ऐसा सिद्ध नहीं हुआ, इसलिये ही आपका वह प्रमेयत्व हेतु इस ईश्वर ज्ञान से व्यामचरित हुग्या—( ग्रनिकान्तिक दोष ग्रुक्त हुग्या। ज्ञान प्रमेय होने से दूसरे ज्ञानके द्वारा ही जाना जाता है ऐसा कहना गलत हुग्या।

यौग — हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान की प्रपेक्षा लेकर ज्ञान को ज्ञाना-न्तरवेश माना है, उसी को प्रमेयत्व हेतु से हमने ज्ञानान्तरवेश सिद्ध किया है, न कि महेश्वर के ज्ञान को अतः प्रमेयत्व हेतु ईश्वर ज्ञान के साथ ध्रनैकान्तिक नहीं होता है. क्यों कि ईश्वर का ज्ञान तो हमारे ज्ञान से विधिष्ट स्वभाववाला है। जो विधिष्ट में पाये जाने वाले वर्म को — (स्वभाव को) ध्रविशिष्ट में लगा देता है अर्थात् ईश्वर के स्वपद्मकाखात्मकरतं हि ज्ञानसामान्यस्वभावो न पुनिविधन्दविज्ञानस्यैव धर्मः। तत्र तस्योपकम्भावा च्यद्मेर्त्वे भानौ स्वपद्मकाखात्मकत्वोपलम्भात् प्रदीपे तस्यत्वियेभग्रसङ्गः। तस्त्वभावत्वे तद्वत्वेवां निक्षतायेवेदित्वानुषङ्गभ्रत्ते तुः तहि प्रदीपस्य स्वपद्मकाशात्मकत्वे भानुविज्ञतिकालयांबोतकत्वानुबङ्गः किन्न स्यात् ? योग्यतावशात्त्वारमकत्वाविशेषेण प्रदीपार्थेनियतार्थोधोतकत्व आवैषि समानम्। ततो

ज्ञान स्वभाव को हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के ज्ञान में जोड़ता है वह व्यक्ति बुद्धिमान वहीं कहलाता है, यदि ईक्वर के ज्ञान का स्वभाव हमारे ज्ञान के साथ लागू करते हो तो ईक्वर का ज्ञान जिसप्रकार संपूर्ण पदार्थों का जाननेवाला है वैसा ही हमारा ज्ञान भी संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जावेगा।

जैन — यह कथन भी असार है, हम तो यहां स्वभाव का ध्रवलंबन लेकर कह रहे हैं, क्योंकि स्वभाव तो सभी जानों का स्वपर प्रकाशक है, किसी खास विशेष जान का नहीं यदि कहा जाय कि महेरवर ज्ञान में स्व पर प्रकाशक स्वभाव की उपलब्धि होती है, ध्रतः सिर्फ उसी में वह स्वभाव माना जाय तो सूर्य में स्व पर प्रकाशकपना उपलब्ध है, ध्रतः मात्र उसी में वह है प्रदीप में नहीं है ऐसा भी मानना पड़ेगा किन्तु ऐसा तो है नहीं।

यौग — यदि ईश्वर के ज्ञान के स्वभाव को हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान में लगाते हो तो ईश्वर के ज्ञानका स्वभाव तो संपूर्ण वस्तुमों को जानने का है, वह भी हमारे ज्ञान में जोड़ना पड़ेगा।

जैन—तो फिर सूर्य में स्वपर प्रकाशकता और संपूर्ण पदायों को प्रकाशित करना ये दोनों धर्म हैं अतः दीपक में भी दोनों धर्म मानना चाहिये, फिर क्यों दीपक में भी दोनों धर्म मानना चाहिये, फिर क्यों दीपक में सिर्फ स्वपरप्रकाशकपना मानते हो, यदि कहा जाय कि योग्यता के वश से दीपक में एक स्वपरप्रकाशकपना ही है, संपूर्ण पदायों को प्रकाशित करने की उसमें योग्यता नहीं है, इसीलिये वह नियत पदायों को प्रकाशित करता है ? सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर ज्ञान में भी यही न्याय रह आवे ? अर्थात् महेरवर के ज्ञान में तो संपूर्ण पदायों को प्रकाशित करना ऐसे दोनों ही धर्म— (स्वभाव)—पाये जाते हैं और हम जैसे व्यक्ति के ज्ञान में स्वयं के साथ कुछ ही पदायों को जानने की योग्यता नहीं है, इस तरह दीपक भीर सूर्यं के समान हम जैसे धन्यज्ञानी धीर ईश्वर जैसे पूर्णज्ञानी में धन्तर मानना

क्वानं स्वपरप्रकाशात्मक ज्ञानश्वान्यहेरवरज्ञानवत्, अञ्चवधानेनार्धप्रकाशकत्वाद्वा, अर्धप्रहृत्यात्मक-त्वाद्वा तद्वदेव, यत्पुनः स्वपरप्रकाशात्मकं न भवति न तद् ज्ञानम् अञ्चवधानेनार्धप्रकाशकम् अर्धप्रहृ-शास्त्रक वा, यथा चक्षुरादि ।

प्राथमासिद्धभ्र 'प्रमेयत्वात्' इत्ययं हेतु:, विस्तृत्तो ज्ञानस्यासिद्धः । तिस्तिद्धः स्वतु प्रत्यक्तः, प्रनुपानतो वा प्रमाखान्तरस्यात्रानिषकारात् ? तत्र न तावत्प्रत्यक्षतः; तस्येन्द्रियायंसिष्ठकष्ठं अत्वा-भावस्यक है, भव इसी को अनुमान से सिद्ध करते हैं-म्रान स्व भौर पर को जानता है (साध्य), क्योंकि उसमें ज्ञानपना है, (हेतु) । जैसे महेश्वर का म्रान स्वपर का जानने वाला है, (हष्टान्ते) । भ्रथवा—विना व्यवधानिकै वह पदार्थों को प्रकाशित करता है, अयवा पदार्थों को प्रहर्ण करने का—( जानने का )—उसका स्वभाव है, इसलिये ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभाववाला है ऐसा सिद्ध होता है ।

भावार्थ--- "ज्ञानत्वात्, मञ्यवधानेन मर्थप्रकाशकत्वात्, मर्थप्रह्रगात्मकत्वात्" इन तीन हेतुओं के द्वारा ज्ञान में स्वपरप्रकाशकता सिद्ध हो जाती है, तीनों ही हेतूवाले धनुमानों में उदाहरण वही महेश्वर का है, ज्ञान स्वपरप्रकाशक है, क्योंकि वह ज्ञान है, ग्रन्थवधानरूप से पदार्थ का प्रकाशक होता है, तथा पदार्थ को ग्रहण करनेरूप स्वभाववाला है जैसा कि महेश्वर का ज्ञान, इस प्रकार हेनू का ग्रपने साध्य के साथ अन्वय दिखाकर श्रव व्यतिरेक बताया जाता है - जो स्वपरप्रकाशक नहीं होता वह ज्ञान भी नहीं होता, तथा वह विना व्यवधान के पदार्थ को जानता नही है, और न उसमें ग्रथं ग्रहण का स्वभाव ही होता है, जैसे कि चक्ष आदि इन्द्रियां, वे ज्ञानरूप नही हैं। इसीलिये व्यवधान के सद्भाव में पदार्थ को जानती नहीं हैं, एव अर्थग्रहण स्वभाव-वाली भी नहीं हैं। धतः वे स्वपर को जानती नहीं है। इस प्रकार यहां तक यौग के प्रमेयत्व हेत् में भनेकान्तिक दोष बतलाते हए साथ ही ज्ञान में स्वपरप्रकाणपना सिद्ध किया, ग्रब उसी प्रमेयत्व हेत् में असिद्धपना भी है ऐसा बताते हैं-प्रमेयत्व हेत् ग्राश्रया सिद्ध भी है क्योंकि धर्मी स्वरूप जो ज्ञान है, उसकी ग्रभी तक सिद्धि नहीं हुई है, मतलब-श्रदुमान में जो पक्ष होता है वह प्रसिद्ध होता है, श्रसिद्ध नहीं, श्रत: यहां पर ज्ञान स्वरूप पक्ष ग्रसिद्ध होने से प्रमेयत्व हेतु आश्रयासिद्ध कहलाया । यदि उस ज्ञान की सिद्धि करना चाहें तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाशा से हो सकती है और प्रमाएों का तो यहां अधिकार ही नहीं है। अब यदि प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान को सिद्ध करे तो बनता नहीं. क्योंकि ग्राप इन्द्रिय और पदार्थ के सिन्नकर्ष प्रमाएं से उत्पन्न भ्युरगमात्, तज्जानेन वसुराद्यीन्त्रयस्य समिकवांभावात् । सन्यदिन्त्रियं तेन वास्य सन्निकवां वाच्यः । मनोन्तःकरण्यु, तेन वास्य संयुक्तसववायः सम्बन्धः, तत्प्रभवं वाध्यक्षं धाँमस्वक्षपग्राहकम्-मनो हि संयुक्तमात्मना तत्रैव सववायस्वकानस्मितः, तव्युक्तम्; मनसोश्रस्यः । श्रवं 'क्टादिज्ञानज्ञानम् इन्द्रियार्वसिक्तवर्वं प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानस्वात् वसुराविप्रभवक्षादिकानवत्' इत्यनुवानास्तरिवदिन्-रयमिषीयते, तवस्यमिषानमात्रम्; हेतोरप्रसिद्धविषयेणस्वात् । न हि घटादिज्ञानज्ञानस्याध्यक्षस्य

हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। अतः उस सिफक्षें प्रमाण से ज्ञान की सिद्धि होना ध्रसंभव है, क्योंकि ज्ञान का चक्षु ध्रादि इन्द्रियों से सिफक्षें होना शक्य नहीं हैं। चक्षु ध्रादि को छोड़कर घ्रौर कोई इन्द्रिय ऐसी कौनसी है कि जिससे इस ज्ञान का सिकक्षं हो सके।

योंग — मन नाम की एक ग्रन्त.करणस्वरूप इन्दिय है, उसका ज्ञान के साथ संयुक्त समवायरूप संबंध होता है और उस संबंधरूप सिन्नकं से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके द्वारा इस धिमस्वरूप ज्ञान का ग्रह्ण होता है, देखिये — मन ग्राह्मा से संयुक्त है, अतः मन का आत्मा में संयुक्त समवाय है भीर उसी ग्राह्मा में ज्ञान समवाय संबंध से रहता है, इस तरह उस मन से संयुक्त हुए ग्राह्मा में संयुक्त समवायरूप सिन्नकंष से ज्ञान का ग्रहण होता है।

ज्ञैन — यह कथन अयुक्त है, क्योंकि आपके मत में माने हुए मन की अभी असिद्धि है, अत: उस असिद्धमन से ज्ञान की सिद्धि होना संभव नहीं है।

योग— हम अनुमान से मन की सिद्धि करके बताते हैं—घट आदि को जानने वाले जान का जो जान है वह मन स्वरूप इन्द्रिय और घट जानस्वरूप पदार्थ के सिन्न-कर्ष से पैदा हुआ है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष होकर जानरूप है, जैसा कि चक्षु श्रादि इन्द्रिय और रूप श्रादि पदार्थ के सिन्नकर्ष से जन्य रूपादि का ज्ञान होता है। इस अनुमान से मन की सिद्धि हो जाती है।

जैन—यह भी कहनामात्र है, क्योंकि आपने जो हेतु का विशेषण "प्रत्यक्षत्वे सति" ऐसा दिया है वह प्रसिद्ध है, सिद्ध नहीं है, इसी बात को बताया जाता है-घट प्रादि को जाननेवाले ज्ञान को ग्रहण करनेवाले ज्ञान में प्रभी तक प्रत्यक्षपना सिद्ध नहीं : हुआ है, ग्रत: उससे मन की सिद्धि होना मानते हो तो इतरेतराश्रय दोष ग्राता है, वह सिद्धम्, इतरेतराश्रयानुपञ्जात्-मनःसिद्धो हि तस्याध्यक्षत्वसिद्धिः, तत्त्वद्धौ च सविशेवणहेतुतिद्धे-मॅनःसिद्धिरिति । विशेष्याशिद्धस्य चः; न सत्तु घटमानाद्भित्तमन्यज्ञानं तदश्राहकमनुभूयते । तुकादि-संवेदनेन व्यभिवारम्यः; तद्धि प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानं न तज्वन्यमिति । घस्यापि पक्षीकरणात्र दोष इत्यपुक्तम्; व्यभिवारविययस्य पक्षीकरणे न कश्चिद्धतुर्व्यभिवारी स्यात् । 'प्रविश्यः शब्दः प्रमेयत्वाद् घटवत्' इत्यादेरप्याश्मादिना न व्यभिवारस्तस्य पक्षीकृतस्यात् । प्रत्यकादिवायोभयत्र समाना । न हि

इस प्रकार से कि मन के सिद्ध होने पर ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होनी भीर ज्ञानकी प्रत्यक्षतासिद्ध होने पर विषेषण सहित हेतु की सिद्धि होने से मन की सिद्धि होगी।

हेतु का विशेष्य अंश भी असिद्ध है, देखिये—घट झादि के जान को ग्रहण करने वाला उससे भिन्न कोई झन्य ही जान है ऐसा अनुभव में नहीं झाता है, धापके इस "प्रत्यक्षत्वे सित जानत्वात्" हेतु का सुख दुःख झादि के संवेदन से व्यभिचार आता है, देखिये—मुख दुःख झादि का संवेदन प्रत्यक्ष होकर ज्ञान भी है किन्तु यह जान किसी सिन्नकर्ष से पैदा नहीं हुआ है, झत: जान किसी दूसरे जान के द्वारा जाना जाता है; तथा वस्तुओं के जान को जानने वाला ज्ञान भी सिन्नकर्ष से पैदा होता है इत्यादि हुतु झनकान्तिक सिद्ध होते हैं।

यौग — हम तो सुखादि सवेदन को भी पक्ष की कोटि में रखते हैं अतः दोष नहीं ग्रायेगा।

जैन—यह कथन प्रयुक्त है, इस तरह जिस जिससे भी हेतु व्यभिषरित हो उस उसको यदि पक्ष में लिया जायगा तो विश्व में कोई भी हेतु धर्मकान्तिक नही रहेगा, कैसे सो वताते हैं-किसी ने प्रमुमान बनाया "ध्रानित्य: शब्द: प्रमेयत्वात् घटवत्" शब्द धर्मन्यः है व्यक्ति वह प्रमेय है, जैसे कि घट प्रमेय होकर अनित्य है, यह प्रमेयत्व हेतु आत्मादि नित्य पदार्थों के साथ व्यभिषरित होता है। ऐसा सभी वादी प्रतिवादी मानते हैं। किन्तु इस हेतु को भव व्यभिषरित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आत्मादिक को भी पक्ष में ले लिया है ऐसा कह सकते हैं। तुम कहो कि आत्मादिक को पक्ष में लेते हैं—प्रयात् उसको प्रनित्य साध्य के साथ घसीट लेते हैं तो प्रत्यक्ष बाधा ग्राती है धर्यात् प्रत्यक्ष बाधा ग्राती है धर्यात् सामता हो ध्रामर प्रवर दिखायो देता है सो यही बात सुख संवेदन को पक्ष को कोटि में की की है धर्यात् सभी ज्ञान सिककं से ही पैदा होता है ऐसा कहने में भी प्रत्यक्ष बाधा आती है, व्योंकि सुखादि का धनुभव किसी भी इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ के

'चटादिवर्जुकाचिविदितस्वरूपं पूर्वपूरपक्षं पुनिरिद्रियेण सम्बन्धते ततो ज्ञानं ग्रह्णं च' इति लोके प्रतीतिः, प्रथममेवेष्टानिष्टविषवानुभवानन्तरं स्वप्रकाधात्मनोऽस्योदयप्रतीतिः ।

स्वात्मिनि कियाविरोधान्मिध्येयं प्रतीतिः, न हि सुतीक्णोपि खङ्ग धात्मानं खिनत्ति, सुधिकि-तोषि वा नटबद्वः स्वं स्कन्थमारोहतीत्यप्यसमीचीनम्; स्वात्मन्येव कियायाः प्रतीतेः। स्वात्मा हि कियायाः स्वरूपम्, कियावदात्मा वा ? यदि स्वरूपम्, कथं तस्यास्तत्र विरोधः स्वरूपस्याविरोधक त्वात् ? ध्रम्यथा सर्वभावानां स्वरूपे विरोधान्निस्स्वरूपत्वानुषङ्गः। विरोधस्य द्विष्ठत्वाध न कियायाः

सिन्नकर्षे हुए विना ही प्रत्यक्ष गोचर होता रहता है। एक विषय यहां सोचने का है कि जिस प्रकार घट पट वस्तु का स्वरूप पहिले ध्रजात रहता है और पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उसका ज्ञान पैदा होता है धीर वह ज्ञान उस घट पट ध्रादि को ग्रहण करता है वैसे सुख ध्रादिक पहिले अज्ञात रहते हों पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उनका ज्ञान पैदा होता हो धीर वह ज्ञान उन सुखादिकों को ग्रहण करता हो ऐसा प्रनीत नहीं होता है, किन्तु पहिले ही इष्ट अनिष्ट विषयरूप ध्रनुभव के ग्रनन्तर मात्र जिसमें स्व का ही प्रकाशन हो रहा है ऐसा सुखादि संवेदन प्रकट होता है इसीसे स्पष्ट बात है कि सुख ग्रादि के ग्रदुभव होने मे कोई सिन्नकर्ष की प्रक्रिया नहीं हुई है।

यौग — अपने आप में किया का विरोध होने से उपर्युक्त कही हुई प्रतीति मिथ्या है क्या तीक्षा तलवार भी अपने आपको काटने की किया कर सकती है ? अथवा—खूब अभ्यस्त चतुर नट अपने हो कथे पर चढ़ने की किया कर सकता है ? यदि नहीं, तो इसी प्रकार जानने रूप किया अपने आप में नहीं होती अर्थात् ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है ।

जैन — यह कथन गलत है, क्योंकि अपने आपमें किया होतो हुई प्रतीति में आती है। हम जैन आपसे यह पूछते हैं कि "स्वात्मनि किया"— "अपने में किया" इस पद का क्या वर्ष है? अपना आत्मा ही किया का स्वरूप है, अथवा कियावान आत्मा किया का स्वरूप है, अथवा कियावान आत्मा किया का स्वरूप है सतलव—स्व शब्द का अर्थ आत्मा है कि आत्मीयार्थ है? यदि किया के अपने स्वरूप को स्वात्मा कहते हो तो ऐसे किया के स्वरूप का अपने में क्यों विरोध होगा। अपना स्वरूप अपने से विरोध नहीं रहता है, यदि अपने स्वरूप से हो अपना विरोध होने लगे तो सभी विश्व के पदार्थ कि:स्वरूप-स्वरूप रहित हो आवेंगे। तथा एक विशेष यह भी है कि विरोध तो दो वस्तुओं में होता है, यहां पर किया और

स्वास्मिति विरोधः । क्रियावदात्मा तस्याः स्वात्मा इत्यप्यसङ्गतन्, क्रियावस्येव तस्याः प्रतीतेस्तत्र तिद्धरोधासिद्धेः भन्यया सर्विक्रयाणां निराश्ययत्वं सकत्रक्रयाणां चाऽक्रियत्वं स्थात् । न चैवन्; क्रियत्यास्तस्याः कर्मिण कर्तृं स्वायाध्यं कर्तेदि प्रतीयमानस्थात् । किन्तः, तत्रोत्पत्तिलक्षाणां क्रियां विरुध्यते, परिस्थन्दात्मिका, वात्वर्षस्या क्रियां वा ? यद्युत्पत्तिलक्षाणां, सा विरुध्यताम् । न सल् क्ष्यामान् । नामि परिस्थ-न्दात्मिकासे तत्रविक्षयान् । स्वयः स्वसामग्रीविक्षयवद्यासद्वरस्थम्भुक्षमान् । नामि परिस्य-न्दात्मिकासे तत्र विरुध्यते, तस्याः द्रव्यवृत्तित्वेन ज्ञाने सस्वस्ययासम्भवान् । ग्रम प्रात्वर्थक्षमाः सा न

उसका स्वरूप ये कोई दो पदार्थ नहीं हैं, कियावात आत्मा ही किया का स्वात्मा कहलाता है-ऐसा दितीय पक्ष लिया जाय तो भी बनता नहीं, क्योंकि कियावान में ही किया की प्रतीति प्राती है, उसमें विरोध हो नहीं सकता, यदि कियावान में ही क्रिया का विरोध माना जाये तो कियाओं में निराधारत्व होने का प्रसद्ध प्राप्त होगा. भीर संपूर्ण द्रव्यों में नि: क्रियत्व-क्रिया रहितत्व होने का दोष उपस्थित होगा, लेकिन सभी द्रव्य किया रहित हों ऐसी प्रतीति नहीं आती है। ग्रापको हम बताते हैं-जो किया कर्म में होती है वह कर्म में प्रतीत होती है, जैसे-"देवदत्त: ओदनं पचति" देव-दत्त चांवल को पकाता है, यहां पर पकने रूप किया चांवल में हो रही है, अतः "ब्रोदनं" ऐसे कर्म में द्वितीया विभक्ति जिसके लिये प्रयुक्त होती है उस वस्तु में होने वाली किया को कर्मस्था किया कहते हैं, कत्ता में होने वाली किया कर्त्ता में प्रतीत होती है, जैसे-"देवदत्तो ग्रामं गच्छति" देवदत्त गांव को जाता है, इस बाक्य मे गमन-रूप किया देवदत्त में हो रही है। ग्रत: "देवदत्तः" ऐसी कर्ज़ विभक्ति से कहे जाने वाली वस्तु में जो किया दिखाई देती है उसे कर्ज़स्थ किया कहते हैं। हम जैन आपसे पुछते हैं कि-ग्रपने में किया का विरोध है ऐसा ग्राप ज्ञान के विषय में कह रहे हैं सो कीनसी किया का ज्ञान में विरोध होता है ? सो कहिये. उत्पत्तिकप किया का विरोध है कि परिस्पदरूप-हलन चलनरूप किया का ज्ञान में विरोध है ? या धात के ग्रथंरूप किया का प्रथवा जानने रूप किया का विरोध है ? प्रथम पक्ष-उत्पत्तिरूप किया का विरोध है ऐसा कहो तो विरोध होने दो हमें क्या आपत्ति है। क्योंकि हम जैन ऐसा नहीं मानते हैं कि ज्ञान अपने को उत्पन्न करता है, ज्ञान तो अपनी सामग्री विशेष से अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम या क्षय से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। परिस्पंद-रूप किया का ज्ञान में विरोध है ऐसा कहो तो कोई विपरीत बात नहीं, क्योंकि परि-स्पंदरूप किया तो इत्य में हुआ करती है, ऐसी किया का तो ज्ञान में सत्त्व ही नहीं विकद्या 'शविति तिष्ठति' इत्याधिकियामां कियानत्येव सर्वयोपलब्धे:। त्रीसस्पिक्यायास्तु विरोधो दूरो-त्सारित एव; स्वस्पेम् कस्यविद्विरोवासित्ये:, ग्रन्थथा प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनविरोधस्तद्धि स्वका-समुक्कापारस्वपरप्रकाश्चास्यकसेवोपनायते प्रदीपवत् ।

क्रानिक्यायाः कर्मतया स्वात्मिन विरोधस्ततोऽम्यत्रेव कर्मस्ववर्धनावित्यप्यसमीक्षितामिमानम्; प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनिवरोधानुवज्जात् । यदि चैकत्र दृष्टो धर्मः सर्वत्राभ्युपनम्यते, तर्दि घटे प्रधा-स्वरीज्यादिधर्मानुषलक्षेः प्रदीपेप्यस्याभावप्रसञ्जः, रथ्यापुरुषे वाऽसर्वज्ञत्वदर्धनान्महेदवरेप्यसर्वज्ञत्वान् नृवज्जः । प्रत्र वस्तुवैविज्यसम्भवे ज्ञानेन किमपराद्धं येनात्रासौ नेष्यते ?

पाया जाता है, तीसरापक्ष—धातु के अयं रूप किया का विरोध कही तो ठीक नहीं देखो-भवित, गच्छित, निष्ठित आदि धातुरूप किया तो कियावान में हमेगा ही उपलब्ध होती है। चौथा विकल्प-जान में ज्ञांकि जानने रूप किया का विरोध है ऐसा कहना तो दूर से ही हटा दिया समफना चाहिये। क्या कोई अपने स्वरूप से ही विरोध होता है। अर्थात् नहीं होता, यदि आप शान में अपने को जाननेरूप किया का विरोध मानते हैं। तो दीपक में भी अपने को अकाशित करने का विरोध आने लगेया, अतः निष्कर्य हि निकला कि जान अपनी कारण सामग्री से-जानावरण के क्षयोषशामादि से जब उत्पन्न होता है तब वह अपने और पर को जाननेरूप किया या शक्तिरूप ही उत्पन्न होता है। जैसे दीपक अपनी कारण सामग्री—तेल बत्ती आदि से उत्पन्न होता हुआ स्व पर को प्रकाशित करने स्वरूप ही उत्पन्न होता है।

यौग — ज्ञान किया का कर्मरूप से प्रपने में प्रतीत होने में विरोध माना है, क्योंकि प्रपने से पृथक ऐसे घट मादि में ही कर्मरूप प्रतीति होती है।

जैन — यह कथन विना सोचे किया है, यदि इस तरह कमंरूप से प्रतीत नहीं होने से ज्ञान में अपने को जाननेरूप क्रिया का विरोध करोगे तो दीपक में भी स्व को प्रकाशित करने रूप किया का विरोध ग्रावेगा।

धाप यदि एक जगह पाये हुए स्वभाव को या घर्म को सब जगह लगाते हैं धर्षां छेदन धादि किया का अपने धाप में होने का विरोध देखकर जानना धादि किया का भी अपने धाप में होने का विरोध करते हो तब तो बड़ी धापत्ति आवेगी। देखों—घट में कान्ति उष्णुता धादि धर्म नहीं है, ग्रतः दीपक में भी उसका धंभाव मानवा पड़ेगा, प्रथवा रथ्यापुरुष में घसवंज्ञपना देखकर महेण्वर को भी असर्वज्ञ मानना किन्त ज्ञानान्तरापेक्षया तत्र कर्मत्वविरोधः, स्वरूपापेक्षया वा ? प्रवमपक्षै-महेरवरस्यावर्वज्ञ-त्वप्रसञ्जस्तप्रज्ञानेन तस्याऽवेद्यत्वात् । भ्रास्यसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यत्वाभावे च

"स्वसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यमयंज्ञानम्" [ ] इति ग्रन्यविरोषो नीमांसकमतप्रवेद्यक्ष स्यात् । ज्ञानान्तरापेक्षया तस्य कर्मत्वाविरोषे च-स्वरूपपेक्षयाप्यविरोषोऽस्तु तहस्रकिरस्पवस्वपरो-क्षोतनस्वभावस्वासस्य । क्रमंस्ववय ज्ञानिक्यातोऽर्थान्तरस्यैव करस्यस्वदर्शनात्तस्यापि तत्र विरोषोऽस्तु विशेषाभावात् । त्या च 'क्षानेनाहमर्वं जानानि' इत्यत्र ज्ञानस्य करस्यतया प्रतीकिनं स्यात् ।

पड़ेगा। तुम कही कि घट में भासुरपना आदि नहीं हो तो न होने, किन्तु दीपक में तो भासुरपना आदि स्वभाव पाये ही जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं में भिन्न २ विचित्रता पायी जाती है, सो हम जैन भी यही बात कहते हैं, प्रर्थात् छेदन ग्रादि किया ग्रपने आप में नहीं होती तो मत होने दो, जान में तो जानने रूप किया ग्रपने ग्राप में होती है, ऐसा ग्रापको मानना चाहिये, भला जान ने ऐसा क्या ग्रपराध किया है जो उसमें स्वभाव-वैचित्रय नहीं माना जावे ?

हम ग्रापसे पूछते हैं कि ज्ञान में जो कमंत्त्वका विरोध है वह दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाने की भ्रपेक्षा से हैं, अथवा स्वरूप की अपेक्षा से हैं? प्रथम पक्ष लेते हैं तो महेक्वर असर्वज हो जायगा, क्योंकि महेक्वर के ज्ञान के द्वारा वह ज्ञान जाना नहीं जायगा।

भावार्ष —यिंद ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये भी कमंत्वरूप नहीं होता है धर्यात् ज्ञान ज्ञान को जानता है इस प्रकार की द्वितीयाविभक्तिवाला (ज्ञान) ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये भी कमंत्वरूप नहीं बनता है तब तो महेरवर किसी भी हालत में सर्वेज नहीं वन पायेगा। क्योंकि उसने हमारे ज्ञानों को जाना नहीं तब "सर्वं जाना तीति सर्वंजः" इस प्रकार को निरुक्ति प्रयं वहां भी सिद्ध नहीं होता है। तथा ईरवर के स्वयं के जो दो जान हैं उनमें से वह प्रथम ज्ञान से विश्व के पदार्थों को जानता है और द्वितीय ज्ञान से प्रथम ज्ञान को जानता है इस प्रकार जो माना गया है वह भी जानता है हिता कान से प्रथम ज्ञान को नहीं जानता है है सामाना जायगा तब "स्वस्पवेतानंतर ज्ञान के सम्वेत हुए ज्ञान को नहीं जानता है ऐसा माना जायगा तव "स्वस्पवेतानंतर ज्ञान के स्वस्पवेत ज्ञानको स्वयं में समवेत हुमा ज्ञान जानता है—स्वस्पवेत ज्ञानद्वारा प्रथं ज्ञान वेच [ज्ञानवेगेय] होता है ऐसा योग के यन्थ में लिखा है उसमें विरोध प्रावेगा। इसी प्रकार योग यदि ज्ञान में सर्वथा कर्मत्व का विरोध करते हैं तो उनका मीमासक

- विशेषस्त्रकानस्य करस्यत्वाहिशेष्यकानस्य सरुक्तत्वेन कियात्वात्त्योर्भेय एवेत्यपि अद्धामानम्; 'विशेषस्प्रकानेन विशेष्यमहं जानामि' इति प्रतीस्थभावात् । 'विशेषस्प्रकानेन हि विशेषस् विशेष्यकानेन च विशेष्यं जानामि' इत्यस्तिस्वकोऽनुमन्यते ।

किन्त, प्रनयोविषयो भिन्नः, ग्रीमन्नो वा । प्रथमपन्नै-विशेषगुविशेष्यज्ञानद्वयपरिकल्पना व्ययुद्धिनेयदान्नाद्वारावाद्विवज्ञानवत् । द्वितीयपद्गै चानयोः प्रमागुफलव्यवस्थाविरोषोऽर्यान्तरविषय-

मत में प्रवेश हो जाने का प्रसङ्क भी प्राता है। क्योंकि वे ही सर्वथा ज्ञान में कमंत्र का विरोध मानते हैं। प्राप यौग तो ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये कमंख्य हो जाता है ऐसा मानते हैं। इस प्रकार का परमत प्रवेश का प्रसंग हटाने के लिये प्राप यदि ज्ञानान्तर की अपेक्षा कमंख्य बनता है ऐसा मानते हैं तब तो उस ज्ञान को स्वख्य की अपेक्षा से भी कमंत्वख्य मानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान तो सूर्य के समान स्व और पर को प्रकाशित करने वाले स्वभाव से युक्त है।

श्रापको एक बात हम बताते हैं कि ज्ञान की किया में जिस प्रकार कर्मत्व का विरोध दिखलायी देता है उसी प्रकार उसमें करणत्व का भी विरोध दिखलाई देता है। कर्मत्व भीर करणत्व दोनों रूपों की ज्ञान से भिन्नता तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ज्ञान में करणपने का भी विरोध आने पर "ज्ञान के द्वारा मैं पदार्थ को जानता हुं" इस तरह की ज्ञान की करएएने से प्रतीति नहीं हो सकेगी।

यौग — विशेषस्पक्षान करणरूप होता है और विशेष्य ज्ञान उसके फलस्वरूप होता है, इस प्रकार करणज्ञान और कियाज्ञान में भेद माना है, इसलिये कमंत्व प्रादि को व्यवस्था वन जायगी।

त्रैन — यह कथन भी श्रद्धामात्र है, देखिये-विशेषराज्ञान के द्वारा में विशेष्य को जावता हूं ऐसी प्रतीति तो किसी को भी नहीं होती है। विशेषराज्ञान के द्वारा विशेष्य को जानता हूं ऐसी सभी जनों को प्रतीति होती है। अब यहां पर विचार करना होगा कि विशेषणज्ञान धौर विशेष्यज्ञान इन दोनों का विषय पृथक् है या प्रपृथक् है ? यदि दोनों ज्ञानों का विषय प्रपृथक् है तो विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान ऐसी दो ज्ञानों की कल्पना करना व्ययं है। क्योंकि पदार्थ में तो कोई भेद नहीं है। जैसे कि धारावाहिक ज्ञान में विषय भेद वहीं रहता है। दूसरा विकल्प-प्रयात् दोनों कानों का विषय पृथक् है ऐसा स्वीकार किया ज्ञाय

स्वाद् बटपटआनवत्। न खलु घटआनस्य पटआनं फलम्। न चान्यत्र व्यापृते विदेशवाज्ञाने ततीऽर्धा-स्वरे विदेश्ये परिन्छित्तियु का। न हि खिदरादाबुत्पतानिय (प)तनव्यापारवित परशौ ततोऽस्वत्र बबादौ छिदित्रियोत्पचते इत्येतत्प्रातीतिकम्। लिङ्गज्ञानस्यानुमानकाने व्यापारवर्धनावत्राप्यविरोव इत्यप्यसम्भाव्यं तद्वत्कमभावेनात्र ज्ञानद्वयानुपलब्वेः, एकसेव हि तयोग्राहकं ज्ञानसनुभूयते। न चात्र

तो प्रमाण और फल की व्यवस्था नहीं बनती, मतलब-विशेषए ज्ञान प्रमाण है और विशेष्यज्ञान उसका फल है ऐसा भापने माना है वह गलत होता है, क्योंकि यहां पर मापने विशेषणज्ञान भौर विशेष्यज्ञान का विषय पृथक पृथक मान लिया है। जिस प्रकार घट ज्ञान भौर पट ज्ञान का विषय न्यारा न्यारा घट भौर पट है वैसे ही विशे-षरा भीर विशेष्य ज्ञानों का विषय न्यारा न्यारा बताया है, घट ज्ञान का फल पट ज्ञान होता हो सो बात नहीं है, अन्य विषय को जानने में लगा हुआ ज्ञान उससे पृथक विषय को जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता है, अर्थात विशेषणत्व जो नीलत्व या दण्ड म्रादि हैं उसे जो ज्ञान जान रहा है वह विशेषणज्ञान उस नीलत्वादिविशेषण् से पृथक् ऐसे कमल या दण्डवाले आदि विशेष्य को जानता हो ऐसा अनुभव में नहीं आता है। इसी बात को और भी उदाहरण देकर समभाते हैं कि खदिर झादि जाति के बूक्ष पर जो कठार छेदन किया करते समय उसका नीचे पड़ना, फिर ऊंचे उठना इत्यादिरूप व्यापार है तो वह व्यापार उस खदिर से भिन्न धव ग्रादि जाति के वृक्ष पर नहीं होता है मर्थात कुठार का प्रहार तो होवे लदिर वृक्ष पर ग्रीर कट जाय धववूक्ष जैसे ऐसा नहीं होता उसी प्रकार विशेषण ज्ञान विशेषण को तो विषय कर रहा हो, ग्रीर जानना होवे विशेष्य की सी ऐसा भी नहीं होता, अखिल जन तो यही मानता है कि मैं विशेषणज्ञान से विशेषए। को और विशेष्णज्ञान से विशेष्य को जानता हूं, इससे विपरीत मान्यता प्रतीति का अपलाप करना है।

यौग — जिस प्रकार धनुमान में लिग ज्ञान का व्यापार होता हुआ देखा गया है, उसी प्रकार इन ज्ञानों में भी हो जायगा, अर्थात्—हेतुरूप जो सुसादि है उसके ज्ञान के द्वारा धर्मिन ध्रादि का ज्ञान होता है कि नहीं ? यदि होता है तो उसी तरह से विशेषणज्ञान भी विशेष्य के जानने में प्रवृत्त हो जायेगा कोई विरोधवाली बात नहीं है।

जैन---यह कथन धसंभव है, जैसे हेतु और धनुमान ज्ञानों में कममाब होने से दो ज्ञान उपलब्ध हो रहे हैं बैसे विशेष्ण धौर विशेष्य में कममाब से दो ज्ञान विषयभेदाज्ञानभेदकर्वनाः समानेन्द्रियमास्यं योग्यदेशावस्थितेषं षटपटादिवदेकस्यापि झानस्य व्यापारानिरोवात् । न व षटादाविष ज्ञानभेदः समानगुण्यानां बुवपद्भावानग्रुपगमात् । कममावे व प्रतीतिनिरोवः सर्वज्ञाभावत्र्य । युनपद्भावाभ्युपगमे नानयोः सञ्येतरगोविवाणवत्कार्यकारण्यावाभावः। विशेवण्यविद्येप्यज्ञानयो। कममावेप्यासुवृत्या यौगपद्याभिमानो यथोत्पत्रपत्रकातच्छेद दृश्यप्यसङ्गतम्; निक्षित्रभावानां स्निण्कत्वप्रसङ्गास्तवंत्रैकत्याध्यवसायस्यासुवृत्तिप्रवृत्तत्वात् । प्रत्यक्षप्रतिपश्रस्यास्य

प्रतीत नहीं होते किन्तु विशेषण और विशेष्य दोनों को ग्रहण करनेवाला एक ही जान अनुभव में भाता है, विशेषणा और विशेष्य इस प्रकार दो विषय होने से ज्ञान भी भिन्न २ होवे ऐसा नियम नहीं है, इसी को बताते हैं-समान-एक ही इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य एवं ग्रपने योग्य स्थान में स्थित ऐसे घट पट ग्रादि पदार्थों को एक ही शान जानता है इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः यह निश्चय होता है कि विषय भेद से ज्ञान में भी भेद नहीं होता है। यदि बीग कहे कि घट पट भादि में एक साथ प्रवृत्त होनेवाले ज्ञान में भी हम भेद ही मानते हैं ग्रर्थात् एक स्थान पर धनेक पदार्थ रले हैं उन पर आँख की नजर पडते ही सब का जानना एक ही ज्ञान के द्वारा हो जाता है ऐसा जो जैन ने कहा था वह गलत है, क्योंकि उन घटादिकों में प्रवृत्त हए ज्ञानों में भेद ही है, सो यह बात असिद्ध है, क्योंकि इस तरह एक ही वस्तू में एक साथ अनेक समान गुरा नहीं रह सकते, अतः ग्रात्मा में भी एक साथ अनेक ज्ञान होना शक्य नहीं है। श्रीर यह सिद्धान्त तो आप यौग को भी इष्ट है, दूसरी तरह से विचार करें कि वे विशेषण विशेष्यज्ञान या घट पट आदि के ज्ञान कम से होते हैं ऐसा माने तो भी बनता नही-दोष झाते हैं। प्रतीति का अपलाप भी होता है। क्योंकि विशेषण भीर विक्षेष्य आदि को कम से ज्ञान जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता, तथा एक ज्ञान से धनेक वस्तओं को जानना नहीं मानते हो तो सर्वज्ञ का अभाव भी हो जावेगा. मतलब-पदार्थ हैं अनन्त, उनको ज्ञान कम से जानेगा तो उन पदार्थों का ज्ञान होगा ही नहीं भीर संपूर्ण बस्तुओं को जाने विना सर्वज्ञ बनता नहीं।

विशेषए। ज्ञान और विशेष्यज्ञान को आप यदि एक साथ होना भी मान लेवे तो भी उन ज्ञानों में कार्य कारए। भाव तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक साथ होनेवाले पदार्थों में कारए। यह है और यह कार्य है ऐसी व्यवस्था होती नहीं जैसे-कि गाय के दायें और बायें सींग में कार्यकारए। भाव इस दांगें सींग से यह बायां सींग उत्पन्न हुआ है ऐसी व्यवस्था-नहीं होती है। हृशुन्तमात्रेण निवेषविरोषाय, धन्यथा युक्ते राङ्क्षेपीतविश्वमवर्शनात्युवर्णेषि विश्वमाः स्यात् । मूर्तस्य सूच्यवस्यीत्तरावर्थेश्यवयुर्णलपत्रवतं युगपस्त्रान्युत्ववक्तः कमञ्चेदेप्यायुवृत्या योगपद्यानियानो युक्तः, वृत्तस्यु स्वावरण्ड्ययोपधमापेकस्य युगपत्स्वपरप्रकाशनस्वभावस्य समग्रेनियस्याप्राप्तार्थवाहिष्यः स्वयममूर्तस्य युगपत्स्वविषयवहृणे विरोधाभावात् कित्र युगपन्त्रानोत्पत्तिः ?

यौध—विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान होते तो कम से हैं किन्तु वे प्राशु-शीघ्र होते हैं प्रतः हमको ऐसा लगता है कि एक साथ दोनों ज्ञान हो गये, जैसे—कमल के सी पत्तों को किसी पैनी छुरी से काटने पर मालूम पड़ता है कि एक साथ सब पत्ते कट गये।

जैन—यह उदाहरए। घसंगत है, इस तरह से कहोगे तो संपूर्ण पदार्थ झणिक सिद्ध हो जार्बेगे क्योंकि सभी घट पट घादि पदार्थों में आधुद्वत्ति के कारण एकत्व घष्यवसाय-ज्ञान होने लगेगा, घर्यात् ये सब पदार्थ एकरूप ही हैं ऐसा मानना पड़ेगा।

प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका प्रतिभास हो चुका है उसका दृष्टान्तमात्र से निषेष नहीं कर सकते, प्रयांत् विशेषण्ञान ग्रौर विशेषण्यान एक साथ होते हुए प्रत्यक्ष में प्रतीन हो रहे हैं तो भी कमलपत्रों के खेद का उदाहरण देकर उनको कम से होना सिद्ध करें—अकम का निषेष करे तो ठीक नहीं है। अन्यथा सफेद शंख में पीलेपन का अमज्ञान होता हुआ देखकर वास्तविक पीले रंगवाले सुवर्ण में भी पीले रंग का निषेष करना पड़ेगा, बात तो यह है कि मूर्तिमान ऐसी सुई भादि का अग्रमाग उन्पर नीचेरूप से रखे उन कमल पत्रों को एक साथ काट नहीं सकता है, ग्रातः उनमें तो मात्र एक साथ काटने का भान ही होता है, वास्तविक तो एक साथ न कटकर वे पत्ते कम से ही कटते हैं। किन्तु आत्मा के ज्ञान के विषय में ऐसी बात नहीं बनती आत्मा तो अपने जानावरण कम के कायोग्याम को प्राप्त हुमा है ग्रतः उसमें एक साथ अपना भीर अपने जानावरण कम के कायोग्याम को प्राप्त हुमा है ग्रतः उसमें एक साथ अपना भीर अपने वानावरण कम के कायोग्याम को प्राप्त हुमा है ग्रतः उसमें एक साथ अपना भीर अपने वानावरण कम के कायोग्याम को प्राप्त हुमा है ग्रतः उसमें एक साथ अपना भीर अपने वानावरण कम के कायोग्याम को प्राप्त हुमा है ग्रतः उसमें एक साथ अपना और सन्य वस्तुमों को जानने का स्वभाव है, इसके संपूर्ण इन्दियों मी मौजूद है, ग्रप्ताप्त पदार्थ को प्रह्ण करने वाला है—अर्थात् वाला पह साथ अनक विषयों को ग्रहण करले तो इसमें कोई विरोध का प्रसंग नहीं भाता है ग्रतः विशेषण भादि ज्ञान खे एक साथ वर्षों नहीं हो सकते, प्रवस्य हो सकते हैं।

 न च क्कोनि सूच्यवकमूर्शीविन्द्रयाशि तूरपत्पर्यवत्यस्यरारिहारस्वितानि युगपस्त्राप्तुं व स्ववंदिक्ति वाच्यम्; त्रवाञ्चलस्यारसार्डसिद्धेः। युनपञ्जानोत्सम्ति विश्वमात्तारिद्धद्धौ परस्पराध्यः तक्षि स-क्षिद्धौ हि मनःसिद्धः, ततस्तिक्षत्रमसिद्धिरिति । 'चक्षुराविकं कमवस्कारसापेश्रं कारस्यान्तरसाकस्ये सस्यप्यनुत्पाकोत्पादकस्वाद्धासीकर्त्यं यादिवत्' इत्यनुमानात्तरिसद्धिरित्यपि मनोरवसात्रम्; श्ववस्त्रु-

इन्द्रियों को एक साथ प्राप्त नहीं हो सकता है, बस, इसी कारण एक साथ विशेषण आदि के ज्ञान न होकर वे शीव्रता से होते हैं। और मालूम पड़ता है कि ये एक साथ हए हैं।

जैन—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रकार के लक्षणवाले मन की घ्रसिद्धि है। यदि ब्राप एक साथ जानों की उत्पत्ति के भ्रम से मन की सिद्धि करना चाहते हैं घ्रषान् "युगपण्जानामुत्पत्तिमें नसीलि क्ल्रा" एक साथ भ्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होना यही मन को सिद्ध करने वाला हेतु है ऐसा मानते हो तो अन्योन्याश्रय दोष ध्राता है इसीको बताते हैं—जब एक साथ ज्ञानों के उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे तब मन की सिद्धि होगी भौर मन के सिद्ध होने पर एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे। इस प्रकार के दोष से किसी की भी सिद्धि नहीं होती है।

यौग — हम अनुमान के द्वारा मन की सिद्धि करते हैं – चक्षु आदि इन्द्रियां किसी कमवान कारण की अपेक्षा रखती हैं, क्यों कि अन्य प्रकाश आदि कारणों की पूर्णता होते हुए भी वे इन्द्रियां उत्पन्न करने योग्य को (ज्ञानों को ) उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे कैची या बसूला किसी एक किमक कारण की (उत्थानपत्तिक्या-परिणत हाथों की ) अपेक्षा रखते हैं इसी वजह से वे एक साथ काटने का काम नहीं कर पाते हैं।

जैन — यह कथन भी मनोरथमात्र है, देखो ऐसा मानने से आपके ही मन के साथ व्यक्तिचार आता है। मन तो कारणान्तरों की साकल्यता होने पर कमवान किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखना है, अतः यह हेतु "कारणान्तरसाकल्ये सित अनु-त्याद्य उत्पादकत्वात्" अनैकान्तिक होता है। यदि मन को भी कमवान कारण की अपेक्षा रखनेवाला मानोगे तब तो अनवस्था दोष आवेगा।

एक बात यहां विचार करने की है-कि ब्रापने अनुमान में हेतु दिया था "कारणान्तरसाकल्ये सत्यिष ब्रनुत्पाद्य उत्पादकत्वातु" सो इसमें ब्रनुत्पाद्य उत्पादकत्व वयक्षेत्र मनसेवानेकान्तात् । न हि तत्साकल्ये तत् तवाभूतमपि क्रमबरकारणान्तरापेक्षमनवस्था-प्रसङ्गात् । किन्त्र, धनुत्याधोरपादकस्यं युगपत्, क्रमेख् वा ? युगपचे दिरुढो हेतुः, तथौत्पादकस्वस्था-क्रमिकारखाधीनत्वात् प्रसिद्धसहभाव्यनेककार्यकारिसामबीवत् । क्रमेख् वेदस्वदः, कर्कटीभक्षस्वादौ युगपद्रस्पादिक्षानीत्पादकस्वप्रतीतेः । प्राशुनृत्या विभ्रमकल्पनायां तृक्तम् । तक्ष मनसः सिद्धिः ।

का मतलब क्या है ? उत्पन्न न कर पीछे एक साथ उत्पन्न करना ऐसा है प्रथवा कम से उत्पन्न करना ऐसा है ? यदि एक साथ उत्पन्न करना ऐसा धनुत्पाद उत्पादकत्व का अर्थ है तो हेतु विरुद्धदोष युक्त हो जायेगा, अर्थात् कमनत्कारण को वह सिद्ध न कर धक्रमबत्कारण को ही सिद्ध करेगा। जैसे "नित्यः शब्दः कृतकत्वात्" शब्द नित्य है क्योंकि वह किया हुन्ना होता है, ऐसा अनुमान में दिया गया हेतु जैसे शब्द में नित्यत्व सिद्ध न कर उल्टे प्रनित्यत्व की सिद्धि कर देता है वैसे ही चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा कमिक ज्ञान उत्पन्न कराने के लिये अनुत्पाद्य उत्पादकत्व हेत् का अर्थ युगपत ऐसा करते हैं तो उस हेत द्वारा साध्य से विपरीत जो शक मता है वही सिद्ध होती है. क्योंकि जो उस प्रकार का एक साथ उत्पादकपना तो स्रक्रमिक कारगों के ही स्राधीन होता है, जैसे प्रसिद्ध सहभावी अनेक कार्यों को करनेवाली सामग्री हुआ करती है, मतलब-पृथिवी, हवा, जल भादि सामग्री जिनके साथ है ऐसे भ्रनेक बीज भ्रनेक अंक्रों को एक साथ ही पैदा कर देते हैं। यहां पर अनेक अंकूररूप कार्य अक्रमिक पृथ्वी जल आदि के श्राधीन हैं। यदि दूसरा पक्ष लेते हैं-कि श्रनुत्पाद्य उत्पादकत्व कम से है-तो यह हेत् असिद्ध दोष युक्त होता है, कैसे ? सो बताते हैं-ककड़ी या कचौड़ी भादि के अक्षण करते समय चक्षु भादि इन्द्रियां रूप आदि के ज्ञानों को एक साथ पैदा करती हुई प्रतीत होती है, तुम कही कि वहां प्रतिशीघ्रता से रूप भादि का ज्ञान होता है, ग्रतः माल्म पडता है कि एक साथ सब ज्ञान पैदा हुए, सो इस विषय में ग्रभी २ दूषरा दिया था कि इस तरह से आश्वृति के कारण ज्ञानों में एक साथ होने का भ्रम सिद्ध करते हो तो अन्योन्याश्रय दोष होता है, ग्रतः आपके किसी भी हेत से मन की सिद्धि नहीं हो पाती है।

जैसे तैसे मान भी लेवें कि आपके मत में कोई मन नामकी बस्तु है तो उस मन का आत्मा के साथ संयोग होना तो नितरों म्रसिद्ध है क्योंकि मापके यहां प्रात्मा और मन दोनों को ही निरंश बताया है, सो उन निरंशस्वरूप धात्मा और मन का एक देश से संयोग होना स्वीकार करते हो तो उन दोनों में सांशपना आ जाता है, सिद्धी का व संबोताः, निरंबयोरेक्वेशेन संयोगे सांस्थ्यम् । सर्थात्मनैकत्वम् उभयन्यावातकारि स्यात् । 'यम संयुक्तं मनस्तत्र समवेते ज्ञानमुत्यस्वति' इत्यम्युपयमे वािक्वात्मवेतयुक्तायौ ज्ञानं ववयेत् शेषां निरम्बयापित्येन मनसा . संयोगोऽविष्यात् । तथा च प्रतिमास्त्रि प्रिन्नं मनोन्दरं व्यर्थम् । यस्य मन्यनस्त्रतत्त्वस्वायिनि ज्ञानहेतुरित्यन्यसारम्, प्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वस्वयोगासिद्धेः । तदि तत्कार्यस्यात् तदुपित्रयास्यात्मत् तत्वप्रक्रियासास्यात् , तत्वर्ष्यामास्यात्मत् , तद्वप्रक्रियासास्यात् , तत्वर्षाक्ष्यमास्यात् । नाम्युपित्रयमास्यात्वेन ; अनावेयाप्रहेवातिक्षये तत्वरस्यात्वातः ।

यदि उस आत्था का भीर मन का संयोग सर्वदेश से मानते हो तो दोनों एक मेक होने से दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, एक ही कोई बचता है, या तो भातमा सिद्ध होगा या मन । आत्मा और मन ऐसे दो पदार्थ स्वतन्त्ररूप से सिद्ध नहीं हो सर्केंगे ।

यौग — जिस झात्मा में मन संयुक्त हुआ है उसी झात्मा में समवेतरूप से रहे हुए सुखादिकों में वह मन ज्ञान को पैदा करा देता है, इस तरह आत्मा धौर मन दोनों को स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध होती है।

जैन — ऐसा मानने पर भी यह ध्रापित्त आती है कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके सुख आदि का वह एक ही मन सब को ज्ञान पैदा कर देगा, क्यों कि सभी आत्माएँ नित्य भीर व्यापक हैं। अतः उनका मन के साथ संयोग तो समानरूप से है ही, इस प्रकार एक ही मन से सारी धात्माओं में सुख दुख ध्रादि के ज्ञान को पैदा करा देने के कारए। प्रत्येक प्राख्यों के भिन्न र मन मानने की जरूरत नहीं रहेगी।

यौग — जिस आत्मा का जो मन होता है वही मन उस आत्मा में समवेत हुए सुलादिक का ज्ञान उसे उत्पन्न कराता है, सब को नही अतः भिन्न २ मन की आवश्यकता होगी ही।

जैन—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के साथ "यह इसका मन है" इस प्रकार का मन का संबंध होना ही प्रसिद्ध है। यदि प्रतिनियत प्रात्मा के साथ मन का सबंध मानते हो तो क्यों मानते हो ? क्या वह उसी एक निश्चित धारमा का कार्यक्ष है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत आत्मा से वह उपकृत है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत आत्मा में उस विवक्षित मन का संयोग है, या एक हो निश्चित आत्मा के अदृष्ट से वह प्रेरित होता है, अथवा स्वयं उस आत्मा से वह प्रेरित होता है तस्यान्यसम्मवात् । नापि संयोगात् ; सर्वनास्याविकेत्रात् । नापि 'वबह्दद्रेपेरलं प्रवर्तते निवर्तते वा तस्यः' इति वाच्यम् ; प्रचेतनस्याहद्याः स्यानिष्टवेकादियिद्यादेणेष्ट्रवेकादीः तत्प्रेरस्यस्यम्बात्, प्रत्य-वेदवरकत्यनावं परुषम् । न चेदवरस्याक्ष्ट्रवेतरे व्यामाद्यस्याक्तव्यम्, मनक एवाद्यौ प्रेरकः कत्यवाम् कि प्रस्पर्याः ? तस्य सर्वस्वाधारस्यवाबातो न तिवयमः । चाहद्यस्यापि प्रतिनियमः विद्यः; तस्यालको-

इसलिये मानते हो ? पहिला पक्ष-यदि वह प्रतिनियतः आत्मा का कार्य है इसलिये इस झात्मा का यह मन है ऐसा संबंध सिद्ध होता है इस तरह कही तो ठीक नहीं, क्योंकि मन तो नित्य एव परमाणुरूप है, अतः वह धात्माका कार्यस्प नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य वस्तु किसी का कार्य नहीं होती है। दूसरा हेतु-प्रतिनियत आत्मा के द्वारा उपिक्रयमाण होने से यह मन इस मात्माका है इस प्रकार का संबंध बनता है सो भी बात नहीं. क्योंकि मन तो बनावेय भीर अप्रहेय है-अर्थात् न उसका भारोप कर सकते हैं और न उसका स्फोट कर सकते हैं, ऐसे अतिशयशाली मन का उपकार आत्मा के दारा होना शक्य नहीं है, तीसरा विकल्प-प्रतिनियत प्रात्मा में संयोग होने से मन का संबंध प्रतिनियत आत्मा से बनता है, सो भी बात ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र आत्माओं में उसका समानरूप से सबध रहता है। अतः यह इसी का मन है इस प्रकार कह नही सकते. जिसके घटष्ट से वह मन इष्ट में प्रवितित होता है और अनिष्ट से निवल होता है वह उस धात्मा का मन कहलाता है सो पैसा भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि ग्रहष्ट तो अचेतन है, वह अचेतन श्रदृष्ट अनिष्ट्रंदेश आदि का परिहार कर इष्ट ही वस्तु या देशादि में मन को प्रेरित करता हो सो बात शक्य नहीं है, अर्थात अचेतन श्रदृष्ट में ऐसी शक्ति संभव नही है। यदि अचेतन भाग्य ही ऐसा कार्य करता तो ईश्वर की कल्पना क्यों करते हो।

योंग — ईश्वर तो ब्रहष्ट को प्रेरित करता है और पुनः ब्रहष्ट मन को प्रेरणा. करने का काम करता है, ब्रतः ईश्वर को सानना जरूरी है।

जैन — यह बात ठीक नहीं, इससे तो मन को ही ईम्बर प्रेरित करता है सेसा मानना श्रेयस्कर होगा, क्यों बेकार ही परंपरा लगाते हो कि महेस्बर के द्वारा पहिले प्रदृष्ट प्रेरिया पाता है पुनस्व उस प्रदृष्ट से मन प्रेरिया पाता है। एक बात भीर भी बताते हैं कि अहष्ट तो सर्व साधारिया कारण है, कोई विशेष कारण तो है नहीं, प्रदः उस प्रदृष्ट से आत्मा के साथ मन का नियम नहीं बनता है; कि यह मन इसी प्रात्मा ऽत्यन्तभेवात् समबाबस्यापि इवंशाविकेषात् । 'वेनात्मना यन्मनः प्रेयंते तत्तस्य' इत्ययुक्तम् अनुपणन्यस्य प्रेरखासम्भवात् ।

किन्त, ईश्वरस्यापि स्वसंविधितज्ञानानम्युपगमे 'सदसद्वर्धः कस्यविदेकज्ञानालम्बनोऽनेकस्वान् त्पन्तांगुलवर् इत्यत्र पक्षीकृतैकदेखेन व्यक्षित्रारः-तज्ज्ञानान्यसदसद्वर्धयोरनेकस्वाविक्षेयेकज्ञानाल-म्बनत्वामावादेकसास्त्रात्रभवत्वानुमानवत् । स्वसंविधितत्वाभ्युपगमे चास्य धनेनेव प्रमेयश्वहेतोर्व्यक्षित्रार इत्युक्तम् । 'प्रस्मदाविज्ञानापेक्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यस्य साम्यते' इत्यत्रात्रपुक्तम् ।

का है। खुद घट का नियम बन नहीं पाता कि यह बद ह इसी धात्मा का है। अह ह तो धात्मा से अत्यन्त भिन्न है-पृथक् है। समवाय से संबंध करना चाहो तो वह भी सर्वत्र समाम हो है।

यौग - जिस आत्मा के द्वारा जो धन प्रेरित होता है वह उसका कहलाता है।

जैन-यह बाक्य अयुक्त है, क्योंकि जिसकी उपलब्धि ही नहीं होती उस मन को प्रेरित करना शक्य नहीं है। प्राप यौग ने ईश्वर के भी स्वसंविदित ज्ञान माना नहीं, ग्रतः भापके द्वारा कहे हुए भनुमान में दोष आता है, सबू-ग्रसद्वर्ग ग्रर्थात् सद्वर्ग तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष भीर समवाय का समूहरूप है और भसद्वर्ग प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और अत्यंताभाव इनरूप है-सो ये दोनों ही वर्ग किसी एक ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि ये धनेक रूप हैं, जैसे हाथ की पांचीं अंगुलियां अनेक होने से एक ज्ञान की अवलंबन स्वरूप हैं। अब इस अनुमान में सदुर्ग भीर असद्वर्ग की पक्ष बनाया है, उस पक्ष का एक भाग जो गुणों में धन्तर्भुत विज्ञान है उसके साथ इस भनेकत्व हेतू का व्यभिचार होता है । कैसे-? ऐसा बताते हैं-ईश्वर का ज्ञान और अन्य सद असद वर्ग ये अनेकरूप तो हैं किन्तू एक ज्ञान के अवलम्बन-एक ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये सब एक ज्ञान से जानें जायेंगे तो ज्ञान स्वसंविदित बन जायगा, जो आपको इष्ट नहीं है, इस प्रकार आपका सद्-असद वर्ग पक्षवाला उपय क अनुमान गलत ठहरता है, जैसे एक शाखाप्रभवत्व हेत्वाला अनुमान गलत होता है। प्रयात् किसी ने ऐसा अनुमानवाक्य प्रयुक्त किया कि ये सब फल पके हैं क्योंकि एक ही शाखा से उत्पन्न हुए हैं, सो ऐसा एक शाखाप्रभवत्वहेतु व्यभिचरित इसलिये हो जाता है कि एक ही माला में लगे होने पर भी कुछ फल तो पके रहते हैं और कुछ फल कच्चे रहते हैं, इसलिये जैसे यह अनुमान सदोष कहलाता

किञ्चाचे जाने सति, प्रसति वा वितीयक्षणमुत्यस्यते ? सति नेत्-युवयक्कानानुत्यस्तिकिक्षेत्रः। प्रसति नेत्; कस्य तदग्राहकम् ? घसतो ग्रहणे विचन्द्राविज्ञानवदस्य आन्तत्वप्रसङ्गः।

किन्त, अस्मवादीनां तन्त्रनानातरं प्रत्यक्षम्, अप्रत्यक्षं वा । यदि प्रत्यक्षम्-स्वतः, ज्ञानान्तर राद्वा ? स्वतक्षेत्, प्रथममध्ययंज्ञानं स्वतः प्रत्यक्षमस्तु । ज्ञानान्तराक्षप्रयक्षत्वे तदिप ज्ञानान्तरं ज्ञाना-न्तराक्षरयक्षमित्यनवस्या । अप्रत्यक्षं चेत् कयं तेनार्यज्ञानग्रहस्तम् ? स्वयमप्रत्यक्रैस् ज्ञानान्तरेस्यात्मा-

है वैसे ही जो प्रनेक हैं वे एक ज्ञान से जाने जाते हैं ऐसा प्रनेकत्व हेतु भी ईश्वर ज्ञान धीर सद् असद् वर्ग के साथ प्रनेकान्तिक हो जाता है। वे प्रनेक होकर भी एक ज्ञान से तो जाने नही जाते है। इस व्यभिचार को दूर करने के लिये यदि योग ईश्वर ज्ञान को स्वसंविदित मान लेते हैं तो ईश्वर के इस गुणरूपज्ञान से ही प्रमेयत्व हेतु व्यभिचित हो जाता है, इस बात को हम पहिले ही ग्रच्छी तरह से कह प्राये हैं। भावार्य पिहले योग ने प्रमुमान प्रमारा उपस्थित किया था कि ज्ञान प्रम्यज्ञान से ही जाना जाता है, क्योंकि वह प्रमेय है जैसे कि घट पट ग्रादि पदार्थ, इस प्रमुमान से सभी ज्ञानों को स्वयं को नही जाननेवाले सिद्ध किया था, अब यहां पर ईश्वर के ज्ञान को स्वयं को ज्ञान काननेवाल सिद्ध किया था, अब यहां पर ईश्वर के ज्ञान को स्वयं को ज्ञाने हो सो प्रमेयत्व हेतु गलत ठहरा, यदि हम जैसे प्रस्पज्ञानी के ज्ञानानवाल मान रहे सो प्रमेयत्व हेतु गलत ठहरा, यदि हम जैसे प्रस्पज्ञानी के ज्ञानानव वेच मानते हैं तो इस विषय पर भी विवेचन हो चुका है, अर्थात् हम ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञान चाहे ईश्वर का हो चाहे सामान्य व्यक्ति का हो उसमें स्वयाव तो समानल्य से स्व भीर पर को जानने का ही है, (विषय ग्रहण करने की शक्ति में भेद हो सकता है किन्तु स्वभाव तो समान ही रहेगा।

अच्छा अब इस बात को बतावें कि पहिला जान रहते हुए दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है? अथवा वह प्रथम ज्ञान समाप्त होने पर दूसरा ज्ञान आता है? प्रथम ज्ञान के रहते हुए ही दूसरा ज्ञान आता है ऐसा कही तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते ऐसा आपका मत विरोध को प्राप्त होगा, दूसरा विकल्प माने कि पहिला ज्ञान समाप्त होने पर दितीयज्ञान होता है सो भी गलत है, अब पहिला ज्ञान समाप्त हो गया तब दूसरा ज्ञान किसको ग्रहण करेगा? यदि असत् को भी ग्रहण करेगा तो वह ज्ञान दिचन्द्र आदि की ग्रहण करनेवाल ज्ञानों के समान ही आन्त कहलावेगा।

यह भी सोचना है कि प्रथम ज्ञान को जाननेवाला दूसरा ज्ञान है वह हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के प्रत्यक्ष का विषय होता है ग्रथवा नहीं होता ? प्रत्यक्ष होता न्तरकावेनेनास्य कह्णावरोवात्। । नतु कानस्य स्वविषये पृष्टीतिजनकत्यं प्राष्ट्रकत्वम्, तव कानान्तरे-एमपृष्ट्रीतस्यापीन्द्रयादिवव्यक्तिनस्यपि मनोरथमात्रम्; धर्यकानस्यपि कानान्तरेखापृष्टीतस्यवर्थ-प्राष्ट्रकत्यानुष्कृत् । तथा च कानकानपरिकस्पनावेयस्यं मीमांसकमतानुषक्क्ष्यः।

चित्रसन्दरसाहस्यानां चागृहीतानां स्विषये विज्ञानजनकत्वप्रसङ्गालद्विययविज्ञानान्वेयणा-नर्षक्यम् । 'उभययोपलम्भावदोषः' इत्यम्युपगमेपि किन्तिस्तिङ्गादिकमज्ञातमेव चक्षुरादिकं तु ज्ञात-

है ऐसा कहो तो वह स्वतः प्रत्यक्ष होता है या धन्य किसी ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है ?

यदि स्वतः होता है ऐसा कहो तो वह पहिला पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान भी स्वतः
प्रत्यक्ष प्रतने द्वापको जाननेवाला होवे क्या धापित है, यदि उस प्रथम ज्ञान को जानने वाला द्वितीयज्ञान भी धन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है, तब तो धनवस्थादोष साक्षात् दिखाई देता है। ग्राप यौग यदि उस दूसरे ज्ञान को धप्रत्यक्ष रहना ही स्वीकार करते हैं तो उस अप्रत्यक्ष ज्ञान से पहिला ज्ञान कैसे गृहीत हो सकेगा ? देखिये—जो ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष है वह तो प्रन्य किसी पुरुष के ज्ञान के समान है उससे इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जानना हो नहीं सकता।

याँग – ज्ञान का ग्राहकपना इतना ही है कि वह प्रपने विषय में गृहीति को पैदा करता है भीर ऐसा कार्य तो उस ज्ञान को भ्रन्य ज्ञान से नहीं जानने पर भी हो सकता है, जैसे कि इन्द्रियादि भ्रगृहीत रहकर ही गृहीति को पैदा कर देती हैं, मतलब यह है कि पदार्थ को जाननेवाले पहिले ज्ञान को जानना इतना ही दूसरे ज्ञान का काम है, इस कार्य को वह द्वितीय ज्ञान कर ही लेता है, भले वह अन्यज्ञान से नहीं जाना गया हो या स्वयं को जाननेवाला न होवे, इस विषय को समक्कने के लिये इन्द्रियों का हृष्टान्त फिट बैठता है कि जैसे चक्षु आदि इन्द्रियों स्वयं को नहीं जानती हुई भी रूपा-दिको को जानती हैं।

जैन — यह कथन गलत है-क्योंकि इस प्रकार मानने पर तो पदार्थ को जानने वाला प्रथमज्ञान भी अन्यज्ञान से नहीं जाना हुआ रहकर ही पदार्थ को जानलेगा ऐसा भी कोई कह सकता है। ज्ञान का स्वयं को जानना तो जरूरी नहीं रहा। इस तरह तो ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की कल्पना करना व्ययं ही है। तथा-श्राप यौग— नैयायिक वैशेषिकों का मीमांसक मत में प्रवेश भी हो जाता है। क्योंकि मीमांसक ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की कल्पना नहीं करते हैं। ज्ञान स्वयं अगृहीत रहकर हो मेब स्वविषये प्रमितिमुखादयेलत एव । घय चक्षुरादिकमेवाज्ञातं स्वविषये प्रतितिनिधित्तम्, न लिङ्कादिकं तत्त् ज्ञातमेव नान्यवाञ्जो नोभयनोभयवाप्रसङ्घः प्रतीतिविरोवात्, नन्येवं यया सर्वेज्ञानं ज्ञातमर्थे ब्राग्नियित्तम्, तथा ज्ञानज्ञानमयि ज्ञानेऽस्तु, तवान्युभयवापरिकल्पने प्रतीतिविरोवाविशेवात् । यथैव हि-'विवादापत्रं चक्षुरावज्ञातमेवार्थे ज्ञप्तिनिमित्तं तत्त्वादस्मवसुरादिवत् । लिङ्कादिकं तु

म्रपने विषय में ज्ञान पैदा करता है, ऐसा मानने पर तो लिङ्गज्ञान (-म्रनुमानजान) शब्द अर्थात् प्रागमको विषय करनेवाला म्रागमप्रमाण, साहत्य को विषय करनेवाला उपमाप्रमाण, ये तीनों प्रमाएकान भी स्वयं किसी से नहीं जाने हुए रहकर ही अपने विषय जो प्रानुमेय, शब्द भौर साहम्य हैं उनमें ज्ञान को उत्पन्न करेंगे। फिर उन लिङ्ग अर्थात् हेत् आदि की जानकारी प्राप्त करना वेकार ही है।

याँग — ज्ञान के जनक दोनों प्रकार से उपलब्ध होते हैं धर्यातू कोई ज्ञान के कारए। स्वयं ध्रज्ञात रहकर ज्ञान को पैदा करते हैं ध्रौर कोई कारण ज्ञात होकर ज्ञान को पैदा करते हैं। अतः कोई दोष नहीं है।

जैन — ऐसा स्वीकार करने पर तो हम कह सकते हैं कि कुछ लिङ्ग ग्रादि कारए। तो प्रज्ञात रहकर ही अपने विषय जो अनुमेशांवि हैं उनमें प्रमिति (-जानकारी) को पैदा करते हैं प्रौर कुछ चक्षु आदि कारए। जात रहकर ग्रंपने रूपांदि विषयों में ज्ञान को पैदा करते हैं। क्योंकि ज़मयथा—दोनों प्रकार से ज्ञात ग्रौर अज्ञात प्रकार से प्रमिति पैदा होती है। ऐसा आपका कहना है।

यौग—देखिये! आप विपरीत प्रकार से कह रहे हैं, दोनों प्रकार से जान होता है, किन्तु वक्षु ग्रादि तो स्वयं ग्रज्ञात रहकर ग्रपने विषय में प्रमिति पैदा करते हैं ग्रौर लिंग ग्रादि कारण तो ऐसे हैं कि वे अज्ञात रहकर प्रमिति को पैदा नहीं कर सकते हैं। ग्रतः लिगादि भौर वक्षु ग्रादि दोनों ही कारणों में दोनों ज्ञात और ग्रज्ञात प्रकार से प्रमिति पैदा करने रूप प्रसंग ग्राही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा माने तो साक्षात् प्रतीति में विरोध ग्राता है। ग्रपांतु इस तरह से प्रतीत नहीं होता है।

जैन—यदि ऐसी बात है तो जिस प्रकार पदार्थों को जानने वाला ज्ञान झात होकर हो पदार्थों में प्रमिति को पैदा करता है उसी प्रकार उस पदार्थ को जाननेवाले ज्ञान को जाननेवाला ज्ञान भी जात रहकर ही उस प्रथमज्ञान को जान सकेगा। वहां उन ज्ञानों के विषय में भी दोनों प्रज्ञात भीर ज्ञात की कल्पना करने में प्रतीति का क्षातम्ब श्वर्षाण्यात्रिनिमरां तरवाषुभयवादियसिक्षपुमाविवत्' इत्यनुमानप्रतीत्यात्रोभयया करनने विरोद्यः । तथा 'वानकानं क्षात्रवेवः स्वयंविवत्' क्षात्रविवतः व्यात्रव्यक्षात्रवत्' इत्यन्तरि सर्वेवा विवेषाभावात् । यदि वाप्रत्यवैद्याप्यनेनार्वज्ञानप्रत्यक्षताः तर्वीद्यव्यक्षात्रेव्यक्षत्रवेव्यक्ष्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यव्यवक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यक्षत्रव्यवस्यविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यवाष्ट्रवेवविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्यविवत्

ध्ययसाय होता है, मतलब — धर्यक्रान तो क्षात रहकर प्रमिति को पैदा करे भीर उस ज्ञानका ज्ञान तो धक्रात रहकर प्रमिति को पैदा करे ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

जिस प्रकार धाप मानते हैं कि जान के कारएस्वरूप याने गये चक्षु धादि विवाद मे धाये हुए पदार्थ धजात रहकर अपने विषयभूत वस्तुओं में ज्ञिप्त पैदा करते हैं क्योंकि वे चक्षु धादि स्वरूप ही हैं। जैसे—हमारी चक्षु धादि इत्यां अज्ञात हैं तो भी रूपादिकों को जानती हैं, तथा—धन्य कोई ज्ञान के कारए। जिगादिक ऐसे हैं कि वे ज्ञात होकर ही स्वविषय में ज्ञाप्त को पैदा करते हैं, क्योंकि वे कारण इसी प्रकार के हैं, जैसे—वादी प्रतिवादों के यहां माने गये स्म धादि जिंग हैं, वे ज्ञात होते हैं तभी धानुमानादि ज्ञानों को पैदा करते हैं। इस धानुमान ज्ञान से सिद्ध होता है कि दोनों प्रकार से—धज्ञात और ज्ञात प्रकार से एक ही जिंग आदि में ज्ञान को पैदा करने का स्वभाव नहीं है एक ही स्वभाव है, धर्मी चु धादिरूप कारण ध्रज्ञात होकर ज्ञानक जनक हैं और स्म धादि जिंग ज्ञाद होकर ज्ञानक जनक हैं। जैसी यह जिंग और चलु धादि के विषय में व्यवस्था है वैसी ही अर्थज्ञान के जनक हैं। जैसी यह जिंग और चलु धादि के विषय में व्यवस्था है वैसी ही अर्थज्ञान के जानक ज्ञान में वात है, धर्मों क्यां को जानवेदाला ज्ञान भी ज्ञात होकर ज्ञान को जानवेदाला ज्ञान भी ज्ञात होकर ही अपना विषय जो अर्थज्ञान है उसमें क्यां को पैदा करता है, क्योंकि वह ज्ञान है। जैसे कि अर्थज्ञान ज्ञात होकर अपना विषय जो अर्थ को ज्ञानती है। इस प्रकार धनुमान से सिद्ध होता है। आपके धीर हमारे उन बनुमानों में कोई विशेषता वहीं है। दोनों समानरूप से सिद्ध होते हैं।

यदि प्राप नैयायिकादि इस द्वितीयज्ञान को अप्रत्यक्ष रहकर ही प्रयंज्ञान को प्रत्यक्ष करनेवाला मानते हैं तो बड़ी भारी ध्रापत्ति ध्राती है, इसी को बताते हैं—ज्ञान प्रयने से प्रप्रत्यक्ष रहकर प्रयांत् प्रस्वसंविदित होकर यदि वस्तुको जानता है तो ईश्वर के सम्पूर्णविषयों को जाननेवाले ज्ञानके द्वारा सारे ही विश्व के प्रारागी संपूर्ण पदार्थों को साम्मान् जान लेंगे। फिर ईश्वर ध्रीर ध्रनीश्वर ध्रीर्थात् सबज्ञ घीर ध्रसवंज्ञपने का विज्ञान ही समान्त हो जावेगा।

समबायनिषेषास्त्रविष्येषाषः। 'स्वकार्यम्' इत्यत्यसम्यक्: समबायनिषेषे तदाधेयतयोत्पावस्याप्यतिह्यः। जनकत्वमान्नेश्यः तत्त्वे विषकालावी तत्प्रवङ्गः। नित्यज्ञानं चेश्वदस्यापि न स्वात् ततः स्वतो ज्ञानं अत्यक्षम् अन्यचोक्तवोषानुषञ्जः।

नतु ज्ञानान्तरप्रत्यक्षस्येप नानवस्या, प्रवैज्ञानस्य द्वितीयेनास्यापि तृतीयेन ष्रहृणादर्वसिद्धे र-परज्ञानकस्यनया प्रयोजनाभावात् । धर्षेणिजासायां ह्ययं ज्ञानम्, ज्ञानणिजासायां तु ज्ञाने, प्रतीतेरे-

यौग--जो अपने कान के द्वारा प्रहरण किया हुमा पदार्थ होता है वहीं प्रपने प्रत्यक्ष होता है, हर किसी के प्रत्यक्ष के विषय धपने प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता।

जैन — यह कथन घरांगत है, जब आपके यत में ज्ञान स्वसंविदित ही नहीं है तब यह अपना ज्ञान है ऐसा सिद्ध ही नहीं हो सकता।

यौग--जो ज्ञान अपने में (-म्रात्मा में) समवेत (समवाय से संबन्धित है) है वह प्रपत्ना कहलाता है।

जैन—यह बात भी बेकार है। क्योंकि समवाय का तो हम आगे खड़न करने बाले हैं। तथा समवाय तो सर्वत्र आत्मा में व्यापक होने से समान है। उसकी लेकर अपना ज्ञान और पराया ज्ञान ऐसा विभाग हो नहीं सकता।

जैन—यह कथन भी धयुक्त है। कैसे सो बतलाते हैं—समवाय का तो निषेष कर दिया है, इसलिये इस एक विवक्षित प्रात्मा में ही यह जान आधेयरूप से उत्पन्न होता है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि जान की उत्पक्ति का निमत्त होने मात्र से अपना और परावा ऐसा विभाग होता है ऐसा सानोगे तो दिशा, प्राकाश, काल आदि का भी जान है, ऐसा कहलावेग। वर्षों के जान की उत्पत्ति में उन दिशा प्रादिकों को भी धापने निमत्त माना है। एक दोष यह भी प्रावेगा—कि अपना कार्य होने से जान प्रपना कहलाता है तो जान प्रनित्य बन जावेगा, फिर तो ईश्वर के जान को भी वित्य नहीं कह सकेंगे। इस्लिये जान स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसा मानना चाहिये। अन्यया पहिले कहे गये हुए धनवस्था आदि दोष आते हैं।

यौम—ज्ञान घन्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है तो धनवस्था वोष स्नाता है ऐसा प्रापने कहा सो ठीक नहीं है, कैसे ? सो समफाते हैं—प्रथम ज्ञान तो पदावों को वंविषत्वात्; इत्यन्यसमीक्षिताभिषानम्; तृतीयज्ञानस्याषद्वजे तेन प्राक्तनज्ञानग्रहण्विरोघात्, इतरवा सर्वत्र द्वितीयादिज्ञानकस्पनानवंक्यं तत्र वोक्तो दोवः।

किन्त, 'अर्चेजिज्ञासायां सत्यामहसुत्पक्षम्' इति तज्ज्ञानादेव प्रतीतिः, ज्ञानान्तराडा ? प्रथमपक्षे जैनमतसिद्धिस्तयाप्रतिपद्यमानं हि ज्ञानं स्वपरपरिच्छेदकं स्यात् । द्वितीयपक्षेपि 'सर्येज्ञान-

जाननेवाला है उसे जाननेवाला दूसरा जान है, फिर दूसरे को जाननेवाला एक तीसरा ज्ञान माता है, वस फिर अन्य चौथे भादि जानों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे पहिले तो पदार्थों को जानने की इच्छा होती है, अत: विवक्षित पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है फिर वह पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान कैसा है इस बात को समऋने के लिये दूसरा जान भाता है, इस तरह से प्रतीति भी आती है।

जैन — यह कथन असत् है, क्यों कि इस तरह से आप अनवस्था दोष से बच
नहीं सकते, आपने तीन जानों की कल्पना तो की है, उसके आगे भी प्रश्न आवेंगे कि
वह तीमरा जान भी किसी से ग्रह्ण हुआ है कि नहीं, यदि नहीं ग्रहण किया है तो उस
ग्रम्हीत जान से दूसरे नं० का जान जाना नहीं जा सकता, यदि अगृहीत जान से किसी
का जानना सिद्ध होता है तो दूसरे तीसरे जानों की जरूरत ही क्या है? एक ही जान
से काम हो जावेगा; और इस तरह ईश्वर में एक ज्ञान मान लेते हैं तो उस पक्ष में
भी जो दूषण आता है वह आपको हम बता चुके हैं—कि ईश्वर स्वयं के ज्ञान को प्रत्यक्ष
किये विना अशेष पदार्थों को जानता है तो हम जैसे पुरुष भी उस जान के द्वारा
संपूर्ण पदार्थों को जान लेगे—सभी सर्वज बन बैठेंगे।

विशेषार्थ — यौग ज्ञान को स्वसंविदित नहीं मानते हैं खतः इस मत में ब्राचार्थों ने बहुत से दोष दिये हैं, इनके ईश्वर का ज्ञान भी अपने ग्रापको जाननेवाला नहीं है, ईश्वर का ज्ञान अपने को नहीं जानता तो वह सर्वेज नहीं हो सकता अतः इस दोष को टालने के लिये उसके वे दो या तीन ज्ञान मानते हैं। एक प्रवमज्ञान से पदार्थों को जानना फिर उसे किसी दूषरे ज्ञान से जानना इत्यादि प्रकार की उनकी मान्यता में तो अनवस्या आती है, तथा ज्ञान अपने को खज्ञात रखकर ही वस्तुओं को जानता है तब हर किसी के ज्ञान से कोई भी पुरुष वस्तुओं को जान सकेगा, ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी ईश्वर के ज्ञान से संपूर्ण पदार्थों को जानकर सर्वेज बन जावेंगे। योग समदाय संबंध से ईश्वर एवं समस्त घारमाओं में ज्ञान रहता है ऐसा कहते हैं, बतः यह हमारा

मज्ञातमेव मयार्थस्य परिच्छेदकम्' इति ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते चेत्; तदेव स्वार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तद्यान् द्यमपि स्यात । न प्रतिपद्यते चेरकयं तयाप्रतिपत्तिः ?

किया धर्यज्ञानमर्थमात्मानं च प्रतिपद्य 'प्रजातमेव मया ज्ञानमर्थं जानाति' इति ज्ञानान्तरं

ज्ञान है और यह ईश्वर का या अन्य पुरुष का ज्ञान है इस तरह का भेद बनना जिटल हो जाता है। क्योंकि समवाय और सारी आत्माएँ सर्वंत्र व्यापक हैं। ज्ञान यदि स्वयं अत्रत्यक्ष है और पदायों को प्रत्यक्ष करता है तो च्रमादि हेतु स्वयं अप्रत्यक्ष—अज्ञात रहकर ही अनिन आदि साध्य का ज्ञान करा सकते हैं। योग प्रत्यक्ष आगम, अनुमान और उपमा ऐसे चार प्रमाएों को मानते हैं, सो इनमें से आगम में तो शब्द मुख्यता है। अनुमान हेतु के ज्ञानपूर्वक प्रवर्ता है। उपमा प्रमाएं में साहश्य का बोध होना आवश्यक है। किन्तु जब कोई भी ज्ञान स्वय अगृहीत या अप्रत्यक्ष रहकर वस्तु को प्रहण करता है या जानता है तब ये हेतु या शब्द आदिक भी स्वयं ज्ञान स्वरूपवाले रहकर अनुमान या आगमादि प्रमाएं। को पैदा कर सकते हैं। किन्तु ऐसा होता नहीं। इस्तिये ज्ञानमात्र चाहे वह हम जैसे अल्पज्ञानी का हो चाहे ईश्वर का हो स्वयं को जाननेवाला हो होता है।

योग से हम जैन पूछते हैं कि पदार्थ को जानने की इच्छा होने पर में जो अर्थज्ञान हूं सो पैदा हुमा हूं इस प्रकार की प्रतीति होती है वह उसी प्रथमजान से होगी कि अन्यज्ञान से होगी? यदि उसी प्रथमजान से होती है कहो तो हमारे जैनमत की ही सिद्धि होती है। क्योंकि इस प्रकार अपने विषय में जानकारी रखनेवाला जान ही तो स्व धौर पर का जाननेवाला कहलाता है। दूसरा पक्ष — अर्थ जिज्ञासा होने पर मैं उत्पन्न हुआ हूं, ऐसा बोध किसी धन्य जान से होता है ऐसा माने तो उसमें भी प्रश्न होते हैं कि पदार्थ की जाननेवाला 'यह अर्थज्ञान मेरे द्वारा अज्ञत रहकर ही पदार्थ की परिच्छित करता है' इस तरह की बात को अर्थज्ञान का जान समक्रता है या नहीं? यदि समक्षता है तो वही सिद्धान्त-स्वपर को जाननेवाला है सकता है। जैसे द्वितिय जान स्वेचाला हो सकता है। जैसे द्वितिय जान स्वेचाला हो सकता है। जैसे द्वितिय जान स्वेचाला हो सकता है। जैसे द्वितिय वान स्वेच धौर पर को जानता है, यदि वह द्वितियज्ञान 'मेरे द्वारा अज्ञात रहकर हो यह अर्थज्ञान आप को जाना करता है" इस प्रकार की अतीति से जून्य है तो आप हो बताईए कि इतनी सब वातों को कीन जानेगा धौर समफ्रेगा कि पहिले पदार्थ को जानने की इच्छा होने से अर्थज्ञान पैदा हुआ है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा होने से अर्थज्ञान पैदा हुआ है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा होने से अर्थज्ञान पैदा हुआ है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा हों से अर्थज्ञान पैदा हुआ है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा हुई

प्रतीयात्' प्रप्रतिपद्य वा । प्रयमपक्षे त्रिविषयं ज्ञानान्तरं प्रसच्येत । द्वितीयपक्षे तु स्रतिप्रसङ्गः 'मयाऽ-ज्ञातमेवादष्ट' सुलादीनि करोति' इत्यपि तज्जानीयादिनवेषात् ।

भतः द्वितीयज्ञान हुआ इत्यादि ।

यौग से हमारा प्रका है कि अयंज्ञान को, अयं को और अपने को जानकर फिर वह दितीयज्ञान क्या ऐसी प्रतीति करता है कि मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही यह प्रवम अयंज्ञान पदार्थ को जानता है यदि ऐसी प्रतीति करता है तो वह ज्ञानान्तर एक प्रयम पटार्थ ज्ञान को दूसरे पदार्थ को और तीसरे अपने आपको इस प्रकार के तीन विषयों को जानते के कारए। तीन विषयवाला हो गया, पर ऐसा तीन विषयवाला ज्ञान आपने माना नहीं है। अतः ऐसा मानने में अपिखादात का प्रसंग आता है मर्थात् तुम्हारे मान्य सिद्धान्त से विपरीत बात—(ज्ञान में स्वसंविदितता) खिद्ध होती है जो अनिष्टकारी है। दूसरापक्ष—अर्थज्ञान को अर्थ को, और अपने को वह द्वितीय ज्ञान प्रहण् वहीं करता है अर्था त्यानता हो है और मेरे द्वारा अज्ञात ही रहकर इस प्रथम ज्ञान पे पदार्थ को जाना है, इस तरह से यदि मानते हो तो अतिप्रसंग होगा, मतलब—यदि प्रथमज्ञान मेरे से अज्ञात रहकर ही पदार्थ को जानता है तो मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही पदार्थ को जानता है का मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही पदार्थ को जानता है का मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही पदार्थ को जानता है हो मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही पदार्थ को करता है इस प्रकार का ज्ञान भी उसी दितीय-ज्ञान से ही जायगा, क्योंकि तीनों को अर्थज्ञान; अर्थ और स्वयं अपने को जानने की जरूरत जैसे वहां नहीं है वेसे यहां भी अपने स्वयं की, अहरह, और सुखादि को जानने की जरूरत जैसे वहां नहीं है वेसे यहां भी अपने स्वयं की, अहर, भी नहीं होनी चाहिये।

विशेषार्थ — जब ईण्वर या अन्य पुरुष में तीन ज्ञानों की कल्पना यौग करंगे तो वहां बड़े घापिल के प्रसंग आवेंगे। प्रथमज्ञान पदार्थ को जानता है, उसे दूसरा ज्ञान जानता है और उसे कोई तीसरा ज्ञान जानता है, तब ग्रनवस्था ग्राती है ऐसा तो पहिले ही कह ग्राये हैं, ग्रव दो ज्ञानों की कल्पना भी गलत है, कैसे, सो बताते हैं प्रथमज्ञान पदार्थ को जानता है फिर उस प्रथमज्ञान को तथा पदार्थ को और अपने ग्रापको इन तीनों को द्वितीयज्ञान जानता है सो ऐसा जानने पर तो वह दूसराज्ञान साक्षात् ही स्वसविदित बन जाता है; जो स्वसंविदितपना यौगमत में इष्ट नहीं है, यदि दूसराज्ञान इन विषयों को नहीं जानता है तो ग्रज्ञान ग्रह्म ग्रादि भी सुलादि को उत्पन्न करते हैं इस बात को भी मानना चाहिये, इसलिये ज्ञानको स्वसंविदित मानना श्रेयस्कर है।

नापि शक्तिक्षयात्, ईश्वरात्, विषयान्तरसञ्चारात्, श्रदृशुढाऽनवस्थाभावः। न हि शक्तिकः
याश्रतुषीदिज्ञानस्यानुत्पत्ते रनवस्थानाभावः। तदनुत्पत्तौ प्राक्तनज्ञानासिद्धिरोषस्य तदवस्थत्वात् ।
तत्क्षये च कुतो स्पादिज्ञान साधनादिक्षान वा यतो व्यवहारः प्रवर्ततः ? न च चतुर्षादिज्ञानजननवक्तः रेव क्षयो नेतरस्याः; युगयदनेकशक्त्यभावात्। भावे वा तयैव ज्ञानोश्वित्तप्रसङ्गः। नित्यस्यापरापेक्षास्वसम्भाव्या। क्रमेण् शक्तिसद्भावे कुतीऽसी ? न तावदाश्मनोशक्तात्, तदसम्भवात्। शक्त्यन्तरक्रवये चानवस्था।

यदि यौग ग्रपना पक्ष पून: इस प्रकार से स्थापित करें कि ग्रात्मा वो या तीन ज्ञान से अधिक ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता अतः अनवस्था दोष नहीं आता है, आतमा में दो तीन ज्ञान से अधिक ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है अतः ज्ञाना-न्तरों को लेकर आने वाली अनवस्था रुक जाती है। तथा जानान्तरों की अनवस्था को र्दश्वर रोकता है भयवा विषयांनर संचार हो जाता है। मतलब-प्रथमज्ञान पदार्थ को जनता है, तब दितीयज्ञान उसे जानने के लिये ग्राता है, उसके बाद उस ज्ञान का विषय ही बदल जाता है। अदृष्ट इतना ही है कि आगे आगे अन्यान्य ज्ञान पैदा नही हो पाते हैं, इस प्रकार शक्ति क्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार और श्रदृष्ट इन चारों कारणों से चौथे भादि ज्ञान आत्मा में उत्पन्न नहीं होते हैं। अब इन पक्षों के विषय में विमर्श करते हैं---शक्ति का नाश हो जाने से तीन से ज्यादा ज्ञान उत्पन्न नही होते हैं इसलिये अनवस्था दोष नहीं आता है ऐसा पहिला विकल्प सानो तो ठीक नहीं. क्योंकि यदि चौथाज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो पहिले के सब ज्ञान सिद्ध नहीं हो पायेगे। क्योंकि प्रथमज्ञान दूसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है और दूसराज्ञान तीसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है, अब देखिये-तीसरे ज्ञान की सिद्धि किससे होगी, उसके सिद्ध हए विना दुसराज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, और दसरेज्ञान के विना पहिला ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसे तीनों ही ज्ञान प्रसिद्ध होंगे। श्रतः चौथे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ही, और उसके लिये पांचवे ज्ञान की, इस प्रकार ग्रनवस्था तदवस्थ है, उसका ग्रभाव नहीं कर सकते।

यदि प्रतिपत्ता की शक्ति का क्षय होने से चौथे झादि ज्ञान पंदा नहीं होते हैं— तब रूप, रस, झादि का ज्ञान कैसे पैदा होगा, क्योंकि उस प्रथम ज्ञान को ज्ञानने में झन्य दो ज्ञान लगे हुए हैं झौर उनकी सिद्धि होते होते ही झक्ति समाझ हो जावेगी, फिर रूपज्ञान, साधनज्ञान झादि ज्ञान किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं हो पावेंगे और इन ्र्रेश्वरस्तां निवारमतीत्यपि बालविलसितम्; कृतकृत्यस्य तन्निव।रणे प्रयोजनामावात्। परोपकारः प्रयोजनिवायसत्; वर्षिग्रहेशाभावस्य तदवस्वत्यसङ्गात्, ग्रम्नतीर्तिनिवद्वत्वावास्य।

न व विषयान्तरसञ्चारास्त्रिवृत्तिः; विषयान्तरसञ्चारो हि धर्मिज्ञानविषयादन्यत्र साधना-

ज्ञानों के प्रभाव में जगत का व्यवहार कैसे प्रवितित होगा? प्रयीत् नहीं प्रवितित होगा, तुम कहो कि चतुर्य प्रादि ज्ञान को पैदा करने की शक्ति का क्षय तो होता है किन्तु रूपज्ञान, साधनज्ञान प्रादि ज्ञानों को उत्पन्न करने की शक्ति तो रहती ही है उसका क्षय नहीं होता सो ऐसी बात नहीं बनती, क्योंकि एक साथ प्रनेक शक्तियों नहीं रहती हैं।

ध्राप योग जबदंस्ती कह दो कि रूपज्ञान ध्रादि को उत्पन्न करने की शक्ति रहती ही है, तब तो वे ही पहिले के ध्रपिसदान्त होने ध्रादि दोघ ध्राते हैं ध्रयांत् त्रिविषयवाला ज्ञान का हो जाना या स्वसंविदितता ज्ञान में बन जानी ध्रादि दोघ ध्राते हैं। एक बात और सुनिये—घ्राप ध्रात्मा को नित्य मानते हैं, जो नित्य होता है वह ध्रपने कार्य करने में अन्य शक्ति ध्रादि की ध्रपेक्षा नहीं रखता है, इसी बात का खुलासा किया जाता है।

यदि नित्य धारमा में कम से शक्ति का होना माना जाय तो वह शक्ति किस कारण से होनी है यह देखना पड़ेगा, यदि कहा जावे कि वह धारमा से होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा तो ध्रशक्त है ध्रतः उससे शक्ति पैवा होना ध्रसंभव है, किसी ध्रन्य मक्ति से वह शक्ति पैवा होती है ऐसा स्वीकार किया जाय तो ध्रनवस्थाव्याच्री खड़ी हो जाती है।

यौग — आनेवाली अनवस्था को ईश्वर रोक देता है ऐसा दूसरा पक्ष यदि स्वीकार करो–तो ।

जैन — यह कहना बालक के कहने जैसा है, क्योंकि ईश्वर तो कृत-कृत्य-करने योग्य कार्य को कर चुका है, वह उस धनवस्था को रोकने मैं कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता है।

यौग--- प्रत्य जीवों का उपकार करनायही उस कृतकृत्य ईश्वर का एक मात्र प्रयोजन है। दिविषये ज्ञानोत्पत्ति । न च तज्ज्ञानसिष्ठ्यानेऽवस्यं साधनादिना सिष्ठिहितेन प्रवितब्यमसिखादेर-भावापरो: । सिष्ठिहितेषि वा जिष्टुक्षिते धीमध्यपृष्ठीते कव विषयान्तरे प्रहुरणाकांका ? कयं वा तज्ज्ञान-मेकार्षंक्षमवेतत्वेन सिष्ठिहतं विद्वाय तक्षिपरीते दृष्टान्तादौ ज्ञानं क्रायेत् ?

जैन - यह समाधान ग्रसत्य है। प्रथम तो यह बात है कि ईश्वर यदि परो-पकार के कारण अनवस्था को रोक भी देवे तो उससे उसका क्या मतलब निकलेगा. क्योंकि धर्मी का ग्रहण अर्थात जब उस प्रथम अर्थज्ञान को जाननेवाले ज्ञान का ग्रहण ही नहीं होता तो उस पहिले के ज्ञान में ग्रसिद्ध होने रूप जो दोष ग्राता था वह तो वैसा का वैसा ही रहा। उसका निवारण तो हो नहीं सका, तथा ऐसी प्रतीति भी नहीं माती कि ईश्वर मनवस्था को रोक देता हो, भीर तीसरी बात यह भी हो चुकी है कि दूसरे या तीसरे नम्बर के ज्ञान में या तो त्रिविषय को ( अर्थज्ञान, अर्थ, और अपने आपको) जानने का प्रसंग झाता है या अदृष्ट को भी उस ज्ञान से ग्रहण होने का अतिप्रसंग प्राप्त होता है, इसलिये इस दूसरे नम्बर ग्रादि ज्ञान का निषेध हो जाता है, श्रव तीसरा पक्ष-विषयान्तर में प्रवृत्ति होने से ग्रनवस्था नहीं ग्राती-ग्रर्थात तृतीय-ज्ञान के बाद तो ज्ञानका या भ्रात्मा का पदार्थ को जानने में व्यापार शुरु होता है, धतः चौथे पांचवे भ्रादि ज्ञानों की उत्पत्ति होनेरूप धनवस्थादीष का प्रसंग वहीं भ्राता. सो ऐसा कहना भी गलत है। देखिये ... धर्मीज्ञान अर्थज्ञान को जाननेवाला ज्ञान या उसके धारो का तीसरा ज्ञान जो है उसका विषय अर्थज्ञान है, उस विषय को छोडकर उस विषय से अन्य साधनादि में ज्ञान की उत्पत्ति होना विषयान्तर संचार कहलाता है। ऐसे विषयान्तर में ज्ञानका-ततीयज्ञान का संचार होना जरूरी नहीं है. मतलब-यह है कि द्वितीयादि ज्ञान के होने पर बाह्य साधनादि का सिम्नहित होना अवश्यंभावो नहीं है। क्योंकि ऐसी मान्यता में असिद्धादि दोषों के अभाव होने की आपत्ति आती है. यदि उनका होना अवश्यंभावी मानते हो तो ऐसा देखा भी नहीं गया है, तथा-धर्मी-ज्ञानस्वरूप प्रथम द्वितीय (या तृतीय) ज्ञान की सिन्निधि में साधनादि रहते है ऐसा मान भी लिया जावे तो भी जिसके जानने की इच्छा से वह द्वितीयादि ज्ञान उरपन्न हुआ वह अर्थज्ञान का ज्ञान तो अभी तक अगहीत है, अर्थात् चतुर्थादि ज्ञानके द्वारा वह गृहीत नहीं हुआ है, तो भ्रन्य विषय के जानने की उसे इच्छा कैसे हो सकती है, भ्रर्थात नहीं हो सकती है, भीर एक बात यह भी है कि जब धर्मीज्ञानरूप द्वितीयज्ञान है उसके साथ एकार्थरूप मात्मा में समवेतपने से रहनेवाला तीसराज्ञान है सो वह निकट है सो

प्रदृष्टात्तक्षितृतौ स्वसंविदितज्ञानोत्पत्तिरेवातोऽस्तु कि मिथ्याभिनिवेशेन ? तत्र प्रत्यकाड-मिथिडिः।

नाप्यतुमानात्; तस्पद्भावावेदकस्य तस्यैवासिद्धेः। सिद्धौ वा तत्राप्याश्रयासिद्धयादिदोषोप-उसे छोड़कर वह उससे विपरीत अर्थात् जो एकार्यसमवेत नहीं है ऐसे इष्टान्तादि में कैसे प्रवक्त होगा।

भावार्थ - ज्ञान पदार्थ को जानता है, उसको ग्रन्य दूसरे नम्बर का ज्ञान जानता है, इस प्रकार जब यौग ने कल्पना करी तब आचार्य ने अनवस्थादोष दिया. उस दोष को हटाने के लिये यौग ने चार पक्ष रखे थे, शक्तिक्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार, धीर अहट, ग्रथात इन शक्तिक्षयादि होनेरूप कारणों से, दो तीन से अधिक ज्ञान पैदा नहीं होते ऐसा कहा था, इन पक्षों में से तृतीयपक्ष विषयान्तरसंचार पर विचार चल रहा है - आचार्य कहते हैं कि ज्ञान या आत्मा के द्वारा दूसरे विषय के जानने में तभी प्रवृत्ति होती है जब पहिला विषय जिसे जानने की इच्छा पहिले ज्ञान में उत्पन्न हई है उसे जान लिया जाय, उसके जाने विना दूसरे भ्रन्य विषय में जानने की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। अर्थात नहीं हो सकती, तथा जब पहिला ज्ञान तो जान रहा था उसको जानने के लिये दूसरा ज्ञान प्रवृत्ति कर रहा था, उस द्वितीयज्ञान का विषय तो मात्र वह प्रथम ज्ञान है, प्रथवा कभी उस द्वितीय ज्ञान को विषय करने वाला ततीय ज्ञान भी प्रवृत्त होता है ऐसा योग ने माना है, ग्रतः तीसरा ज्ञान जो कि मात्र दिनीयज्ञान को जानने में लगा है उस समय अपना विषय जो दितीयज्ञान है उससे हटकर वह अन्यविषय जो ज्ञान के कारण बाह्यविषय आदि हैं उन्हें जानने रूप प्रवृत्ति करे सो ऐसी प्रवृत्ति वह कर नहीं सकता, यदि कदाचित कोई कर भी लेवे तो बाह्य विषय निकट हों ही हों ऐसा नियम नहीं है, तथा-क्वचित बाह्यविषय मौजूद भी रहें तो भी जान का उसे (उन्हें) ग्रहण करने रूप व्यापार हो नहीं सकता, देखो-यह नियम है कि "अन्तरंगबहिरंगयोरतरंगविधिर्बलवान" मन्तरंग भीर बहिरंग में से ग्रन्तरंगविधि बलवान होती है, ग्रतः जब ज्ञानों की परंपरा ग्रपर २ ज्ञानके जानने में लगी हुई है-अर्थात् प्रथम ज्ञान को द्वितीय ज्ञान और द्वितीयज्ञान को तृतीयज्ञान ग्रहण् कर रहा है तब उस अन्तरंग ज्ञानविषय को छोड़कर बहिरंग साधनादि विषय में प्रवन्ति या संबार होना संभव नहीं है, इसलिये विषयान्तर सचार होने से अनवस्था नहीं द्यावेगी ऐसी यौग की कथनी सिद नहीं होती है।

निपातः स्यात् । पुनरत्राय्यनुमानान्तरात्तस्त्रिद्धावनवस्या । इत्युक्तदोषपरिजिडीषंया प्रदीपवत्स्वपर-प्रकाशनशक्तिद्वयात्मकं ज्ञानमम्युपगन्तव्यम् । तदपह्नवे वस्तुव्यवस्थाभावप्रसङ्गात् ।

ननु स्वपरप्रकाशो नाम यदि बोधरूपस्य तदा साध्यविकलो हृष्टास्तः प्रदीपे बोधरूपस्यम्यास्यस्यान् । स्रयं सासुररूपसम्बन्धिस्य तस्य ज्ञानेऽस्यन्तासम्भवास्त्रयं साध्यता ? स्रन्यया प्रत्यक्षवाय-

चौषापक्ष — अष्टष्ट इतना ही होनेसे चतुर्य धादि धिकज्ञान तृतीयादि ज्ञानों को जानने के लिये उत्पन्न नहीं होते हैं और इसी कारण से ध्रनवस्था दोष नहीं होता है, अथवा घटष्ट ही ध्रनवस्था दोष को रोक देता है। सो ऐसा योग का कहना भी गलत है, यदि अटष्ट के कारण ही ध्रनवस्था रकती है ध्रयांत् घटष्ट की ऐसी सामध्ये है तो वह स्वसंविदित ज्ञान को ही पैदा क्यों नहीं कर देता, अनवस्थादोष प्राने पर उसे हटाने की घर्षका वह दोष उत्पन्न ही नहीं होने दे अर्थात् प्रथम ही स्व पर को जाननेवाला ज्ञान ही पैदा कर दे यही श्रेयस्कर है, फिर किसलिये यह मिथ्या ध्राग्रह करते हो कि ज्ञान तो ध्रन्यज्ञान से ही ज्ञाना जाता है, इस प्रकार यहां तक प्रतक्ष-प्रमाग्र से समी प्रधान वहीं होती है यह निश्चत प्रमाग्र से समी धर्मी या पक्षस्वरूप जो ज्ञान है उसकी सिद्धि नहीं होती है यह निश्चत किया, मतलब-ध्रुक्ष में योग की तरफ से ध्रनुमान प्रस्तुत किया गया था कि —

"ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्धं प्रमेयत्वात् घटादिवत्" इस अनुमान में जो ज्ञान पक्ष है वह तो प्रत्यक्षप्रमाखा से सिद्ध नहीं हुजा, घव अनुमानप्रमाण से वही पक्षरूप जो ज्ञान है उसे सिद्ध करना चाहे तो भी वह सिद्ध नहीं होता है ऐसा बताते हैं—घर्मी ज्ञान के सद्भाव को सिद्ध करनेवाला जो अनुमान है वह स्वयं ही असिद्ध है। यदि कोई अनुमान इस ज्ञान की सिद्ध करनेवाला हो तो उसमें जो भी हेतु होगा वह आअपासिद्ध आदि दोषों से कुक्त होगा, धतः उस हेतु को सिद्ध करने के लिये फिर एक अनुमान उपस्थित करना पड़ेगा, इस तरह से अनवस्थाचम् सामने खड़ी हो जावेगी, इस प्रकार यहां तक ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद्य मानने से कितने दोष ब्राते हैं सो बताये—अर्थात् ईक्शन का क्षान भी यदि स्वसंवेद्य नहीं है तो वह ईश्वर सक्षंज्ञ नहीं रहता है और उसके ज्ञानको स्वसंवेद्य कहते हैं तो प्रमेथत्व हेतु साक्षात् हो अनेकानितक दोषपुक्त हो जाता है। तथा सुखसंवेदन के साथ भी यह हेतु व्यभिचरित होता है, इत्यादिक्य से स्थान स्थान पर अनेक दोष सिद्ध किये गये हैं। बतः उन दोषों को दूर करने के लिये योग को स्वसंवेदनस्वरूपवाला ज्ञान स्वीकार करना चाहिये, जो दो शक्ति कुक्त है—घपने को भीर पर

स्तद्ध्यसभीचीनम्; तथ्यकाशो हि स्वपरक्ष्पोधोतनरूपोऽम्युपगम्यते । स च क्वविद्बोधरूपतया क्वविस् आसुरक्ष्पतया वा न विरोधमध्यास्ते ।

नन् 'वेनात्मना ज्ञानमात्मानं प्रकाशयति येन चार्थं तौ चेत्ततोऽभिन्नौ; तींह तावेब न ज्ञानं

पदार्थं को जानने की क्षमता रखता है ऐसा दीपक के समान स्वपर प्रकाशक ज्ञान मानना जाहिये। ज्ञान को स्व भीर पर को जाननेवाला नहीं मानने—सिर्फ पर को ही जानने बाला मानते हैं तब किसी भी तरह वस्तुव्यवस्था नहीं वन सकती है। क्योंकि ज्ञानका स्वरूप ही यदि विपरीत माना तो उस ज्ञान के द्वारा जाने गये पदार्थों का स्वरूप भी किस तरह निर्दोध सिद्ध होगा; अर्थात् नहीं होगा।

शंका — ज्ञान स्वपर को जाननेवाला है इस बात को सिद्ध करने के सिये दीपक का उदाहरए। दिया है—सो ज्ञान स्व को और पर को प्रकाशित करता है, यदि यही ज्ञान का स्वरूप है तो प्रदीप का दृष्टान्त साध्यधमें से विकल हो जाता है। क्योंकि दीपक में बोधपना तो है नहीं, यदि दीपक का उदाहरए। भासुरपने के लिये देते हो तो वैसा भासुरपना ज्ञान ( दार्षान्त ) में नहीं पाया जाता है म्रतः उसको साध्यपना होना मुस्किल हो जाता है, अन्यथा प्रत्यक्षवाधा भाती है।

आवार्ष —दीपक के समान ज्ञान है तो इसका मतलब ज्ञान का धर्म जानना क्या दीपक में है? नहीं है, उसीप्रकार दीपक का धर्म आसुरपना क्या ज्ञानमें है? नहीं है, उसीप्रकार दीपक का धर्म आसुरपना क्या ज्ञानमें है? नहीं है, इसिलये दीपक का उदाहरण ठीक नहीं बैठता है ऐसी कोई मंका करे तो इसका समाधान इस प्रकार से है—यहां जो दीपक को इष्टान्त कोटि में रखा गया है वह इस बात को प्रकट करने के लिये रखा गया है कि जिस प्रकार दीपक को प्रकाशित करने के लिये घन्य दीपक को जरूरत नहीं पढ़ती है क्योंकि बह स्वराज्ञान भी स्वरा अभाग की से प्रकाश ज्ञान की स्वरा प्रकाश की है इसी से वह घटपटादिकों का प्रकाश कहोता है इसी प्रकार ज्ञान भी स्वरा प्रकाश की है। उसे प्रपत्न आपको प्रकाशित करने के लिये घन्य ज्ञान की जरूरत नहीं होती, दीपक में यह जो प्रकाश प्रवास है वह भागुररूप है और ज्ञाव में यह स्वपर को जाननेरूप है। जतः कोई विरोध जैसी बात नहीं है।

अब यहां पर योग घपना लम्बा चौड़ा वक्तव्य उपस्थित करते हुए कहते हैं कि द्याप जैन जो ज्ञान को स्व और पर का प्रकाशक यानते हैं सो यह मानना ठीक नहीं है—देखिये—ज्ञान विस स्वभाव से घपने द्यापको जानता है सौर जिस स्व- तस्य तत्रानुप्रवेशात्तस्वरूपवत्, ज्ञानमेव तयोस्तत्रानुप्रवेशात्, तथा च कथं तस्य स्वर्रप्रकाशनशक्तिद्व-यास्मकत्वम् ? भिन्नौ वेत्स्वसविदितौ, स्वाश्रयज्ञानविदितौ वा । प्रयमपक्षे स्वसंविदितज्ञानवयमसङ्गु-स्तत्रापि प्रत्येक स्वर्रप्रकाशस्यभावद्वयास्मकत्वे स एव पर्यनुयोगोऽनवस्था च । द्वितीयपक्षेऽपि स्वरर-प्रकाशहेत्भूत्रयोस्त्योयेदि ज्ञान तथाविषेन स्वभावद्वयेन प्रकाशकं तह्यं नवस्था । तदप्रकाशकस्व प्रमाणत्वायोगस्त्योयेति तत्स्वयावत्वविरोध इति' एकान्तवादिनामुष्तस्यो नोस्माकम्; जारयन्तरस्वा-

भाव से पर पदार्थ को जानता है वे दोनों स्वभाव या शक्तियां ज्ञान से भिन्न हैं कि प्राभिन्न हैं ? यदि प्रभिन्न हैं तो वे दो शक्तियां ही रहेंगी, क्योंकि ज्ञान का तो उनमें ही प्रवेश हो जायगा, जैसे ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान में अनुप्रवेश है। अथवा-एक ज्ञान-मात्र ही रह जायगा। क्योंकि दोनों स्वरूप का उसीमें प्रवेश हो जायेगा, इस तरह हो जाने पर ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभावरूप दो शक्तियों वाला है ऐसा कैसे कह सकेंगे। ग्रार्थात् नहीं कह सकेगे। दूसरा विकल्प-ज्ञान से स्वपर को जानने की दोनों इास्तियां भिन्न हैं यदि ऐसा मानते हैं, तो उसमें भी प्रश्न उठता है कि वे ज्ञान की इक्तियां स्वसंविदित हैं अथवा अपने आश्रयभून ज्ञान से ही जानी हुई हैं ? प्रथम पक्ष मानने पर तो एक ही ब्रात्मा में तीन स्वसंविदित ज्ञान मानने पड़े गे, तथा-फिर वे एक एक भी स्वसंविदित होने के कारण दो दो शक्तिवाले (स्व भीर पर के जानने वाले ) होने से फिर वही प्रश्नमाला आवेगी कि वे शक्तियां भिन्न हैं कि अभिन्न हैं इत्यादि । इस प्रकार ग्रनवस्था भाती है इस ग्रनवस्था से बचने के लिये यदि दूसरी बात स्वीकार करो कि वे दोनों शक्तियां अपने को जाननेवाली नहीं है किन्त अपने आध्यभत ज्ञान से ही वे जानी जाती हैं सो ऐसा कहने पर भी दोष है। कैसे ? सो बताते हैं स्वपर प्रकाशनरूप कार्य में कारए।भूत जो दो स्वभाव हैं, उनको ज्ञान यदि उसी प्रकार के दो स्वभावों के द्वारा जानेगा तो धनवस्था साक्षात ही दिखाई दे रही है। यदि ज्ञान उन दोनों स्वभावों को नहीं जानता है, तब उस ज्ञान में प्रमाणपना नहीं रहता है। भथवा-वे दोनों स्वभाव उस ज्ञान के हैं ऐसा नहीं कह सकेंगे। क्योंकि वे शक्तियां ज्ञान से भिन्न हैं। ग्रीर ज्ञान उनको ग्रहण भी नहीं करता है। इस प्रकार ज्ञान को स्वसंविदित मानने में कई दोष ग्राते हैं।

जैन — ऐसा यह लम्बा दोवों का भार उन्ही के ऊपर है जो एकान्तवादी हठाग्रही हैं। हम स्याद्वादियों के ऊपर यह दोवों का भार नहीं है। हम तो एक भिन्न ही स्व-भाववाला ज्ञान मानते हैं। स्वभाव धौर स्वभाववान में भेद तथा अभेद के वारे में स्स्वभावतद्वतोर्भेदाभेदं प्रत्यनेकान्तात् । ज्ञानात्मना हि स्वभावतद्वतोरभेदः, स्वपरप्रकाशस्वभावात्मना च भेद इति ज्ञानमेवाभेदोऽतो भिष्मस्य ज्ञानात्मनोऽप्रतीतैः । स्वपरप्रकाशस्वभावे च भेदस्तद्व्यतिरिक्त-योस्तरप्रतीयमानत्वावित्युक्तदोषानवकातः। कल्पितयोस्तु भेदाभेदैकान्तयोस्तद्भवत्यप्रवृत्ती सर्वत्र प्रवृत्ति-प्रवङ्गात् न कस्यविदिशुत्तव्ययस्या स्यात् । स्वपरप्रकाशस्वभावी च प्रमासस्य-तरप्रकाशनसामध्य-

हमारे यहां भनेकान्त है। कथंचित्-किसी संज्ञा प्रयोजन भादि की ध्रपेक्षा से स्वभाव भीर स्वभाववान में ( ज्ञान भीर ज्ञान के स्वभाव में ) भेद है तथा-कथंचित द्रव्य या प्रदेशादि की अपेक्षा से उनमें अभेद भी है। ऐसा एकान्त नियम नहीं है कि वे दोनों सर्वथा भिन्न ही हैं या सर्वथा अभिन्न ही हैं। ज्ञानपने की अपेक्षा देखा जाय तो स्वभाव भीर स्वभाववान में अभेद है भीर स्व भीर पर के प्रकाशन की अपेक्षा उनमें भेद भी है। इस तरह से तो वे सब ज्ञान ही हैं, इसलिये ज्ञान को छोड़ कर ग्रौर कोई स्वपर प्रकाशन दिखायी नहीं दे रहा है, ज्ञान स्वयं ही उसरूप है, स्वपर प्रकाशन जो स्वभाव हैं उनमें सर्वथा भेद भी नहीं है। इस प्रकार स्वभाव भीर स्वभाववान को छोड़कर कोई चीज नहीं है। ज्ञान स्वभाववान है और स्वपर प्रकाशन उसका स्वभाव है. यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार अपेक्षाकृत पक्ष में कोई भी अनवस्था आदि दोष नहीं आते हैं कल्पनामात्र से स्वीकार किये गये जो भेद और ग्रभेद पक्ष हैं ग्रथात कोई स्वभाव या शक्ति से स्वभाववान या शक्तिमान को सर्वेषा भिन्न ही मानता है. तथा कोई जडबढि वाला अभेदवादी उन स्वभाव स्वभाववान में अभिन्नता ही कहता है, उन काल्पनिक एकान्त पक्ष के दूषण सच्चे स्यादाद धनेकान्तवाद में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यदि काल्पनिक पक्ष के दूषण सब पक्ष में दिये जायेंगे तो किसी के भी इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, ज्ञान या प्रमाण में जो भ्रपने और पर को जानने का सामर्थ्य है वही स्वपर प्रकाशन कहलाता है भीर यह जो सामर्थ्य है वह परोक्ष है, अपने और पर के जाननेरूप कार्य को देखकर उस सामर्थ्य का अनुमान लगाया जाता है... कि ज्ञान में अपने और पर को जानने की शक्ति है. क्योंकि वैसा कार्य हो रहा है. इत्यादि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी की सामर्थ्य मात्र कार्य से ही जानी जाती है, शक्ति को प्रत्यक्ष से हम जैसे नहीं जान सकते ऐसा सभी वादी और प्रतिवादियोंने स्वीकार किया है, हम जैसे प्रत्पज्ञानी प्रन्तरज्ज आत्मा आदि सुक्ष्म पदार्थ ग्रीर बहि-रंग जड़ स्थल पदार्थ इन दोनों को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं। इस विषय में तो किसी भी वादो को विवाद नहीं है। इस तरह ज्ञान के स्वपर प्रकाशक विषय भव, तद्गुपतया चास्य परोक्षता तत्यकावानलकागुकार्यानुमेवत्वालयोः। सकलभावानां सामर्थ्यस्य कार्यानुमेवतया निश्चिलवादिभिरम्युपगमात् । श्रेवीष्टक्षा चान्तर्वहिवर्षिनिकान्ततः प्रत्यक्ष इत्यत्रा-स्विलवादिनामविप्रतिपत्तिरेवेत्युक्तदोषानवकाषतया प्रमाग्यस्य प्रत्यक्षताप्रसिद्धे रलं विवादेन ।।

में कुछ भी दोष नहीं घाते हैं, वह कवंचित् स्वानुभव प्रत्यक्ष भी है यह निर्विवाद सिद्ध हुद्या, झब इस विषय में ज्यादा नहीं कहते हैं।

भावार्थ - नैयायिक वैशेषिक के ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवाद का यहां पर प्रभा-चन्द्र आचार्य ने अपने तीक्ष्ण युक्ति पूर्ण वचनरूपकुठार के द्वारा खण्ड खण्ड कर दिया है, जान स्व को नहीं जानता है; दूसरे ज्ञान से ही वह जाना जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जाना हबा पदार्थ अपने लिये अनुभव में नही आ सकता है. दीपक स्वयं अप्रकाशित रहकर दूसरों को उजाला दे नहीं सकता है। दर्पण स्वयं दिखाई न देवे ग्रीर उसमें प्रतिबिम्ब हुमा पदार्थ दिखे, ऐसी बात होना सर्वथा असंभव है । यौग का यह कदायह है कि जो प्रमेय होगा वह अन्य से ही जाना जायगा, सो यह बात सखसंबदन के द्वारा कट जाती है, सुखानुभव प्रमेय होकर भी स्वसंविदित है, कहीं सख द ख का वेदन पर से जात होता है क्या ? प्रर्थात नहीं । उसी प्रकार ज्ञान भी पर से नहीं जाना जाता; किन्तु स्वय संवेदित होता है यह सिद्ध हुआ। ज्ञान को स्वपर प्रकाशक मानने में जो अनवस्था दूषरा यौग ने उपस्थित किये हैं वे सब हास्या-स्पद हैं। ग्रथित ज्ञान में स्व ग्रीर पर को जानने की जो दो शक्तियां है वे ज्ञान से भिन्न हैं तो एक ही आत्मा में तीन स्वसविदित ज्ञान मानने पड़े गे, इस तरह अनवस्था होगी, तथा ज्ञान और उन दो शक्तियों को अभिन्न मानें तो या तो ज्ञान रहेगा या शक्तियां रहेंगी इत्यादि दीव दिये थे, किन्तु ऐसे दीव ती सर्वधा भेद या अभेदपक्ष अर्जीकार करने वालों के ऊपर आते हैं, जैन तो ज्ञान और ज्ञान की उन दोनों शक्तियों को कथंचित भिन्न और कथंचित श्रभिन्न मानते हैं। श्रतः उनके ऊपर कोई दोष लाग हो ही नहीं सकता है, जान में जो स्व पर को जानने की शक्ति है वह कोई इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेवाली चीज नहीं है वह तो सिर्फ कार्यानुमेय है। ग्रर्थात् स्व और पर को जानने रूप कार्य को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि ज्ञान में स्वपरग्राहकता है। संपूर्णवस्तुमों की शक्तियां अल्पज्ञानी को मनुमानगम्य ही हुआ करती हैं। प्रत्यक्षगम्य

नहीं, ऐसा ही सभी मतवालों ने स्वीकार किया है इस प्रकार घन्त में कहकर झावार्य ने इस ज्ञानान्तरवेष्ट ज्ञानवाद को समाप्त किया है।

## जानान्तरबेद्य जानवाद का प्रकरण समाप्त #



## ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का सारांश

नैयायिक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष होना मानते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान प्रमेय है, जो प्रमेय होता है वह दूसरे के द्वारा जाना जाता है, जैसे घट पट आदि प्रमेय होने से ग्रन्य द्वारा जाने जाते हैं।

इस पर प्राचार्य का कहना है कि यदि ऐसा एकान्त रूप से माना जाय तो महेश्वर के ज्ञान तथा सुख्सवेदनादिक के साथ व्यभिचार प्रावेगा। प्रथित् महेश्वर का ज्ञान दूसरे ज्ञान से नहीं जाना जाता है, तथा सुखादि भी स्वतः प्रतिमासित होते रहते हैं। यदि कहा जाय कि महेश्वर के दो ज्ञान हैं एक ज्ञान से वह संसार—जगत को जानता है धीर दूसरे ज्ञान से पहिले ज्ञान को ज्ञानता है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे समान जातीय दो ज्ञान एक द्रव्य में एक ही काल में संभव नहीं हैं। तथा—महेश्वर का वह दूसरा ज्ञान भी प्रयक्ष है कि अप्रत्यक्ष यदि प्रत्यक्ष है तो वह स्वतः प्रत्यक्ष है तो प्रथमज्ञान को भी स्वतः प्रत्यक्ष मानना चाहिये।

तथा — एक बात यह भी है कि यदि वे दो ज्ञान महेश्वर से पृथक् हैं तो उनका संबंध किस तरह से होता है? यदि कही — समवाय से होता है तो यह कहना उचित इसलिये नहीं है कि हम समवाय का खंडन करने वाले हैं। यदि हठाग्रह से उसे मानो तो भी जब वह सर्वत्र समानरूप से व्याप्त होकर रहता है तो यह बात फिर कैसे बन सकेगी कि वह उन दो ज्ञानों को ईश्वर के साथ ही जोड़ता है ग्रन्य के साथ नहीं जोड़ता।

ग्रन्छा—एक बात ग्रीर हम भापसे पूछते हैं कि—वे ज्ञान महेरवर में ही समवेत हैं—मिले हुए हैं दूसरी जगह पर नहीं इस बात को कीन ज्ञानता है ? यदि ईरवर जानता है तो स्वसंविदितपना ज्ञान में प्राता है जो कि ग्राप यौग को कड़ुवा लगता है। यदि ज्ञान के द्वारा "में महेरवर में समवेत हूं" ऐसा ज्ञानना होता है तो बात यह है कि महेरवर का ज्ञान जब खुद को नहीं ज्ञानता है तो में महेरवर में समवेत हूँ ऐसा कैसे ज्ञान सकेगा ? ग्रीर ज्ञान की श्रस्वसंविदित ग्रवस्था में महेरवर विचारा ग्रसवंज्ञ हो जावेगा, प्रपने ग्रायरक्ष ज्ञान से ही संपूर्ण पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानकर उसमें सवंज्ञता मानो तो सभी प्राप्ती ऐसे ही सवंज्ञ हो जावेगे। फिर ईश्वर भीर संसारी ऐसे दो भेद ही समाप्त हो जावेंगे।

एक विशिष्ट बात और घ्यान देने की है कि ज्ञान सामान्य का चाहे वह महेदबर का हो चाहे हम जैसे का हो एक समान ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव है; न कि किसी एक के ज्ञान का।

योग का अनुमान में दिया गया प्रमेयत्व हेतु भी आसि है, क्यों कि पक्ष जो ज्ञान है वही अभी सिद्ध नहीं है वह धर्मीरूप ज्ञान प्रत्यक्ष से सिद्ध होगा या अनुमान से ? प्रत्यक्ष से यदि कहो तो वह इन्द्रियप्रत्यक्ष हो नही सकता—क्यों कि इन्द्रियों में ज्ञान को यहण करने की ताकत नहीं है मानसिक प्रत्यक्ष कहो तो वह सिद्ध नहीं होता । युगपज्जानानुत्पत्ति आदि रूप जो सूत्र है वह मन को सिद्ध नहीं करता है। क्यों कि एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं कि नहीं यही पहिले असिद्ध है। अतः इस हेतु से मन की सिद्ध नहीं हो सकती। आपकी एक युक्ति है कि अपने आप में किया नहीं होती है, अतः ज्ञान अपने आपमें अपने को जाननेरूप किया नहीं करता है, सो यह युक्ति है कि अपने आप में अपने को जाननेरूप किया नहीं करता है, सो यह युक्ति है एक क्या करता है। आपके कहने से "स्वात्यिन कियाविरोधः" इस पर हम विचार करेंगे तो यह बताओ—कि स्वात्मा कहते किसे हैं—किया के स्वरूपको या कियावान प्रात्मा को ? किया का स्वरूप किया में कैसे विद्ध हो सकता है ? यदि स्वरूप ही विद्ध होने लग जाय तो सारी वस्तुएँ स्वरूपरहत-जून्य हो जावेंगी। "स्वात्यनि किया-

विरोध:" इस आपके वाक्य में किया का अर्थ उत्पत्तिरूप किया से हो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई अपने द्वारा आप पैदा नहीं होता, ऐसी उत्पत्तिरूप किया तो ज्ञाम में संभव ही नहीं। क्योंकि वह गुण है, ऐसी किया तो द्रव्य में ही होती है। ज्ञानादि सुणों में नहीं।

ग्राप यौग का ऐसा कहना है कि एक ज्ञान ग्रपने को और पर को दोनों को कैसे जान सकता है ? प्रयाद् नहीं जान सकता सो आपके इस कथन में विरोध माता है, क्योंकि आपके ग्राम में ऐसा लिखा है कि—'सद्सद्गं: एक ज्ञानालंबनमनेक त्वाद्गं अर्थाद्—सद्वगंद्रव्यगुणादि श्रीर श्रसद्वगं प्रागभाव श्रादि एक ईश्वरज्ञान के ग्रालंबन (विषय) हैं, क्योंकि वे ग्रनेक हैं। सद्वगं में ग्रुणनामा पदार्थकों लिया है और ज्ञान भी एक ग्रुण है सो द्रव्य, तथा ज्ञानादि ग्रुण एक ही ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं ऐसा कहनेसे तो ज्ञान अपने श्रापको जाननेवाला सिद्ध होता है।

तथा ... पदार्थ को पहिला ज्ञान जानेगा फिर उस ज्ञान को दूसरा तथा उस दसरे को तीसरा जानेगा, सो ऐसी तीन ज्ञान की परंपरा हो जाती है. तो चौथे पाँचवें आदि ज्ञान भी क्यों नहीं होवेगे। यह एक जटिल प्रश्न है। ग्रापके द्वारा इस संबंध में दिये गये शक्ति क्षय आदि चारों हेतु गलत हैं। प्रथित् आपने कहा है कि भ्रागे चौथे आदि ज्ञान पैदा करने की भात्मा में ताकत ही नहीं है, सो बात कैसे जचे। क्योंकि शक्ति का क्षय होता हो तो सागे लिगादि ज्ञान भी जो होते रहते हैं (तीन ज्ञान के बाद भी) वे कैसे होंगे ? इनके नहीं होने पर सांसारिक व्यवहार का ग्रभाव मानते का प्रसंग प्राप्त होगा । ईश्वर भी आगे की ज्ञानपरंपरारूप अनवस्था को रोक नहीं सकता. क्योंकि यह कृतकृत्य हो चुका है। उसे क्या प्रयोजन है। विषयान्तर संचार तब होता है जब कि ज्ञान ने पहिले विषय को जाना है, किन्तु यहां सभी धर्मी ज्ञान को जाना ही नहीं है। तब विषयान्तर संचार कैसे होगा ? अन्त में जब कुछ सिद्ध न हो पाया तब धापने कहा कि स्वपर दोनों को यदि ज्ञान जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने पड़ेंगे तथा वे स्वभाव भी उस स्वभाववान से भिन्न रहेंगे या अभिन्न इत्यादि कृतर्क किये हैं तो उसके बारे में यह जवाब है कि स्वभाव और स्वभाववान में कथं-चित भेद है तथा कथंचित अभेद भी है इसका खुलासा करते हैं कि स्वको जाननेवाला जान और परको जाननेवाला जान ये दोनों एक ही हैं एक ही जान स्वपर प्रकाशक

है, उसकी स्वको जाननेकी शक्ति और परको जाननेकी शक्ति उससे अभिन्न है स्व हो बाहे पर हो दोनों में जाननपना समान है मत: इनमें अमेद है। इसतरह जानत्व स्वरूपकी अपेक्षा अमेद और विषय मेदकी अपेक्षा भेद है ऐसा मानना चाहिये, तथा ऐसा स्वभाववाला ज्ञान आत्मासे कथंचित अभिन्न ऐसा स्वीकार करना चाहिये। तथा ज्ञान की स्वपर प्रकाशनरूप जो शक्ति है वह मात्र परोक्ष है, वर्योक्ति ख्रयस्थ जीव किसी भी गुए। की शक्ति को प्रत्यक्ष वहीं कर सकता सिर्फ उसका कार्य देखकर धनुमान से वह उन्हें जान लेता है। सामर्थ्य कार्यापुनेय है, इस बात को सभी वादी प्रतिवादी स्वीकार करते हैं। इसलिये जान स्वपर प्रकाशक है यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ।

ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का मारांश समाप्त



## प्रामाण्यवाद का पूर्वपक्ष

मीमांसक "प्रत्येक प्रमाण में प्रमाणता स्वतः ही धाती है और अप्रमाण में अप्रमाणता परतः ही धाती है" ऐसा मानते हैं। इस स्वतः प्रामाण्यवाद का यहां कथन किया जाता है। प्रत्यक्षप्रमाण धादि ६ हों प्रमाणों में जो सत्यता श्रयीत् वास्तविकता है वह स्वतः अपने आपसे है। किसी अन्य के द्वारा नहीं।

"स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । निह स्वतो उसती शक्तिः कर्तुमन्येन प्राक्यते ॥"

--मीमांसक क्लो० ॥ ४७ ॥ पु० ४५

अर्थ — सभी प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है, क्योंकि यदि प्रमाण में प्रामाण्य निज का नहीं होवे तो वह पर से भी नहीं जा सकता, जो खक्ति खुद में नहीं होवे तो वह भला पर से किस प्रकार था सकती है, धर्यात् नहीं थ्रा सकती।

> "जाते ऽपि यदि विज्ञाने तावन्नार्थोऽवधायैते । यावत्काररणसुद्धत्वं न प्रभारणान्तराद्भवेत् ॥ ४६ ॥ तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् । यावद्धि न परिच्छिन्ना सुद्धिस्तावदसत्समा ॥ ५० ॥ तस्यापि कारणे सुद्धे तज्ज्ञाने स्यात्प्रमाणता । तस्याप्येवमितीच्छंग्च न क्वचिद्धघवतिग्रते ॥ ५१ ॥

> > - मीमांसक क्लो० पृ० ४५-४६

जो प्रवादीगण प्रमाणों में प्रमाणता पर से बाधी है ऐसा मानते हैं उनके मत में अनवस्था दूषण प्राता है, देखिये — ज्ञान उत्पन्न हो चुकने पर भी तब तक वह पदार्थ को नहीं जान सकता है, कि जब तक उस ज्ञान के कारणों की सत्यता या विद्युद्धि अन्य ज्ञान से नहीं जानी है, घब जब उस विवक्षित ज्ञान के कारण की खुद्धि का निर्णय देनेवाला जो अन्य ज्ञान घाया है वह भी अज्ञात कारण खुद्धिवाला है, घतः वह भी पहिले ज्ञान के समान ही है। उसके कारण की खुद्धि धन्य तीसरे ज्ञान से होगी, इस प्रकार कहीं पर भी नहीं उहरनेवाली धनवस्था घाती है। अतः ज्ञान के कारणों से भिन्न किसी ब्रन्य कारए। से ही प्रामाण्य झाता है ऐसा मानना सदोष है, यहां कोई ऐसा कहे कि मीमांसक ज्ञान में प्रामाण्य का भले ही स्वतः होना स्वीकार करें, किन्तु उसमें ब्रप्रामाण्य तो परतः होना मानते हैं तो फिर उस परतः ब्रप्रामाण्य में भी तो अनवस्था दीव आवेगा? सो इस प्रकार की उत्पन्न हुई शंका का समाधान इस प्रकार से है—

"तहि पराघीनत्त्रमात्रेणानवस्था भवति सजातीयापेकायां द्यानवस्था भवति तेन यदि प्रमाखान्तरायत्तप्रामाण्यवदप्रमाणान्तरायत्तमप्रामाण्यं स्यात्ततः स्यादनवस्था । तत्तु प्रमाखाभूतार्थान्ययःत्वदोधज्ञानाधीनम् । प्रामाण्यं च स्वतः इति नानवस्था ।

-- मीमांसक इस्लोक ५६ टीका पृ० ४७

अर्थ - जो पर से होवे या पराधीन होवे इतने मात्र से प्रमास या अप्रमाण में अनवस्था आती है सो ऐसी बात तो है नहीं। कारण कि अनवस्था का कारण तो संजातीय अन्य अन्य प्रमाण आदि की अपेक्षा होती है । अर्थात् किसी विवक्षित एक प्रमारा का प्रामाण्य प्रन्य सजातीय प्रामाण्य के आधीन होने अथवा एक ग्रप्रमाण का श्रप्रामाण्य अन्य सजातीय श्रप्रामाण्य के ही श्राधीन होवे तो अनुबस्थादुषण आ सकता है, किन्तु ग्रप्रामाण्य का कारण तो पदार्थ को अन्यथारूप से बतानेवाला दोपज्ञान है जो कि प्रमाणभूत है। प्रमाण में प्रामाण्य तो स्वतः है ही, अतः अप्रामाण्य पर से मानने में अनवस्था नहीं आती है। ऐसी बात प्रामाण्य के विषय में हो नहीं सकती, क्योंकि प्रमाण की प्रमाणता बतानेवाला ज्ञान यदि प्रमाणभूत है तो उसमें प्रामाण्य कहां से भ्राया यह बतलाना पडेगा, कोई कहे कि उस दसरे प्रमाण में तो स्वत: प्रामाण्य ग्राया है तो पहिले में भी स्वतः प्रामाण्य मानना होगा, और वह अन्य प्रमागा से भाग है ऐसा कही तो अनवस्था भागेगी ही। यदि उस विवक्षित प्रमाण में प्रामाण्य अन्य प्रमाण से नहीं आकर अप्रमाण से आता है ऐशा कही तो वह बन नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण में प्रामाण्य अप्रमाण से होना असंभव है। कहीं मिथ्याज्ञान से सत्य ज्ञान की सत्यता सिद्ध हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती। अतः हम मीमांसक परतः ग्रप्रामाण्य मानते हैं। इसमें ग्रनवस्था दोष नहीं भाता है। भौर जो जैन ग्रादि प्रवादी प्रामाण्य परतः मानते हैं उनके यहां पर तो धनवस्थाद्रषण् अवश्य ही उपस्थित होता है। मतलब यह है कि प्रमाण की प्रमाणता पर से सिद्ध होना कहें तो वह पर तो प्रमाणभूत सजातीय ज्ञान ही होना चाहिये, किन्तू प्रप्रामाण्य के लिये ऐसे सजातीय

क्षान की आवश्यकता नहीं है। किसी अप्रमाणक्षान की अप्रमाणता उससे भिन्न विजातीय प्रमाणभूत ज्ञान से बतायी जाती है, इसिलये परतः अप्रामाण्य मानने में अनवस्था नहीं आती। प्रामाण्य को उत्पत्ति क्षित्र तथा स्वकायं इन तीनों में भी अन्य की अपेक्षा नहीं हुआ करती है। अर्थात् ज्ञान या प्रमाण की जिन इन्द्रियादि कारणों से उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्पत्ति होती है जिल अप्रमाण में प्रामाण्य भी आता है। जिल अर्थात् ज्ञानमा भी उन्हीं से होता है, उसमें भी अन्य की आवश्यकता नहीं है। तथा पदार्थ की परिच्छित्तिस्परवक्तायों में भी प्रामाण्य की पर की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती है। ये सव स्वतः ही प्रमाण उत्पन्न होने के साथ उसी में मौजूद रहते हैं। अर्थात् अमाण्य इनसे युक्त ही उत्पन्न होने हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपयान अर्थात्ति और अमाण्य देव के सब प्रमाण स्वतः प्रमाण्य को लिये हुए हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण जिन जिन इन्द्रिय, लिजू, शब्द आदि सराणों से उत्पन्न होते हैं उन्हीं से उनमें प्रामाण्य भी रहता है। यहां पर किसी को शंका हो सकती है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों में तो प्रमाण्य स्वतः होवे किन्तु आगमप्रमाण में स्वतः प्रमाण्य केसे हो सकता है, क्योंकि शब्द तो अपनी सदता सिद्ध कर नहीं सकते, तथा शब्द की प्रामाणिकता है, क्योंकि शब्द तो अपनी सत्यता सिद्ध कर नहीं सकते, तथा शब्द की प्रमाणिकता है, व्योंकि शब्द तो अपनी सत्यता सिद्ध कर नहीं सकते, तथा शब्द की प्रमाणिकता है, व्योंकि शब्द तो अपनी सत्यता सिद्ध कर नहीं सकते, तथा शब्द की प्रमाणिकता है, व्योंकि शब्द तो अपनी सिद्ध तथा है।

"शब्दे दोषोद्भवस्ताबद् वनत्रधीन इति स्थितिः। त्रवभावः क्वचित् ताबद् गुणवत्वक्तृकत्वतः॥ ६२॥ तद्गुणैश्यकुष्टानां शब्दे संकास्त्यसंभवात्। यद्वा वक्तूरभावेन न स्युदोंवा निराश्रयाः॥ ६३॥

अर्थ — खब्द में दोष की उत्पत्ति बक्ता के आधीन है। बचन में प्रस्पष्टता ग्रादि दोष तो बक्ता के निमित्त से होते हैं। वे दोष किसी ग्रुए।वान् वक्ता के वचनों में नहीं होते, ऐसा जो मानते हैं सो क्या बक्ता के गुण शब्द में संकामित होते हैं? प्रषांत् नहीं हो सकते, इसिलये जहां बक्ता का ही ग्रमाव है बहां दोष रहेंगे नहीं और प्रामाण्य प्रपने भाप आजायगा, इसीलिये तो हम लोग शब्द—आगम को अपीरुषेय मानते हैं, मतलब यह कि शब्द में अप्रामाण्य पुरुषकृत है, जब वेद पुरुष के द्वारा रचा ही नहीं गया है तब उसमें प्रप्रामाण्य का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है।

चोदना जनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवींजतैः। कारणैर्जन्यमानस्वाल्लिङ्गाप्रोक्त्यक्षबृद्धिवतः॥ १॥

**—मीमांसा० सुत्र २ इलोक १**८४

अर्थ — चोवता—प्रयोत् वेद से उत्पन्न हुई बुद्धि प्रमाणभूत है, क्योंकि यह ज्ञान निर्दोष कारणों से हुआ है। जैसे कि हेतु से उत्पन्न हुमा मनुमान तथा आप्त-वचन और इन्द्रियों से उत्पन्न हुमा ज्ञान स्वतः प्रामाणिक है, वैसे ही वेदवाक्य से उत्पन्न हुमा ज्ञान प्रामाण्य है क्योंकि वेद स्वतः प्रमाणभूत है, इस प्रकार सभी प्रमाण स्वतः प्रामाण्यरूप ही उत्पन्न होते हैं, यह सिद्ध होता है।

यहां पर कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही होता है यह तो मीमांसक ने स्वीकार किया है, किन्तु जब कोई भी प्रमाण उत्पन्न होता है तब उसी उत्पत्ति के क्षण में तो वह अपने प्रामाण्य को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह तो उसकी उत्पत्ति का क्षण है, इस प्रकार जिसका प्रामाण्य जाना ही नही है उसके द्वारा लोक व्यवहार कैसे होवे, सो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है—

प्रमाणं ग्रहणात् पूर्वं स्वरूपेणैव संस्थितम् । निरपेक्ष स्वकार्येष गृह्यते प्रत्ययान्तरैः ॥ ३ ॥

विनैवात्मग्रहणेन प्रमाणं स्वसत्तामात्रेसीव संस्थितं कृत कार्यं भवित प्रर्थपरि-च्छेद करणात् परिच्छित्रे वार्ये तन्मात्रनिवंधनत्वात् कार्यस्य व्यवहारस्य तत्रापि तात्या-पेक्षा एवं कृतकार्ये परुवात् संजातायां जिज्ञासायामानुमानिकैः प्रत्ययान्तरैनुहाते ।

अर्थ — प्रमाराधूत जान स्वग्रहण के पहिले स्वरूप है। वह तो ध्रपना जानने का जो कार्य है उसके करने में अन्य से निरपेक्ष है। पीछे अले ही ध्रन्य अदुमानादि से उसका ग्रहरण हो जाय। मतलब – प्रमाण तो वह है जो पदार्य को जानने में साधकतम है – कररण है। उस साधकतम प्रमाण के द्वारा पदार्थ को जानना यही उसका कार्य है। व्यवहार में भी प्रमारा की लोज या जरूरत पदार्थ को जानने के लिये ही होती है। यह जो अपना उसका ध्रम्परिच्छिति रूप कार्य है उसको प्रमारा उत्पन्न होते ही कर लेता है, उस कार्य को करने के लिये उसे स्वयं को ग्रहण करने की क्या ध्रमण का ध्रम्परिच्छिति है। प्रमाण का ध्रम्परिच्छिति क्या ध्रमण का ध्रम्परिच्छिति रूप कार्य सावस्यकता है। अथांतू कुछ भी ध्रावस्यकता नहीं है। प्रमाण का ध्रम्परिच्छिति रूप कार्य समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को उसके जानने की इच्छा होने से ध्रमुमानों

द्वारा उस प्रमाण का ग्रहण हो जाया करता है।

"तेनास्य ज्ञायमानत्वं प्रामाण्येनोपयुज्यते । विषयानुभवो ह्यत्र पूर्वस्मादेव लभ्यते ॥ ८४ ॥

तेनास्य ज्ञायमानत्वमारभीयप्रामाण्ये ब्रहीतच्ये नोपयोग्येवेत्याह (तैनेति) । कयं तदज्ञाने तत् प्रामाण्यप्रह्णानित्याह (विषयानुभव इति) न ज्ञानसंबंधित्वेन प्रामाण्य पृद्धाते इति बूमः, किन्तु विषयतथात्वं तिव्ज्ञानस्य प्रामाण्यं तिष्ठबन्धनत्वात् ज्ञाने प्रमाणबुद्धिशब्दयोः । तच्चाज्ञातादेव ज्ञानं तृस्वतः एव गृहीतिमित्यनयंकं प्रमाणान्तरमिति।

—मोमी० पृ० ५३-५४

अर्थ — पदार्थ को जाननेवाला प्रमाण है, उसको विद न जाना जाय तो उसमें प्रामाण्य किस प्रकार समक्षा जाय सो ऐसा कहना बेकार है, क्यों कि पदार्थ का बोध होना जरूरी है, और वह तो उसी प्रमाण से हो चुका है, हम लोग प्रमाण को स्वश्यवसायी मानते ही नहीं हैं, घतः प्रमाण को वस्तुष्रहण करने के लिये स्वष्रहण की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान के संबंध से प्रामाण्यप्रहण होता है ऐसा हम कहते ही नहीं हैं, हम तो विषय अर्थात् पदार्थ का यथार्थ जानना प्रामाण्य है ऐसा स्वीकार करते हैं। पदार्थ का अनुभव करने में ज्ञान कारण है, उस कारण को हो तो प्रमाणशब्द से पुकारते हैं। तथा उसीमें प्रमाणनेका भान होता है। इस प्रकार कोई भी प्रमाण हो उसमें प्रमाणता लानेके लिए प्रन्यको जरूरत नहीं रहती है। सब प्रमाण स्वतः ही प्रमाणश्चत है यह सिद्ध हमा।

## # पूर्वपक्ष समाप्त #





धमुमेवार्थं समर्थयमानः कोवेत्यादिना प्रकरणार्थमृपसंहरति ।

को वा तत्त्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत ॥११॥ प्रदीपवत ॥१२॥

को वा लो(लो)किकः परीक्षको वा तस्त्रतिभासिनगर्धमध्यक्षमिण्डंस्तदेव प्रमाण्डेव तथा प्रस्यक्षप्रकारेण नेच्छेत् ! ग्रपि तु प्रतीति प्रमाण्यक्षिच्छेदेव । प्रत्रैवार्षे परीक्षकेतरजनप्रसिद्धस्वात् प्रदीषं दृष्टान्त्रीकरोतिः ? तथैव हि प्रदीपस्य स्वप्रकाशतां प्रस्यक्षतां वा विना तस्प्रतिभासिनोर्षस्य

ध्रव ज्ञान के स्वसंविदितपने को पुनः पुष्ट करने के लिये "को ना" इत्यादि सूत्र द्वारा माणिक्यनंदी ध्राचार्य स्त्रयं इस ज्ञानविषयक विवाद का उपसहार करते हैं—

को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत् ॥११॥ प्रदीपवत् ॥१२॥

सूत्रार्च — कौन ऐसा लौकिक या परीक्षक पुरुष है कि जो जान के द्वारा प्रतिभासित हुए पदार्थ को तो प्रत्यक्ष माने और उस जान को ही प्रत्यक्ष न माने, सर्थात् उसे भ्रवश्य ही जान को प्रत्यक्ष — मानना चाहिये; चाहे वह सामान्यजन हो चाहे परीक्षकवन हो, कोई भी जन क्यों न हो, जब वह उस प्रयाण से प्रतिभासित हुए पदार्थ का साक्षात् होना स्वीकार करता है तो उसे स्वयं जान का भी अपने आप प्रत्यक्ष होना स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि प्रतीति को प्रामाणिक माना है जैसी प्रतीति होती है वैसी वस्तु होती है, ऐसा जो मानता है वह ज्ञान में अपने आपसे प्रत्यक्षता होती है ऐसा मानेगा ही। इसी विषय का समर्थन करने के लिये परीक्षक और सामान्य पुरुषों में प्रसिद्ध ऐसे दीपक का उदाहरण दिया जाता है, जैसे दीपक में स्व को प्रकाशकता या प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रसिद्ध नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार प्रमाण में भी प्रत्यक्षता

प्रकाशकता प्रत्यक्षता वा नोपपचते । तथा प्रमाणस्यापि प्रत्यक्षतामन्तरेणः तत्प्रतिमासिनोर्थस्य प्रत्य-क्षता न स्यादित्युक्तः प्राक् श्रवन्येनेत्युपरस्यते । तदेवः सकलप्रमाणव्यक्तिय्यापि साकत्येनाप्रमाण-व्यक्तिस्यो व्यावृत्तं प्रमाणविद्धः स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणसञ्जाणम् ।

नन्तः लक्षसायास्य प्रामाण्य स्वतः परतो वा स्यादित्याश्चक्कप प्रतिविधत्ते । तत्त्रामाण्यं स्वतः परतश्च ॥ १३ ॥

तस्य स्वापूर्वाबेत्यादिलक्षणलक्षितप्रमाणस्य प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एव । ज्ञप्तौ स्वकार्ये च स्वतः

हुए विना उसके द्वारा प्रतीत हुए पदार्थ में भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, इस विषय पर बहुन अधिक विवेचन पहिले कर आये हैं सो अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार श्री माणिक्यनंदी आचार्य के द्वारा प्रतिपादित प्रथम श्लोक के झन-तर ही कहा गया प्रमाण का "स्वापूर्वार्थक्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाण" यह लक्षण और उस लक्षण संस्वंधी विशेषणों का सार्थक विवेचन, करने वाले ११ सूत्रों की श्री प्रभावन्द्राचार्य ने बहुत ही विशद व्याख्या की है, इस विशद विस्तृत व्याख्या से यह अच्छी तरह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रमाण का यह जैनाचार्यद्वारा प्रतिपादित लक्षण प्रमाण के संपूर्ण भेदों में युविदत होता है, कोई भी प्रमाण चाह वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो उन सव में यह लक्षण व्यापक है, अतः अध्याप्ति नामक दोख—(लक्षण दोष)—इसमें नहीं है। जितने जगत में प्रप्रमाणभूत ज्ञान हैं उनमें या किपत क्षित्रकर्ण, कारकमाकत्व्य आदि धप्रमाणों में यह लक्षण नहीं पाया जाता है, अतः प्रतिक्षण सिद्ध होता है। ये स्वाप्त दूषण से भी यह लक्षण दूर है, अतः यह प्रमाणका लक्षण सर्वमान्य निर्दोष्न लक्षण सिद्ध होता है। है। ती

श्रंका – ठीक है – श्रापने स्वपर को जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण माना है, यह तो समफ में श्रा गया, अब धाप यह बतावें उस लक्षण्यसिख प्रमाण में प्रमाण्ता स्वतः होती है कि पर से होती है ? ऐसी श्राशंका के समाधानार्थ श्रविम सूत्र कहा जाता है –

"तत्त्रामाण्यं स्वतः परतश्च" ॥ १३ ॥

द्धनार्य—स्वपर व्यवसायी जो प्रमाण है उसमें प्रमाणता कहीं पर स्वतः होती है और कहीं पर परसे भी होती है। प्रमाण में प्रमाणता की उत्पत्ति तो पर से ही होती है। भीर उसमें प्रमाणता को जाननेरूप जो ज्ञप्ति है तथा उसकी जो स्व- परतरच ग्रभ्यासानभ्यासापेक्षया ।

ये तु सकलप्रमाणानां स्वतः प्रामाण्यं मन्यन्ते तेऽत्र प्रशुष्था - किमुत्पत्ती, ज्ञारी, स्वकार्यं वा स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं प्राप्यते प्रकारान्तरातम्भवात् ? यषु सत्तौ, तत्रापि 'स्वतः प्रामाण्य-मुत्यवते' इति कोर्षः? कि कारणमन्तरेणोत्पवते, स्वसामग्रीतो वा, विज्ञानमात्रवामग्रीतो वा गत्यन्तदामावात् । प्रयमपन्नै-देशकानियमेन प्रतिनियतप्रमाणाकारतया प्रामाण्यप्रवृत्तिविरोषः कार्यक्ष्य प्रवृत्ति है-अर्थपरिच्छित्ति है वह तो ग्रभ्यासदशा में स्वतः और ग्रनम्यासदशा में पर से आया करती है ।

मीमांसक का एकभेद जो भाद्र है वह संपूर्ण प्रमाणों में प्रमाणता स्वतः ही सानता है। उनसे हम जैन पूछते हैं कि उत्पत्ति की अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है प्रथवा जाननेरूप अस्ति की अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है या प्रमाण की जो स्वकार्य में (ग्रर्थपरिच्छित्त में) प्रवृत्ति होती है, उसकी अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है, इन तीनों प्रकारों को छोड़कर ग्रीर कोई स्वतः प्रामाण्य का साधक निमित्त नहीं हो सकता है। यदि उत्पत्ति की अपेक्षा स्वतः प्रामाण्य माना जाय तो उसमे भी यह शंका होती है कि "प्रामाण्य स्वत: होता है" सो इसका क्या धर्य है ? क्या वह कारण के विना उत्पन्न होता है यह अर्थ है ? या वह अपनी सामग्री से उत्पन्न होता है ? या कि विज्ञानमात्र सामग्री से उत्पन्न होता है यह अर्थ है ? इन तीन प्रकारों को छोड-कर ग्रन्थ भीर कोई 'स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होता है" इस वाक्य का मर्थ नहीं निकलता है। प्रथमपक्ष के भनुसार कारण के विना ही प्रमाण में प्रमाणता उत्पन्न होती है यही प्रामाण्य का "स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होना कहलाता है" ऐसा कहो तो देश ग्रीर काल के नियम से प्रतिनियतप्रमाणभूत ग्राधार से प्रामाण्य की जो प्रवृत्ति होती है वह विरुद्ध होगी, क्योंकि जो स्वतः ही उत्पन्न होता है उसका कोई निश्चित भाषार नहीं रहता है, यदि रहता है तब तो वह भाषार के विना-अर्थात् कारण के विना उत्पन्न हुआ है ऐसा कह ही नहीं सकते, मतलब-यदि प्रामाण्य विना कारए। के यों ही उत्पन्न होता है तो उस प्रामाण्य के सम्बन्ध में यह इसी स्थान के प्रमाण का या इसी समय के प्रमाण का यह प्रामाण्य है ऐसा कह नहीं सकते हैं-दूसरा पक्ष -यदि अपनी सामग्री से उत्पन्न होने को स्वतः प्रामाण्य कहते हो-तब तो इस पक्ष में सिद्धसाध्यता है-(सिद्ध को ही पून: सिद्ध करना है) क्योंकि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति अपनी अपनी सामग्री से ही हुआ करती है.

स्वतो जायमानस्येवं स्परवात्, धन्यवा तदयोगात् । द्वितीयपक्षे तु सिद्धसाध्यता, स्वसामद्रीतः सक्त-भावानामुत्परयम्प्रपत्तात् । तृतीयपक्षोय्यविवारितरमस्त्रीवः; विश्विष्ठकार्यस्याविष्ठिकारस्त्रभव-त्वायोगात् । तथा हि—प्रामाध्यं विश्विष्ठकारस्त्रभवं विश्विष्ठकार्यत्वादप्रामाण्यवत् । यथैव द्वाप्रामाण्य-सक्षस् विश्विष्टः कार्यं कात्रकामसादिदोवलक्षस्यविद्यस्य असुरादिभ्यो जायते तथा प्रामाण्यमपि गुलविषेपस्यविद्यस्यो विशेषाधावात् ।

ज्ञशाबय्यनभ्यासद्दशायां न प्रामाण्यं स्वतोऽनतिव्रते: सन्देहविपर्ययाकान्तत्वात्तद्वदेव।

ऐसा सभी मानते हैं, तीसरापक्ष — विज्ञानमात्र की सामग्री से (ग्रवांत् प्रमाण की वो उत्पादक सामग्री — इन्द्रियादिक हैं उसी सामग्री से) प्रमाण में प्रामाण्य उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाय तो भी युक्तियुक्त नहीं है क्यों कि प्रमाण से विविष्ट कार्य जो प्रामाण्य है उसका कारण श्रविश्वष्ट मानना— (ज्ञान के कारण जैसा हो मानना) श्रयुक्त है, भर्यांत् प्रमाण भीर प्रामाण्य भिन्न २ कार्य हैं, भराः उनका कारणकलाप भी विशिष्ट—पृथक् होना चाहिये। श्रव यही बताया जाता है—प्रमाण्य विशिष्ट कारण से उत्पन्न होता है (पक्ष), क्योंकि वह विशिष्ट कार्यक्ष है (हेतु), जैसा कि भ्राप भाटु के मत में प्रप्रमाण्य को विशिष्ट कार्य होने से विशिष्टकारणज्ञ वसु भादि इन्द्रियक्ष्य विशिष्ट कारणों से उत्पन्न होना जैसा स्वीकार करते हैं ठीक उसी प्रकार प्रामाण्य भी विशिष्ट कार्यहों से उत्पन्न होता है परामाण्य की विशिष्ट कार्यहों से उत्पन्न होता है परामाण्य की उत्पन्न सान होता है परामाण्य भीर भ्रप्रामाण्य की उत्पन्ति स्वतः होती है, ऐसा जो प्रथम पक्ष रखा गया है उसका निरसन हो जाता है।

धव क्रियत के पक्ष में धर्यात् प्रमाण में प्रामाण्य स्वतः जान लिया जाता है. सो इस द्वितीय पक्ष में क्या दूषरण है वह बताया जाता है-क्रिय की ध्रपेक्षा प्रामाण्य स्वतः है ऐसा सर्वया नहीं कह सकते, क्योंकि धनभ्यासदशा में ध्रपरिचित बाम तालाब ध्रादि के कान में स्वतः प्रमाणता नहीं हुआ करती है, उस धवस्था में तो संशय, विपयंय आदि दोषों से प्रमाण भरा रहता है, सो उस समय प्रमाण में स्वतः प्रमाणता की क्रियत कैसे हो सकती है धर्यात् नहीं हो सकती।

भावार्य — जिस वस्तु को पहिलोबार ज्ञान प्रहण करता है, या जिससे हम परिचित नहीं हैं वह प्रमाण की [या हमारी] अवस्थासदक्षा कहनाती है, ऐसे अन- म्रम्यासदसायां तूशयमपि स्वतः । नापि प्रवृत्तिलक्षणे स्वकार्ये तत्स्वतोऽवतिष्ठते, स्वग्रहरासः।पेक्षत्वाद≁ः प्रामाध्यवदेव । तद्धि झातः सन्निवृत्तिलक्षरास्वकार्यकारि नान्यवा ।

मनु पुरुषिकोषरणविभिष्टेम्यः हरपु(स्यु)कम्; तेषां प्रमाखतीऽनुश्लम्भेनावरवात्। न ससु प्रत्यक्षं ताम्प्रस्तेतुः समर्थम्; प्रतीन्त्रियेन्द्रियाप्रतिपत्तौ तदगुष्णानां प्रतीतिविरोषात्। नाप्यनुषानम्;

भ्यस्त विषय में प्रामाण्य स्वतः नही माता, जैसे-स्वर संबंधी ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति स्वर सुनते ही बता देगा कि यह किस प्रांगी का शब्द है। उस समय उस प्रांगी की भ्रान्य किसी को पूछना आदिरूप सहारा नहीं लेना पड़ता है, भीर उसका वह ज्ञान प्रामाशिक कहलाता है, किन्तू उस स्वरविषयक ज्ञान से जो व्यक्ति शून्य होता है उस पुरुष को स्वर सुनकर पूछना पड़ता है कि यह भावाज किसकी है, इत्यादि । भतः धनभ्यास दशा में प्रामाण्य की जप्ति स्वतः नहीं होती, यह सिद्ध हो जाता है । अभ्यास दशा में तो प्रामाण्य ग्रीर अप्रामाण्य दोनों ही ज्ञप्ति की अपेक्षा स्वतः होते हैं, यहां तक ग्रभ्यास ग्रनभ्यासदशा संबंधी जिप्त की ग्रेपेक्षा लेकर प्रामाण्य स्वतः भीर परतः होता है इस पर विचार किया। अब तीसरा जो स्वकार्य का पक्ष है उस पर जब विचार करते हैं तो प्रमाण का प्रवृत्तिरूप जो कार्य है वह भी स्वतः नहीं होता है। क्योंकि उसमें भी अपने आपके ग्रहण की अपेक्षा हुआ करती है कि यह चांदी का ज्ञान जो मुक्ते हुआ है वह ठीक है या नहीं ? मतलब-जिस प्रकार भाट्ट अप्रामाण्य के विषय में मानते हैं कि अप्रामाण्य स्वतः नहीं आता-क्योंकि उसमें पर से निर्णय होता है कि यह ज्ञान काचकामलादि सदोष नेत्रजन्य है बतः सदोष है इत्यादि, उसी प्रकार प्रामाण्य में मानना होगा अर्थात् यह ज्ञान निर्मलता गुरा युक्त नेत्र जन्य है अतः सत्य है। भप्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा-तभी तो वह भपना कार्य जो वस्तु से हटाना है, निवृत्ति कराना है उसे करेगा, अर्थात् यह प्रतीति श्रसत्य है इत्यादिरूप से जब जाना जावेगा तभी तो जाननेवाला व्यक्ति उस पदार्थ से हटेगा। अन्यथा नहीं हटेगा। वैसे ही प्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा तभी उस प्रमाण के विषयभूत वस्तु में प्रामाण्य का प्रवृत्ति-रूप स्वकार्य होगा. अन्यथा नहीं ।

मीमांसकमाइ — जैन ने ग्रभी जो कहा है कि गुराविशेषण से विशिष्ट जो नेत्र ग्रादि कारण होते हैं उनसे प्रमाण में प्रामाण्य ग्राता है इत्यादि —सो यह उनका कथन अयुक्त है, न्योंकि प्रमाणसे गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। देखिये —प्रत्यक्षप्रमाण तो गुराों को जान नहीं सकता, न्योंकि गुरा ग्रातीन्द्रिय हैं। प्रत्यक्षप्रमाण ग्रातीन्द्रियवस्तु तस्य प्रतिबन्धवलेनोत्परयभ्युपनमात् । प्रतिबन्धान्नोत्त्रवनुष्टीः सह लिङ्गस्य प्रत्यक्षेण एक्ट्रांत, प्रतु-मानेन वा । न तावरप्रत्यक्षेण, गुणान्नहणे तत्स्वन्धवन्नसृष्टिचोषात् । नाप्यनुमानेन, प्रस्यापि एहीत-सम्बन्धिलङ्गप्रभवत्वात् । तथाप्यनुमानान्तरेण सम्बन्धप्रहणेजनवस्या । प्रथमानुमानेनान्योग्याश्रयः । प्रप्रतिवन्नसम्बन्धप्रभवं चानुमान न प्रमासनिव्यक्षज्ञात् ।

को ग्रहण नहीं करता इसलिये वह अतीन्द्रिय गुणों को जान नहीं सकता। प्रमुमान प्रमाण से भी गुणों का ग्रहण होना किठन है, क्योंकि श्रनुमान के लिये तो अविनामाची लिङ्ग चाहिये, तभी अनुमान प्रवृत्त हो सकता है। इन्द्रियों के गुणों के साथ प्रामाण्यरूप हेतु का अविनामाव है, यह किसके द्वारा ग्रहण किया जायगा? अनुमान द्वारा या प्रयक्ष द्वारा? यदि कहो कि प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होता है सी उसके द्वारा प्रविनामाव का ग्रहण होना अवक्य है, क्योंकि जब गुणों का ही प्रयक्ष के द्वारा ग्रहण होते हैं तब गुणों का और प्रामाण्य का अविनामावी संबंध है यह ग्रहण नहीं होता है तब गुणों का और प्रामाण्य के साथ जो प्रविनामाव है उसे श्रनुमान के द्वारा जान लिया जायगा, ऐसा कहा जाय तो बह में विका है, उस्पाद के साथ जो विनामाव है उसे श्रनुमान में प्रयन्त स्विनामावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होता है, यब यदि इस दूसरे श्रनुमान के धविनामावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होता है, यब यदि इस दूसरे श्रनुमान के धविनामावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होता है, यब यदि इस दूसरे श्रनुमान के धविनामावी हेतु को जाननेके लिये श्रनुमानन्तर की लाया जायगा तो धनवस्था स्पष्टरूपसे दिखायी देती है।

प्रथम अनुमान द्वारा ही द्वितीय अनुमान [प्रथम अनुमान इन्द्रिय गुण और प्रामाण्यके अविनाभावका प्राहक है और द्वितीय अनुमान उस प्रथम अनुमानका जो हेतु है उसके साध्याविनाभावित्वका प्राहक है] के हेतुका अविनाभाव जाना जाता है ऐसा कहा जाय तो इस कथनमें प्रत्योन्याश्रय दोष प्राता है।

यदि—इस अन्योन्याश्रयकोष को हटाने के लिये कहा जाय कि विना धविना-भाव संबंधवाला अनुमान ही इन दोनों के संबंधको ग्रहण कर लेगा—सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि धविनाशांव संबंध रहित अनुमान वास्तविक रूप से प्रमाणभूत नहीं माना जाता है। यदि वह अनुमान भी वास्तविक रूप से प्रमाणभूत माना जावे तो हर कोई भी यद्वा तद्वा अनुमान प्रमाणभूत मानना पड़ेगा इस तरह "गर्भस्थो मेत्रीतनय: स्थाम: तस्पुत्रस्वात्" गर्भ में स्थित भैत्री का पुत्र काला होगा, क्योंकि वह भेत्री का पुत्र है, जैसे उसके भीर पुत्र काले हैं, इस्यादि भूठे अनुमान भी वास्तविक क्रिक्त, स्वत्राबहेतोः, कार्यात्, धनुपत्रक्येवां तःप्रभवेत् ? न तावस्वभावात्, तस्य प्रत्यक्ष-शृहीतेवं व्यवहारमात्रप्रवर्तवस्कारवाद्वृक्षायो शिवापारवादिवत् । न वात्यक्षाञ्चार्यितगुण्यित क्रुसम्बन्धः प्रत्यक्तः प्रतिपत्तः। कार्यहेतोञ्चा सिक्षं कार्यकारत्युक्षात्रप्रवित्तिहेतुस्वम्, तस्तिक्षिक्षास्यकान् पुष्पत्रस्मप्रमाणुलस्पाद्या । न वेन्द्रियगुण्याध्यतस्वत्यस्याहकस्वेनाभ्यक्षप्रवृत्तिः, येन तरकार्यस्वेन कस्यवित्तिक्कस्याप्यस्यक्षतः प्रतिपत्तिः स्यात् । प्रमुपत्रक्षस्त्वेवविषे विषये प्रवृत्तिरेव न सम्भवस्य-भाववात्रवावक्रस्तिनास्या स्यापारोपगमात् ।

बन जावेंगे। क्योंकि हेतुका अपनै साध्य के साथ अविनाभाव होना जरूरी नहीं रहा है।

अच्छा आप जैन यह बताइये कि इन्द्रियगुगों को सिद्ध करनेवाला अनुमान स्वभावहेत् से प्रवृत्त होता है कि कार्य हेत् से प्रवृत्त होता है या कि धनुपलव्धिरूप हेत् से प्रवृत्त होता है ? यदि कहा जाय कि स्वभावहेत् से उत्पन्न हुमा मनुमान गुर्णो को सिद्ध करता है सो ऐसा कहना ठीक नही-क्योंकि स्वभाव हेतु वाला अनुमान श्रुत्यक्ष के द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थ में व्यवहार कराता है, यही इस अनुमान का काम है, जैसे कि जब बुधारवको शिशापाहेत से सिद्ध किया जाता है-"बुक्षोऽयं शिश-पात्वात्" यह बक्ष है क्योंकि शिशपा है इत्यादि । तब यह स्वभाव हेतु वाला अनुमान कहलाता है। ऐसे स्वभावहेत वाले अनुमान से गूणों की सिद्धि नही होती है, क्योंकि इन्द्रियों के ब्राश्रय में रहनेवाले जो अतीन्द्रिय गुण हैं उन्हें ब्राप प्रामाण्य का हेतु मान रहे हैं, सो इन्द्रिय गुरा भीर प्रामाण्य का जो संबंध है वह प्रत्यक्षगम्य तो है नहीं, अतः स्वभाव हेत् वाला धनुमान ग्रुएों का साधक है ऐसा कहना बनता नहीं है। यदि कहा जाय कि कार्य हेत् से गुणों का सद्भाव सिंख होता है सो ऐसा कहना भी ठीक वहीं, क्योंकि ग्रभी तक उनमें कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं हुगा है, जब वह सिद्ध हो तब कार्य से कारणों की प्रतिपत्ति होना बने । कार्यकारणभाव की प्रतिपत्ति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से या प्रनुपलब्धि हेतुवाले प्रनुमान से हो सकती है, किन्तु यहां जो इन्द्रियगुणों के ब्राश्रय में रहनेवाला प्रामाण्य है उनके सबंध को ब्रयात इन्द्रियों के गुरा (नेत्र-विमेलतादि) कारण हैं और उनका कार्य प्रामाण्य है इस प्रकार के संबंध की प्रत्यक्ष प्रमाण तो ब्रहण कर नहीं सकता है, जिससे कि कार्यत्व से किसी हेतू की प्रतिपत्ति प्रत्यक्ष से करली जावे, मतलब यह प्रामाण्यरूप कार्य प्रत्यक्ष हो रहा है बतः इन्द्रियों में प्रवश्य ही गुरा हैं इत्यादि कार्यानुमान तब बने जब इनका अविनाभाव संबंध

न पात्र लिक्नमस्ति । यथार्थोपलिक्यरस्तीस्थप्यसङ्गतम्; यतो यथार्थेप्लाययार्थस्ये विद्वाय यदि कार्यस्थोजकव्यास्थस्य स्वरूपं निमितं धवेत्तवा यथार्थेरवलकागुः कार्यविद्येवः पूर्वस्थारकारग्रक-लागादिन्यव्यमानो गुलास्यं स्वोत्पत्ती कारग्रान्तरं परिकल्पयेत् । यदा तु यथार्थेवोपलिक्यः स्वयो (स्वो)त्पादककारणकाषानुमापिका तदा कयं तद्व्यतिरित्तनुगुलसङ्कारः? स्रयथार्थायं तूपलक्ष्येविद्येवः पूर्वस्थारकारग्रासमूहादनुत्यक्यानः स्वोत्यत्ती सामस्थन्तरं परिकल्पयतीनि परतोऽप्रामाच्य तस्योत्पत्ती दीवायेकारगत् ।

प्रत्यक्ष से जान लिया होता, इसलिये यहां पर ग्रुण भीर प्रामाण्य का कार्यकारणभाव प्रत्यक्षगम्य नहीं है यह निष्चित हुना। धनुपलिब हेनु से ग्रुण भीर प्रामाण्य का कारणकार्यभाव जानना भी सक्य नहीं है. क्योंकि धनुपलिब तो मात्र धभाव को सिद्ध करती है। इस तरह के विषय में तो अनुपलिध की मति ही नहीं है। यहां पर घट नहीं है क्योंकि उसकी धनुपलिध है इत्यादिरूप से धनुपलिध की प्रवृत्ति होती है, इसका इसके साथ कारणपना या कार्यपना है ऐसा सिद्ध करना अनुपलिध के वश की वात नहीं है।

जैन "इिन्द्रयोके गुणों से प्रामाण्य होता है, प्रिमाण में प्रामाण्य झाता है] ऐसा मानते हैं किन्तु इिन्द्रयगत गुणों को बतलाने वाला कोई हेतु दिखाई नहीं देता है। कोई शका करे कि जैसी की तैसी पदायों की उपलब्धि होना ही गुणों को सिद्ध करने वाला हेतु है? सो ऐसी बात भी नहीं है, क्यों कि यथार्थं रूप कार्यं और अयथार्थं रूप कार्यं इन दोनों प्रकारके कार्यों को छोड़कर अन्य तीसरा उपलब्धि नामका कार्यंत्व सामान्य का स्वरूप निश्चत होवे तो यथार्थं जाननारूप जो कार्यं विशेष है वह पहिले कहे गये कारणकताप (विज्ञानमात्र की इन्द्रियरूप सामग्री) से पैदा नहीं होता है इसिलवे वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर की प्रपेशा रखता है इसिलवे वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर की प्रपेशा रखता है इत्यादि बात सिद्ध होवे, किन्तु हमें इन्द्रियादि से यथार्थं एप पदार्थं की उपलब्धि होती कि प्रपेत उत्पादक कारणसमूह का ही अनुमान करा रही है तो फिर उस प्रहण हो खाता है भूषक गुणों का सद्भाव नयों माने? इन्द्रिय से यथार्थं एप पदार्थं का प्रहण हो खाता है अतः वह इन्द्रियों को हो अपना कारण बतावेगा, उन्हें छोड़ कर प्रहण हो खाता है अतः वह दित्त में का स्वयं का स्वयं प्रहणक्प कार्यं तो अपने आमान्यकारण को बतावेगा है यह निरिचत हो खाता है। प्रव प्रयाणंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्यं है उस पर विश्वार करना है, यदि प्रयाणंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्यं है उस पर विश्वार करना है, यदि प्रयाणंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्यं है उस पर विश्वार करना है, यदि प्रयाणंक्पसे पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्यं है उस पर विश्वार करना है, यदि प्रयाणंक्पसे पदार्थं का

न चेन्द्रिये नैसंस्थादिरेव गुएः; नैसंत्यं हि तत्स्वरूपम्, न तु स्वरूपाधिको गुरुः तथा व्यवदे-सस्तु दोषाभावनिवन्यनः। तथाहि-कामलाविदोषासस्याजिमेनमिन्द्रियं तत्सस्य सदीवम्। मनसोपि निद्राष्ट्रभावः स्वरूप तत्सद्भावस्तु दोषः। विषयस्यापि निद्रमतस्यादस्वरूपं चलत्यादिस्तु दोषः। प्रमातस्य स्वरूपावः स्वरूपं तत्सद्भावस्तु दोषः।

न चैतद्वक्तव्यम्-'विज्ञानजनकानां स्वरूपमयणार्थोपलब्ध्या समिधगतम् यथार्थत्वं तु पूर्वस्मा-

की उपलब्धि होती है तो वह पूर्वकथित जो इन्द्रियरूप कारणकलाप है उससे नहीं होती है, उसके लिये तो अन्य ही कारणकलाप चाहिये, इस प्रकार अप्रामाण्य तो परापेक्ष है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में दोषों की मपेक्षा होती है। दूसरी एक बात यह है कि इन्द्रियमें जो निर्मलपना है वह तो उसका स्वरूप है, स्वरूप से अधिक कोई न्यारा गुण नहीं है, इन्द्रिय के स्वरूप को जो कोई "गुएा" ऐसा नाम कहकर पकारते भी हैं सो ऐसा कहने में निमित्त कारणके दोषों का अभाव है, अर्थात जब इन्द्रियों में दोषों का श्रमाव हो जाता है तब लोग कह देते हैं कि इस इन्द्रिय में निर्मलतारूप गुण है इत्यादि । इसी बात को सिद्ध करके प्रकट किया जाता है-जब नेत्र में पीलिया-कामला ग्रादि रोग या काच बिन्द ग्रादि दोष नहीं होते हैं-तब नेत्र इन्द्रिय निर्मल है ऐसा कहते हैं, तथा-जब ये कामलादि दोष मौजूद रहते हैं तब उस इन्द्रिय को सदोष कहते हैं, जैसा चक्षु इन्द्रिय में घटित किया वैसा ही मन में भी घटित कर सकते हैं। देखो-मन का स्वरूप है-निद्रा आलस्य भादि का होना, भौर इससे विपरीत उन निद्रा झादि का होना वह दोष है, उसके सद्भाव में मन सदोष कहलावेगा, और इसी तरह प्रमेय का निश्चल रहना, निकटवर्ती रहना इत्यादि तो स्वरूप है और इससे उल्टा धस्थिर होना, दूर रहना इत्यादि दोष है। तथा-जाननेवाला जो व्यक्ति है उसका अपना स्वरूप तो क्षुधा आदि का न होना, शोक आदि का न होना है, और इन पीड़ा मादि का सद्भाव दोष है। इस प्रकार इन्द्रिय, विषय, मन और प्रमाता इनका अपने भपने स्वरूप में रहना स्वरूप है, भौर इनसे विपरीत होना-रहना वह दोष है और वे दोव ही अप्रामाण्य का कारण हुआ करते हैं, यह बात सिद्ध हुई। कोई इस तरह से कहें कि विज्ञान को उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं उनका स्वरूप तो अथयार्थरूप से हई पदार्थ की उपलब्धि से जान सिया जाता है और पदार्थ की वास्तविक उपलब्धि तो पूर्व कथित इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न नहीं होकर अन्य गुण नामक सामग्री से होती है ? [प्रचात पदार्थ का असत्यग्रहण इन्द्रिय के स्वरूप से होता है भीर सत्यग्रहण

स्कारणकलापावनुष्पद्यमानं गुलास्यं सामध्यन्तरं परिकस्पयति' इति; यतोऽत्र लोकः प्रमाणम् । न चात्र मिष्याञ्चानास्कारणस्वरूपमात्रमेवानुमिनीति किन्तु सम्यन्त्रानात् ।

किन्तः प्रवंतवाभावप्रकाशनरूपं प्रामाण्यम्, तस्य चलुरादिसामग्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्यनु-प्यत्युपगमे विज्ञानस्य स्वरूपं वक्तम्यम् । न च तद्भू वव्यतिरेकेण् तस्य स्वरूपं पश्यामो येन तदुरपत्ताव-प्यानुत्पन्नमुत्तरकाल तत्रैवोत्पत्तिमदम्युपगम्यते प्रामाण्यं भित्ताविव चित्रम् । विज्ञानोत्पत्तावप्यानुत्पत्तौ भ्यतिरिक्तसामग्रीतभ्रोत्पत्यम्युपगमे विरुद्धधर्माध्यासास्त्रारण्योदाच तयोर्भेदः स्यात् ।

इन्द्रिय के गुण से होता है] सो इस प्रकार की विपरीत कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि इस विषय में तो लोक ही प्रमाण है, [लोक में जैसी मान्यता है वही प्रमाणक बात है] लोक में ऐसा नहीं मानते हैं कि मिध्याज्ञान से चसु ग्रादि इन्द्रियों का स्वरूप ही प्रमुमानित किया जाता है अर्थान्-मिथ्याज्ञान इन्द्रियों के स्वरूप से होता है ऐसा कोई नहीं मानता है, सब ही लोक इन्द्रियों के स्वरूप से सम्यग्ज्ञान होना मानते हैं। सम्यग्ज्ञानरूप कार्य से इन्द्रियस्वरूप कारण का अनुमान लगाते हैं कि यह सम्यग्ज्ञान जो हुग्रा है वह इन्द्रिय-स्वरूप की वजह से हुग्रा है इत्यादि, ग्रतः इन्द्रिय का स्वरूप ग्रयथार्थउपलब्धि का कारण है ऐसा जैन का कहना गलत ठहरता है।

इस बात पर विचार करे कि प्रामाण्य तो पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका प्रकाशन करनेरूप होता है अर्थात् प्रमाण का कार्य पदार्थ को यथार्थरूप से प्रतिभासित कराना है, यही तो प्रमाण का प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य चक्षु आदि इन्द्रिय सामग्री से विज्ञान के उत्पन्न होने पर भी उत्पन्न नहीं होता है तो इसके अतिरिक्त विज्ञान का और क्या स्वरूप है वह तो आप जैनों को बताना चाहिये? क्योंकि इसके अतिरिक्त उसका कोई स्वरूप हमारी प्रतीति में आता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रामाण्य ही उस विज्ञान या प्रमाण का स्वरूप है, उससे अतिरिक्त और कोई प्रामाण्य हमें प्रतीत नहीं होता कि जिससे वह प्रमाण के पैदा होने पर भी उत्पन्न नहीं हो; और उत्तरकालमें उसी में वह भित्ति पर चित्र की तरह पैदा हो।

मावार्थ — प्रमाण प्रपत्नी कारणसामग्रीरूप इन्द्रियादि से उत्पन्न होता है भीर पीछे से उन इन्द्रियों के गुणादिरूप कारणों से उसमें प्रमाणता भाती है जैसा कि दीवाल के बन जाने पर उसमें चित्र बनाया जाता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि किन्न, प्रयंतवात्ववरिच्छेदरूपा धक्तिः प्रामाण्यम्, सक्तयस्य भावानां सत्त(स्वत) एवोत्यस्यन्ते नोत्यादककारणाधीनाः । तदुक्तम् —

> "स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसतो शक्तिः कर्तुं मन्येन पार्यते ॥"

> > [मी० व्लो० सू० २ व्लो० ४७ ]

न चैतत्सत्कार्यदर्शनसमाश्रयणादिभिषीयते; किन्तु यः कार्यगतो धर्मः कारणे समस्ति स कार्यवस्तत एवोदयमासादयति यथा गृत्पिण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेपि गृत्पिण्डानुपजायमाने गृत्पिण्ड-

यदि ज्ञानकी उत्पत्ति के अनंतर प्रमाणता आती है और ज्ञान के उत्पादक कारणों से उसमें प्रामाण्य नहीं आता है अन्य कारण से आता है, ऐसा कहा जाय तो यह कहना दिवाल के बनवेके बाद उस पर वित्र बनाया जाता है उसके समान होगा अर्थात् दोनों का समय और कारण पृथक् पृथक् सिद्ध होगा।

तथा प्रमाण की उत्पत्ति होने पर भी प्रमाणता उत्पन्न नहीं होती है भीर
प्रमाण के कारणकलाप के अतिरिक्त कारण के द्वारा वह पैदा होती है इस प्रकार
स्वीकार किया जाय तो ज्ञानरूप प्रमाण और प्रामाण्य में विरुद्ध दो छर्म-उत्पन्नत्व और
अनुत्पन्नत्व पैदा हो जाने से एवं प्रमाण और प्रामाण्य के कारणों में भेद हो जाने से
प्रमाण भीर प्रामाण्य में महान् भेद पड़ेगा ? [जो किसी भी वादी प्रतिवादी को
इष्ट नहीं है]।

जैन को एक बात धीर यह समफानी है कि ज्ञान में पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो सामध्ये है वही प्रामाण्य है सो ऐसी जो शक्तिया पदार्थों में हुम्या करती हैं वे स्वतः ही हुआ करती हैं, उनके लिये अन्य उत्पादक कारण की जरूरत नहीं होती है, कहा भी है—विश्व में जितने भी प्रमाण हैं उनमें प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा विलकुल निश्चय करना चाहिये, क्योंकि जिनमें स्वतः वैसी शक्ति नहीं है तो बन्य कारण से भी उसमें वह शक्ति आ नहीं सकती, ऐसा नियम है, इस मीमांसा- श्लोकवाक्तिक के स्लोक से ही निश्चय होता है कि प्रमाण में प्रामाण्यभूत शक्ति स्वतः है। यदि कोई ऐसी प्राशंका करे कि इस तरह मानने में तो सांस्य के सरकार्य शद का प्रसंग आता है ? सो इस तरह की शंका करना भी ठीक नहीं है, इस विषय को हम अच्छी तरह से उराहरण पूर्वक समफाते हैं, सुनिये ! कार्य में जो स्वभाव रहता है

रूपाविद्वारेणोपजायन्ते । ये तु कार्यवर्षाः कारणेव्यविद्यमाना न ते ततः कार्यवत् जायन्ते किन्तु स्वत एव, यथा तस्यैवोरकाहरणकाितः। एवं विद्यानेप्यर्थतयात्वपरिच्छेदशक्तिरचछुरादिष्यविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु स्वत एवाविर्मवति । उक्तं च —

> "ग्रात्मलाचे हि भावानां कारणापेक्षिता भवेत् । सञ्चात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥" [ मी॰ दलो० सू॰ २ दलो॰ ४८ ]

यथा~मृत्पिण्डदण्डनकादि घटो जन्मन्यपेक्षते । उदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विद्यते" ।। [

वह उसमें अपने कारण से झाता है कार्य जैसे ही कारण से उत्पन्न हुआ कि साथ ही वे स्वभाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मिट्टी के पिण्ड में रूप मादि गुएा है वे घटरूप कार्य के उत्पन्न होते ही साथ के साथ घटरूप कार्य में आ जाते हैं। कोई कोई कार्य के स्वमाव ऐसे भी होते हैं कि जो कारगों में नहीं रहते हैं. ऐसे कार्य के वे गुग उस कारण से पैदा न होकर स्वत: ही उस कार्य में हो जाया करते हैं। जैसे कार्यरूप घट में जल को धारण करने का गुण है वह सिर्फ उस घटरूप कार्य का ही निजस्व-भाव है, मिट्टीरूप कारए। का नहीं। जैसे यहां मिट्टी ग्रीर घट की बात है वैसे विज्ञान की बात है. विज्ञान में भी पदार्थ की जैसा का तैसा जाननेरूप जी सामर्थ्य है वह उसके कारणभूत चक्षु भ्रादि में नहीं है, भ्रतः वह शक्ति चक्षु आदि से पैदा न होकर स्वतः ही उसमें प्रकट हो जाया करती है। यहीं बात ग्रन्यत्र कही है-पदार्थ उत्पत्ति मात्र में कारणों की अपेक्षा रखते हैं. जब वे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर चकते हैं तब उनकी निश्नी कार्य में प्रवृत्ति तो स्वयं ही होती है। मतलब-पदार्थ या घटरूप कार्य मिट्टीकारण से सम्पन्न हुमा भव उस घट का कार्य जो जल बारण है वह तो स्वयं घट ही करेगा, उसके लिये मिट्टी क्या सहायक बनेगी ? अर्थात नहीं। इसी विषय का खलासा कारिका द्वारा किया गया है - मिट्री का पिण्ड. दंड, कुम्हार का चक्र इत्यादि कारण घट की उत्पत्ति में जरूरी हैं, किन्तू घट के जल धारण करने रूप कार्य में तो मिट्टी बादि कारणों की प्रपेक्षा नहीं रहती है। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं कि कार्य निष्पन्न होने पर फिर अपने कार्य के संपादन में वह कारण की अपेक्षा नहीं रखता है।

चनुराविविकानकारणावुपजायमानत्वात्तस्य परतोऽपिषाने तु सिद्धवाच्यता । प्रनुमानावि-वृद्धिस्तु मृहीताविनामावादिलिङ्गादेरपवायमाना प्रमाण्यभूतैनोपजायतेऽतोऽकापि तेवां न व्यापारः । त्रप्रोतकाने तदस्यापेशम् ।

नापि ज्ञशे, तद्धि तत्र कि का रत्त्वगुत्तानपेक्षते, संवादप्रस्वयं वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; गुत्तानां प्रत्यक्षादिश्रमात्ताविषयत्वेन प्रामेवासस्वप्रतिपादनात् । संवादक्षानापेक्षाप्ययुक्ताः; तत्त्वलु समानजा-

जैन का कहना है कि चक्ष भादि जो ज्ञान के कारए। हैं उन कारएों से प्रामाण्य पैदा होता है अतः हम प्रामाण्य को पर से उत्पन्न हुन्ना मानते हैं सो ऐसा मानने में हम भादों को कोई भापति नहीं है, हम भी तो ऐसा ही सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्षप्रमाण के प्रामाण्य में जो बात है वही अनुमानादि अन्य प्रमाणों में है। अनुमान प्रमाण साध्य के साथ जिसका श्रविनामान संबंध गृहीत हो चका है ऐसे श्रविनाभावी हेतु से प्रमाणभूत ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही आगमप्रमाण मादि जो प्रमाण है वे सभी प्रमाण ग्रपने २ कारणों से प्रामाण्यसहित ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये इन प्रत्यक्ष, अनुमान, धागम, आदि प्रमाणों में प्रामाण्य उत्पन्न कराते के लिये गुण चाहिये क्योंकि गुर्गों से ही प्रामाण्य होता है इत्यादि कहना गलत है। इस तरह प्रामाण्य की उत्पत्ति धन्य की अपेक्षा से होती है ऐसा उत्पत्ति का प्रथम पक्ष असिक हो जाता है। इसी तरह ज्ञष्ति के पक्ष पर भी जब हम विचार करते हैं तो वहां पर भी उसे अन्य की अपेक्षा नहीं रहती है। ऐसा सिद्ध होता है। प्रामाण्य की ज्ञप्ति में अन्य कारण की अपेक्षा होती है ऐसा जैन स्वीकार करते हैं सो उनसे हम पूछते हैं कि वह अन्य कारण कौन है ? कारण (इन्द्रिय) के गुण हैं ? या संवादक ज्ञान है ? कारण के गुणों की अपेक्षा है ऐसा प्रथमपक्ष मानना ठीक नहीं है, क्यों कि ग्रमी २ हमने यह सिद्ध कर दिया है कि गुर्गों का प्रत्यक्षादि प्रयाणों से ग्रहण नहीं होता है, ग्रतः वे श्रसत्रूप ही हैं। द्वितीय विकल्प प्रामाण्य अपनी जिप्त में संवादक ज्ञान की अपेक्षा रखता है ऐसा कहनाभी बेकार है, यही प्रकट किया जाता है, ज्ञप्तिमें संवादक ज्ञान की अप्रेक्षा रहती है ऐसा कहा सो वह संवादकज्ञान समानजाति का है ? या भिन्न जाति का है ? समानजातीय संवादकज्ञान को अप्ति का हेतु माना जाने तब भी प्रवन पैदा होता है कि वह समानजातीय संवादकज्ञान एकसंतान से [उसी विवक्षित पूरुष से ] उत्पन्न हमा है ? प्रयवा दूसरे संतान से उत्पन्न हुआ है ? दूसरे संतान से उत्पन्न हुआ संवादक-ज्ञान इस विविक्षित प्राम.ण्य का हेतू बन नहीं सकता, यदि बनेगा तो देक्दल के घट

तीयम्, भिष्कजातीयं वा ? प्रयमपक्षे किमेकवन्तानप्रमबम्; भिष्नसन्तानप्रमबं वा ? न ताबद्भिष्न-सन्तानप्रमवम्; देवदत्तघटक्काने यज्ञदत्तवटज्ञानस्यापि संवादकत्वप्रसङ्कात् । एकक्कतानप्रमवमप्यमिष्न-विपयम्, भिष्नविषयं वा ? प्रथमविकस्पे संवाद्यसंवादकषावाभावोऽविशेवात् । प्रमिष्नविषयत्वे हि ययोत्तरं पूर्वस्य संवादकं तथेदमप्यस्य किल्न स्यात् ? कयं चास्य प्रमागत्वविष्वयः ? तदुत्तरकाल-भाविनोऽन्यस्मात् तवाविषादेवेति चेत्, तहि तस्याप्यन्यस्मात्तवाविषादेवेत्यनवस्या । प्रथमप्रमाशानः सस्य प्रामाण्यनिक्षयेऽन्योग्याश्यः । भिष्नविषयमित्यपि वासंगः सुक्तिशकते रज्ञवज्ञानं प्रति उत्तर-

ज्ञान में यज्ञदत्त के घट ज्ञान से प्रमाणता आने का प्रसञ्ज प्राप्त होगा, क्योंकि धन्य संतान का ज्ञान अपने प्रामाण्य में संवादक बनना आपने स्वीकार किया है अब दूसरे विकल्प की अपेक्षा विचार करते हैं कि प्रामाण्य में संवादकश्चान कारण है वह अपना एक ही विवक्षितपरुष संबंधी है सो ऐसा मानने पर फिर यह बताना पड़ेगा कि वह एक ही पुरुष का संवादक ज्ञान प्रामाण्य के विषय को ही ग्रहरा करनेवाला है कि भिन्नविषयवाला है ? यदि कहा जावे कि प्रामाण्य का विषय और संवादक ज्ञान का विषय ग्रभिन्न है तो संवाद्य ग्रीर संवादक भाव ही समाप्त हो जावेगा-क्योंकि दोनों एक को ही विषय करते हैं। जहां अभिन्नविषयवाले ज्ञान होते हैं वहां उत्तरकालीन ज्ञान पूर्व का संवादक है ऐसा कह नहीं सकते, उसमें तो पूर्वज्ञान का संवादक जैसे उत्तरज्ञान है वैसे ही उत्तरज्ञान का संवादक पूर्वज्ञान भी बन सकता है। कोई विशे-वता नहीं आती है। हम जैनसे पूछते हैं कि यदि प्रामाण्य, संवादकज्ञान की अपेक्षा रखता है तो उस संवादकज्ञान में भी प्रामाण्य है उसका निश्चय कौन करता है ? जनरकालीत धन्य कोई उसी प्रकारका जान उस संवादकज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय करता है ऐसा कहा जाय तो अनवस्था भाती है, क्योंकि आगे आगे के संवादक जानों में प्रामाण्य के निर्णय के लिये भन्य २ संवादकज्ञानों की अपेक्षा होती ही जायगी। ग्रनवस्था को दूर करने के लिये प्रथमज्ञान से संवादकज्ञान की प्रमाणता का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार करो तो अन्योन्याश्रय दोष आयेगा, क्योंकि प्रथमज्ञान से उत्तरके संवादकज्ञान में प्रमाणता का निर्णय भौर उत्तरज्ञान की प्रमाणता से प्रथम ज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय होगा, इस तरह किसी का भी निर्णय नहीं होगा। प्रामाण्य को अपना निर्णय करने के लिये जिसकी अपेक्षा रहती है ऐसा वह संवादक ज्ञान यदि भिन्न ही विषयवाला है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में क्या दोष आता है यह हम बताते हैं-प्रामाण्य का विषय और संवादक कालभाविश्क्तिकाशकलज्ञानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापकत्वप्रसङ्कात् ।

नापि विश्वजातीयम्; तद्धि किमर्थकियाज्ञानम्, उतान्यत् ? न ताववन्यत्; वटज्ञानात्यट-ज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयप्रवङ्गात् । नाप्यर्थकियाज्ञानम्; प्रामाण्यनिश्चयाभावे प्रवृत्याभावेनार्यक्रियाज्ञाना-घटनात् । वक्कप्रवङ्गश्च । कयं वार्थकियाज्ञानस्य तक्षित्र्याः अन्यार्थकियाज्ञानार्वे वनवस्या । प्रयमप्रमाखाव्यविग्यात्रयः । प्रयंक्रियाज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्यनिश्चयोपमभे वाद्यस्य तथाभावे किकृतः प्रवेषः ? तदुकम्—

ज्ञान का विषय एक तो है नहीं पृथक् है, भौर फिर भी वह संवादकज्ञान प्रामाण्य की व्यवस्था कर देता है तब तो सीप के टुकड़े में हुए रजतज्ञान के प्रति उत्तरकाल में सीप में सीप का ज्ञान होता है वह प्रामाण्य का व्यवस्थापक है ऐसा मानना होगा, क्योंकि उसमें भिन्नविषयता तो है ही। मतः भिन्नविषयवाला सजातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की ज्ञप्ति में कारण है ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है।

ग्रव भिन्न जातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की जप्ति में कारण है ऐसा मानो तो क्या दोष है यह भी हम प्रकट करते हैं - भिन्नजातीय संवादकज्ञान कौन सा है-क्या वह ग्रथंकिया का ज्ञान है ? या और कोई दूसरा ज्ञान है ? मतलब यह है-कि प्रमाण ने "यह जल है" ऐसा जाना ग्रव उस प्रमाण की प्रमाणिकता को बताने के लिये संवादक ज्ञान आता है। ऐसा जैन कहते हैं सो बताओं कि वह ज्ञान किसको जाबता है ? उसी जलकी बर्थिकिया को जो कि स्नान पान बादिरूप है उसको ? ग्रथवा जो अन्य विषय है उसको ? वह धन्य विषय को जाननेवाला है। ऐसा कहो तो ठीक नहीं होगा क्योंकि यदि अन्यविषयक संवादकज्ञान प्रामाण्यज्ञप्ति में कारण होता है तो घटजान से पटजान में भी प्रामाण्य था सकता है ? भिन्नजातीय तो वह है ही ? अर्थिकिया का ज्ञान संवादक है ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि सभी प्रामाण्य का निश्चय तो हआ नहीं है उसके अभाव में प्रामाण्य की अप्ति का कारण जो संवादक ज्ञान है उसका स्वविषय में [अर्थिकिया के ग्रहण में] व्यापार होना संभव नहीं है। जो पुरुष वस्तु में प्रवृत्ति करते हैं वे पहिले अपने ज्ञान में प्रमाणता को देखते हैं-फिर जानकर प्रवृत्ति करते है। विना प्रवृत्ति के प्रयंत्रिया का ज्ञान कैसे होगा ? अर्थात् नहीं हो सकता तथा इस तरह मानने में चक्रक दीष भी आता है देखी ! अर्थिक्या का ज्ञान उत्पन्न होने पर पूर्वज्ञान में प्रामाण्य आना और पूर्वज्ञान में प्रामाण्य के होनेपर उसकी विषय में प्रवृत्ति होना । पून: प्रवृत्ति होनेपर अर्थिकया का ज्ञान हो सकना.

```
"यर्षेव प्रथमकानं तत्संबादमपेकते ।
संवादेनापि संवादः परो मृग्यस्तर्षेव हि ॥ १ ॥ [ ]
कस्यित्तत्त् यदीच्येत स्वत एव प्रमासाता ।
प्रथमस्य त्वाभावे प्रदेवा केन हेतुना ॥ १ ॥
[ मी॰ वलो॰ सू॰ २ व्लो॰ ७६ ]
संवादस्याथ पूर्वेस संवादिस्वात्प्रमाखता ।
सम्योग्याश्रयभावेन प्रामाण्यं न प्रकल्पते ॥ १ ॥ [ ] इति ।
```

इत्यादि तीन के चक में चक्कर लगाते रहना होगा, और सिद्धि तौनों में से किसी एक को भी नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि अर्थिकियाके ज्ञान द्वारा प्रामाण्यका निश्चय ऐसा मान भी लेवें किन्तु फिर उस अर्थिकिया ज्ञानका प्रामाण्य किसके द्वारा निरुचत होगा ? उसके लिये यदि ग्रन्य अर्थिकया ज्ञान धायेगा तो धनवस्था फैलती है।

यदि अनवस्थादौष को टालने के लिये ऐसा कहा जाय कि प्रथमप्रमाण से संवादकज्ञान में प्रामाण्य आयेगा तो अन्योन्याश्रयदौष उपस्थित होता है। इस प्रकार की आपत्तियों से बचने के लिये अर्थिकशाविषयकसंवादकज्ञान को स्वतः प्रामाण्यभूत मानते हो तब तो प्रथमज्ञान में भी स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करने में क्या है व है? कुछ भी नहीं इस विषय का विवेचन मीमांसाश्लोकवात्तिक में किया है, उसका उद्ध-रए। इस प्रकार है—

जैन लोग "प्रथमज्ञान [किसी भी एक विवक्षित पदार्थ को जाननेवाला प्रमारा] अपनी प्रमाणता के लिये अन्य संवादकज्ञान की अपेक्षा रखता है" ऐसा मानते हैं तो वह संवादकज्ञान भी अपनी प्रमाराता के लिये अन्य संवादक की अपेक्षा रखेगा, और वह भी अन्य संवादक की, इस तरह संवादक की लम्बी ऋड़ी को रोकने के लिये किसी एक विवक्षित संवादक ज्ञान में स्वतः प्रमाराता स्वीकार की जावे तो प्रथमज्ञान को ही स्वतः प्रमाणभूत मानने में क्या द्वेष भाव है? अर्थात् कुछ नहीं। अनवस्थादोष न होवे इस वजह से संवादक में प्रमाराता प्रथमज्ञान से आती है ऐसी कल्पना करें तो इतरेतराक्ष्य दोष आता है।।१।।२।।३।।

स्वर्षक्रियाज्ञानस्यार्वाभावेऽष्ट्रत्वाश्र स्वधामाण्यनिक्रयेऽन्यापेक्षा साधनज्ञानस्य स्वधीमावेषि हृष्टस्वात्तत्र तदयेक्षा युक्ता; इत्यप्यसङ्गतम्; तस्याप्यवैमन्तरेण स्वप्नदक्षायां दर्यमात् । फलावाशिरूप स्वास्य तत्र नाम्यापेक्षा साधननिभीविज्ञानस्य तु फलावाशिरूपस्वाभावात्त्वपेक्षा; इत्यप्यनुत्तरम्; फलावाशिरूपस्वस्याप्रयोजकत्वात् । यथैव हि साधननिभीविनो ज्ञानस्यान्यत्र व्यभिचारदर्यनात् स्वयविचारणायां प्रेक्षावतां प्रवृत्तिस्तया तस्यापि विशेषाभावात् ।

श्रंका — प्रयंकियाज्ञान तो अर्थ के सद्भाव विना देखा नहीं जाता है, किन्तु उसके सद्भाव में ही देखा जाता है. अर्तः अर्थिकियाज्ञान में प्रमाणता का निद्वय करने के लिये अन्य की अपेक्षा करनी नही पड़ती, किन्तु साधन का जो ज्ञान है वह तो अर्थ के अभाव में भी देखा जाता है, अर्तः साधनज्ञान की प्रमास्त्रता के लिये अन्य की अपेक्षा लेनी पडती है।

समाधान — यह शंका गलत है, क्योंकि अर्थाक्रयाज्ञान भी पदार्थ के विना देखा जाता है, जैसे कि स्वप्न में पदार्थ नहीं रहता है फिर भी अर्थिकया का ज्ञान तो होता देखा जाता है।

शंका—अर्थितयाज्ञान फल की प्राप्तिरूप होता है, इसलिये उसमें ग्रन्य की ग्रपेक्षा नहीं होती, किन्तु जो साधन को बतलानेवाला ज्ञान है वह फलप्राप्तिरूप नहीं होता, श्रतः उसमें श्रपनी प्रमाणता के लिये ग्रन्य ज्ञान की श्रपेक्षा रहती है, मतलब यह है कि "यह जल है" ऐसा ज्ञान होने पर उस जलका कार्य या फल जो स्नानादिरूप है उसकी प्राप्ति में ग्रन्यज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, परन्तु स्नान का साधन जो जल है सो उसके ज्ञान में तो ग्रन्य ज्ञान की ग्रपेक्षा जरूर होती है, क्योंकि वह तो फलप्राप्तिरूप नहीं है।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि फल की प्राप्ति प्रामाण्य की प्रयोजक नहीं हुमा करती है। देखो-जिस प्रकार स्नानादिक के कारणभूत जो जला-दिक पदार्थ हैं उनको प्रतिभासित करने वाले ज्ञान में कहीं [मरीविका में] व्यक्तिचार देखनेमें बाता है, प्रथात "यह जल है" ऐसी प्रतीति सत्यजल में होती है और मरीविका में मी होती है, और इसीलिये तो उस जलज्ञान के सत्य प्रसत्य के निर्णय करने में बुद्धिमानों की प्रवृत्ति होती है, ठीक इसी तरह प्रयंक्रियाज्ञान में भी होता है, प्रयात अर्थाक्त्या के ज्ञावमें भी सत्य प्रसत्यका निर्णय करके प्रवृत्ति होती है कोई विशेषता नहीं।

किन्त, समानकालमर्वकियाक्षानं पूर्वकानप्रामाण्यव्यवस्थापकम्, मिलकालं वा ? यदां क-कालम्; पूर्वकान्तिवयम्, तदिलयवं वा ? न तालक्ष्यविषयम्; चक्रुरादिकाने ज्ञानान्तरस्याप्रति-भागनात्, प्रतिनयतस्यादिविषयत्वातस्य । तदिवयत्वे च कयं तन्त्रानप्रामाण्यनिक्रायकस्यं तद्यहे तद्यमीलां बहुत्यविरोजात् । भिलकान्नीम्वयप्युक्तम्; पूर्वज्ञानस्य शिक्तित्वेन नात्रे तद्याहृकत्वेनो-त्तरकानस्य तक्ष्यामाण्यनिक्रामकत्वायोगात् । सर्वप्राप्तृकम्, प्राप्तमाण्यं सन्देहिष्यर्ययाकान्तत्वासिद्धं क्षा । समुत्यक्षं खलु विज्ञाने 'प्रयमिल्यमेवायंः' इति निक्रयो न सन्देहो विषयये । तदुक्तम् ।

> "प्रमासं बहसात्पूर्वं स्वरूपेसीव संस्थितम् । निरपेक्षं स्वकार्ये च सृद्धाते प्रस्थयान्तरैः॥१॥"

> > [मी ब्लो • सू० २ ब्लो • ८३ ] इति

तथा-एक प्रश्न यह भी होता है कि मर्थिकिया का ज्ञान जो कि पूर्वज्ञान से प्रमाणता को बतलाता है, वह उसके समकालीन है या भिन्नकालीन है ? यदि सम-कालीन है तो उसी पूर्वज्ञान के विषय को जानने वाला है या नहीं ? समकालीनज्ञान का विषय वही है जो पूर्वज्ञान का है ऐसा कही तो असंभव है, क्योंकि चक्ष झारा आदि पांचों ही इन्द्रियों के ज्ञानों में ज्ञानरूप विषय प्रतिभासित होता ही नहीं, इन्द्रियों का विषय तो ग्रपना २ निश्चित रूप गंधादि है। इस प्रकार समकालीन ज्ञान पूर्वज्ञान को विषय करनेवाला हो नहीं सकता है, यह सिद्ध हुआ। अब यदि उसको विषय नहीं करे तो बताईये वह पूर्वज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय कैसे करायेगा ? प्रथात नहीं कर सकता, जब वह पूर्वज्ञान की ग्रहण ही नहीं कर सका तो उसका धर्म जो प्रामाण्य है उसे कैसे प्रहण करेगा ? धर्थिकिया का ज्ञान भिन्न काल में रहकर पूर्वज्ञान की प्रमाणता को बतलाता है ऐसा दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वज्ञान क्षणिक होने से नष्ट हो चका है ग्रब उसका ग्रग्राहक ऐसा उत्तर ज्ञान उसके प्रामाण्य का निक्चय नहीं करा सकता। एक बात यह भी है कि सभी प्राणियों के प्रामाण्य संदेह एवं विपर्यंय रहता ही नहीं, क्योंकि सभी ज्ञान जब भी उत्पन्न होते हैं तब वे संशयादि से रहित ही उत्पन्न होते हैं, बत: उनको मन्य की अपेक्षा नहीं करनी पडती है। ज्ञान उत्पन्न होते ही "यह पदार्थ इस प्रकार का है" ऐसा निश्चय नियम से होता है उस समय उसमें न संशय रहता है, और न विपर्यय ही रहता है। कहा भी है-प्रामाण्य जिसका धर्म है ऐसा वह प्रमाण (ज्ञान) स्वग्रहण के पहिले स्वरूप में स्थित रहता है, तथा अपना कार्य जो पदार्थ की परिच्छिति है उसको संवादकज्ञान की

प्रमाखाप्रमाख्योरत्पती तुत्यरूपताम्म संवादविसंवादावन्तरेख् तयोः प्रामाच्याप्रामाच्य-निक्रय इति च मनोरवमात्रम्; प्रप्रमाणे वाधककारखदोषज्ञानयोरवस्यभाविस्वादप्रामाध्यनिरुवयः, प्रमाणे तृ तयोरभावात्यामाच्यावसायाः।

यापि-तत्तृस्यरूपेऽन्यत्र तयोर्दर्शनातदाशक्रुः; सापि त्रिचतुरक्षानापेक्षामात्राध्रियरति । न च स्वयंक्षायां स्वतः प्रामाण्यव्याषातोऽनवस्या चाः; संवादकक्षानस्याधामाण्यव्यवच्छेदे एव व्यापारा-दन्यक्षानानपेक्षणाच । तदुक्तम्---

प्रपेक्षा विना ही करता रहता है, पश्चात् जिज्ञासु पुरुष द्वारा संवादरूप ज्ञानोंसे उसका भ्रहण हो जाता है।

श्रंका—प्रमाए स्रोर स्वप्नमाए। उत्पक्ति के समय तो समान ही रहते हैं—उनमें संवाद और विसंवाद के विना प्रामाण्य और स्रप्नामाण्य का निश्चय होना शक्य नहीं है?

समाधान — यह कथन मनोरथमात्र है, अप्रमाण तो बाधककारण और दोघों से जन्य हुआ करता है अतः उनका ज्ञान होना जरूरी है, उसीसे अप्रमाण में अप्रामाण्य का निष्णय होता है। प्रमाण में ऐसी बात नहीं है अतः प्रामाण्य को जानने के लिये बाधककारण और दोषों के जानों की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रमाण के प्रामाण्य का निश्चय तो प्रपने आप हो जाता है।

प्रमाण ज्ञानके समान मालूम पड़नेवाला जो अप्रमाणभूत ज्ञान है उसमें संबय तथा विपर्ययपना देखा जाता है अतः कभी कमी प्रमारण ज्ञान भी अप्रामाणपपनेकी शंका हो सकती है किन्तु वह शंका आगे के तीन चार ज्ञानोंकी अपेक्षा लेकर ही समाप्त हो जाया करती है। इस पर कोई कहे कि आगे के ज्ञानोंकी अपेक्षा लेकर ही समाप्त हो जाया करती है। इस पर कोई कहे कि आगे के ज्ञानोंकी अपेक्षा गोने तो स्वतः प्रामाण्य आनेका जो सिद्धांत है वह खतम होगा, तथा अनवस्था दोष भी आयेगा? सो पैसी बात नहीं है, क्योंकि आगेके तीसरे या चौथे ज्ञानकी जो अपेक्षा बतायी वे ज्ञान इतना ही कार्य करते हैं कि प्रथम या दितीय ज्ञानके अप्रमाण्यताका व्यवच्छेद [नाश] करते हैं तथा वे ज्ञान अपनी सत्यताके लिये अन्यकी अपेक्षा भी नहीं रखते हैं।

मीमांसाश्लोक वार्तिक में लिखा है, ज्ञान की प्रमागाता में शंका माजाय तो उसको तीन चार ज्ञान [संवादक ज्ञान प्राकर] उत्पन्न होकर दूर कर दिया करते हैं,

"एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो न।विकामतिः। प्रार्थ्यते तावतैवेयं स्वतः प्रामाण्यमञ्तुते ।। १ ।।"

[मी॰ इलो॰ सू० २ इलो॰ ६१]

योऽप्यनुत्पद्यमानः संशयो बलावुत्पाद्यते सोप्यवंकियाचिनां सर्वत्र प्रवृत्पादिव्यवहारोच्छेद-कारिरवाभ युक्तः । उक्तन्व--

> "बाशक्केत हि यो मोहादजातमपि वाघकम् । स सर्वेश्यवहारेषु सक्तयात्मा सयं वजेत् ॥ १ ॥" [

इनसे अधिक झानों की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने से ही कार्य हो जाता है भीर प्रामाण्य स्वतः ही भा जाता है।

जैनादिक का कहना है कि प्रमाण से पदार्थ का ज्ञान होने पर भी उस विषय में संशय हो जाय कि यह ज्ञान अर्थिकिया में समर्थ ऐसे पदार्थ को विषय कर रहा है या विपरीत किसी पदार्थ को ? सो ऐसी जबरदस्ती संशय को उत्पन्न होने की ग्राशंका करना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो मर्थिकिया के इच्छक पूरुष किसी मी पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे, इस तरह से तो फिर प्रवृत्ति या निवृत्ति का व्यवहार ही समाप्त हो जायगा, कहने का ध्रभिप्राय यह है कि प्रमाण के विषय में संशय नहीं रहता. ऐसा हम मानते हैं । किन्तु जैन व्यर्थ उस विषय में संशय हो जाने की ग्राइंका करते हैं । इससे क्या होगा कि किसी भी पदार्थ में ग्रहण छादि की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि संवाय बना ही रहेगा ? यही बन्त हमारे ग्रन्थ में कही है-को व्यक्ति प्रमाण के प्रामाण्य में बाधक कारण नहीं होते हुए भी व्यर्थ की बाधक होने की शंका करे तो वह संशयी पूरुष नष्ट ही हमा समभना चाहिये, क्योंकि वह सभी व्यवहार कार्यों में प्रवृत्त ही नहीं हो सकेगा। इस प्रकार निश्चित होता है कि प्रमाण अपनी प्रामाणिकता में बन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। तथा वेद शास्त्र के निमिल से जो जान होता है उस जान में भी स्वत: प्रामाण्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये. क्योंकि वेद अपौरुषेय होने से (पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होने से) दोष रहित है, इस-लिये जैसे प्रमुमान, प्राप्तवचनरूप धाराम, इन्द्रियज्ञान ये सब प्रमाण स्वतः प्रामाण्य स्वरूप है वैसे वेद जानत बुद्धि भी स्वतःप्रमाणभूत है। कहा भी है-वेद का पठन, मनन प्रादि के करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वत:प्रमाणधूत है. क्योंकि वह ं चोदनाजनिता तु बुद्धिरपीरुवैयत्वेन दोषरहिताचोदनावास्थादुवजायमाना लिङ्गाहोस्यस-बुद्धिवरस्वतः प्रमाणम् । तदुक्तम्—

> "चोदनाव्यनिता बुद्धिः प्रमासं दोषवर्षितैः । कारसौर्जन्यमानःवाल्लिङ्गाप्तोनस्यक्षबुद्धिवत् ॥ १ ॥"

> > [मी॰ श्लो॰ सु॰ २ श्लो० १८४]

तम्न ज्ञप्तौ परापेकाः।

ज्ञान दोषरहित वेदवाक्यों से पैदा हुआ है और वेद स्वतः प्रमाणभूत है। जैसे-निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुआ अनुमानप्रमाण, आसवचन से उत्पन्न हुआ अनुमानप्रमाण, इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ प्रगमप्रमाण, इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ प्रत्यक्षप्रमाण स्वतः प्रमाणस्वरूप होता है। इस प्रकार यहां तक भाष्ट्र ने यह सिद्ध करके बताया है कि प्रामाण्य की ज्ञप्ति में पर की अपेक्षा नहीं हुआ करती है।

अब प्रमाण का जो स्वकार्य है उसमें भी पर की आवश्यकता नहीं रहती है ऐसा सिद्ध किया जाता है-प्रामाण्य जिसका धर्म है ऐसे प्रमाण का जो प्रपना कार्य (प्रवृत्ति करावा मादि) है उसमें भी उसे बन्य की मपेक्षा नहीं होती है। जैन मन्य की मपेक्षा होती है छैसा मानते हैं, सो वह धन्य कौन है कि जिसकी अपेक्षा प्रमास को लेती पहली है. क्या वह संवादकज्ञान है कि कारएएएए हैं ? संवादकज्ञान की अपेक्षा लेकर प्रामाण्य वर्षवाला प्रमाण निजी कार्य को करता है ऐसा कही तो चक्रक दोव बाता है, कैसे सो बताते हैं-प्रामाण्य धर्मवाला प्रमाण जब धर्षपरिच्छित्तिरूप अपने कार्य में प्रवृत्त होगा तक प्रथंकिया को चाहनैवाले व्यक्ति वहां प्रवृत्ति करेंगे और उन व्यक्तियों के प्रवर्तित होने पर मर्थिकया का ज्ञानरूप संवाद पैदा होगा, पुनः संवाद के रहते हुए ही उसकी अपेक्षा लेकर प्रमाण अपना कार्य जो अर्थिकिया को जानना है उसमें प्रवृत्ति करेगा, इस तरह प्रमाण की स्वकार्य में प्रवृत्ति १, उसके बल पर फिर धर्यकियार्थी पुरुष की प्रवृत्ति २, भीर फिर उसकी धपेक्षा लेकर सवादकज्ञान ३. इन तीनों में गोते लगाते रहने से इस चक्रक से छटकारा नहीं होगा. तीनों में से एक भी सिद्ध नहीं होगा । यदि भिन्नकालीन प्रयति भावीकाल में होनेवाले संवादकज्ञान की ग्रपेक्षा लेकर प्रमाण ग्रपने कार्य में प्रवृत्ति करता है ऐसा कहा जाय सो वह भी बनता नहीं है, देखो-भावीकाल में होनेवाले संवादकज्ञान का वर्तमान में तो प्रसस्व

नापि स्वकार्ये; तथापि हि कि तस्त्वादप्रत्ययभेक्षते, कारणुगुणान् वा? प्रथमपक्षे चक्रक-प्रसङ्गः-प्रमाणस्य हि स्वकार्ये प्रवृतौ सत्यानवैकियायिनां प्रवृत्तिः, तस्यां चार्थिकवाक्षानोत्पत्तिनकाणः संवादः; तत्यद्भावे च संवादमपेक्य प्रमाणं स्वकार्येऽवंपरिष्केदसकाणे प्रवर्ततः। भाविनं सवादप्रत्यय-भपेक्य तत्तत्र प्रवर्तते; इत्यय्यनुपपलम्; तस्यासस्वेन स्वकार्ये प्रवर्त्तमान विज्ञान प्रति सह-कारिश्वायोगात्।

द्वितीयपद्वीऽपि मृहीताः स्वकारणमुखाः तस्य स्वकार्ये प्रवर्तमानस्य सहकारिःवं प्रतिपवाने, समृहीता वा ? न तावदुत्तरः पकाः; स्रतिप्रवङ्गात् । प्रथमपद्येऽनवस्या-स्वकारणमुख्यक्षानापेवां हि

है सो वह जान को अपने कार्य में प्रवृत्ति कराने के लिये सहायक नहीं बन सकता है जो ग्रंभी पैदा ही नहीं हुआ है वह वर्तमान ज्ञान में क्या सहायता पहुंचायेगा ? कुछ भी नहीं। प्रमारा को स्वकार्य में कारणों के गुणों की अपेक्षा होती है ऐसा जो दूसरा विकल्प है सो इस पर हम पूछते हैं कि प्रमाश को अपने कार्य में प्रवृत्ति कराने के लिये सहायता पहुंचानेवाले कारणों (इन्द्रियों ) के गूण हैं वे ग्रहण किये हए जाने हुए] है कि नहीं ? यदि द्वितीय पक्ष कहा जाय कि वे गुण ग्रहण किये हुए नहीं हैं तो ग्रतिप्रसंग होगा-अर्थात् अन्य प्रमाणके जो हैं उनके गुण भी हमारे लिये हमारे ज्ञान में सहायक बन सकते हैं, क्योंकि वे गूएा भी तो अगृहीत हैं। पहला पक्ष-प्रमाणके कारणों के गुण गृहीत हैं [जाने हुए हैं] तो इस पक्ष में पनवस्था पावेगी । वह ऐसे-प्रमाण जब अपने प्रामाण्य के कारण जो इन्द्रियों के गुए। हैं उनके ज्ञान की अपेक्षा लेकर निजी कार्य के करने में प्रवृत्ति करता है सो कारगों के गुगों का जो ज्ञान है वह जिस जान से होता है वह भी अपने कारणों के गुणों की अपेक्षा रखकर ही अपना कार्य जो प्रथमप्रमाण के कारणगुणों को जानना है उसे करेगा, तथा यह जो दूसरे नम्बर का कारए। गूर्सों को जाननेवाला ज्ञान है वह भी धपने कारणगुण के ज्ञानकी ध्रपेक्षा लेकर प्रवर्तित हो सकेगा । भावार्थ-जैसे किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ, मब उस प्रमाराभूत ज्ञान का कार्य को उस जल में प्रवृत्ति करनारूप है उसमें प्रवृत्ति होने के लिये अपने कारणागुण के ज्ञान की अपेक्षा लेनी पड़ेगी कि मेरे इस जलज्ञान का कारण नेत्र हैं इसके गूण स्वच्छता आदि हैं-मेरी प्रांखें निर्मल हैं ऐसा ज्ञान होगा, तब जल में उसकी प्रवत्ति हो सकेगी, तथा ऐसा ज्ञान उसे कोई बतायेगा तभी होगा, कि तुम्हारी आंखें साफ-निर्दोष हैं इत्यादि, पुन: वह बतानेवाले व्यक्ति का ज्ञान भी प्रामाशिक होना चाहिये, अतः उसके ज्ञान की सत्यता अर्थात बतलाने वाले

प्रमाणं स्वकार्यं प्रवर्शतं तदिप स्वकारणगुणक्षानापेक्षं प्रमाणकारणगुणप्रहण्जक्षणे स्वकार्यं प्रवर्शतं तदिप च स्वकारणगुणकानापेक्षमिति । तस्य स्वकारणगुणकानापेक्षस्वैव प्रमाणकारणगुण्यपिष्ट्ये-वस्त्राणे स्वकार्यं प्रवृत्ती प्रवमस्यापि कारणगुणकानानपेक्षस्यार्थपरिष्ट्येदलक्षणे स्वकार्यं प्रवृत्तिरस्तु विश्वेदाभागात् । तदकम् —

, ''जातेपि यदि विज्ञाने तावन्नार्थोऽवधार्यते । यावत्कारराञ्चद्धत्व न प्रमासान्तराद्गतम् ।। १ ।।

के नेत्र भी गुणवान हैं कि नहीं इसकी भी जानकारी होनी चाहिये, इस प्रकार एक प्रमाण के कार्य होने में अनेकों प्रमाणभूत व्यक्तियों की और ज्ञानों की आवश्यकता होती रहेगी, तब प्रनवस्था तो द्वा ही जायगी, फिर भी प्रमाण का कार्य तो हो ही नहीं सकेगा, जैसे संसारी जीवों की आकांक्षाएँ प्राणे २ बढ़ती जाती हैं—यह कार्य हो जाय, यह मकान बन जाय, इसी की चिंता मिटे तो घर्मकार्य को करूंगा इत्यादि, वैसे ही प्रमाण का कार्य तभी हो जब उसके कारण्युणों का ज्ञान हो, पुनः वह ज्ञान जिससे होगा उसकी सत्यता जानने की अपेक्षा होगी इत्यादि प्रपेक्षाएँ बढ़ती जावेगी ग्रीर प्रमाण का कार्य यों ही पड़ा रह जायगा।

भ्रव यहां पर भ्रानवस्था दोष को मिटाने के लिये कोई चतुर व्यक्ति कहे कि प्रमाण के कारणगुणों को जाननेवाला जो ज्ञान है उसको प्रपने कारणगुण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह तो उसकी भ्रपेक्षा के बिना हो अपना कार्य जो प्रमाण के कारणगुणों का जानना है उसमें स्वयं प्रवृत्त होता है, ऐसा कहने पर तो वह पहला प्रमाण भी कारणगुणों के ज्ञान की अपेक्षा किये विना हो भ्रपेने कार्य-पदार्थ को जानना आदि को स्वतः कर सकेगा, दोनों में प्रथम प्रमाण और उस प्रथम प्रमाण के कारण गुणों को जानने वाला प्रमाण इनमें कोई भी विशेषता नही है जिससे कि एक को तो कारणगुण के ज्ञान की अपेक्षा लेनी पड़े इस प्रकार के भ्रनवस्था के विषय में हमारे ग्रन्थ में भी कहा गया है अब हम उसे प्रकार के भ्रनवस्था के विषय में हमारे ग्रन्थ में भी कहा गया है ज्ञान उसे प्रकट करते हैं...जान उत्पन्न होने पर भी तबतक वह भ्रपेन विषय का नहीं जाता, इस प्रकार की जो मान्यता है उसमें भागे कहा जानेवाला धनवस्था दोष साता है...जब प्रथमज्ञान अपनी प्रवृत्ति में अपने कारणगुणों को जानने के लिये मन्य की भ्रपेक्षा एखता है तब वह दूसरा ज्ञान भी धपने कारणगुणा को जाननेवाले की अपेक्षा एखता है तब वह दूसरा ज्ञान भी धपने कारणगुण को जाननेवाले की अपेक्षा एखता है तब वह दूसरा ज्ञान भी धपने कारणगुण को जाननेवाले की अपेक्षा एखता है तब वह दूसरा ज्ञान भी धपने कारणगुण को जाननेवाले की अपेक्षा लेकर प्रथमज्ञान के कारणगुणों को जानने में प्रवृत्त होगा, क्योंकि जवतक

सत्र ज्ञानास्वरोत्पावः प्रतीक्यः कारणान्तरात् । यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावदसस्समा ।। २ ।। तस्यापि काश्मे शुद्धे तञ्ज्ञानस्य प्रमाणता । तस्याप्येवमितीत्वं च न स्वचिद्व्यवतिष्ठते ॥ ३ ॥

[मी० व्लो० सू० २ व्लो० ४६-५१] इति

भ्रत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्—'प्रत्यक्षं न तान्प्रत्येतुं समर्थम्' इति ; तत्रेन्द्रिये शक्तिरूपे व्यक्तिरूपे वा तेषामनुपत्तन्भेनाभावः साध्यते ? प्रथमपक्षे-मृत्यवद्दीषात्तामप्यभावः । नह्याचाराप्रत्य-

उसकी शुद्धि—[सत्यता] नहीं जानी है तबतक वह असत् समान ही रहेगा, अतः उसकी सत्यता का निर्णय भी उसके कारणगुण की शुद्धि से ही होवेगा, तभी वह प्रमाण प्रामाण्य सहित कहलायेगा, फिर वह तीसरा ज्ञान भी कारणगुण की शुद्धि जानकर ही प्रवृत्त होगा, इस प्रकार किसी भी ज्ञान में प्रामाण्य व्यवस्थित नहीं हो सकेगा, न प्रमाणों में स्वकार्य के करने की क्षमता आयेगी। इस प्रकार हम भाट्ट ने यह सिद्ध किया कि प्रमाण को धवने प्रामाण्य की उत्पत्ति में और ज्ञित तथा स्वकार्य में पर की प्रयोक्षा नहीं होती है, अतः प्रमाण में स्वतः प्रामाण्य आता है।

जैन — हम जैन भाट्ट के इस लम्बे चौड़े पूर्वपक्ष का सविस्तार खण्डन करते हैं —

भाट्ट ने सबसे पहिले कहा है कि "इन्द्रियों के गुणों को प्रत्यक्षप्रमाण जानने में सक्षम नहीं हैं" सो इस पर हम उनसे पूछते हैं कि श्वक्तिकप-[क्षयोपशमरूप] इन्द्रिय में गुणों को प्रनुपलिख होने से उनका अभाव मानते ही या व्यक्तिरूप (बाह्येन्द्रिय जांच की पुत्रली प्रादि में) इन्द्रिय में गुणों को प्रनुपलिख होने से गुणों का अभाव मानते हैं—तो इस मान्यत हो ? प्रथमपक्ष-शक्तिरूप इन्द्रिय में गुणों का प्रभाव मानते हैं—तो इस मान्यत में केवल गुणों का हो प्रभाव सिद्ध हो जायगा, क्योंकि शक्तिरूप इन्द्रिय में जैसे गुण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वैसे दोष भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तथा—आधार के प्रप्रत्यक्ष रहने पर प्रायेय का प्रत्यक्ष होना भी बक्य नहीं होते, ऐसा हो नियम है। धतः धाधार जो शक्तिरूप इन्द्रिय है प्रत्यक्ष नहीं होने से उसके धाषेयरूप गुणों का प्रत्यक्ष होना भी बनता नहीं, अन्यव्या अतिप्रसङ्ग उपस्थित होगा। इस प्रकार शक्तिरूप इन्द्रियों में गुण उपलब्ध नहीं होते,

क्षत्वे आवेयप्रत्यक्षता नामातित्रसञ्जात्। घय व्यक्तिरूपे, तत्रापि किमारमप्रत्यक्षेण गुणानामनुष्तमध्यः, परप्रत्यक्षेण वा ? प्रयमविकल्पे दोवाणामप्यसिद्धिः। न ह्यात्मीयं अत्यक्षं स्वचलुरादिगुण्दोवविवेचने प्रवस्ति इत्येतरप्रातीतिकम् । स्पावंनादिप्रत्यक्षेण तु चलुरादिसद्भावमात्रमेव प्रतीयते इत्यतीषि गुण्-दोवसद्भावासिद्धिः। स्रय परप्रत्यक्षेण ते नोपकस्यन्ते; तद्यदिद्धम्; यद्यंव हि काचकामलादयो दोवाः परचक्षवि प्रत्यक्षतः परेण प्रतीयन्ते तथा नैमेल्यावयो गुणा प्रपि।

जातमात्रस्यापि नैमैत्याध्युपेतिन्द्रयश्रतीतेः तेषां गुरारूपत्वाभावे जातितीमिरिकस्याप्युपल-स्वादिन्द्रियस्यरूपय्यतिरिक्ततिमिरादिशेषास्यभावः। कयं वा रूपादीनां घटादिगुरास्यभावता

यह पक्ष खण्डत हो जाता है। दूसरा पक्ष जो व्यक्तिरूप इत्तिय है उसमे गुर्गो का अभाव है। ऐसा कहो तो हम आपसे पूछते हैं कि यह बात आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हो? अपने ही प्रत्यक्षज्ञान से या दूसरे पुरुष के प्रत्यक्षज्ञान से? यदि अपने प्रत्यक्ष से उनका अभाव सिद्ध करते हो तो दोषों का अभाव भी सिद्ध हो जायगा, क्योंकि अपना निज का प्रत्यक्षज्ञान निजी (खुद के) चक्षु आदि इत्तियो के गुण या दोषों को जानता हो या उनका विवेचन करता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता, अपनी आँख का काजल अपने को नहीं दिखता ऐसी कहावन भी है। स्वामंन प्रादि प्रत्यक्ष के द्वारा यदि आँख आदि का जान होता है तो भी उससे मात्र उन नेत्रादिक का सद्भाव ही सिद्ध होता है, उस स्पामंन प्रत्यक्ष से उनके गुण और दोषों का सद्भाव तो सिद्ध नहीं होता है। यदि कहा जावे कि पर अयित के प्रत्यक्षज्ञान से वे इत्त्रियों के गुरा उपनक्ष नहीं होते हैं। से एसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे पराये व्यक्ति के नेत्र में काचित्र हो, पीलया आदि दोष हैं उनका प्रत्यक्ष होता है वैसे ही निमंत्रता आदि गुण भी प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं। अतः पर के द्वारा नेत्रादि के गुगा प्रत्यक्ष नहीं होते हैं ऐसा कहना असत् उहरता है।

शंका — नेत्र में जो निमंतता म्रादि होती है वह तो उसके जन्म के साथ ही साथ दिखायी देती है म्रयांत नेत्रादि इन्द्रियां नैमंत्यादि गुए। सहित ही पैदा होती हैं, म्रतः निमंत्रतादि को गुण नहीं कह सकते हैं।

समादान — ऐसा नही कहना, क्योंकि कोई जन्मसे तिमिरदोष युक्त है प्रयांत् जन्मान्य है उसके नेत्रेन्द्रियका स्वरूप तिमिर दोष से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखायी देता घतः उस तिमिर दोषको नेत्रेन्द्रियका स्वरूप ही मानना चाहिये, इस तरह भी उत्पत्तिप्रभृतितःप्रतीयमानस्वाविष्ठेवात् ? यवश्रुराविश्वतिरिक्तभावाभ्यतानुविधाति तत्तस्कारण्कम्, यवाद्याक्षमाभ्यम्, तथा च प्रामाश्यम् । यव तदश्यतिरिक्तं कारणं ते गुखाः' इत्यनुमानतीयि तेवां सिद्धिः ।

यशे न्द्रियगुरीः सह लिङ्गस्य प्रतिबन्धः प्रत्यक्षैणः गृह्याते, अनुमानेन वेत्याद्यःकृतः, तदस्य-युक्तम्; अहास्यप्रमाखान्तरात्तत्वत्रव्यप्रतीतेः । कथं चाप्रामाण्यप्रतिपादकदोषप्रतीतिः ? तत्राप्यस्य

कोई कह सकता है ? क्योंकि जो उत्पत्ति के साथ हो वह उसका स्वरूप कहलाता है ऐसा आपने बताया है। इस प्रकार गुणोंका अभाव करनेसे दोघोंका प्रभाव भी करना पड़ता है।

एक बात भीर यह होगी कि यदि उत्पत्ति के साथ ही नेत्रादिकों में निर्मलतादि पायी जाती है बत: वह नेत्र का गुण न होकर उसका स्वरूप मात्र है ऐसा माना जाय तो घट आदि पदार्थों में उत्पत्ति के साथ ही रूप रसादि रहते हैं. उनको भी गुरा नहीं कहना चाहिये । वे भी घट के स्वरूप ही कहलाने चाहिये । क्योंकि वे घट की उत्पत्ति के साथ ही उसमें प्रतीत होते हैं, कोई विशेषता नहीं है। जैसे नेत्र में निर्मलता उत्पत्ति के साथ ही है वैसे ही घट में रूप रसादि भी उत्पत्ति के साथ ही हैं, फिर घट के रूपादिको तो गूण कहना और नेत्र की निर्मलता को स्वरूप कहना यह कैसे बन सकता है ? नहीं बन सकता । जो चक्ष आदि इन्द्रिय से अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के सद्भाव में होता है भीर उस वस्तु के भ्रभाव में नहीं होता है वही उस प्रामाण्य का कारण है-जैसे अप्रामाण्य का कारण अन्य किसी वस्त को माना है। अनुमान प्रयोग इस तरह होगा-प्रमाणमें प्रामाण्य चक्ष आदि से प्रथक अन्य किसी कारए। की अपेक्षा से होता है (साध्य), क्योंकि वह चक्षु ग्रादि से अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ के साथ भन्वय व्यतिरेक रखता है (हेतु) जैसे भ्रमामाण्य पृथक् कारणों की अपेक्षा से होता है (दृष्टान्त), जो इन्द्रियोंसे अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ है जो कि प्रामाण्य का कारण है वही गुरा कहलाता है। इस धनुमान से गुराों की सिद्धि हो जाती है।

भाट्ट ने पूर्वपक्ष में पूछा है कि इन्द्रियों के गुणों के साथ हेतु का — (यथार्थरूप से पदार्थ की उपलब्धि होने रूप कार्यत्व का) जैन लोग प्रविनाभाव संबंध मानते हैं, सो वह प्रविनाभाव प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होता है या प्रनुमान के द्वारा ? इत्यादि सो समानस्थात् । नैमंत्यादेमंनाभावरूपत्वात्कवं गुणुरूपतत्यप्यसान्प्रतप्; दोषाभावस्य प्रतियोगिषदार्थ-स्वभावत्यात् । निःस्वभावत्वे कार्यत्वभमीभारत्वविरोधात् सर्राववारणस्त् । तथाविषस्याप्रतीतेरन-म्यूपनमात्, प्रन्यया—

"भावान्तरविनिमुंक्तो भावोऽत्रानुपलम्भवत् । भ्रभावः समस्त (सम्मतस्त,स्य हेतोः किन्न समुद्भवः ॥" [

आहु का ऐसा कहना ग्रमुक्त है, क्योंकि जैन लोग तर्क नामक प्रामाएगान्तर से ही इिन्द्रयगुण के साथ कार्यत्व हेतु का प्रविनाभाव संबंध निष्क्तित करते हैं, किसी भी अनुमान के हेतु का अविनाभाव हो वह तर्क प्रमाण से ही जाना जाता है। ग्रच्छा— आप अपनी बात बताइए कि ग्रप्तामाण्य को प्रतिपादन करने वाले जो दोष हैं उन दोषों की प्रतिति कैसे होती है ग्रर्थात् ग्रप्तामाण्य का ग्रीर दोषों का अविनाभाव किस प्रमाण से जाना जाता है यनुमान से कि प्रत्यक्ष से ? इत्यादि प्रका तो आपके उत्तर भी भा पड़ें ने, ग्राप भाटु उन प्रकां का निवारण कैसे कर सकेंगे। ग्रापके यहां तो तर्क प्रमाण माना नहीं है कि जिसके द्वारा हेतु का ग्रविभाव जाना जाय।

श्रंका—नेत्र की निर्मलतातो यही है कि मल कान होना, ग्रत: उसके ग्रभाव को ग्राप पूण कैसे कह सकते हैं।

समाधान — यह शंका ठीक नहीं है, दोषों का अभाव को प्रतियोगी पदायं के स्वमावरूप ही कहा जाता है प्रयांत् दोषों का अभाव है तो शुणों का सद्भाव है, मिष्यात्व आदि नहीं हैं तो सम्यवस्व है, प्रज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी है, इस तरह से ही धाना जाता है, अभाव को यदि इस प्रकार भावान्तरस्वभावरूप नहीं माना जाय और सर्वथा निस्त्वभावरूप ही माना जाय तो वह तुच्छाभाव कार्यत्व धर्म का प्राधारभूत नहीं वत सकता। कहने का मतलब यही है कि दोषों का प्रभाव गुणरूप नहीं है तो उसमें जो कुछ कार्यप्रक्रिया होती है—जैसे कि नेत्र में अंजनादि से निर्मलतारूप कार्य होते हैं वे नहीं हो सकते तथे गये का सींग निःस्वभाव होने से उसमें कुछ भी कार्य नहीं होते हैं। सर्वथा निःस्वभावरूप प्रभाव भी नहीं धाता है; धौर न ग्रापने निःस्वभाव प्रभाव को माना ही है। यदि ग्रमाव को सर्वथा निःस्वभावरूप मानोगे तो ग्राप के स्लोक में कथित मान्यता में वाधा उपस्थित होगी—

भावांतरसे निमुंक्त ऐसा भाव हुआ करता है, जैसे – घट का घनुपलम्भ है तो वह घनुपलम्भ घट से सिन्न पट की या घन्य की उपलब्धि को बतलाता है, यही प्रामाण्यवादः ४३३

इत्यस्य विरोधः ।

तथा च गुणुदोवाणां परस्परपरिहारेणावस्थानाहोवाभावे गुणुसद्भावोऽवस्थाभ्युपगन्तव्यो उन्यामावे शीतसद्भाववत्, स्रशावामावे भावसद्भाववद्वा । स्रय्या कथं हेतौ नियमानावो दोवः स्थात् स्रवावस्य गुणुरूपतावहोयरूपस्यस्याप्ययोगात् ? तथाच-नैर्मस्यादिव्यतिरिक्तगुणुरहिताबशुरावेष्य-वायमानप्रमाण्यवित्रयमिवरहव्यतिरिक्तदोवरिहताद्वेतोरप्रामाध्यमप्युपजायमानं स्वतो विशेषाभा-वात् । तथा च-

> "म्रप्रामाण्य त्रिका भिन्नः मिथ्यात्वाज्ञानसंशयैः। वस्तुत्वादद्विवधस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात्।।"

[मी॰ रलो॰ सू॰ २ रलो॰ ५४]

ग्रभाव का स्वरूप मान्य है। ऐसे ग्रभाव का किसी हेतू से उत्पाद क्यों नहीं होगा ? अवश्य ही होगा, मतलब-इस इलोक में ग्रभाव को भावान्तरस्वभाववाला सिद्ध किया है। इसलिये उसे नि:स्वभाव मानना विरुद्ध पड़ता है, इस प्रकार अभाव तुच्छाभावरूप नहीं है यह सिद्ध हुआ । जब गूण और दोष एक दूसरे का परिहार करके रहते हैं यह निश्चित हो गया तब जहां दोषों का अभाव है वहां गुणों का सद्भाव अवश्य ही हो जाता है, जैसे-मन्ति के भ्रभाव में शीत का सद्भाव भ्रवश्य होता है। भ्रथवा भ्रभाव के सभाव में (घट के सभाव के अभाव में घट भाव का सद्भाव) सवश्य ही होता है, यदि इस तरह नहीं माना जाय तो जब हेत् में प्रविनाभाव का प्रभाव रहता है तब उस हेतू में नियमाभाव दोष कैसे माना जायगा ?-अर्थातु नहीं माना जायगा, अविना भावरूप गुरा नहीं होने से हेतु सदोष है ऐसा कथन तभी सिद्ध होगा जब पदार्थ में दोष के अभाव में गूए। ग्रीर गूण के श्रभाव में दोष माने जायें। श्रभावके यदि गूए। रूपता नहीं है तो उसके दोष रूपता भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार आप नेत्र में जो निर्मलता है उसे गुणरूप नहीं मानते हैं एवं गुणों की अपेक्षा लिये विना ही चक्ष भ्रादि इन्द्रियों से प्रमाण में प्रमाणता होना स्वीकार करते हैं; उसी प्रकार अविना-माव रहित होने रूप जो हेतु का दोष है उस दोष की अपेक्षा लिये विना यों ही अपने म्राप मत्रामाण्य उत्पन्न होता है मर्थात् स्वतः ही मत्रामाण्य आता है ऐसा क्यों नहीं मानते हैं ? दोनों में कोई विशेषता नहीं है-प्रामाण्य को गुणों की अपेक्षा नहीं है तो भप्रामाण्य को भी दोषों की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार उभयत्र समानता सिद्ध होती है और उसके सिद्ध होनेपर निम्न इलोक का अभिप्राय विरोध को प्राप्त

इत्यस्य विरोधः । ततो हेतोनियमविरहस्य दोषरूपत्वे चेन्द्रिये मनापगमस्य गुरारूपतास्तु । तथाच स्क्रमिदम्---

> "तस्मादगुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः। ग्रजामाण्यद्वयासस्य तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥"

[मी० इलो० सू० २ इलो० ६५ ] इति ।

'गुणेभ्यो हि दोवासामभावः' इत्यभिद्यता 'गुणेभ्यो गुसा ' एवाभिहितास्तया प्रामाण्यभेवा-प्रामाण्यद्वयासत्त्वम्, तस्य गुणेभ्यो भावे कथंन परतः प्रामाण्यम् ? कथं वा तस्यौरसर्गिकत्वम्

होता है कि-मिथ्यात्व, ग्रज्ञान ग्रीर संशय के भेद से ग्रप्रामाण्य तीन प्रकार का है। इन तीनों में संशय और मिथ्यात्व ये दो वस्तूरूप [भाव रूप] हैं, ग्रीर ग्रज्ञान तो ज्ञानका सभावरूप मात्र है। भाव रूप जो मिध्यात्व और संशय हैं इनकी उत्पत्ति अर्थात् प्रप्रामाण्यकी उत्पत्ति ] दृष्ट कारण जो काच कामलादि इन्द्रिय दोष है उस कारणसे होती है। इस इलोक में सिफं अप्रामाण्यको परसे उत्पन्न होना बताया है, किंतू यह क्यन बाधित हो चका है इसलिये बुद्धिमत्ता की बात यही है कि जिस प्रकार हेत् में ग्रविनाभाव का अभाव दोषरूप है उसी प्रकार इन्द्रिय में मल का ग्रमाव होना गुणरूप है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। आपके ग्रन्थ में लिखा है कि गुएों से दोषों का प्रभाव हो जाया करता है, और उनका ग्रभाव होने से संशय विषयंयरूप दोनों अप्रामाण्य खतम हो जाते हैं इस वजह से प्रामाण्य भवाधित रहता है अर्थात् स्वतः आता है ऐसा माना है।।१।। इस श्लोक मे गुणों से दोषों का श्रभाव होता है ऐसा जो कहा गया है सो इसका मतलब हम तो यही निकालते हैं कि गुलों से गुण ही होते हैं। तथा प्रामाण्य ही श्चप्रामाण्य द्वयका [मिथ्यात्व और सशय | श्रसत्व है। श्रव यह जो प्रामाण्य है वह गुणोंसे होता है ऐसा सिद्ध हो रहा है तब परतः प्रामाण्यवाद किस प्रकार सिद्ध नहीं होगा ? अवस्य होगा । दूसरी बात यह है कि दृष्ट कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले [सदोष इन्द्रियादिसे] असत्य ज्ञानोंमें नैसर्गिकपना नहीं है अर्थात् स्वतः प्रप्रामाण्य नहीं है ऐसा आपका कहना है वह किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि प्रामाण्यवत् ग्रप्रामाण्य भी नैसर्गिक होनेमें कोई ग्रापित नहीं दिखायी देती, जैसे गुर्गोंसे दोषों का प्रभाव होकर उससे अश्रामाण्य का असत्व होता है। ऐसा आप मानते हैं, वैसे दोषों से गुर्गोका अभाव होकर प्रामाण्यका ग्रसत्व होता है ऐसा भी ग्रापको मानना चाहिये । कहने का ग्रभिप्राय यह है कि जिस कारए।से प्रामाण्य को सर्वेश्वा स्वतः होना स्वीकार करते हो दुश्कारसम्बन्धस्यप्रथयेष्वभावात् ? ध्रप्रामाध्यस्य चौरस्र्विकत्त्वमस्तु दोवास्यां गुस्तावगमे व्या-पारात् । भवतु वा भावाद्भिकोऽमावः; तथाव्यस्य प्रामाध्योत्पत्ती ध्याधियमास्यत्तात्कयं तत्त्वतः ? न चाभावस्याऽजनकत्वम्, क्रुडपाद्यभावस्य परभागावस्थितघटादिप्रस्ययोत्पत्तौ जनकत्वप्रतीतेः, प्रमास्य-पत्रकाभावस्य चामावप्रमास्योत्पत्ती ।

योपि-यथार्षस्वायवार्षस्वे विहायोपलम्भसामान्यस्यानुपलम्मः-सोपि विशेषनिकृत्वात्तस्ता-मान्यस्य युक्तः। न हि निविशेषं गोत्वादिसामान्यमुपलभ्यते गुरादोषरहितमिन्द्रियसामान्य वा,

उसी कार गुसे धप्रामाण्य भी स्वत: होना सिद्ध होता है। दुर्जन संतोषन्याय से यदि धापकी बात हम स्वीकार भी कर लें कि भाव से भिन्न ध्रमाव होता है—गुणों से भिन्न ही दोषों का ध्रमाव हुमा करता है तो भी प्रामाण्य की उत्पत्ति में वह ध्रमाव व्यापार करता है,—प्रामाण्य की उत्पन्न करता है, ध्रत: प्रामाण्य में स्वतस्त्व कैसे ध्रा सकता है। तुम कहो कि ध्रमाव ध्रजनक है—किसी को पैदा नहीं करता है; सो भी बात नहीं है, कैसे सो बताते हैं, भित्ति आदि का ध्रमाव जब होता है तब उसके परभाग में रखे हुए घट आदि पदार्थों का ज्ञान होता है, वह ज्ञान भित्ति के ध्रमाव के कार ग्रा से ही तो होता है, तथा पांचों प्रमागों का (प्रत्यक्ष, ध्रनुमान, ध्रागम, उपमान, ध्रप्यित) ध्रमाव भी ध्रमाव प्रमाग की उत्पत्ति में कार ग्र है, इन उदाहर ग्रों से निश्चित होता है कि ध्रमाव भी कार्य का जनक है।

भाट्ट ने जो यह कहा है कि यथार्थप्रहणा और अयथार्थप्रहणा को छोड़कर अन्यस्प से [सामान्यरूप से] पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है सो यह कथन ठीक ही है क्यों कि केवल सामान्य का ग्रहण नहीं होता सामान्य तो प्रपत्ते विशेषों में हो स्थित रहता है। कहीं पर भी विशेषों को छोड़कर गोत्व सामान्य नहीं प्रतीत होता, जेसे कि सफेद काली प्रादि अपने विशेषों को छोड़कर गोत्व सामान्य कहीं पर भी क्वतंत्ररूप से प्रतीत में नहीं माता है। इसी प्रकार गुण और दोष इन दोनों विशेषों से रहित सकेसा इन्द्रियरूप सामान्य भी कहीं पर प्रतीत नहीं होता अतः केवल सामान्यके बारे में ही यह प्रकत हो कि सामान्य अकेसा नहीं रहता, इस्थादि, सो बात नहीं है, विशेष भी सामान्य के विना अकेसा नहीं रहता, उभयत्र समानता है।

मीमांसकभाट्ट लोक व्यवहार को प्रमाण मानते हैं, ब्रतः ग्रभय की-प्रामाण्य ग्रौर अप्रामाण्य दोनों की ही उत्पत्ति पर से होती है ऐसा लौकिकव्यवहार उन्हें मानना येनोयलम्भसामान्येऽपय पर्यनुयोगः स्यात् । लोकं च प्रमाखयतोभयं परतः प्रतियत्तव्यम् । सुप्रविद्धो हि लोकेऽप्रामाध्ये दोषावष्टव्यच्युषो व्यापारः, प्रामाण्ये नैमेल्यास्युक्तस्य, 'यलूबं दोषाबष्टव्यमिन्द्रयं विथ्याप्रतिवत्तिहेतुस्तदेवेदानो नैमेल्यादियुक्तं सम्यवप्रतिपत्तिहेतुः, इति प्रतीतेः ।

यबोच्यते-ववचिन्निमंलमपीन्द्रय मिथ्याप्रतीतिहेतु स्वयत्रारक्तादिस्वभावं सत्यप्रतीतिहेतुः, तत्रापि प्रतिपत्तु दाँवः स्वच्छतीस्यादिमले निर्मलाभिप्रायात् । धनेकप्रकारो हि दोषः प्रकृत्याविभेदात्, तदभावोपि भावान्तरस्वभावस्तव्याविषस्तत एव । न चोत्पन्नं सडिज्ञानं प्रामाण्ये नैर्मस्यादिकमपेक्सले येनानयोभेदः स्यात् । गुणववञ्चरादिभ्यो जायमान हि तदुपात्तप्रामाण्यमेवोपजायते ।

चाहिये। क्योंकि लोक व्यवहार में देखने में प्राता है कि प्रप्रामाण्य के होने में दोष-यक्त नेत्र कारण होता है तथा प्रामाण्य में निर्मलतादि गुण्युक्त नेत्र कारण होता है। लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि सदोष चक्षु का व्यापार अप्रामाण्य में धौर नैर्म-ल्यादिगुण युक्त चक्षु का व्यापार प्रामाण्य में कारण होता है, लोक में ऐसी प्रतीति होती है कि जो नेत्र भादि इन्द्रियां पहले दोषयुक्त होने से मिथ्याज्ञान का कारए। बनती थीं वे ही इन्द्रियां भव निर्मलतादि मुरणयुक्त होकर सम्यक् प्रतीति की उत्पत्ति में हेत बनती हैं। भाद्र का जो ऐसा कहना है "कि कहीं २ निर्मलगुणयुक्त नेत्र भी बिथ्याज्ञान के कारए हो जाते हैं, तथा कहीं २ किसी व्यक्ति के लालिमादिदोषयुक्त नेत्र सत्यज्ञान के कारण होते हैं" सो इस प्रकार के ज्ञान होने में इन्द्रियगत निर्मलता का दोष नहीं है किन्तू जाननेवाले पुरुष की ही गलती है, क्योंकि वे व्यक्ति स्वच्छ नीली भ्रादिरूप आँख के मल को ही निर्मलता मान बैठते हैं। पूरुष और उसके नेत्रादि इन्द्रियों में अनेक प्रकार के वातादि दोष हुआ करते हैं और उन दोषों का ग्रभाव जो कि भावान्तर स्वभाववाला है, अनेक प्रकार का हुआ करता है। एक बात यह भी है कि ज्ञान उत्पन्न होकर फिर अपने में प्रामाण्य के निमित्त निर्मलतादिक की अपेक्षा करता हो ऐसी बात तो है नहीं जिससे प्रमाणभूत ज्ञान ग्रीर प्रामाण्य में भेद माना जाय, प्रमाण ज्यों ही ग्रुणवान नेत्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है त्यों ही वह प्रामाण्य सहित ही उत्पन्न होता है, इसलिये इनमें काल का भेद नहीं पडता है।

भाट्ट की मान्यता है कि पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो शक्ति है उस शक्तिलक्षण बाला प्रामाण्य स्वतः ही हो जाया करता है, इस मान्यदा पर हम जैन का माक्षेप है कि यदि पदार्थ को जैसा का तैसा जानना रूप प्रामाण्य स्वतः होता है क्रवंतवाभावपरिच्छेरसमध्यं नक्षराप्रावाण्यस्य स्वतो भावाम्युपगमे च स्रवन्तियास्वपरिच्छेर-सामध्यं नक्षराप्रावाण्यस्याप्यविद्यमानस्य केनचिःकत्तुं मशक्तः स्वतो भावोऽस्तु ।

कवं चैवं वादिवो ज्ञानरूपताध्मन्यविष्वनानेन्त्रियेवंध्यते ? तस्यास्तवाविव्यानत्वेष्पुरःपयु-पगमेऽवंग्रह्मुबस्या कोपराचः कृतो येनास्यास्ततः समुःपादो नेध्यते ? न चेनाः शक्तयः स्वावारेध्यः समासादितव्यत्तिरेकाः येन स्वावाराभिमतविज्ञानवत् कारणेध्यो नोदयमासादयेषुः । पाआस्यसंवाद-

तो पदार्थ को विषरीत जानने की शक्तिलक्षणवाला ध्रश्रामाध्य भी स्वतः हो जावे. क्या बाधा है, "जो ग्रविद्यमान होता है उसको किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है" "नहि स्वतः असती शक्तिः कर्त् मन्येन पायंते" ऐसा आपने परतः प्रामाण्य का निषेध करने के लिये कहा था; सो अब यही बात अप्रामाण्य में भी है, अप्रामाण्य भी पर से (दोकों से) कैसे हो सकता है ? असत् शक्ति पैदा नहीं की जा सकती, ऐसा भापका ही कहना है ? ग्रसत् शक्ति के विषय में हमें भापसे और भी पूछना है कि जब ग्रविज्ञमान शक्ति ग्रन्य कारण से उत्पन्न नहीं की जा सकती है तो ग्रात्मा में अविद्यमान ऐसी घटाकार आदि ज्ञानरूपता इन्द्रिकों के द्वारा किस प्रकार पैदा की जाती है ? बताइये, यदि अर्थाकार ज्ञान रूपता आत्मा में नहीं होती हुई भी इन्द्रियों द्वारा की जाती है तो पदार्थ की यथार्थ ग्रहण करने की शक्ति भी इन्द्रियों के द्वारा क्यों नहीं की जा सकती है ? उसने क्या प्रपराध किया है कि जो अर्थाकार ज्ञान-रूपता ग्रविद्यमान है भीर यथार्थग्रहणक्षत्ति भी अविद्यमान है तो भी अर्थाका रहात-रूपता तो इन्द्रियों से उत्पन्न हो जाय और यथार्थप्रहणशक्ति उत्पन्न न होवे ऐसी बात कैसे बन सकती है ? एक बात यह भी है कि शास्त्रियां जो होती हैं वे अपने बाधार से भिन्न नहीं होती. अपना आधार जो यहां ज्ञान है उनसे वे यथार्थग्रहण वा अर्थाकारज्ञानरूपला अपने आधारभूत ज्ञान के समान कारणों से उत्पन्न न होबे, सो बात नहीं है धर्यात अपना आधार जो जाम है. वह ज्ञान जिसे कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण से उस ज्ञान की सिक्तियां भी उत्पन्न हो जाया करती हैं, क्योंकि वे क्तियां उस ज्ञान से भिक्त नहीं हैं। जो जिससे प्रथक् नहीं होता है समिन्न होता है वह उसके कारण से उसमें साथ ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे-घट का रूप घट से प्रथक नहीं है. अत: घट जिससे पैदा होता है उसीसे उसका रूप पैदा हो जाया करता है। छेसे ही ज्ञान या प्रमाख जिस इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न होता है, उसीसे उसमें प्रामाण्य उत्पन्न हो जाता है ऐसा मानना चाहिये।

प्रत्यवेन प्रामाण्यस्याजन्यत्वास्त्वतो भावेऽप्रामाण्यस्यापि सोस्तु । न खलूत्पन्ने विज्ञाने तवप्युत्तरकाल-भाविविश्ववादप्रत्ययाद्भवति ।

यश्रोक्तम्-'लज्यासमा स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु' तबप्युक्तिमानम्; यथावस्थितार्थव्य-वसायरूपं हि संवेदनं प्रमाखम्, तस्यारमलाभे कारणापेक्षायां काऽन्या स्वकार्यं प्रवृत्तियां स्वयमेव

भावार्ध ... जैन यद्यपि प्रामाण्य का स्वतः होना भीर पर से होना दोनों प्रकार से होना मानते हैं, किन्तु जब भाट्ट ने यह हठाग्रह किया कि पर से प्रामाण्य हो हो नहीं सकता, क्योंकि "नह्यसती शक्तिः कर्त्तु मन्येन पार्यते" अपने में नहीं रही हुई शक्ति दसरेके द्वारा पैदा नहीं की जा सकती है, इत्यादि-तब भावार्य ने कहा कि ऐसी बात .. है तो प्रशासाण्य भी पर से उत्पन्न नहीं हो सकता, जिसे आपने दोषरूप पर कारण से उत्पन्न होना स्वीकार किया है, म्रप्रामाण्य के विषय में भी "नहासती शक्तिः कर्त्त-मन्येन पार्यते" यह नियम लागू होता है, हां, इतना जरूर है कि मिथ्यात्वरूप अन्तरंग कारण धीर सदीव इन्द्रियादिरूप बहिरंग कारणों से उस जान में विपरीतता आती है। यहां ज्ञान को इन्द्रियों से जन्य जो माना है वह सहायक कारण की अपेक्षा से माना है। ज्ञान और उसकी प्रथंग्रहण शक्ति ये दोनों अभिन्न हैं-ग्रतः ज्ञान यदि इन्द्रियरूप कारण से (सहायक कारण की अपेक्षा से) उत्पन्न होता है तो साथ हो यथार्थग्रहण शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार अप्रामाण्ययुक्त ज्ञान भी ग्रपने ग्रप्रामाण्यधर्म या शक्ति के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा भाट को मानना पडेगा, क्योंकि जन्होंने प्रामाण्य में स्वतः ही होने का हठाग्रह किया है। जैन तो स्याद्वादी हैं, वे प्रामाण्य ग्रीर ग्रप्रामाण्य को स्वतः परतः दोनों रूप से होना मानते हैं। यहां सिर्फ भाट के एकान्त पक्ष का खण्डन करने के लिये कहा है कि प्रामाण्य स्वत: होता है तो अप्रामाण्य भी स्वतः होगा इत्यादि, इसी विषय पर ग्रागे भी कह रहे हैं। भाद्र का कहना है कि पीछे से धानेवाला जो संवादकज्ञान है उससे ज्ञानमें प्रामाण्य पैदा नहीं होता है, इसलिये हम प्रामाण्य को स्वतः ही होना मानते हैं, सो हम जैन का कहना है कि ब्रप्रामाण्य भी पीछे से ब्रानेवाले विसंवाद या दोष से पैदा नहीं होता है, इसलिये अप्रामाण्य को भी स्वतः होना मानना चाहिये। ऐसातो होता ही नहीं कि ज्ञान उत्पन्न हो चुका हो ग्रीर उसमें ग्रप्रामाण्य उत्तर कालीन विसवादक ज्ञान से उत्पन्न हो जाय। झतः अप्रामाण्य पीछे दोष आदि पर कारण से उत्पन्न होता है यह कथन असत्य ही ठहरता है।

स्यात् ? घटस्य तु जलोह्हनव्यापारात्युर्वं कपान्तरेणापि स्वहेतोक्त्यस्ते पुँक्ता मृदादिकारणानिरपेक्ष-स्य तत्र प्रवृत्तिः प्रतीतिनिवन्यनत्वाहस्तुभ्यवस्यायाः । विज्ञानस्य तृत्पस्यनन्तरमेष विनाधोपगमात्कुतो जन्यात्मनो वृत्तिः स्वयमेव स्थात् ? तदुक्तम्—

> "न हि तस्क्षणमप्यास्ते जायते वाऽप्रमात्मकम्। येनार्थग्रहणे प्रश्चाद्व्याप्रियेतेन्द्रियादिवत्।। १।।

मीमांसक भाद्र ने प्रतिपादन किया या-पदार्थ जब अपने स्वरूप को प्राप्त हो चकते हैं तब वे स्वतः ही अपने कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं इत्यादि, सो यह प्रतिपादन भी ठीक नहीं है, इसी को बताते हैं-पदार्थ जैसा है वैसा उसका निश्चय करना-जानना जिससे होता है वह ज्ञान प्रमाराभृत कहलाता है. अर्थात जैसी वस्तु है वैसी ही उसका ज्ञान के द्वारा ग्रहण होना प्रामाण्य का लक्षण है। ऐसे प्रामाण्य में या प्रामाण्यधर्मवाले प्रमाण में कारणों की अपेक्षा देखी जा रही है तब और न्यारी कौन सी प्रमाण की प्रवृत्ति बचती है कि जिसमें वह स्वतः प्रवृत्त न हो: ग्रयात-यथावस्थित पदार्थ को जानना ही प्रामाण्य है और वही प्रमाण की प्रवृत्ति है। पदार्थ अपने स्वरूप को प्राप्त कर फिर अपने कार्य में प्रवृत्ति किया करते हैं ऐसा सिद्ध करते समय उन्होंने जो घट का उदाहरण दिया था सो घट की बात जुदी है, घट अपना कार्य जो जलधारण ग्रादि है उसमें प्रवृत्ति करने के पहले भी भिन्नस्वरूप से स्वकारण द्वारा उत्पन्न होते हए देखा जाता है अर्थात मिट्टी ग्रादि कारण से घट ग्रपने स्वरूप को प्राप्त करता है पर वह स्वरूप तो उस समय उसका रिक्ततारूप रहता है खिली-रूप होता है ] बाद में जल घारण-[जलादि से भरे रहने] रूप जो स्वकार्य है उसमें उसकी प्रवृत्ति हुआ करती है, अतः घट का जो जलधारणादि कार्य है उसमें मिड़ी मादि कारणों की अपेक्षा उसे नहीं होती है, घटादि पदार्थ इसी तरह से स्वकार्यको करनेवाले होते हैं। ऐसा ही सभी को प्रतीत होता है, प्रतीति के बल पर ही वस्तुओं की व्यवस्था हमा करती है। यह घट की प्रक्रिया ज्ञान में घटित नही होती अर्थात घट की तरह ज्ञान पहले इन्द्रियोंसे प्रामाण्य रहित उत्पन्न होता हो फिर स्वकार्य में प्रवत्त होता हो सो बात नहीं, वह तो प्रामाण्य युक्त ही उत्पन्न होता है। तथा ज्ञान उत्पत्ति के धनन्तर ही नष्ट हो जाता है ऐसा आपने स्वीकार किया है, धत: पहिले जान उत्पन्न होने फिर वह जाननेरूप कार्य में प्रवत्त होने ऐसा ज्ञान के सम्बन्ध में घट की तरह होना सिद्ध नहीं होता है। प्रापके ग्रन्थ में भी यही बात कही है- तेन जन्मैन बुद्धे विषये व्यापार उच्यते । तदेव च प्रमारूपं तहती करसं च घी: ॥ २ ॥" [ मी॰ २लो॰ सु॰ २ व्लो॰ ४४-४६ ] इति ।

किञ्च, प्रमाणस्य कि कार्य यत्रास्य प्रवृत्तिः स्वयमेवोच्यते-यवार्षपरिच्छेदाः, प्रमाणमिद-मित्यवसायो वा ? तत्राद्यविकल्पे 'धारमानमेव करोति' इत्यायातम्, तथायुक्तम् ; स्वारमित क्रियावि-दोषात् । नापि प्रमाणमिदमित्यवसायः ; भ्रान्तिकारणसद्भावेन क्वचित्तदभावात्, वविद्यिप-येयदर्शनीय ।

प्रभाण या विज्ञान उत्पत्ति के बाद क्षरण्यात्र भी ठहरता नहीं है—नष्ट हो जाता है, तथा सप्रमाणरूप भी पैदा नहीं होता । प्रमाण की जो उत्पत्ति है बही उसका विषय में व्यापार या प्रवृत्ति कहलाती है, मत: जान इन्द्रियों के समान उत्पत्ति के बाद भी स्वकार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, बत: ज्ञान का उत्पन्न होना ही उसकी विषय में प्रवृत्ति है वही प्रमा—जाननेरूप प्रमिति है । सौर वही इस प्रमा का करण है प्रमायुक्त बुद्धि भी वही है, सब कुछ वही है । अत: आपके इस आगम कथन से सिद्ध होता है कि ज्ञान उत्पत्ति के बाद ही नष्ट हो जाता है ।

दूसरी बात यह है कि घाप स्वयं कि हिये कि प्रमाण का कार्यं क्या है कि जिसमें इसकी—प्रमाण की प्रवृत्ति स्वयं होती है ? क्या जैसा पदार्थ है वैसा ही जानना यह प्रमाण का कार्यं है अथवा "यह प्रमाण है" ऐसा निश्चय होना यह प्रमाण का कार्यं है अथवा "यह प्रमाण है" ऐसा निश्चय होना यह प्रमाण का कार्यं है अथवा "यह प्रसाण को प्रमाण ने कार्य माना जाय तो प्रमाण ने प्रपने को किया ऐसा प्रयं हुजा पर यह कथन आपके मन्तव्य से फिट नहीं बैठता है क्योंकि "स्वास्मिन किया विरोध:" प्रपने प्राप्ते किया नहीं होती ऐसा आपका ही सिर्धांत है। "यह प्रमाण है" ऐसा स्वका बोघ होना प्रमाण का कार्य है, ऐसा दूसरा विकल्प भी गलत है, देखिये! किसी मनुष्य के नेत्र सदीव हैं इससे उसे स्वत्यक्ष कान के हो जाने पर भी भ्रम हो जाता है अतः वह व्यक्ति यह जल जान प्रमाण है ऐसा विजय नहीं कर पाता है। तथा कहीं कहीं पर तो इससे विपरीत भी देखा जाना होता है—जैसे कि भ्रान्त जान में "यह प्रमाण है" ऐसा निजय गलत हो जाता है, सो इस प्रकार का निजय होने मात्र से क्या भ्रान्त जान प्रमाण बन जावेगा? नहीं। यहां तक प्रयक्ष प्रमाण में प्रमाण्य की उत्पत्ति किस प्रकार पर से (सुर्णे से होती है) प्रातो है इस बात को सवल युक्तियों से स्वयं करते हुए आचार्य

प्रनुमानोत्पादकहेतोस्तु साध्याविनाभावित्यमेव गुसी यथा तर्द करूवं दोष:। साध्याविना-षावस्य हेतुस्वरूपत्वादगुराक्ष्यत्वाभावे तर्द्वकथापि हेतोः स्वरूपविकसत्वाहोवता मा भूत्।

मागमस्य तु गुरावत्पुरवप्रसीतस्वेन प्रामार्थ्यं सुवसिद्धम्, मगीरवेशस्यस्यासिद्धः, नीलोत्पला-दिषु बहुनाक्षीनां वित्तवप्रतीतिजनकत्वोपलम्भेनानेकान्तात्, परस्परविरुद्धभावनानियोगाद्यर्षेषु प्रामास्य-

ने भाइ के विविध कथनों और शंकाओं का निरसन किया है। अब धनुमान प्रमास में भी गुर्गों से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है ऐसा सिद्ध करते हैं-प्रमुमान का उत्पादक जो हेतू है उस हेतू का अपने साध्य के साथ अविनाभाव से रहना गूरा कहा जाता है, जैसा कि अपने साध्य के साथ हेतू का श्रविनाभाव से नहीं रहना हेतू का दोष कहा गया है। "साध्य के साथ श्रविनाभावपने से रहना हेतू का स्वरूप है न कि गुण" यदि ऐसा माना जाय तो श्रविनाभाव की विकलता भी हेत् का स्वरूप ही मानना चाहिये; उसे दोष रूप नहीं मानना चाहिये, इस तरह अनुमान प्रमाण में भी गूणों से ही प्रमाणता की उत्पत्ति होती है, यह सिद्ध हुआ: । आगम में प्रमाणता की उत्पत्ति का कारण तो उसका गुणवान्-रागद्धेष रहित पुरुष के द्वारा प्रशीतत्व होना है यह सर्व प्रसिद्ध बात है, फिर भी मीमांसकादि ग्रागम को प्रपौष्षेय (-पुरुष के द्वारा नहीं रचा हुआ) मानते हैं, सो यह भपौरुषेयपना असिख है-क्योंकि विना पुरुषकृत प्रयत्न के शब्द रचना होती नहीं इत्यादि अनेक दुषण धागम को अपीरुषेय मानने में आते हैं। तथा जो भ्रपीरुषेय [पुरुषकृत नहीं] है वही सत्य है ऐसा कहना भनैकान्तिक दोष युक्त है, कैसे सो बताते हैं-जंगल में जब स्वयं दावाग्नि प्रज्वलित होती है तब उस ग्राग्ति के प्रकाश में नील कमल ग्रादि पदार्थ लाल रंग युक्त सुवर्ण जैसे दिखायी देते हैं, सो ऐसे मिथ्याज्ञान होने में कारण पुरुषकृत प्रयत्न व होकर ग्रपौरुषेय [स्वयं प्रकट हुई दवाग्नि ] ही कारण है । ग्रतः जो भ्रपीरुषेय है वही प्रमाण है-सत्य ज्ञानका कारण है ऐसा नियम नहीं रहता है। एक बात सुनिये! ग्राप लोग वेद को अपौरुषेय मानते हैं, भीर उसी को सर्वथा प्रमाणभूत स्वीकार करते हैं तो फिर वेद के पदों के भर्थ करने में इस प्रकार की परस्पर विरुद्धार्थता क्यों ? देखो "पूर्वाचार्यों हि धात्वर्थं वेदे भट्टस्तु भावनाम । प्राभाकरो नियोगंतु शंकरो विधिमववीत्" पूर्वीचार्य वेदस्थित पदीं का धर्ष घातू परक करते हैं, भाट भावना रूप धर्य करते हैं, तुम्हारे भाई प्रभाकर नियोग रूप प्रश्नं करते हैं तथा शंकरमतवाले उन पदों का अर्थ विधिरूप करते हैं, सो अपीछ-षेय वेद को प्रमाणभूत मानने में इन परस्पर विरुद्ध झर्थों को भी प्रामाणिक मानना

प्रसङ्गाच । निक्कितवचनानां लोके गुखवन्युववप्रखीतत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः, श्रवान्यवापि तत्वरिकस्पने प्रतीतिविरोवाच ।

द्यपि च द्यपोरुवेश्वेष्यागमस्य न स्वतोऽचं प्रतीतिवनकरवम् सर्वेदा तरप्रसङ्गात् । नापि पुरुवप्रयत्नाभित्यक्तस्य; तेवां रागादिदोषदुष्टरवेनोपगमात् तरङ्गतानिष्यक्तेर्भवार्वतानुपपरोः । तथाच स्रप्रामाण्यप्रवङ्गवयाद्वीरुवेश्वरवास्युवगमो गजस्नानमनुकरोति । तदुक्तम्—

पडेगा । इसलिये वेद वचन ही प्रमाराभूत है ऐसी बात नहीं बनती है । प्रसिद्ध बात जगत में है कि जो वचन गुणवान पुरुष के द्वारा कहे गये होते हैं उन्हीं मैं प्रामाण्य होता है और वे ही मान्य होते हैं। इससे विपरीत मानते हैं तो प्रतीति से विरोध आता है अर्थात् - वेद का रचयिता पूरुष नहीं है वह तो अपीरुषेय है ऐसा स्वीकार करोगे तो प्रतीति विरुद्ध बात होगी. क्योंकि अपौरुषेय वचनों में प्रमाणता आती ही नहीं है। वह तो गुणवान पुरुष के वचनों से ही आती है। ग्रापके ग्राग्रह से ग्रब हम उसे भ्रापीरुवेय मान कर उस पर विचार करते हैं, भने ही आपका आगम अपीरुवेय होवे तो भी वह स्वतः ही अपने अर्थों की प्रतीति तो नही करायेगा ? यदि स्वतः ही वर्ष की प्रतीति कराता है ऐसा माना जाय तो हमेशा ही प्रतीति कराने का प्रसद्ध प्राप्त होता है, इसलिये वेद स्वतः ही अपने पदों का अर्थबोध कराता है ऐसा कहना यलत है। यदि किसी ज्ञानी पूरुष के द्वारा उन वेद पदों का अर्थ समकाया जाता है इस प्रकार का पक्ष माना जाय तो भी आपित्तजनक है, क्योंकि आपके मतानुसार सभी पुरुष रागद्वेष ग्रादि दोषों से भरे हुए होते हैं, वे वेद पदों का सही अर्थ समका नहीं सकते. मत: परुष के द्वारा जो वेदवाक्यों का मर्थ किया जावेगा तो "उन बाक्यों का ऐसा ही पर्य है" इस तरह की निर्दोष प्रतीति कैसे हो सकेगी भीर कैसे उस अर्थ में प्रमाणता भासकेगी ? नहीं था सकती । दूसरी बात यह है कि भापने अप्रामाण्यके भयसे वेदको अपौरुषेय माना था [अर्थात् वेदको पुरुषकृत मानेंगे तो अप्रमासभूत होवेया] किन्तु उसको अपौरुषेय मानकर भी पुन: वेदार्थको पुरुषकृत बताया सो यह गजस्नान जैसी चीज हुई ग्रर्थात् स्वच्छताके लिये हाथी ने स्नान किया किन्तु पुनः अपने ऊपर धूलको डाल दिया, ठीक इसी प्रकार अप्रामाण्य के दोष की दूर करनेके लिये वेदको अपौरुषेय स्वीकार किया किन्तु पुनः वेदार्थ को पुरुषकृत ही मान निया, सो यह मीमांसक की यज स्नान जैसी प्रक्रिया है। कहा भी है-

## "असंस्कार्यतया पुंजि: सर्वया स्याधिरर्यता । संस्कारोपमने श्यक्तं गजस्नानमिदं मवेत् ॥ १ ॥"

[ प्रमाणवा० १।२६२ ]

तक प्रामाण्यस्योत्पत्ती परानपेक्षा ।

नापि झप्तो । साहि निर्निमित्ता, सिप्त (सिन)मित्ता वा ? न ताविश्वनिमित्ता; प्रतिनियत-देशकालस्वभावाभावप्रसङ्कात् । सिनिमित्तत्वे कि स्वनिमित्ता, सन्यनिमित्ता वा ? न तावस्त्वनिमित्ता, स्वसंविदितत्वानम्युपगमात् । सन्यनिमित्तत्वे तर्तिक प्रत्यक्षम्, उतानुमानम् ? न तावस्त्रत्यक्षम्; तस्य

यदि वेदार्थ को पुरुष द्वारा संस्कारित नहीं मानते हैं तो बेद पद निर्यंक ठहरते हैं, भीर यदि वे पद पुरुष द्वारा संस्कारित हैं ऐसा मानते हैं तो स्पष्ट रूपसे गज स्नानका अनुकरण होता है ॥ १ ॥

इस प्रकार प्रामाण्य की उत्पत्तिमें परकी अपेक्षा नहीं होती ऐसा मीमांसक का एकांत आग्रह था वह सिद्ध नहीं हथा। धव प्रामाण्य की ऋषि परसे नहीं होती ऐसा उन्हीं मीमांसक का जो पूर्वपक्ष था उम पर विचार करते हैं-सबसे पहले प्रश्न होता है कि प्रामाण्यकी जित निर्निमित्तक है या सनिमित्तक है ? निर्निमित्त का मानना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि क्रप्तिको निमित्त रहित मानने पर प्रतिनियत देश प्रतिनियत काल एवं प्रतिनियत स्वभावपनेका उस ज्ञप्तिमें अभाव होगा. जो निर्निमल बस्त होती है उसमें प्रतिनियत देश-इसी एक विवक्षित स्थान पर होना. प्रतिनियत काल-इसी कालमें होना भीर प्रतिनियत स्वभाव-इसी स्वभाव रूप होना ऐसा देशादिका नियम बन नहीं सकता । दूसरा प्रश्न-प्रामाण्य की ऋति सनिमित्तक है ऐसा मानने पर प्रश्न होता है कि उस जिस का निमित्त क्या है ? क्या प्रामाण्य ही उसका निमित्त है अथवा प्रामाण्य से प्रथक कोई दूसरा उसका निमित्त है ? स्वनिमित्तक प्रामाण्य निमिलको ज्ञप्ति हो नहीं सकती. क्योंकि मीमांसकों ने ज्ञान को स्वसंविदित माना ही नहीं है। यदि क्रप्ति का अन्य दूसरा निमित्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो पूनः प्रश्नों की माला गले पड़ती है कि वह अन्य निमित्त कौन है । क्या प्रत्यक्ष है अथवा अनुमान ? प्रत्यक्ष निमित्त बन नहीं सकता क्योंकि प्रामाण्य की प्रप्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इन्द्रिय से संयुक्त विषय में प्रवृत्ति करता है । शक्षं-इन्द्रियं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्" ऐसी प्रत्यक्ष पद की व्युत्पत्ति है, सो प्रामाण्य के तत्र व्यापारामावात् । तद्वीन्यसंयुक्ते विषये तद्व्यापाराष्ट्रवयमाखाययस्त्रत्यक्रव्यपदेशं लगते । न च प्रामाच्येनेन्द्रियाणां सम्प्रयोगो येन तद्व्यापारजनितप्रत्यक्षेत् तस्प्रतीयेत । नापि मनोव्यापारजप्रत्य-क्षेताः एवं विचानुमवामावात् ।

नाप्यनुमानतः; लिङ्गाभावात् । प्रवार्षप्राकटणं लिङ्गम्; तास्क वथार्थत्वविधेवस्त्वविधिष्टम्, निर्विदेवस्त्यां वा ? प्रयमपक्षे तस्य यथार्थत्वविधेत्यत्यकृत्यां प्रयमप्रमात्यात्, धन्यस्माद्धा ? श्राधपक्षे प्ररस्तराक्षयः दोषः । द्वितीयेऽनवस्था । निर्विधेत्याःसस्यतिपत्तौ चातिप्रसङ्गः । प्रत्यक्षानुमानाभ्यां

साथ इन्द्रियों का सिन्नक ये तो होता नहीं जैसा कि पदार्थ के साथ होता है। इन्द्रिय और प्रामाण्य का जब संप्रयोग हो नहीं तो उसके व्यापार से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष के द्वारा प्रामाण्य की जिन्त किस प्रकार जानी जायगी? प्रयोत नहीं जानी जायगी। मन से उत्पन्न हुए मानस प्रत्यक्ष के द्वारा भी प्रामाण्य के जिन्त की प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रकार का किसी को भी अनुभव नहीं होता है कि मानस प्रत्यक्ष जिन्त की प्रहुण करता है। इस तरह जिन्त का निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण है यह बात समिद्ध हुई। स्वनुमान से भी अन्ति का प्रहण होना बनता नहीं, क्योंकि यहां हेतु का स्वभाव है।

श्रंका—क्रित को ग्रहण करने वाले अनुमान में अर्थप्राकटच्य हेतु है, अर्थात् प्रमाण में प्रामाण्य है क्योंकि अर्थप्राकटच-पदार्थ का जानना हो रहा है इस अर्थप्राक-टच्छ्य हेतु वाले अनुमान से क्रित का बोध हो जायगा।

सनाधान — ठीक है ! पर यह अर्थ प्राकट्य हेतु यथार्थस्य विशेषण से सहित है कि उससे रहित है ? यदि यथार्थस्य विशेषण से युक्त है तो उस विशेषण को कौन जानता है ? यदा प्रयाप प्रमाण-जान जानता है अथवा अन्य कोई प्रमाण ? प्रथम प्रमाण जानता है ऐसा कहो तो परस्पराध्य दोष आता है कैसे-सो ही बताते हैं— किसी पुरुष को 'यह कस है" ऐसा जान हुआ सो इस जान की प्रमाणता का निमित्त है अर्थप्राकट्य, और यह अर्थप्राकट्य यथार्थ रूप से वस्तु का महण होना रूप विशेषण लाला है, इस बात को प्रथम जल जान तब जानेगा जब वह मर्थप्राकट्य में यथार्थस्य रूप विशेषण को प्रहुण करेगा और पुनः जाने हुए उस यथार्थस्य विशेषण्यानो हेतु से उस प्राथमिक जल जान में प्रामाण्य का निश्चय होगा। इस तरह दोनों असिद्ध हो रह बारोंगे। दूसरा पक्ष-धन्य कोई प्रमाण से अर्थ प्राकट्य हेतु का यथार्थस्य विशेषण्यानो हो सेने अर्थस्य काता हो ऐसा मानो, तो अनवस्या होती है, क्योंकि आगे आगे आगे आने वाले

## त्रंत्रामाण्यनिश्चवे स्वतः प्रामाण्यव्याचात्रश्च ।

यश्च संवादात्पूर्वस्य प्रामाण्ये चनकतूषस्य; तदप्यसञ्चलम्; न सलु संवादात्पूर्वस्य प्रामसण्यं निश्चित्य वन्तते, किन्तु बह्मिरूपदर्वने सत्येकदा सीतयीडितोऽन्यार्यं तह् समुवसर्यम् हुपासुना वा केन-चित्ताह् स बह्मे रानयने तत्स्यर्वविश्वसमृत्रुभ्यं तह पस्यर्थयोः सम्बन्धमयगम्यानभ्याबदस्यायां भमायं स्वप्रतिभासोऽनिमतार्थकियासायनः एवंविधप्रतिभासत्वात्यूर्वोत्यत्र्वं विषप्रतिभासवत्' दृरसनुमाना-

प्रमाराों में ग्रथं प्राकटच के यथार्थत्व विशेषरा को जानने के लिये प्रमाण परंपरा की विश्वान्ति नहीं होगी धर्यात् अनुमान के हेत् का विशेषण जानने के लिये पूनः अन्य प्रमाण की जरूरत होगी, पून: उसमें प्रदत्त हेतू के विशेषण को जानने के लिये अन्य प्रमारा ज्ञान की धावश्यकता होगी, इस प्रकार कहीं भी स्थिति नहीं रहेगी। इन दोषों से बचने के लिये यदि अर्थप्राकटच हेतू विशेषण रहित माना जाय तो अतिप्रसंग होगा-प्रथति यह जल ज्ञान प्रमाणभूत है क्योंकि इसके द्वारा प्रथंप्राकटच हुआ है सी इतने मात्र हेत् से जलज्ञान में प्रामाण्य माना जाये तो मिथ्याज्ञान में भी प्रामाण्य मानना पड़ेगा ? क्योंकि उसके द्वारा भी अर्थप्राकटच तो होता ही है। किश्व-यदि प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा पूर्वज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होना माने तो "प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः होती है ऐसी आपकी मान्यता खतम होती है जो आपको अनिष्ट है। भाद ने पूर्व में कहा था कि संवादक ज्ञान से प्रमाण में प्रामाण्य भाता है ऐसा माना जायमा तो चक्रक दोष आवेगा सो यह कहना गलत है-न्योंकि कोई पुरुष अपने जलादि जानों में संवादक प्रत्यय के द्वारा प्रमाणता का निश्चय करके धर्थ किया करने की प्रवृत्ति नहीं करता है। अर्थ किया में प्रवृत्ति किस तरह होती है ? पैसा प्रश्न हो तौ बताते हैं - किसी पुरुष ने पहले अग्नि का रूप दूर से देखा था, वह पुरुष पूरुपादि वस्त को लाने के लिये वहीं कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे सर्दी लगी, वहीं पर कहीं धरिन जल रही थी. उस प्राप्ति को देखकर वह उसके निकट गया तो उसे उसका उष्णस्पर्ध प्रतीत हुआ तब वह पुरुष पूर्वमें देखा हुआ भास्वर रूप और वर्तमान का अनुभव किया हुआ, उष्णस्पर्श इन दोनोंका संबंध जान लेता है कि ऐसे भास्वर अप वाला पदार्थ उच्चता युक्त होता है, मेरा यह रूपका ज्ञान इच्छित कार्य को करने वाला है। इस तरह निश्चय करके वह पुरुष धानि से तापने धादि कार्य में प्रवृत्ति करता है क्योंकि वह प्रान्त के विषय में अनभ्यस्त था, यदि उस शीत पीडिस परुष की देखकर कोई दयाल व्यक्ति उसके पास अधिन को साकर रखता है तब भी वह पुरुष अपने त्सावननिर्मासिज्ञानस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्तते । कृषीवनावयोपि क्वानम्बस्तवीवादिविषये प्रथमतर्र तावण्करावादाववयतरबीजवयनादिना बीजाबीजनिर्मारकाय प्रवर्तन्ते, प्रश्नादरकृसाधम्यात्यरिक्षकृस्य बीजाबीबतया निश्चितस्योपयोनाय परिकृतस्य च प्रम्यस्तवीजादिविषये तु निःसंघयं प्रवर्तन्ते ।

यशाभ्यवायि-संवादप्रत्ययात्पूर्वस्य प्रामाण्यावगमेऽनवस्या तस्याच्यपरसंवादापेक्षाऽविशेषात्; तद्य्यपिषानवात्रम्: तस्य संवादरूपत्वेनापरसंवादापेकाभावात् । प्रथमस्यापि संवादापेका मा

पहले देखे हुए अग्नि का रूप याद कर भीर वर्तमान में उसका स्पर्भ शीतनिवारक जानकर संबंध का ज्ञान करता है कि इस प्रकार का रूप प्रतिभास किसी बस्तु का होवे तो वह शीतवाथा को दूर करने वाली वस्तु समभानी चाहिये । इस तरह साधन निर्भासी ज्ञान में प्रामाण्य देखकर इष्ट कार्य में (शीतता की दूर करना भ्रादि में ) प्रवृत्ति करता है। इसी विषय में मन्य दृष्टांत भी हैं, जैसे-किसानादि लोग विवक्षित गेहं बादि बीजों की अंकूरोत्पादनरूप शक्ति को (गूए। धर्म को ) नहीं आनते हों. उन विवक्षित बीजों के विषय में अनम्यस्त हों तो वे पहले सकोरा गमला आदि में थोड़े से बीजों को बो देते हैं और बीज श्रवीज की परीक्षा करते हैं-कि इस गमले में अमूक बीज बोये तो अंकूरे बढ़िया आये या नहीं इत्यादि, जब उन किसानों को बीज क्षीर प्रवीज की परीक्षा हो जाती है तब उनमें से जिनके अंकूर ठीक उगे उन्हें बोने योग्य समभकर उन्हीं के समान जो बीज रखे थे उनका तो खेती में उपयोग करते हैं धीर जो बबीज रूप से परीक्षा में उतरे थे उनको छोड देते हैं खेती में बोते नहीं है। इसी प्रकार कोई किसान बीज के विषय में भ्रभ्यस्त है तो वे नि:संशय बीजवपन कार्य को करते हैं। इसलिये मनभ्यस्त भवस्था में संवादक से प्रामाण्य आने में चकक मादि दोष नहीं माते हैं ऐसा सिद्ध होता है। संवादक प्रत्यय से प्रामाण्य मानने पर जो प्रनवस्था दोष आने की बात भाइने कही थी सो भी ठीक नहीं, क्योंकि संवादक तो संवादस्वरूप ही है, उसको दूसरे संवादक ज्ञान की अपेक्षा नहीं पढती है। अन्यथा वह संवादक ही क्या कहलावेगा।

श्रंका— ऐसी बात है तो प्रथम ज्ञान के प्रामाण्य में भी संवादक की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये ?

समावान — ऐसा प्रदन गलत है, प्रथमज्ञान तो असंबाद रूप है, इसलिये उसमें संबादक ज्ञान से प्रामाध्य निश्चित किया जाता है। सर्थ किया का जो ज्ञान है भूदित्यप्यसमीयोनम्; तस्यासंवादरूपस्यात्, शतः संवादकद्वारेरीवास्य प्रामाध्यं निक्रीयते ।

ष्यंत्रिवाज्ञानं तु साक्षाविवसंवाद्यवंत्रियालम्बनस्वात्र तथा प्रामाध्यनिश्चयभाक् । तेन 'कस्यवित्त् यदीय्येत' इत्यादि प्रलापमात्रम् । न वार्षाक्ष्याज्ञानस्याप्यवस्तुवृत्तिवाङ्कायामन्यप्रमाणा-पेक्षयानवस्वावतार. । प्रस्यावाभावेऽष्टश्चेन निरारेकत्वात् । यथेन हि-कि 'पुणुव्यतिरिक्तं न गुणिनाऽवैक्रिया सम्पादिता उताऽध्यतिरिक्तं नोभयक्षेणानुभयक्षेण्, त्रिगुणात्मना वार्षेन, परमाणु-समूहलक्षणेन वा' इत्याद्यवंक्रियाधिनां चिन्ताऽनुपयोगिनी निष्पन्नत्वाद्वाञ्चितकसस्य, तथेयमिप 'कि

उसके विषय में तो यह समक्षता चाहिये कि वह ज्ञान साक्षात् ही बिसंवाद रहित होता है, क्योंकि स्नान पानादि अर्थ किया ही जिसका अवलंबन [विषय] है तो ऐसे ज्ञान में संवादक की धपेक्षा लेकर प्रामाण्य का निश्चय नहीं हुआ करता है, वह तो स्वतः ही प्रामाण्य स्वरूप होता है। माट्ट ने कहा था—यदि किसी एक संवादक ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य होता है तो प्रथम ज्ञानमें स्वतः प्रामाण्य मानने में क्यों द्वेष करते ही? इत्यादि सो यह कपन भी वकवाद मात्र है, क्योंकि हम जेन इस वातको बता चुके हैं कि संवादक ज्ञान अभ्यस्त विषयक होनेसे स्वतः प्रामाण्य रहता है, क्योंकि वस समित का अर्थ किन्तु इस तरह सभी ज्ञान अभ्यस्त नहीं हुआ करते। मीमांसकने कहा था कि अर्थ किमा का भी पदार्थ के अभाव में देखा नहीं ज्ञाय तो पुनः प्रन्य प्रमाणको धपेक्षा लेनी पड़ेगी धौर इस तरह अनवस्था वाली प्राय तो पुनः प्रन्य प्रमाणको धपेक्षा लेनी पड़ेगी धौर इस तरह अनवस्था वाली सो यह कथन अविचार पूर्ण है, अर्थिक्याका कभी भी पदार्थ के अभाव में देखा नहीं जाता, प्रतः उसमें अवास्तविकता की को का होना अर्थ के अभाव में देखा नहीं जाता, प्रतः उसमें अवास्तविकता की का कोई प्रमत्ता वसंगव है, धर्मात् 'यह जल है' ऐसा ज्ञान होनेके ग्रनंतर उस जलकी अर्थक्षया जो स्नान पानादि है वह सम्पन्न हो जाती है तब उसमें अवास्तविकता का कोई प्रमत्ता नहीं रहता।

एक बात और भी विचारणीय है कि जिस पदार्थ से जो अर्थ किया सम्पन्न होती है उस पदार्थ में गुएए हैं वे गुएए पदार्थ से पृथक् हैं या अपृथक् हैं, उभयरूप हैं सा अनुभय रूप हैं, ऐसा विचार अर्थिकया को चाहने वाले व्यक्ति को नहीं हुआ करता है, तथा यह पदार्थ सत्व रज, तम गुण वाला प्रधान है अथवा परमाएप्रसों का समूह रूप है। कैसा है ? किससे बना है ? इत्यादि चिंता अर्थ कियार्थी पुरुष नहीं किया करते हैं, उनके लिये इन विचारों की जरूरत ही नहीं, उनका कार्य स्नानपानादि है वह हुआ कि फिर वे सफल मनोरय वाले इनक्त्य हो जाते हैं। भावार्य-किसी पुरुष को प्यास बस्तुभूतायामबस्तुभूतायां वार्षिक्ष्यायां तत्स्वेबतनम्' इति । वृद्धिच्छेदादिकं हि फलमिमलवितम्, तबोन्निष्पन्नं नृडिव ठूडिव)योगिज्ञानानुभवे कि तिचन्तासाध्यम् ?

न च स्वप्नार्थिक्याज्ञानस्यार्थामावेपि ट्रष्ट्रस्वाज्जावयर्थिक्याज्ञानेपि तथा श्रव्हाः; तस्यैतद्वि-परीतत्वात् । स्वप्नार्थिक्याज्ञानं हि सवाधमः; तद्रुप्टुरेवोत्तरकालक्यथाप्रतीतेः न जाब्रह्याभावीति । यदि चात्रार्थिकियाज्ञानमर्थकन्तरेराः स्मात् किमन्यज्जानमर्थाव्यभित्रारि यदवलेनार्थव्यवस्थाः ?

लगी थी, गरमी सता रही थी, जंगल में भटकते हुए दूर से सरोवर दिखायी दिया तब वह सीघा जाकर स्नान करना, पानी पीना आदि कार्य करता है न कि यह सोचता है कि "यह जल है" इसमें शीतलता गुण है सो इस गुण को यौगमत के समान पृथक माने भथवा सांख्य चार्वाक के समान अपृथक् माने, जैन मीमांसकों के मान्यतानुसार शीत गुण जल से अपृथक् पृथक् दोनों रूप है, बौद्ध गुण को गुएति अनुभवरूप बतलाते हैं, सांख्य जलादि सभी वस्तु को त्रिगुणात्मक प्रधान की पर्याय बतलाते हैं. बौद्ध के एक भाई परमाणुत्रों का समूह रूप वस्तु स्वीकार करते हैं इत्यादि दुनियां भर की चिता उस पिपासु को नहीं सताती है उसको तो प्यास-गरमी सता रही है वह मिट गयी कि वह सफल मनोरथ वाला होकर, भपने मार्ग में लग जाता है, इस कथन से यह निष्कर्षे निकलता है कि ग्रर्थ किया का बोध होने पर पुनः शंका या कोई आपत्ति धाती ही नहीं इसलिये आगे के जानों की धपेक्षा नहीं होती कि जिन्हें लेकर धनव-स्था हो।। प्रयं किया के इच्छुक पुरुष जिस प्रकार पदार्थ के गुरा आदि में लक्ष्य नहीं देते हैं. उसी प्रकार अर्थ किया के विषय में भी लक्ष्य नहीं रखते कि वास्तविक ग्रर्थ किया के होने पर उसका संवेदन (ज्ञान) हो रहा है ग्रथवा ग्रवास्तविक ग्रयं किया के होने पर हो रहा है ? इत्यादि जल की ध्रयं किया के इच्छुक, पुरुष, तृष्णा शांत करना, शरीर का मैल दूर करना भादि फल की अभिलाषा करते हैं सो वह ग्राभ-लावा पूर्ण हो जाने पर उन्हें जब संतीष होता है तो वे व्यर्थ की वस्तु की जिंता क्यों करें। कोई कहे कि स्वप्न में मर्थ कियाका ज्ञान विना पदार्थ के भी होता है, इसलिये शंका होती है कि जाग्रद दशा में जो अर्थिकियाका ज्ञान हो रहा है वह कहीं विनापदार्थ के तो नहीं है ? इत्यादि सो ऐसी शंका बेकार है । स्वप्न में अनुभवित हुआ अर्थिकियाका ज्ञान जाग्रद दशाके प्रथंकिया ज्ञान से विपरीत है, देखो ! स्वप्न में अर्थिकियाका जो ज्ञान होता है वह बाधायुक्त है, खुद स्वप्न देखने वाले को ही वह उत्तरकाल में [आग्नद ग्रवस्था में] बन्यथा [विपरीत अर्थ किया का असाधक] दिखाई देता है, जाग्रद दशा के अर्थ

ग्रपि च, 'मर्थकियाहेतुर्जानं प्रमाखाम्' इति प्रमाखनक्षस् तत्कवं फलेप्याशक्रुपते ? यथा 'श्रंकुरहेतुर्वीजम्' इति बीजनक्षस्यस्यांकुरेऽभावात् नैव प्रश्नः 'कथमंकुरे बीजरूपता निक्रीयते' इति, एवसन्त्रापि ।

यश्चे दमुक्तम् "श्रोत्रवीश्चाप्रमागां स्यादितराभिरसङ्गितः(तैः)।" [मी॰ वलो॰ प्र०२ वलो॰ ७७]

इति; तवप्ययुक्तम्; वीग्गादिरूपविशेषोपलम्भतस्तच्छव्दविशेषे शङ्काव्यावृत्तिप्रतीतेः कयिन-

किया ज्ञान में ऐसी बाधा नहीं आती है। यदि जाग्रद दशा का अर्थ किया का ज्ञान विना पदार्थ के होने लगे तो फिर ऐसा कौन सा धौर न्यारा ज्ञान है कि जो ग्रर्थ का अध्यभिचारी [ ग्रर्थ-के विना नहीं होने वाला ] है ? एव जिग्नके बलसे वस्त व्यवस्था होती है ? मतलब जाग्रद दशा में जो अर्थ किया दिखाई देती है उसको देखकर सिद्ध करते हैं कि यह पदार्थ इस काम को करता है, इत्यादि यदि इस जायक [सावधान ग्रवस्था का] ज्ञान भी विना पदार्थ के होता है ऐसा माना जाय तो फिर पदार्थ व्यवस्था बनेगी ही नहीं। तथा आप लोग जो ज्ञान अर्थ किया का काररा है वह प्रमाण है ऐसा तो मानते हैं, फिर उसी के फल में किसप्रकार शंका करते हैं? जैसे अकूर का जो कारण होता है वह बीज कहलाता है ऐसा बीज का लक्ष्मण निश्चित होने पर फिर प्रश्न नहीं होता है कि अंकर बीज से कैसे हमा, मंकर में बीज रूपता का निक्चय कैसे करें ? इत्यादि सो जैसे बीज और अंकूर के विषय में शंका नहीं होतो वैसे ही अर्थ किया के ज्ञान में प्रामाण्य की शंका नहीं होती, वह तो पूर्व ज्ञान का ही फलरूप है। मीमांसकों के ग्रन्थ में लिखा है कि कर्ण से होने वाला ज्ञान यदि इतर इन्द्रिय जानों से असंगत है तो वह अप्रमाणभूत कहलाता है, इत्यादि सो यह कथन अयुक्त है, बात यह है कि किसी एक इन्द्रिय के ज्ञान का अन्य इन्द्रिय ज्ञानसे बाधित होना जरूरी नहीं है क्षोत्रेन्द्रिय से वीगादि का शब्द सूना और उसका रूप विशेष भी देख लिया हो फिर शब्द में शंका नहीं होती कि यह शब्द बीणाका है या वेस्पुका है ? इसलिये ऐसा नियम से नहीं कह सकते कि श्रीत्रेन्द्रिय ज्ञान इतर इन्द्रिय ज्ञानों से बाधित ही होता है। अतः उपर्युक्त अर्थ क्लोक का अर्थ- 'श्रोत्रधीक्चाप्रमाणं स्या-दितरामिर संगते: ।। गनत सिद्ध होता है । श्रोत्र संबंधी जो ज्ञान है उसमें भी धर्य किया का अनुभव होता है अतः वह भी स्वतः प्रामाण्यरूप है जैसे कि गन्ध ज्ञान. रसादि ज्ञान स्वतः प्रामाण्यरूप माने हैं। इस श्रोत्रज्ञान में संश्वादि का अभाव रहता

तराभिरसञ्जतः ? श्रोत्रबुद्धे रर्षकियानुभवरूपत्वेन स्वतः प्रामाण्यसिद्धे झ गम्बादिबुद्धिवत् । संवया-खन्नावान्नान्येन सञ्जरयपेका । यत्रैव हि संवयादिस्तत्रैव साठ्येक्षते नात्यत्र म्रतिप्रसङ्गात् ।

ष्रवोच्यते सर्थिकयाऽविषवादात्पूर्वस्य प्रामाण्यनिश्चये मिर्एप्रभावां मिर्एाबुद्धेरपि प्रामाण्य-निश्चयः स्यात्; तदय्यवर्धानोचिताभियानम्; एवंभूतार्थिकयाज्ञानान्मिर्एबुद्धेरप्रामाण्यस्यैन निश्चया-त्तेन संवादाभावात् । कुष्विकाविवरस्थायां हि मिर्एप्रभायां मिर्एाज्ञानम् प्रपर्(प्रपवर)कान्तर्वेश-सम्बद्धे तु मुण्यवर्षकियाज्ञानमिति निम्नदेशार्थबाहुकरवेन भिन्नविषययोः पूर्वोत्तरज्ञानयोः कथमविस-

है बत: इसमें ब्रन्य संवादक की अपेक्षा नहीं रहती । जहां जिस ज्ञान में संशयादि होते है बहां पर ही संवादक की ग्रपेक्षा लेगी पड़ती है, सब जगह नहीं। विना संशय के भी संबादक की अपेक्षा लेना मानेंगे तो खद को प्रतीत हुए सुख आदि में भी अन्य की ध्येक्षा लेनी होगी ऐसा धति प्रसंग उपस्थित होगा । शंका - अर्थ किया में प्रविसंवाद होने से ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो मिएा-रत्न की कान्ति में उत्पन्न हुई मिंग की बुद्धि को भी प्रमाणभूत मानने का प्रसंग प्राप्त होगा ? समाधान ... यह शंका भी असत है क्योंकि ग्रर्थ किया का ज्ञान उस मणि के प्रतिभास को अप्रामाण्य ही सिद्ध कर देगा, प्रर्थात् यदि मणि की प्रभा में मणिका ज्ञान हो जाय तो उसे उठाने भादि रूप जो अर्थ किया होगी तो उसीसे उस ज्ञान में ग्रप्रमाणता निश्चित हो जायगी, क्योंकि उस मणि प्रभा के ज्ञानको पृष्ट करनेवाला संवादक प्रमाण नहीं है। मिए। प्रभा मैं मिण का प्रतिभास जो होता है उस विषय में बात ऐसी है कि खिडकी भरोका मादि के छेद से मिए। की कान्ति माती है उसे देखकर कदाचित ऐसा प्रतिशास होता है कि "यह मिए है" किन्तु मिण को उठाना आभूषए। बनाना मादि अर्थ किया का ज्ञान तो कैमरे के मन्दर जहां मिए। रखी है वहां मिण में ही होगा. इस प्रकार का गाँग ज्ञान ग्रीर गाँग की गर्थ किया का जान दोनों भिन्न भिन्न स्थान में हुए हैं भिन्न भिन्न ही इनका विषय है ऐसे पूर्वोत्तर काल में होने वाले ज्ञानों में अविसंवाद कैसे आ सकता है ? अर्थात् इसमें तो तिमिर [अंधकार ] आदि से उत्पन्न हुए भ्रम ज्ञान के समान या रजत में प्रतीत हुए सीप के समान विसंवाद ही रहेगा, अविसंवाद नहीं ग्रायेगा । भीर भी जो कहा गया है कि कहीं कूट [काल्पनिक] जयत गर्में भी होने वाला ज्ञान प्रमाणभूत मानना चाहिये क्योंकि उसमें कतिपय अर्थ किया देखी जाती है। सो उसमें जो कूट में कूट का ज्ञान हुआ है वह प्रमाराभूत ही है, किन्तु प्रकूट का ज्ञान प्रमाणभूत नहीं है क्योंकि उस ज्ञानका कोई संवादक प्रत्यय

प्रायाण्यवादः ४४१

बादस्तिमराचाहितविभ्रमज्ञानवत् ?

यवान्ययुक्तम् – स्वविश्कृटेपि वयतुः क्षेत्रानं प्रमाशं स्यास्कृतियवार्थिकयारयंनात्, तत्र क्टे कृटजान प्रमाश्यमेवाऽकृटज्ञानं तु न प्रयाशं संस्थवादाधावात् । सम्पूर्श्वेतनालाधो हि तस्यार्थिकया न कृतिप्रयचेतनालाभ इति ।

यश्र कविषय भिन्नविषयं वा संवादकीमस्युक्तम्; तन्नैकाधारवित्तस्यादीनां तादास्यप्रतिवन्ये-नाम्योन्यं व्यक्तिषाराभावात् । जाद्यद्वारसादिज्ञान रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्वात् । भिन्नविषय-त्वेप्याचिक्कृतविषयाभावस्य रूपज्ञानस्य प्रामाण्यनिञ्चयास्मकम् । दृश्यते हि विभिन्नदेवाकारस्यापि वीलादे रूपविद्येवदर्शने कव्दविद्येषे सङ्काष्यानृतिः किं तुनर्गतंत्र ? भविनाधावे हि सवाद्यसंवादक-

नहीं है। संपूर्ण चेतनालाभ होना ही उस पदार्थ की मर्थ किया कहलाती है न कि कतियय चेतनालाभ।

आप भाट्ट ने पूछा था कि पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय करने वाला जो संवादक ज्ञान भाता है वह संवादक ज्ञान पूर्वज्ञान के विषय को ही ग्रहण करने वाला होता है मथवा भिन्न विषय वाला होता है इत्यादि उस पर हम जैन कहते हैं कि जहां एक ही ग्राधार में रहने वाले या एक संतानवर्त्ती जो रूप रस आदि विषय होते हैं उनका तादातम्य संबंध होने के कारण वे एक दूसरे से व्यभिचरित नहीं होते हैं घत: ये भिन्न विषय रूप होकर भी परस्पर में संवादक बन जाते हैं। जाग्रह दशा में होने वाला रसादि का ज्ञान रूपादिका श्रवनाभावी होता है क्योंकि वह रसादिको विषय करनेवाला है। रूप ज्ञान भीर रस का ज्ञान भिन्न भिन्न विषय वाले हैं तो भी उनमें से जो प्रथम हो उसके प्रामाण्य का निश्चय धागे के ज्ञान कराते हैं, देखा भी जाता है कि भिन्न देश एवं आकार वाले ऐसे वीणा आदि के रूप विशेष का ज्ञान होने पर वह रूप ज्ञान पहले सुने हुए उसी बीणा के शब्द के विषय में उत्पन्न हुई शंका को दूर कर उसमें प्रमाणता लाते हैं, अर्थात् पहले दूर से बीएग का शब्द सुना उस ज्ञान में शंका हई कि यह किस वाद्य का शब्द है फिर वीएगा का रूप देखा तब उस रूप ज्ञान ने शब्द ज्ञान की प्रमाणता निश्चित की । इस प्रकार भिन्न देश धौर धाकार स्वरूप बीगादि का रूप विशेष देखने पर शब्दविशेष में जो शंका हुई थी उसकी • क्यावृत्ति हो जाती है तब रूप ज्ञान से रस ज्ञान संबंधी या रस ज्ञान से रूपज्ञान संबंधी आशंका दूर होकर प्रामाण्य आवे तो क्या आक्वयं है ? पूर्व और उत्तर आनों में अविनाभाव होना ही संबाद संवादकपना कहलाता है धन्य कुछ नहीं धर्यात वे

भावनिमित्तं नान्यत् ।

सवादज्ञानं कि पूर्वज्ञानविषयं तदिवययं वा; इत्याज्ञप्यसमीक्षितामिषानम्; न खलु संवाद-ज्ञानं तद्ग्राहित्वेनास्य प्रामाण्य व्यवस्थापयति । कि तिह्नं ? तत्कार्यविशेषत्वेनाग्न्यादिकमिव पुमादिकम् ।

सर्वप्राराभृतां प्रामाण्ये सन्देहविपर्ययासिद्धेश्चः; इत्यय्यपुक्तम्; प्रेक्षापूर्वकारिरागे हि प्रमाराा-प्रमाराविन्तायामधिक्यन्ते नेतरे । ते च कासांश्विदका(श्विष्का)मध्यक्तीनां विसंवाददर्यनाच्याता-

ज्ञान चाहे भिन्न विषय वाले हों चाहे ध्रमिन्न विषय वाले हों, उनका ध्रविनाभाव है तो संबाद्य संबादकपना होकर संवाद्य ज्ञान की प्रमाणता संवादकज्ञान से हो जाती है। संवादक ज्ञान पूर्व ज्ञान के विषय को जामने वाला है कि उस विषय को नहीं जानने वाला है इत्यादि प्रश्न भी अविचार पूर्वक किये गये हैं संवादक ज्ञान पूर्व ज्ञानके विषय को ग्रहण करनेवाला होता है इसलिये उस ज्ञानकी प्रमाणता को बतलाता हो सो तो बात नहीं है, किन्तु उस पूर्व ज्ञान के विषय के कार्य स्वरूप धर्थ किया को देखकर उसमें प्रामाण्य स्थापित किया जाता है, जैसे कि घुम कार्य को देखकर प्राग्न का अस्तित्व स्थापित किया जाता है। तथा जो भाट्ट ने यह कहा है कि विश्व में जितने प्राणी हैं उन सबके प्रामाण्य में सदेह तथा विपर्यय नहीं हुआ करता, जानके उत्पन्न होनेपर तो "यह पदार्थ इसीप्रकार का है" ऐसा निश्चय हो होता है, न कि संदेह या विपर्यय होता है इत्यादि ! सो इस पर हम जैनका कहना है कि जो बुद्धिमान होते हैं वे ही प्रमाण भीर अप्रमास का विचार करने के अधिकारी होते हैं। अन्य सर्व साधारण पुरुष नहीं क्योंकि जो प्रेक्षापूर्वकारी होते हैं वे ही किन्हीं किन्हीं ज्ञान भेदों में विसंवाद को देखकर शका शील हो जाते हैं कि सिर्फ ज्ञान मात्र से "यह पदार्थ इस प्रकार का ही है" ऐसा निश्चय कैसे हो सकता है और कैसे इस ज्ञान में प्रमाणता है ? इत्यादि विचार कर वे संवादक ज्ञान से उस प्रपने पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निर्णय कर लेते हैं। यदि इस तरह का विचार वे नहीं करें तो फिर उनमें बुद्धिमत्ता ही क्या कहलावेगी। तथा भाट्ट ने पूर्वपक्ष की स्थापना करते समय कहा है कि प्रमाशा की प्रमाणता का निर्एंय होने के विषय में तो यह बात है कि बाधक कारए। भीर दोषका ज्ञान इनका जिसमें अभाव हो उस ज्ञान में प्रमाणता का निश्चय हो जाता है ? सो यह भी कथन मात्र है। ब्राप यह बताइये कि प्रमाणमें बाधक कारणका सभाव है इस बातको किस प्रकार जाना है ? बाधक के अग्रहरा होनेपर श्रथका बाधक के

सन्द्वाः कथं ज्ञानमाचात् 'भ्रवसित्यमेवार्थः' इति निश्चित्यन्ति प्रामाण्यं वास्यः ? भ्रन्यवैषां प्रेक्षावरीव हीयेतः ।

प्रमाणे बाषककारण्डोषज्ञानाधावारप्रामाण्यावसायः; इश्वय्यभिषानमात्रम्; तवभावी हि बाषकाग्रहणे, तदभावनिष्वये वा स्यात् ? प्रयमपक्षे भ्रान्तज्ञाने तद्भाविण तदभ्रहणं किष्यत्कालं इष्टम्, एवमत्राणि स्यात् । 'भ्रान्तज्ञाने किष्यत्कालमग्रहेणि कालान्तरे वाषकप्रहणं सम्यक्षाने तु काला-न्तरेणि तदबहण्य् इत्ययं विभागः सर्वविदां नास्माहलाम् । बाषकाभावनिष्वयोणि सम्यक्षाने प्रवृत्तेः

सभावका निक्चय होनेपर ? बाधकका प्रप्रहण होनेपर प्रमाणमें बाधक कारण का सभाव माना जाता है ऐसा प्रथम पक्ष स्वीकार करे तो आंत ज्ञानमें बाधक कारण रहते हुये भी कुछ काल तक उसका प्रहण नहीं होता है, ऐसा बाधकका स्पष्टण प्रमाण भूत ज्ञानमें भी स्वीकार करना होगा।

मीमोसक — भ्रांत ज्ञानमें कुछ समय के लिये बायकका अग्रहण भले ही हो जाय किन्तु कालांतर में तो बायकका ग्रहण हो ही जाता है, सम्यग्ज्ञान में ऐसी बात नहीं है उसमें तो कालास्तरमें भी बायकका ग्रग्नहुण ही रहेगा।

जैन — इसतरह का विभाग तो सर्वज्ञ ही कर सकते हैं, हम जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते, अर्थात् इस विवक्षित ज्ञानमें आयामी कालमें कभी भी बाधकका ग्रहण नहीं होगा एव इस ज्ञानमें तो बाधकका ग्रहण होवेगा ऐसा निर्णय करना असर्वज्ञको शक्य नहीं है।

द्वितीयपक्ष — बाघक के अभाव का निरुचय कर फिर उससे प्रमाणके प्रामाण्य का निर्णय होता है ऐसा माना जाय तो पुनः प्रश्न होता है कि उस प्रमाणभूत सम्बग्वान में बाधक के प्रभाव का निरुचय कव होता है ? प्रवृक्ति होने के पहले होता है
अथवा उत्तरकाल में होता है ? प्रथम पक्ष कहे तो वही पहले की बात आवेशी कि
भ्वान्त ज्ञान में भी प्रमाणता मानने का प्रसंग प्रावेगा ! मतलब सन्यकान में बाधक
के अभाव का निश्चय यदि प्रवृक्ति होने के पहले होता है तो इस तरह का निश्चय तो
भ्वान्तज्ञान में भी होता है ग्रतः वहां पर भी प्रमाण्य का प्रसंग आवेगा जो किसी को
भी इस नहीं है । अतः प्रवृक्ति के पहले बाधकाशाव के निश्चय होने मान्न के ज्ञान
प्रामाणिक नहीं बन सकता । दूसरा पन्न-सम्यकान में बाधकाशाव का निश्चय प्रवृक्ति
के बाद होता है । ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि ज्ञान की विषय में प्रवृक्ति
के बाद होता है । ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि ज्ञान की विषय में प्रवृक्ति

प्राक्, उत्तरकालं वा ? ब्राव्यविकत्ये भाग्तकानेपि प्रमाखारवतकः । वितीयविकत्ये तक्षिदवयस्याकि-व्यास्करस्यं तमन्तरेरांच प्रवृत्तेस्त्रप्रस्थात् । न च वावकाभावनिक्यये किचित्रिमित्तमस्ति । प्रमुपत-क्ष्यरस्त्तीति वेर्तिक प्रमकाला उत्तरकाला वा ? न तावस्थामकालाः, तस्याः प्रवृत्त्यकालभाविवाध-काभावनिवक्यनिमित्तरवासम्भवात् । न हान्यकालानुपनिव्यत्यकालमभावनिक्यय व विद्यास्यवि-प्रसङ्गात् । नाप्युत्तरकाला, प्राक् प्रवृत्तेः 'उत्तरकालं वायकोपलन्तिमं प्रविध्यति' इत्यसवैविदा निक्षेत्रभवस्यतेनासिद्धस्थात् । प्रवृत्युत्तरकालभाविनिक्ययमात्रनिमित्तस्य न किच्यरकम् तस्या-किच्यकरस्यातः ।

[प्रशंकिया] हो चकने पर बाधक का ग्रभाव जानना बेकार है प्रवृत्ति के लिये ही तो बाधकाभाव जानना था कि यह जो ज्ञान हुआ है सो इसके जाने हए विषय में बाधक कारता तो नहीं है ? इत्यादि किन्तु जब उस ज्ञान के विषय में पूरवकी प्रवत्ति हो चकी भीर उस विषय की सत्यता भी निर्णीत हो चुकी तब बाधकाभावके निश्चय से कछ फायदा नहीं, क्योंकि बाधकका श्रभाव निश्चित करने के लिये कोई कारण चाहिये। यदि कहा जाय कि भनुपलब्धि कारण है भर्थात् इस विवक्षित प्रमारा में बाधा नहीं है, क्योंकि उस बाधाकी अनुपलव्धि है, इस प्रकार अनुपलव्धि को बाधका-भावके निश्चयका कारण माना जाय ? इस पर पुनः प्रश्न होता है कि-वह अनुपलब्धि सम्यक्तान में प्रवित्त से पहले होती है या पीछे होती है ? पहले होती है कहो तो बनता नहीं क्योंकि वह प्रवृत्ति के उत्तर कालमें होने वाले बाधक के प्रभाव के निश्चय का निमित्त नहीं हो सकती है। देखिये अन्यकाल में हई वह अनुपलब्धि अन्यकाल में होनेवाले बायक के अभाव का निश्चय कैसे करा सकती है यदि ऐसा माना जावे तो श्रति प्रसंग भावेगा, भर्यात् जहां वर्तमान में घट की धनुपलब्धि है वहां वह अन्य समय में भी उसके अभाव को करने वाली हो जावेगी किन्तु ऐसा तो होता नहीं है अत: धन्यकालीन धनुपलब्धि धन्यकाल के बाधकाभाव को नहीं बता सकती यह निश्चित हुआ। उत्तरकालीन अनुपलब्धि से बाधकाभावका निश्चय होना भी ग्रशक्य है, प्रवृत्ति के पहले जैसे वाधकाभाव की धनुपलब्धि है वैसे ही ग्रागे उत्तर कालमें भी बाधक उपस्थित नहीं होगा, ऐसा निश्चित ज्ञान तो प्रसर्वजों को होना प्रशस्य है । तथा यदि प्रवृत्ति हो जाने के बाद बाधकाभाव का निश्चय अनुपलब्धि से हो भी जाय तो उससे कोई लाभ होनेवाला नहीं है वह तो मिकिचित्कर ही रहेगी। भावार्य-मीमांसक इन्द्रियों के मुणादि से जानों में प्रमाणता आती है ऐसा नहीं मानते किन्तु वाधककारण

किन्त, प्रसी सबैसम्बन्धिनी, धाश्यसम्बन्धिनी वा ? प्रयमपक्षे प्रसिद्धा; न बलु 'सर्वे प्रमा-तारो बाधकं नीपलमन्ते' इत्यबाग्दांसिना निक्रते नुं सन्धम् । नाप्यात्मसम्बन्धिनी; तस्याः परचेतो-वृत्तिविज्ञेषे रनेकान्तिकत्यात् । तम्रानुपनव्यिनिमत्तम् ।

नापि संवादीनवस्थात्रसङ्गात् । कारण्दीवाभावेष्यवमेव न्यायः ।

भीर दोष इनका भ्रमाव होने से ज्ञान में प्रामाण्य भ्राता है ऐसा स्वीकार करते हैं, इस मान्यता पर विचार करते हुए आचार्य ने खिद्ध किया है कि वाधकाभाव पूर्वोत्तर वर्ती होकर भी प्रमाण में प्रमाणता का सद्भाव बता नहीं सकता भ्रम्यत् किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुमा श्रव इस ज्ञान की प्रमाणता भाट्टमतानुसार स्वत: या बाधकाभाव के निश्चय से होती है सो इस जल ज्ञान में बाधक कारण नहीं है भ्रम्यत् वाधक का भ्रमाव है ऐसा निश्चय कव होता है सो विमर्श करें—जब वह जल का प्रतिभास करने वाला पुरुष जल लेने के लिये प्रवृत्ति करता है उस प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव होना माना जाय तो ऐसा प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव स्वस्य प्रतिभास करानेवाल भ्रान्त आदि विपरीत ज्ञानों में भी पाया जा सकता है। अत: प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव कुछ मूल्य नहीं रखता। प्रवृत्ति के बाद धर्माय पुरुष का ज्ञान कल का बाह होता है और वह स्नानादि किया भी कर सेता है उस समय जल ज्ञान के बाधकाभाव का निश्चय करना तो वह केवल हास्यास्पद ही होगा—क्योंकि कार्य तो हो चुका है। अर्थात् जलज्ञान को सत्यता तो साक्षात् सामने भ्रा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता तो साक्षात् सामने म्रा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता तो साक्षात् सामने म्रा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता तो साक्षात् सामने म्रा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता तो साक्षात् सामने म्रा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता लोवेगा कि जिसके लिये वह क्येपित हो।

उत्तर या पूर्वकाल के अनुपलिष्य हेतु से बाधकाभाव निश्चयं करना भी पहले के समान अनुपयोगी है, अतः बाधकाभाव के निश्चयं से (स्ववः) प्रामाण्य प्राता है यह कथन खण्डित होता है। जल जान में कुछ समय के लिये बाधा नहीं धाती ऐसा मानकर उस जान में स्वतः प्रामाण्य स्थापित किया जाय तो आन्ति धादि झावों में भी प्रामाण्य मानना होगा, क्यों कि कुछ काल का बाधकाभाव तो इन जानों में भी रहता है। तथा हमेशा ही जल जान में बाधकाभाव है ऐसा जानने पर उसमें प्रामाण्य आता है इस तरह माना जाय तो हमेशा के बाधकाभाव को तो सर्वेज ही जान सकते हैं हम जैसे व्यक्ति नहीं। किञ्च सर्व संबंधिनी अनुपलिष्य बाधकाभावको निश्चयं कराने वाझी होती है या केवल आत्म संबंधी धनुपलिष्य वाधकाभावका निश्चयं करानेवाली होती है या केवल आत्म संबंधी धनुपलिष्य तो ससिद है क्योंकि सभी प्रमाताओं को बाधक होती है? सर्व संबंधी धनुपलिष्य तो ससिद है क्योंकि सभी प्रमाताओं को बाधक

एवं 'त्रिचतुरक्षान' इत्याखिप स्वयृहमान्यम् ; 'कस्यचिद्विक्षानस्य प्रामाण्यं पुनरप्रामाण्यं पुनः प्रमाखता' इत्यवस्थात्रयदर्शनाद्वाधके तद्वाधकादौ वावस्थात्रयमाश्रङ्कमानस्य परीक्षकस्य कथं नापरापेक्षा येनानवस्था न स्यात् ?

'स्रात्रक्कृते हि यो मोहात्' इत्यायपि विभीषिकामात्रम्, यतो नापिकापमात्रारप्रेआवर्ता प्रमाखमस्तरेख वाषकाराङ्का व्यावस्ति । न चास्या व्यावस्कि प्रमाखं भव-मतेऽस्तीत्युक्तम् । कारख

की जयलब्धि नहीं है ऐसा निश्चय करना मल्पज्ञानियों के लिये शक्य नहीं है। यदि भारम संबंधी धन्यलब्धि बाधकाभावका निश्चय कराती है ऐसा कहा जाय तो यह कहना भी गलत है, इस आत्म संबंधी अन्पलब्धिकी परके वित्त वृत्तिके साथ अनैका-न्तिकता आती है अर्थात जो अपने को अन्यलब्ध हो वह नहीं है ऐसा नियम नहीं क्योंकि पर जीवोंका मन हमें अनुपलब्ध है तो भी वह मौजूद तो है ही, खतः प्रमाण में बाधककी धनपलब्धि देखकर उसके धभावका निश्चय किया जाता है ऐसा कहना असिद्ध है। तथा प्रामाण्य लाने में जो बाधकाभावको हेत् माना गया है उस बाधका-भावका निश्चय संवाद से हो जायगा ऐपा कहना भी शक्य नहीं, क्योंकि अनवस्था दोष आता है-पूर्वज्ञान में बाधकाभावको जानने के लिये संवाद ग्राया उस सवाद की सत्यता को [ या बाघकाभाव को ] जानने के लिये फिर मन्य संवाद ग्राया इस तरह धनवस्था आवेगी। इस प्रकार यहां तक प्रामाण्य बाधकाभाव हेत् से आता है ऐसी मान्यता का खण्डन किया। इसी तरह कारण के दोष का अभाव होने से प्रामाण्य स्वत: ग्राता है ऐसा भाट का दूसरा हेतू भी बाधकाभाव के समान सार रहित है ग्रत: उसका निरसन भी बाधकाभाव के निरसन के समान ही समभना चाहिये। भावार्थ - जैसे बाधकाभाव में प्रश्न उठे हैं और उनका खण्डन किया गया है उसी प्रकार कारण दोष धर्यात् इन्द्रियों के दोषों का स्रभाव होने से प्रमास में प्रामाण्य स्वतः आता है ऐसा मानने में प्रश्न उठते हैं भौर उनका खण्डन होता है। जैसे इन्द्रिय के दोषों का ग्रभाव कैसे जाना जाय ? इन्द्रिय के दोषों को ग्रहण किये बिना उनका अभाव माना जाय तो भ्रान्त ज्ञान में भी प्रामाण्य ग्रायेगा । तथा दोषाभाव का बोध कब होगा प्रवृत्ति के पहले कि पीछे ? पहले दोषाभाव का बोध होना माने तो वही भ्रान्तिज्ञान में सत्य होने का प्रसंग झाता है, तथा प्रवृत्ति के बाद दोषाभावका ज्ञान होगा तो उससे लाभ क्या होगा कुछ भी नहीं, प्रवृत्ति तो हो चकी। मर्थिकिया होने पर सत्यता का निर्णय हो ही जाता है, इसलिये कारणदोध के सभाव से प्रासाण्य

दोषज्ञानेपि पूर्वेण जाताशक्कृत्य तत्कारणदोषान्तरापेकायां कथमनवस्था न स्मात् ? तस्य तत्कारण-दोषप्राहकज्ञानाभावसाम्रतः प्रसाणत्याभानवस्था, यदाह—

षाना भी सिद्ध नहीं होता है। भाट्न ने कहा था कि तीन चार ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर प्रामाण्य था जाता है इनसे अधिक ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती इत्यादि सो यह कथन केवल अपने घर की ही मान्यता है सब मान्य नहीं है। किसी एक विवक्षित जलादि के ज्ञान में प्रामाण्य, फिर बप्रामाण्य पूनः प्रमाराता ऐसे तीन अवस्थाओं के देखने पर बाधक में भी बाधक फिर अबाधक फिर बाधक इस तरह तीन अवस्था की शंका करते हुए परीक्षक पूरुष के लिये और भी आगे आगे के ज्ञानों की अपेक्षा क्यों नहीं आयेगी ? अवश्य ही आवेगी फिर अनवस्था कैसे एक सकेगी। अर्थात नहीं एक सकेगी। भावार्थ-किसीकी जलका ज्ञान हुआ उस ज्ञानके प्रसाराता का कारण मीमांसकमतानुसार दोषाभाव है उसको दूसरे ज्ञान ने जाना कि यह जो जल देखा है उसका कारण नेत्र है उसमें कोई काच कामलादि दोष नहीं है इत्यादि, फिर दोष का अभाव प्रकट करने वाले इस ज्ञान के [जो दूसरे नंबर का है] दोष के सभाव को जानने में तीसरा ज्ञान प्रवृत्त हमा फिर चौथा प्रवृत्त हुआ, सो चार ज्ञान तक यदि प्रवृत्ति हो सकती है तो आगे पांचवें आदि जानों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी ? जिससे कि अनवस्था का प्रसंग रक जाय । ऐसे ही बाधकाभाव जानने के लिये तीन चार ज्ञानों की ही प्रवक्ति हो अन्य जानों की नहीं सो बात भी नहीं, वहां भी आगे आगे जानों की परम्परा चलने के कारण अनवस्था ग्रावेगी ही अतः स्वतः प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये भाट ने तीन चार ज्ञान की बात कही थी सो वह अनवस्था दोष युक्त हो जाती है।। मीमांसक ने ग्रापने ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा था कि बाधा नहीं होते हुए भी मोह के कारण जो प्रमाण में बाधा की शंका करता है वह संशयी पूरव नष्ट हो जाता है इत्यादि सो ऐसा कथन तो केवल डर दिखाने रूप ही है। डर दिखाने मात्र से किसी बुद्धिमान पुरुष की प्रमाण के बिना बाधा की शंका तो दूर हो नहीं सकती, धर्यातु जब तक प्रमारण में प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता तब तक तुम्हारे डर दिखाने मात्र से वह शंका नहीं करे ऐसी बात बुद्धिमानों पर तो लागू नहीं होती मूखं पर मले ही वह लाग हो जावे। प्रमाण के विषय में आयी हुई वाधा को दूर करने के लिये आपके मतमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा हम जैन सिद्ध कर चुके हैं। दोष का जान होना इत्यादि विषय में भी कह दिया है कि कारए। जो इन्द्रियां हैं उनके दोष काच

"यदा स्वतः प्रमाणत्वं तदान्यश्रंव मृग्यते । निवर्त्तते हि मिथ्यात्वं दोषाज्ञानादयस्ततः" ।। मि० च्लो० स० २ च्लो० ४२ ो

प्रानेव विद्वितोत्तरम् । न व दोषाक्षानात्तवभावः, सस्विपि तेषु तदक्षानसम्भवात् । सम्य-म्क्षानोत्पादनवाक्तिवैपरीत्येन मिध्याशत्ययोत्पादनयोग्य हि रूपं निमिरादिनिमित्तमिन्द्रियदोषः, स सावीन्द्रियत्वात्सन्नपि नोपलक्ष्यते । न व दोषाः क्षानेन व्याप्ता येन तन्निवृत्त्या निवर्त्तरम् । ततोऽयुक्तमिदम्—

कामलादि हैं उनका सभाव बतलाने को दूसरा प्रमाण श्रायेगा उसमें फिर शंका होगी कि इसमें कारण दोष का श्रमाव है कि नहीं फिर तीसरा ज्ञान उस श्रमाव को जानेगा, इत्यादि रूपसे ग्रनबस्था कैसे नहीं ग्रावेगी ? अपित ग्रावेगी ही । तीसरे आदि प्रमाणीं में उनके कारण दोषों को ग्रहण करने वाला ज्ञान नही रहता ग्रतः तीसरादि ज्ञान प्रमाणभूत है और इसलिये अनवस्था भी नहीं भाती ऐसा मीमांसकका कहना था उनके ग्रन्थ में भी ऐसा ही लिखा है यदा स्वतः प्रमाग्तवं इत्यादि धर्यात् जब प्रामाण्य स्वत: ही भाता है तब अन्य संवादकादि की खोज नहीं करनी पडती है क्योंकि प्रमाण के विषय में मिथ्यात्व आदि दोष तो बिना प्रयत्न के दर हो जाते हैं। यह श्लोक कथित बात तथा पहले की दोष ग्राहक ज्ञान के ग्रभाव की बात इन दोनों के विषयमें प्रथम ही उत्तर दे चुके हैं अर्थात दोष का समाव सिद्ध करने में सनवस्था दोष स्नाता ही है ऐसा प्रतिपादन हो चुका है । तथा इस श्लोक में आगत "दोषाज्ञानात्" इस पद से जो यह प्रकट किया गया है कि दोष के भ्रज्ञान से दोष का ( मिथ्यात्वादिका ) अभाव हो जाता है सो यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि दोषों के ग्रजान से उनका अभाव नहीं हो सकता उनके होते हुए भी तो उनका अज्ञान रह सकता है । सम्याज्ञान को उत्पन्न करने की जो शक्ति है उस शक्ति से विपरीत जो मिथ्याज्ञान है उसको उत्पन्न करने वाला इन्द्रिय दोष होता है यह अंधकार ग्रादि के निमत्त से होता है ऐसा यह मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करने वाला दोष अतीन्द्रिय होता है अतः वह मौजूद रहे तो भी दिखलायी नहीं पड़ता है। तथा दोषोंका ज्ञानके साथ प्रविनाभाव तो है नहीं जिससे कि ज्ञान के निवृत्त होने पर वे भी निवृत्त हो जाय । इस प्रकार दोषाभाव करवेमें भी अनवस्था होना निश्चित है. इसलिये नीचे कहे गये इन नौ श्लोकों के धर्य का विवेचन असिद्ध हो जाता है प्रव उन्हीं क्लोकार्यों को बताते हैं... तस्मात्-प्रयात् "तस्मात्स्वतः प्रमाण्यस्य सर्वेत्रीतकः स्थितम् ।
बाधकरण्डुष्टस्वमानाभ्यां तवपोद्यते ॥
पराधीनेषि वै तस्मिन्नानवस्या प्रसञ्चते ।
प्रमाणाधीनमेति व स्वतस्तव प्रतिष्ठितम् ॥
प्रमाणं हि प्रमाणेन यथा नाभ्येन साध्यते ।
न सिध्यत्यप्रमाण्यस्यम्यमाण्यस्यै ह ॥
वाधकप्रत्ययस्ताववर्षाम्यसाऽवचारणम् ।
सोऽनपेतः प्रमाण्यस्यप्रवेजानमपोहते ॥
प्रमाणं स्वप्वास्यस्य स्यावपेता नविस्तुतः ।
जातासञ्करस्य पूर्वेण सायन्येना नविस्तुतः ॥

प्रथम ज्ञान अपने में प्रमाणता के लिये संवादज्ञान की अपेक्षा रखे तो अनवस्थादि दोष धाते हैं ग्रतः इनसे बचने के लिये प्रत्यक्षादि प्रमाणों में विरपवाद स्वतः ही प्रामाण्य आना स्वीकार किया गया है अप्रामाण्य तो बाधक कारण और इन्द्रिय दोष से प्राता है श्रीर उनके ज्ञान से वह हटाया जाता है।। १।। अश्रामाण्य को पराधीन मानने पर धनवस्था धायेगी सो भी बात नहीं, क्योंकि अधामाण्य का निश्चय तो प्रमास के धाधीन है भीर प्रमाण स्वतः प्रमाणभूत है।। २।। जिस प्रकार प्रमाणभूत ज्ञान धन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता उसी प्रकार धप्रमाण किसी प्रमाणभूत ज्ञानके बिना प्रप्रमाण मात्रसे सिद्ध नहीं हुआ करता ।।३।। पदार्थका बन्यथारूपसे अवधारण [जानना] करना बाधक प्रत्यय कहलाता है वह बाधक प्रत्यय अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। क्योंकि वह स्वयं में प्रमाणभूत होता है सो इस तरह का बाधक ज्ञान आकर पूर्व ज्ञान में मिरीचिका में आयमान जल ज्ञानमें विश्वा उपस्थित करता है अर्थात यह जल नहीं है मरु मरीनिका है, ऐसा कहता है ॥४॥ यदि कदाचित किसी विषयमें बाधक प्रत्यय की पून: धन्य बाधक ज्ञान की धपेक्षा लेनी पड़े तो जिसे शंका हुई है ऐसे पुरुष की वह संका अन्य बाधक प्रत्यय से दूर हो जाती है। मतलब किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हवा उसे बाधित करने के लिये बाधक ज्ञान ग्राया गौर उसने प्रकट किया कि यह जल ज्ञान सत्य नहीं है इत्यादि सो उस बाधक प्रश्यय को कदाचित् अपनी सत्यता निश्चित करने के लिये जब अन्य ज्ञान की [बाधकान्तर की] अपेक्षा करनी पड़े तब तीसरा बाधक ज्ञान आता है किन्तू वह तीसरा ज्ञान उस दसरे वावकान्तरसुराशं यद्यस्यान्विष्कृतोऽगरम् । ततो मध्यमवाधेन पूर्वस्येव प्रमाणता ॥ प्रवान्यव्ययत्वेन सम्यगन्वेषणे कृते । मूलाभावाश विज्ञानं भवेद्वाधकवाधनम् ॥ ततो निर्वाद्यारोनेवाशं चलीयता ॥ वाच्यते तेन तस्येव प्रमाण्त्वभागेश्वते ॥ एवं परीक्षकज्ञानं तृतीय नातिवस्ति । तत्तुआजातवाधेन नाशकृष्टं वाषकं पृतः ॥"

कवं वा चोदनाप्रभवचेतसो निःशक्ट्रं प्रामाण्यं गुरावतो वक्तुरभावेनाऽपवादकदोषाभावा-

ज्ञानका सजातीय तथा संवादक ही रहता है ग्रथीत दूसरे नंबर के ज्ञान की मात्र पृष्टि ही करता है।। १।। तथा कभी वह तीसरा ज्ञान वाधक ज्ञान का सजातीय न होकर . विजातीय उत्पन्न हो जाय तो फिर बीच का जो दूसरे नंबर का बाधक ज्ञान है उसमें बाधा बाने से प्रथम ज्ञानमें प्रमाणता मानी जायगी।।६।। यदि कदाचित तीसरे ज्ञानको बाधित करनेवाला चौथा ज्ञान विना इच्छाके उत्पन्न हो जाय तो उस चतुर्यज्ञान में प्रामाण्य का सर्वया प्रभाव होनेके कारण उसके द्वारा बाधक ज्ञान [द्वितीयको बाधित क रनेवाला तृतीयज्ञान] जरा भी बाधित नहीं होता ॥७॥ इसतरह चतुर्थज्ञान निरुप-बोगी होनेकी वजहसे एवं तृतीय ज्ञान द्वारा जिसका बाधा दैनायन भली प्रकारसे सिद्ध हो चुका है ऐसे बलवान द्वितीय ज्ञानद्वारा प्रथम बाधाको प्राप्त होता है और इसतरह दितीय ज्ञानसे मात्र प्रथम ज्ञानकी प्रमाणता समाप्त की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि तीनसे अधिक ज्ञान होते ही नहीं हैं फिर निरपवादपने से द्वितीयज्ञान जो कि बलवान है प्रथमज्ञान को बाधित कर देता है, इसलिये प्रथमज्ञान की प्रामाणता ही मात्र समाप्त हो जाती है, ।। द ।। इस प्रकार परीक्षक पुरुष के ज्ञान तृतीयज्ञान का उल्लंघन नहीं करते हैं इसलिये भव निर्वाधश्चान वाले उस पुरुष को स्वतः प्रामाण्य-बादमें शंका नहीं रहती ॥ ६ ॥ ये उपर्युक्त नो श्लोक प्रामाण्य स्वतः और धप्रामाण्य परतः होता है इस बात की सिद्धि के लिये दिये गये हैं। किन्तु इनसे बीमांसकों का इन्छित-मनोरय सिद्ध होनेवाला नहीं है, क्योंकि हम जैन ने प्रामाण्य को सर्वया स्वत: मानने और अप्रामाण्य को सर्वथा परतः मानने में कितने ही दोष बताकर इस मान्यता का संयुक्तिक खण्डन कर ही दिया है।

सिद्धेः ? ननु वनतृत्रुग्रैरेवापवादकदोषाभावो नेष्यते तदभावेप्यनाश्रयागां तेषामनुपपरोः । तदुक्तम्—

"शब्दे दोवोद्भवस्तावद्वक्षभोन इति स्थितम् । तदभावः क्ववित्तावद्गुश्यवद्वक्त् क्रव्वतः ।। तद्गुरोरपक्क्षानां सब्दे संकान्स्यसम्भवात् । यद्वा वक्त्ररमावेन न स्यूवांचा निराषयाः ॥"

मि। इलो । स॰ २ इलो । ६२-६६ ।

इत्यपि प्रलापमात्रमपौक्षेयत्वस्यासिद्धेः । तत्रश्चेदमयुक्तम्---

ये मीमांसक वेद से उत्पन्न हुए ज्ञान में प्रामाण्य किसप्रकार से मान सकते हैं? क्योंकि गुणवान् वक्ता के ग्रभाव में ग्रपवादक दोषों के अभाव की वेद में सिद्धि नहीं हो सकती है।

मीमांसक — हम बक्ता के गुणों द्वारा प्रपवादक दोषों का ग्रभाव होता है ऐसा नहीं मानते किन्तु, हम तो यही मानते हैं कि गुणवान वक्ता जब कोई है ही नहीं तब बिना ग्राध्य के नहीं रहने वाले दोष वेद में रह ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हो हमारे ग्रन्थ में प्रतिपादन किया है — शब्द एवं वाक्य में जो दोष उत्पन्न होते हैं वे वक्ता की ग्राधीनता को लेकर ही उत्पन्न होते हैं दोषों का अभाव किन्हीं २ वाक्यों में जो देखा जाता है।। १।। वक्ता के होने के कारण बेखा जाता है।। १।। वक्ता के ग्रुणों से निरस्त हुए-दोष शब्दों में संजामित नहीं होते, इसलिये वेद में स्वतः प्रापाण्य है। अथवा वक्ता का ही जहां ग्रभाव है वहां दोष कहां रहेंगे ? क्योंकि वे विना ग्राध्य के तो रहते नहीं।। २।। अतः वेद में स्वतः प्रायाण्य है।

जैन — यह मीमांसक का कहना प्रलापमात्र है, क्योंकि वेद में अपौरुषेयता की सर्वथा असिदि है। वेद में अपौरुषेयता का खण्डन होने से ही निम्नकथित क्लोक का अर्थ दोध युक्त ठहरता है — 'वेद में अप्रामाण्य से रहितपना इसलिये शीघ्र (सहअ) ही सिद्ध होता है कि वहां बक्ता का ही अभाव है, वेद का कर्त्ता पुरुष है नहीं, वेद में इसी कारण से अप्रामाण्य की शंका तक भी नहीं हो पाती।। १।। सो यह कथन बाधित होता है।

भ्रव यहां यह निश्चय करते हैं कि वेद से प्राप्त हुआ ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान दोवों के कारणों को हटाये बिना उत्पन्न होता है, जैसे द्विचन्द्र का "तत्रापवादनिमुँ क्तियंक्कभावास्त्रवीयसी । वेदे तेनाप्रमास्त्रवं नाघक्कामपि गच्छति ॥ १ ॥" [ मी॰ श्लो॰ सु॰ २ श्लो॰ ६८ |

स्थितं चैतबोदनाजनिता बुद्धिनं प्रमाणमनिराकृतदोवकारणप्रभवस्वात् द्विचन्द्राविबुद्धिवत् । व चैतविद्धिम्, गुण्यतो वक्तुरभावे तत्र दोवाभावासिद्धेः । नाप्यनैकान्तिकं विश्वद्धं वा; दुष्टकारण-प्रभवत्वाप्रामाण्ययोरिवनाभावस्य मिथ्याञ्चाने सुप्रसिद्धि (द्व)त्वादिति ।

> सिद्धं सर्वं जनप्रबोधजनन सद्योऽकलङ्काश्ययम्, विद्यानन्दरामन्दरभद्रगुरातो नित्यं मनोनन्दनम् ।

ज्ञान या रस्सी में सर्पका ज्ञान, सीप में चांदी मादि का ज्ञान दोषों को निराकृत किये विना उत्पन्न होता है, मतः वह प्रमाण नहीं होता, इस अनुमान में दिया गया "अनिराकृतदोषकारणप्रभवत्वात्" यह हेतु प्रसिद्ध नहीं है। क्योंकि वेद में गुणवान् वक्ता का सभाव तो भले हो किन्तु इतने मात्रसे उसमें दोषों का सभाव तो सिद्ध नहीं होता। इसी तरह यह हेतु अनैकान्तिक या विरुद्ध दोष युक्त भी नहीं है-क्योंकि दोषयुक्त कारण से उत्पन्न होना और अप्रामाण्य का होना इन दोनों का परस्पर में अविनाभाव है, स्रीर यह मिथ्याज्ञान में स्पष्ट हो प्रतीत होता है।

भावार्ष — भाट्ट प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं उनकी मान्यता का खंडन करते हुए प्रागम प्रमाए के प्रामाण्य का विचार किया बा रहा है, मागम अर्थात् भाट्ट का इष्टवेद सर्वोपरि आगम है। वे वेद को ही सर्वथा प्रमाणभूत मानते हैं, इसका कारण यही है कि वह प्रपोश्येय है, सो यहां पर प्राचार्यने प्रपोश्येय वेद को असिंद कहकर ही छोड़ दिया है, क्योंकि आगे इस पर पृथक प्रकरण लिखा जानेवाला है। भाट्ट वेदको प्रमाण्य इसिलये मानते हैं कि वहां वक्ता का प्रभाव है, क्योंकि दोषयुक्त पुश्व के कारण्य वेद में प्रप्रामाण्य आ सकता था, किन्तु जब वह पुश्वकृत ही नहीं है तो फिर अप्रामाण्य माने की बात ही नहीं रहती, सो इसका खण्डन करते के लिये ही माचार्य ने यह प्रतुमान उपस्थित किया है कि वेद से उत्थक हुई हुँ हुँ माचार्य ने यह प्रतुमान उपस्थित किया है कि वेद से उत्थक हुई हुँ (हेतु) यह "प्रानिराकृत दोष कारण्य प्रभवत्वात्" हेतु प्रसिद्ध दोष युक्त नहीं है। वेद में ग्रुणवात्र वक्ता का सभाव है, ग्रीर इसी कारण्य वहां दोधों का प्रभाव नहीं है। वेद में ग्रुणवात्र वक्ता का सभाव है, ग्रीर इसी कारण्य वहां दोधों का प्रभाव नहीं होने के कारण्य वेद में ग्रप्रमाण्य ही सिद्ध होना भ्रामाल्य ही सिद्ध होना स्वाप्त होने के कारण्य वेद में ग्रप्रमाण्य ही सिद्ध होना भ्रामाल स्वाप्त है। वोषों का प्रभाव नहीं होने के कारण्य वेद में ग्रप्नामण्य ही सिद्ध होना

निर्दोवं परमागमार्थेनिषयं प्रोक्तं प्रमालक्षस्म् । युक्त्या चेत्रसि चिन्तयन्तु सुवियः श्रीवद्धंमानं जिनम् ॥ १ ॥

परिच्छेदावसाने वाधिवनाह। विन्तयन्तु। कम् ? श्रीवद्धंमानं तीर्वकरपरमदेवम् । भूयः कथम्भूतम् ? जिनम् । के ? सुवियः। स्व ? चेतित्त । कमा ? युक्श्या .ज्ञानप्रधानतया । भूयोपि कथम्भूतम् ? विद्धं जीवम्भूतम् । भूयोपि कीदशम् ? सर्वं जनप्रबोधजननम् तवं च ते जनाश्च तेषा प्रवोधस्य स्व वाधस्य । भूयोपि कायस्य श्वास्य प्रवास वाधस्य वाधस्य

है। तथा हमारे इस हेतु में भ्रमैकान्तिक दोष भी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान सदीष कारण से होगा वह अप्रमाण ही रहेगा, इसलिये अप्रमाण साध्य धौर सदीषकारण प्रभवत्व हेतु का अविनाभाव है। जहां साधन साध्यका अविनाभाव है वहां पर वह साधन अनैकान्तिकता बनता ही नहीं है। "विषक्षेत्र्य्यविष्ठ द्वृत्तिरनेकान्तिकः" जो हेतु साध्य में रहता हुआ भी विषक्ष में रहता है वह हेतु अनैकान्तिक होता है। यहां प्रप्रमाण्य साध्य है उसका विषक्ष प्रामाण्य है उसके साथ यह अविराहत दोष कारण प्रभवत्व हेतु नहीं रहता, अतः अनैकान्तिक नहीं है। यह विषठ दोषयुक्त भी नहीं है, क्योंकि जो हेतु साध्य से विपरीत साध्य में ही रहता है वह विषठ होता है, यहां अप्रमाण्य से विपरीत जो प्रामाण्य है उसमें हेतु नहीं रहता है, क्तः विषठ तहीं है। इस प्रकार अधिक अपाय से विपरीत जो प्रामाण्य है उसमें हेतु "अनिराहतदोषकारणप्रभवत्व हेतु अपना साध्य जो वेदजन्य बुद्धि में अप्रमाण्य है उसको सिद्ध करता है।

श्रव श्री प्रभावन्तावायं प्रथम श्रध्याय के श्रन्त में मंगलावरण करते हैं—
सिद्धं सर्वजनप्रवोधजननं सद्योऽकलंकाश्रयम् ।
विद्यानंदसमन्तभद्रगुरातो नित्यं मनोनदनम् ।।
निर्दोधं परमागमार्वविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षराम् ।
युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुक्षियः श्रीवर्द्धमानं जिनम् ।। १ ।।

श्राचार्यं आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे भन्यजीवो । आप केवलज्ञानादि स्वरूप श्रीवर्द्धमान प्रश्रुका चिन्तवन-ध्यान करो, क्योंकि वे संपूर्णं जीवों के लिये परमागमार्थो विषयो यस्य स तथोक्तस्तम् । भूयोपि कोड्यम् ? प्रोक्तं प्रकृष्टशुक्तं वयनं यस्याची प्रोक्तस्तम् । भूयोपि कथम्भूतम् ? प्रमालक्षराम् ॥ श्रीः ॥

> इति श्रीप्रभाषन्द्रविरिषते प्रमेयकमसमार्गच्ये परीक्षामु-खासकूरि प्रथम: परिच्छेवः समाप्तः ।। श्री: ।।

सम्यक् क्षान को देने वाले हैं, इध्यक्षमंक्ष्मल के अभाव के झाझयभूत हैं, विद्यानंदस-मन्तभद्र द्रार्थात् केवलक्षान, झानंद-सुख सब प्रकार से कल्यामा के प्रदाता होने से सदा झानंददायी हैं। रागादिरूप भावकर्म से विहीन हैं। परमागमार्थ जिनका विषय है, और जो उल्कृष्टवचन युक्त हैं।

इस प्रकार परीक्षामुख के मलंकार स्वरूप श्री प्रभावन्द्राचार्य विरचित प्रमेयकमलमात्तंण्ड में प्रथमाध्याय का यह हिन्दी मनुवाद समाप्त हुआ।



### प्रामाण्यवाद का सारांश

प्रामाण्यके विषयमें मीमांसकका पूर्वपक्ष-प्रमाण्यमें प्रामाण्य [ज्ञानमें सत्यता] प्रपने ग्राप ही ग्राता है अथवा यों किह्ये कि प्रमाण्य सत्यताके साथ ही उत्पन्न होता है। इस विषयमें जैनका अभिप्राय यह रहता है कि प्रमाण में प्रामाण्य परसे भी भ्राता है, गुण युक्त इन्द्रियां ग्राविक होनेसे प्रमाणभूत ज्ञान प्रगट होता है। किन्तु ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि इन्द्रियां प्राविक हुनेसे प्रहण करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा तो गुण इसलिये प्रहण नहीं होते कि गुण् ध्रतीन्द्रिय हुआ करते हैं। भ्रमुमान द्वारा ग्रुणोंका प्रहण होना माने तो उसके किये ध्रविनाभावी हेतु चाहिये, ग्रुणोंके प्रत्यक्ष नहीं होनेके कारण हेतुका अविनाभाव ग्रहण होना भी श्रवस्य है, ग्रतः अनुमान ग्रुणोंका ग्राहक नहीं बन सकता। इसी तरह ग्रन्य प्रमाण भी ग्रुणोंके ग्राहक नहीं बन सकता। इसी तरह ग्रन्य प्रमाण भी ग्रुणोंके। इस्त्रियादि के ग्रुलोंकी। अपेका अथवा संवाद प्रत्यक्ष अपेका को केकर जस्ति [जानना] का होना माने तो ग्रनवस्था होगी, ग्रवीत् कोई एक विवक्षित ज्ञान ग्रपने विषयमें ग्रन्य संवादक ज्ञान की ग्रेपेका रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेका रखेगा, और

इसतरह झागे आगे संवादक ज्ञानोंकी अपेक्षा बढ़ती जानेसे अनवस्था आती है तथा यह संवादक ज्ञान प्रमाणकानका सकातीय है या विजातीय है, मिन्न विषयकाला है या अभिन्न विषय बाला है? इत्यादि अनेक प्रका उत्पन्न होते हैं और इनका सही उत्तर नहीं मिलता है अत: प्रमाणमें प्रमाणता गुणोंसे न आकर स्वत: ही आती है ऐसा मानना चाहिये।

मप्रमाणभूत जानमें तो अप्रामाण्य परसे ही भ्राता है, कारण कि अप्रमाएमकी अप्रमाणताका निश्चय कराने के लिये बावककारण भीर दोषोंका ज्ञान होना अवश्यं- भावी है, इनके बिना अमुक ज्ञान अप्रमाणभूत है ऐसा निश्चय होना ध्रशस्य है। अप्रामाण्य को परसे माननेमें अनवस्या आनेकी ध्रामांका भी नहीं करना चाहिये, नयोंकि किसी भी ध्रप्रमाणभूत ज्ञानकी ध्रप्रमाणिकता का निश्चय जिन बावक कारण भीर दोष ज्ञान द्वारा होता है, वे ज्ञान स्वय प्रमाणभूत हैं, उनके प्रामाण्य का निर्णय करने के लिये अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ती, नयोंकि प्रमाणों में प्रमाण्य स्वतः ही भ्राता है ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। अभिप्राय यह है कि "इदं जलं" यह जल है ऐसा किसी को ज्ञान हुपा अब यदिय यह प्रतिभास सही है तो उसकी स्वयता का निर्णय कराने के लिये अन्य की घावयमकता ही नहीं और यदि यह प्रतिभास चलत है तो उसकी स्वयता का न्यां कराने के लिये अन्य की घावय समत्या ही नहीं और यदि यह प्रतिभास को असत् सावित कर देता है कि "त इदं जलं बाध्य मानत्वात्" यह जल नहीं है क्योंकि इसमें स्नानादि अर्थिक्या का प्रभाव है, नेत्रके सदीषता के कारण भ्रयवा सूर्य की तीक्षण चमक के कारण ऐसा प्रतिभास हुआ इत्यादि । इस प्रकार प्रत्यक्षादि छहीं प्रमाणों के स्वतः ही प्रमाणता हुआ करती है भीर श्रप्रमाणता पर से होती है ऐसा नियम सिद्ध होता है।

शब्द प्रमाण प्रयात् वेद वाक्योंमें स्वतः प्रामाण्य कैसे प्रावेगा क्योंकि उसमें तो गुणवान वक्ता प्रयवा प्राप्तकी प्रावश्यकता रहती है। ऐसी शंका करना भी व्ययं है हम मीमांसक वेद को प्रयोर्ख्य स्वीकार करते हैं जब वेद का कर्ता ही नहीं है तब उसमें अप्रमाण्यकी गुंबाइश ही नहीं रहती, क्योंकि शब्दोंमें प्रप्रमाण्यता लानेका हेतु तो सदोव वक्ता पुरुष है! ऐसा पुरुष कृत अप्रामाण्य प्रयोर्ख्य वेदमें नहीं होनेके कारण वेद स्वतः प्रामाणिक सिद्ध होता है।

इसतरह प्रमाणोंमें प्रामाण्य स्वतः ग्राता है या रहता है ऐसा निर्वाध सिद्ध हुआ। जैन—प्रामाण्यके विषयमें भीमांसक का यह कथन बांधित है प्रमाणोंद्वारा इन्द्रियों गुए। ग्रहण नहीं होते ऐसा कहना गलत है, जनुमान प्रमाण द्वारा इन्द्रियांबि गुणोंकी भली प्रकारसे सिद्धि होती है, देखिये ! मेरे नेन विमंतता मादि गुण युक्त हैं [ एस ] क्योंकि यथार्थ रूपका प्रतिभास करते हैं [ हेतु ] इसप्रकार वास्तविक रूप प्रतिभास वाले प्रविनाभाषी हेतु द्वारा नेन इन्द्रियमें गुएएका सद्भाव सिद्ध होता है । प्रमाण्यकी उत्पत्तिको तरह अप्ति भी कर्यंबित परतः हो सकती है, प्रमाण्य संवादक प्रस्थयकी उत्पत्तिको तरह अप्ति भी कर्यंबित परतः हो सकती है, प्रमाण्य संवादक प्रस्थयकी होता है ऐसी जैनकी मान्यता पर धनवस्थाका उद्भावन किया वह असत् है । बात यह है कि किसी भी विवक्तित प्रमाणमें यदि मनभ्यस्त दशा है तो संवाद जानव श्रमाएता माया करती है किन्तु वह संवाद ज्ञान तो स्वतः प्रमाण्य रूप ही रहता है क्योंकि प्रभ्यस्त है, इसलिये संवादक ज्ञानोंकी प्रपेक्षा प्राये अभि बढ़ती जायगी घीर भनवस्था होवेगी ऐसा कहना प्रसिद्ध है ।

प्रमाणकी प्रामाणिकताको सिद्ध करनेवाला संवाद प्रत्यय इस विवक्षित प्रमाराका सजातीय होता है या विजातीय भिन्न विषयवाला है या प्रभिन्नवाला है ? इत्यादि प्रश्नोंका बिलकूल सही उत्तर दिया जाता है, सुनिये ! संवाद प्रत्यय सजातीय भी होता है और कहीं विजातीय भी होता है, जैसे दूरसे किसी हिलती हुई सफेद बस्तुको देखकर ज्ञान हुआ कि यह ध्वजा है फिर ग्रागे उसके निकट जाने पर उस ह्वजा के प्रतिभासका संवाद करवेवाला [उसको पृष्ट करनेवाला] बिलकुल स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि यह व्वजा ही है। कहीं पर संवाद प्रत्यय विजातीय भी होता है, जैसे कहीं दरसे समध्र शब्द सुनाई दिया तो उस शब्दकी सुनकर हमें प्रतिभास हुआ कि यह बीणाको भंकार सुनाई दे रही है। फिर ब्रागे वीणाके स्थानपर जाकर देखते हैं तो उस रूप ज्ञान द्वारा पहले के वीसाके भंकार संबंधी प्रतिभास प्रामासिक सिद्ध होता है। इन्ही उदाहरणोंसे स्पष्ट होता है कि प्रमाणकी प्रमाणता को बतलानेवाला संवाद प्रत्यय भिन्न विषयवाला भी होता है ग्रीर अभिन्न विषयवाला भी होता है। अप्रमाएमें अप्रामाण्य परसे ही आता है तथा ऐसा माननेमें अनवस्था नहीं आती. इत्यादि रूपसे किया गया प्रतिपादन भी निर्दोष नहीं है। देखिये ! मीमांसकने कहा कि बाधक कारणादिसे प्रप्रामाण्य याता है और बाधक कारणादि तो स्वतः प्रमाणभूत रहते ही हैं भतः भनवस्था नहीं होगी, सो बात गलत है, अप्रमाश ज्ञानमें बाधा देनेवाला जो बाधक कारण आता है उसके प्रामाण्यके विषयमें शंका उपस्थित होनेपर धन्य प्रमाणकी धावस्यकता पड़ेगी ही पुनः उस द्वितीय प्रमाण में भी शंका हो सकती है ? धतः धनवस्था दोष तो तदवस्थ ही है।

"बेदमें स्वतः प्रामाण्य होता है क्योंकि वह धरीरवेय है" ऐसा कहना भी धरिस है। अपौरवेयका और प्रामाण्यका कोई अविनाभाव तो है नहीं कि जो जो अपौरवेय है वह वह प्रमाणभूत है, यदि ऐसा मानेंगे तो चोरी प्रादिका उपदेश भी अपौरवेय है [किसीपुरुवने अमुक कालमें चौरी आदिका उपदेश दिया ऐसा निश्चय नहीं अपितु वह विना पुरुवके अपने आप प्रवाहरूपसे चल आया है] उसे भी प्रामाणिक मानना पड़ेगा? वेदके अपौरवेयके विषयमें आगे [दूसरे आगमें] एक पृथक् प्रकरस आने वाला है उसमें इसका पूर्णरूपण् निराकरण करनेवाले हैं अतः यहां प्रधिक नहीं कहते।

इसप्रकार प्रत्यक्षावि सभी प्रमाणों में स्वतः ही प्रामाण्य माता है ऐसा कहना गलत ठहरता है। कहने का मिश्राय यह है कि "इयं जलमित्त" यह जल है ऐसा हमें प्रतिभास हुया, मब यिव यह जान पूर्वके अभ्यस्त विषयमें हुम्मा है अर्थात् पहले जिस सरोवर आदिमें स्नानादि किये थे उसी स्थानपर जल ज्ञान हुम्मा है तो उसमें प्रम्य संवादक ज्ञानको ध्रावहयकता नहीं है वह तो स्वतः ही प्रामाण्यभूत कहलायेगा। किन्तु प्रचानक किसी म्यपित्वत ग्रामाविमें पहुंचते हैं भीर वहापर दूरसे जल जैसा दिखाई देने लगता है तब किसी मन्य पुरुषको पूछकर प्रथवा स्वयं निकट जाकर स्नानादि किया द्वारा उस जल ज्ञानका प्रामाण्य निश्चित होता है, म्यहा निकटमें भवस्य ही जल है क्योंकि कमलको सुगंधी म्रा रही, बीतल हवा भी म्या रही हत्यादि। सी म्रम्यस्त भौर म्यामित्र दक्षा की प्रपेक्षा प्रामाण्य स्वतः वीर परतः हुमा करता है सर्वया एकांत नहीं है, इसी स्यादाद द्वारा ही बस्तु तस्व सिद्ध होता है मतः श्री माणिकनदी भावायंने बहुत ही सुन्दर एवं संक्षित्त खन्दों में कहा है कि "तत् श्रामाण्यं स्वतः परतस्व"।। १३।।

इसप्रकार इस प्रथम परिच्छेदमें प्रमस्त्यके विषयमें विश्विद्य सर्वों की विभिन्न यान्यतामोंका विवेचन एवं निराकरुख करके प्रमालका निर्दोष लक्षण "स्वापूर्वायं व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रयाणम" सिद्ध किया है। खंतमें उसके प्रमाण्यके वारेमें सीमासक का सर्वेचा स्वतः प्रामाण्यक्षका जो पक्ष है उसका उन्सूलन किया है, और प्रामाण्य को भी स्याहाद मुद्रासे खंकित किया है।

प्रामाण्यवाद का सारांश समाप्त \*

# प्रत्यक्षेक प्रमाणवादका पूर्वपक्ष

नास्तिक वादी चार्वाक एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्कीकार करता है, उसका कहना है कि अनुमान द्वारा जात हुई वस्तु कभी ग्रसत्य भी ठहरती है, जैसे प्रसिद्ध भ्रम हेतु से भ्रमिनका अनुमान किया जाता है किन्तु यह भ्रम हेतु स्पर्धभ्विरित होता हुमा देखा जाता है, गोपाल घटिकादि में भ्रम तो रहता है पर वहां अनिन तो उपलब्ध नहीं होती? भ्रतः अनुमान ज्ञान अपमाएभूत है, तथा गौए। होनेके कारण भी अनुमानको अपमाए। माना जाता है, योगादि परवादी अनुमान ज्ञानको प्रमाणभूत इसिलिये मानते हैं कि उसके द्वारा स्वर्गादि परोक्ष पदार्थ सिद्ध किये जांग किन्तु विचार करके देखा जाय तो इस लोक संबंध हन घट पटादि हथ्य पदार्थोंको छोड़कर धन्य परलोक, धात्मा आदि पदार्थ हैं ही नहीं भ्रतः उनको जाननेके लिये अनुमान की आवष्यकता ही नहीं है।

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणकृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥ १ ॥

अर्थ — जब तक जीना है तब तक मुझसे ही रहे, चाहे ऋएा करके भी घृतादि विषय सामग्रो का उपभोग करना चाहिये, क्योंकि शरीरके नष्ट होनेपर [मरनेके पदचात्] फिर ग्राना नहीं हैन कही अन्यत्र जाना है, सब समाप्त हो जाता है।

तकोंऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नेको मुनियंस्य वतः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्याः ॥ १ ॥

अर्थ — किसी वस्तुको तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसी वस्तुके विषयमें अन्य अन्य विषद्ध तर्क या युक्तियां भी पायी जाती हैं, मानना, नियोग आदि नांग अर्थोंका प्रतिपादन करने के कारण श्रृति [वेद] भी प्रमाणभूत नहीं है, एवं ऐसा कोई मुनि नहीं है कि जिसके वचन प्रामाणिक माने जांय। धर्म कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। जिस मार्गका महाजन अनुसरण करते हैं वही मार्ग ठीक है। इस त्रुह परलोक आदि परोक्ष पदार्थोंका अस्तित्व नहीं होनेके कारण अनुमान आदि परोक्ष प्रमाणोंको माननेकी आवश्यकता नहीं रहती है। अतः एक प्रत्यक्षकान हो प्रमाणक्प मिद्ध होता है।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*



श्रथ प्रमाणसामान्यलक्षणः व्युत्पाचे दानी तिहक्षेषलक्षणः व्युत्पादिवनुभुवकमते । प्रमाण-लक्षण्यिकोषव्युत्पादनस्य च प्रतिनियतप्रमाणव्यक्तिनष्ठत्वात्तदिमप्रायवास्तद्वधक्तिस्वयाप्रतिपादन-पूर्वकं तत्वक्षस्यविक्षेषमाह—

#### तदद्वीचन ॥ १ ॥

तत्स्वापूर्वत्यादिलक्षण् लक्षित प्रमाणं हेषा द्विप्रकारम्, सकलप्रमाण् भेदप्रभेदानामत्रान्तर्भा-

अब प्रमाण के सामान्य लक्षण के कहने के बाद इस समय उसीका विशेष लक्षण विवाद रूपसे कहने के लिए दितीय अध्यायका प्रारंभ करते हैं, प्रमाराके विशेष लक्षणको कहना उसकी प्रतिनियत संख्याके प्रधीन है, अतः इसी ग्रमिप्रायसे श्री मािएक्यनंदी ग्राचार्य सर्वप्रथम प्रमाणके भेदोंकी संख्या बताते हैं ग्रीर फिर विशेष लक्षण कहते हैं।

स्त्र-तदुद्धे धा ।। १ ।।

अर्थ — वह प्रमाण दो प्रकारका है। स्वापूर्वार्थ ... इत्यादि लक्ष्या से लक्षित जो प्रमाग है वह दो प्रकारका है, क्योंकि संपूर्ण प्रमाणोंके भेद प्रभेद इन्होंमें अन्तर्भूत हो जाते हैं, अन्य अन्य मतों में परिकत्पित किये गये एक, दो, तीन आदि प्रमाण सिद्ध नहीं होते ऐसा आगे स्वयं आचार्य प्रतिपादन करनेवाले हैं। चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है, उसकी एक प्रमाण संस्थामें अनुमानादि प्रमाणों का अन्तर्भव होना प्रसंभव है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रमानादि प्रमाणों विलक्षणता है, तथा वे भिन्न भिन्न सामग्रीसे भी उत्पन्न होते हैं, अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रियादिसे और प्रमुगानादिप्रमाण हेनु प्रादिसे उत्पन्न होते हैं। तथा इनका स्वभाव भी विलक्षण [विश्वद अविश्वद] है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणोंका अन्तर्भव होना संभव नहीं है।

प्रमाण के मेद ( इस प्रन्थ के अनुसार )



प्रमाणके मेद --[ सिद्धांत प्रन्थानुसार ]

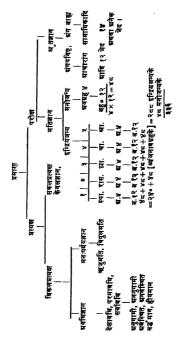

विभावनात् । 'परपरिकल्पितैकद्विध्यादिप्रमास्यसंश्यानियमे तदघटनात्' इत्याचार्यः स्वयमेवाग्रे प्रतिपादिष्यपति । ये हि प्रत्यक्षमेकमेव प्रमास्त्रमित्याचलते न तेषामनुमानादिप्रमासान्तरस्यात्रान्तर्पावः सम्मवति तद्विलक्षसुरवाद्विभिष्ठसामग्रीप्रभवन्याच ।

ननुः वास्याऽप्रामाण्याशान्तर्भाविवभावनया किश्वारप्रयोजनम् । प्रत्यक्षमेकसेव हि प्रमाणम्, ग्रगीलात्वारप्रमाणस्य । श्रयंनिष्ठायकं च ज्ञान प्रपाणम्, न वानुमानादर्थनिश्चयो घटते–सामान्ये सिद्धसाधनाद्विषेऽनुगमाभावात् । तदुक्तम्—

चार्वक — झनुमानादिक तो अप्रमाणभूत हैं अतः यदि उनका प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव नहीं हुमा तो क्या धापित है ? हम तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, क्योंकि वही मुक्य है, जो मुक्य होता है वह प्रमाणभूत होता है। जो पदार्थका निश्चय कराता है वह प्रमाण कहलाता है, जैनादि प्रवादी द्वारा माने गये अनुमान से पदार्थका निश्चय तो होता नहीं, इसका भो कारण यह है कि अनुमान सिर्फ सामान्यय तो निश्चय कराता है और सामान्य तो सिद्ध [ जाना हुआ ] ही रहता है। भावार्थ — धूमको देखकर भ्रमिन निश्चय करता भनुमान है सो यह ज्ञान विशेष अगिनको [गलोको मिन, काष्ट्रकी भ्रमिन] तो बताता नहीं, केवल सामान्य अगिनको बताता है, सामान्य भ्रमिनमें तो विवाद रहता नहीं अतः अनुमान ज्ञान अर्थ निश्चय कराता नहीं और सामान्य तो सिद्ध हो रहता है अतः अनुमान प्रमाणको जकरत नहीं है।

अनुमान को प्रवित्ति होनेके लिये व्याप्तिका ज्ञान होना जरूरी है तथा हेतुमें पक्ष धर्मत्व होना भी जरूरी है, सो व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सिर्फ निकटवर्ती वस्तुमोंको ही जानता है, उसके द्वारा ग्रस्तिल साध्य साधनभूत पदार्थोंकी घपेका रखनेवाली व्याप्तिका ज्ञान होना ग्रश्तक्य है, प्रत्यक्षमें ऐसी सामध्य होती ही नहीं ग्रनुमान द्वारा ब्याप्तिका ग्रहुण होना भी प्रक्षक्य है, क्योंकि व्याप्तिको जाननेवाला ग्रनुमान भी तो ब्याप्ति ग्रहुण होना भी प्रक्षक्य है क्योंकि व्याप्तिको जाननेवाला ग्रनुमान भी तो ब्याप्ति ग्रहुण हे उत्पन्न होगा, अब यदि इस दूसरे ग्रनुमानकी ब्याप्तिको ग्रहुण करनेके लिए पुनः अनुमान आयेगा तो ग्रनवस्था योग किन्प्रया दोष ग्रायेग कैसे सो ही बताते हैं—प्रनवस्था दोष तो इसप्रकार होगा कि-प्रथम नम्बरके अनुमानकी व्याप्तिको जाननेके लिये दूसरा अनुमान प्राया फिर उस दूसरे ग्रनुमानकी व्याप्तिको जाननेके लिये तीरा अनुमान प्रवृत्त हुमा इसप्रकार अनुमानतात व्याप्तिको जाननेके लिए तीसरा अनुमान प्रवृत्त हुमा इसप्रकार अनुमानातर आते रहनेसे मूल क्षतिकरी ग्रनवस्था ग्राती है। साध्य साधनकी ब्याप्तिको

विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम् [ ] इति ।

किन्त, व्याप्तिग्रहणे पक्षवर्णतावगमे च सत्यनुमानं प्रवस्ति । न च व्याप्तिग्रहणुमध्यक्ततः; धस्य क्षित्रहितमानार्षप्राहित्वेनाकिकपदार्थाकैपेख व्याप्तिग्रहणेऽवास्त्र्यात् । नाप्यनुमानतः; धस्य व्याप्ति-मृहणुपुरस्तरस्यात् । तत्राप्यनुमानतो व्याप्तिग्रहणेऽवस्त्रत्याध्ययोगप्रवस्तः: न चाम्यरप्रमाण् त्राम्यस्त्रमात् । तत्त्रुतोनुमानस्य माण्यम् ? इत्यसमीक्षिताभिष्मानम् ; धनुमानादेरप्यध्यक्षवर्य-विविग्तस्यविष्यव्यवस्यापामिक्यंवादकत्वेन प्रामाण्यप्तिद्धः। प्रत्यक्षेति ह प्रामाण्यमविस्वादक-त्वादेव प्रतिद्धम्, तवास्यनापि समानम् मृत्यानादिनाप्यध्यवित्वेषं विसंवादाभावात्।

यच-मनौक्षसारममास्यिय्युक्तम्, तत्रानुमानस्य कृतो [ गौस्स्वम्, ] गौसार्षविषयस्यात्, प्रत्यकपूर्वकरवादाः ? न तावदाचो विकल्पः; स्रनुमानस्याप्यव्यक्षवदास्तवसामान्यविशेवारमकार्षविष-

ग्रह्मा किये विना अनुमानका उत्थान नहीं होगा श्रीर अनुमानका उत्थान हुए बिना व्याप्तिका ग्रहण नहीं होगा, इसमकार अन्योग्याश्रय दोष श्राता है।

धनुमानको छोड़कर धन्य कोई ऐसा प्रमाण है नहीं कि जिसके द्वारा व्याप्ति का ग्रहण हो सके, अतः धनुमानमें प्रमाएता किसप्रकार सिद्ध हो सकती है? अर्थात् नहीं हो सकती।

जैन — यह कथन विना सोचे किया गया है, प्रत्यक्ष प्रमाणकी तरह अनु-मानादि ज्ञान भी प्रमाराभूत हैं, क्योंकि ये भी प्रत्यक्षके समान अपने नियत विषयको व्यवस्थापित करते हैं तथा प्रत्यक्ष के समान ही अविसंवादी हैं। प्रत्यक्षभाणमें अविसंवादीपना होने के कारण प्रमाणता आती है तो अनुमानमें भी अविसंवादीपना होनेके कारण प्रमाणता आती है, उभयत्र समानता है।

श्चापने कहा कि अगौरण होनेसे प्रत्यक्ष ही प्रमाण है सो बताइये कि अनुमान गौण क्यों है गौण प्रयंको विषय करता है इसलिये, अथवा प्रत्यक्ष पूर्वेक होता है इसलिये ? पूर्व विकल्प ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षकी तरह अनुमानका विषय भी सामान्यविशेषात्मक गुरूप अर्थ ही माना गया है, सौगतके समान कल्पित सामान्यको विषय करनेवाला अनुमान है ऐसा जैन नहीं मानते हैं, हम तो अनुमाव में कल्पित सामान्यका निषेध करनेवाले हैं। दूसरा विकल्प-अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वेक होते मात्रसे गौण मानते हैं तो किसी किसी प्रत्यक्षको अनुमान पूर्वेक होतेसे गौण मानना होगा ? कैसे यरबान्युरगमात् । न ललु किश्ततायात्यार्थविषयमनुमानं सौगतवण्डैनैरिष्टम्, द्राह्मध्यस्थानुमाने निराकरिष्यमास्यवात् । प्रत्यकपूर्वकत्याचानुमानस्य गौसात्वे प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपूर्वकत्वा-दंगीसात्वप्रसञ्जः, प्रमुमानात्साध्यायं निष्ठित्यः प्रवर्त्तमानस्याध्यक्षत्रवृत्तिप्रतीतेः । कृहास्थप्रमासपूर्वक त्याचास्याध्यक्षपूर्वकत्वमसिद्धम् ।

यक्षोक्तम् 'न च व्याप्तिप्रहणमञ्चलदः' इत्यादिः, तद्यपुक्तिमात्रम्; व्याप्तेः प्रत्यक्षानुपनम्म-बलोद् भूतोह्नास्यप्रमाणात्प्रसिद्धेः। न च व्यक्तीनामानन्त्यं देखादिव्यप्तिषाद्रो वा तत्प्रसिद्धे बांबनः, सामान्यद्वारेण-प्रतिबन्धावषारणात्तस्य चानुगताऽबाधितप्रत्ययविषयत्वादिस्तत्वय् । प्रसाधिप्यदे च "सामान्यविशेषात्मा तदर्थः" [परीक्षामुक्त ४-१] इत्यत्र वस्तुभृतक्षामान्यसञ्ज्ञावः।

सो ही बताते हैं —िकसी पुरुषको घूम देखकर प्रग्निका झान हुआ पश्चात् साक्षात् पर्वतपर जाकर प्रग्निका प्रत्यक्षजान हुआ सो ऐसा प्रत्यक्ष अनुमानके पीछे होता हुआ देखा जाता है। तथा यह बात प्रसिद्ध है कि धनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, क्योंकि बह तो तक नामक प्रमाण पूर्वक होता है और अपने विषयको निश्चित रूपसे जानता है। चार्बाकने कहा कि व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हो सकता इत्यादि, सो वह सब प्रलाप मात्र है, क्योंकि ब्याप्तिका ज्ञान तो प्रत्यक्ष ग्रीर प्रनुपलभ [ अन्वय ब्यतिरेक ] दोनोंके बलसे उत्पन्न हुए तर्क नामक प्रमाणसे होता है।

ग्रंका— व्यक्तियोंकी [धूम एवं प्रानिकी] अनतता एवं देशादिका व्यक्तिचार तर्क प्रमाणकी सिद्धिमें वाधक बनता है अर्थात् जहां जहां जून होता है वहां वहां प्रानि होती है, जहां प्रानि नहीं होती वहां जूम भी नहीं होता इसप्रकारसे समस्त देश धौर कालका उपसंहार करनेवाला तर्क होता है, सो इस तर्क द्वारा साध्यक्षाधनभूत अनत व्यक्तियोंमें संबंध निश्चित नहीं हो सकता, खत यह ज्ञान भग्रमाणभूत है।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि व्यक्तियोंके घनंत होनेपर भी उनका सामान्यरूपसे तक द्वारा अविनाभाव निष्यित किया जा सकता है ग्रत: तक जान प्रमाणभूत ही है, तथा श्रदुणत [ यह गी है, यह गी है ] विषयको भवाधित प्रतीति करावेबाला होनेसे भी तक प्रमाणका अस्तित्व सिद्ध होता है, "सामान्य विशेषात्मान्तर्यः" इस सूत्रके विवेचनमें हम यह सिद्ध करनेवाले ही हैं कि सामान्य [ श्रदुणत प्रत्यका कारण ] भी वस्तुभूत होता है। [ काल्पनिक नहीं ] ।

चार्वोक---"प्रत्यक्षमेव प्रमाणसगीणत्वात्" प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि प्रधानभूत है ऐसा कहते हैं, किन्तु तक ज्ञान की प्रधाराधूत याने विना ऐसा कहना न नोह्यमाणमन्तरेण 'अत्यक्षमेन प्रमाणमगीणस्वात्' हत्याधिनवातुं शक्यम् । तथाहि— ' मगौण्यमिनवंवादित्वं वा निक्तं नाप्रसिद्धप्रतिकम्बं चत् प्रत्यक्षस्य प्रमाण्यममुनापवेतिप्रसङ्गात् । प्रतिकन्वप्रसिद्धिम्नान्यवेनाम्युपगन्त्रस्या, स्वय्या यस्यामेव प्रत्यक्षस्यक्तौ प्रामाण्येनागौण्यवादेरस्य सिद्धस्तस्यामेवागौण्यवादेस्तित्विच्येत्, न व्यक्त्यान्तरे तत्र तत्यासिद्धस्वात् । न वासौ साक्रम्येनाम्य-स्वात्विच्येत्तस्य सिन्नहित्यमात्रविच्यक्त्वात् । सर्वकत्र व्यक्तौ प्रत्यक्षेणानयोः सम्बन्धं प्रतिपद्मान्यना-प्येवविषं प्रयक्षं प्रमाणित्यपगीण्यवादिप्रामाच्यत्योः सर्वापद्वारेण् प्रतिक्षन्वप्रसिद्धिरित्यविच्योयते; न स्वविचये सर्वोपसंहारेण् प्रतिपत्तरोपात् । सर्वोपसंहारेण् प्रतिपत्तिक्र नामान्वरेणोह एकोक्ता स्वात् ।

शस्य नहीं है, इसीको बताते हैं—प्रयोणत्वात् प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्" ऐसे प्रनुमान वाक्यमें जो प्रयोणत्व हेतु दिया जाय तो वे दोनों ही हेतु अज्ञात प्रविनाभाव संबंध बाले होंगे तो प्रत्यक्षके प्रामाण्यपनेका प्रनुमाप नहीं लगा सकते हैं, यदि प्रज्ञात अविनाभाव संबंधमें भी प्रनुमाप लगा सकते हैं तो जिस पुरुषके प्रम प्रिनंका अविनाभाव प्रज्ञात हो उस पुरुषके भी धूमको देखकर प्रिनंका ज्ञान होने लगेगा। इसतरह का प्रतिप्रसंग उपस्थित होगा।

ग्रविनाभावसंबंधकी निर्वित साकत्य रूपसे स्वीकार करनी ही होगी ग्रन्थया जिस किसी एक प्रमाणमें ग्रगोणत्वादिका प्रामाण्यके साथ अविनाभाव संबंध सिंढ हुमा हो सिर्फ उसी एक प्रमाणमें प्रत्यक्ष प्रमाणता सिंदुध होगी, ग्रन्थ प्रत्यक्ष प्रमाणमें नहीं, क्योंकि ग्रन्य प्रमाणों ग्रवित्व हो। यहां कोई कहे कि अगोणत्व ग्रीर प्रमाण्यका अविनाभाव सांक्य असिंढ है। यहां कोई कहे कि अगोणत्व ग्रीर प्रमाण्यका अविनाभाव सांकत्य रूपसे सभी प्रत्यक्ष प्रमाणों सिंढ करनेवाला प्रत्यक्षप्रमाण ही है वही इस ग्रविनाभावका निश्चय करा देगा ? सो बात असभव है, क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण सिर्फ सिंग्निहित [निकटवर्सी] पदार्थको विषय करता है।

चार्वोक — किसी एक प्रमाणमें इन अगीएत्व भीर प्रामाण्यका अविनाभाव संबंधको भलीप्रकारसे समक्षकर अन्य सभी प्रमाएगोंमें अगीणत्व भीर प्रामाण्यका सर्वोप-संहार रूपसे भविनाभाव संबंध सिद्ध किया वायगा कि सभी प्रत्यक्ष प्रमाएग इसीप्रकार के होते हैं इत्यादि।

जैन — ऐसा नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष प्रमास्त्रका ग्रविषय होनेके कारण सर्वोप-संहार रूपसे अविनाभावकी प्रतिपत्ति होना ग्रशक्य है [ ग्रयाँच सर्वोपसंहारी व्याप्ति द्यान्तपूनादोनां चैवमविनाभावप्रतिपत्तिः किन्न स्यात् ? येन 'श्रतुमानमध्रमाखनविनाभावस्याखिल-पदावाक्षेपेरा प्रतिपत्तमधन्यस्वात् ' इत्युक्तं शोभेत ।

किचानुमानमात्रस्याप्रामार्थ्य प्रतिपादिषतुमित्रप्रेतन्, स्रातीन्द्रयार्थानुमानस्य वा ? प्रथमपक्षे प्रतीतितिद्धसक्तन्थ्यवहारोज्छेदः । प्रतीयन्ते हि कुतिश्चिदिनाभाविनोऽर्धादयन्तिरं प्रतिनियतं प्रति-यन्तो लोकिकाः, न तु सर्वस्मात्सर्यम् । द्वितीयपक्षे तु कथमतीन्द्रयप्रस्थकैतरप्रमाशानामगीशास्यादिना प्रामाण्येतरस्यवस्या ? कथं वा परचेतसोऽतीन्द्रियस्य स्थापारस्थाहारादिकार्यविद्यायात् प्रतिपत्तिः ?,

प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं है ] एक बात यह भी है कि यदि आप सर्वांपसंहार स्वसं प्रतिवित्त होना स्वीकार करते हैं तो नामान्तरसे तर्क प्रमाणका ही स्वरूप भा जाता है, तथा जिसप्रकार अगीणत्व और प्रमाणत्वका भविनाभाव प्रत्यक्ष प्रमाणमें प्रसिद्ध होता है उसीप्रकार अगिन भीर धूम भादिका अविनाभाव क्यों नही प्रसिद्ध होता है उसीप्रकार अगिन भीर धूम भादिका अविनाभाव क्यों नही प्रसिद्ध होता है कि संपूर्ण साध्यसाधनभूत प्रवांका अविनाभाव जानना अग्रस्य होनेसे अनुमान ज्ञान प्रप्रमाण है हत्यादि । तथा यह बनाइये, कि सारे ही अनुमान ज्ञान अप्रमाणभूत मानना इष्ट है अथया भ्रतीन्त्रयको विषय करनेवाल अनुमान अप्रमाणभूत मानना इष्ट है ? प्रथमपक्ष कहे तो प्रतीति सिद्ध सकल व्यवहार नष्ट होवा, क्योंकि अयवहारमें देखा जाता है कि लौकिक जन किसी एक अविनाभावी हेतु द्वारा सभी पदार्थका निश्चय नही करते [ अपविनाभावी हेतु हाता सभी पदार्थका निश्चय नही करते [ अपविनाभावी हेतु वाले अनुमान ज्ञान प्रमाणताकी कोटिमें भ्रा जानेसे सभी अनुमान अप्रमाणिक है ऐसा कहना वाधित होता है |

द्वितीयपक्ष — म्रतीन्द्रिय धर्षको ग्रहण करनेवाले मनुमानको भग्रमाणभूत मानते हैं ऐसा कहे तो स्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षप्रमाण और अतीन्द्रिय प्रनुमान प्रमाण इन दोनों ज्ञानोंका कमणः अगीणत्व भीर गीणत्वादि हेतु द्वारा प्रामाण्य भीर अप्रामाण्य किसप्रकार व्यवस्थित होगा ? एवं परके म्रतीन्द्रियभूत मनकी व्यापार, व्याहारादि कार्य विशेष द्वारा सिद्धि होती है वह किसप्रकार होवेगी ? तथा स्वगं महष्ट देवता म्रादिका स्रनुपलिच हेतु द्वारा प्रतिचेष करना भी किसप्रकार युक्त हो सकेगा । सो यह वार्वाक स्रगीण होनेसे एक प्रत्यक्ष हो प्रमाराणभूत है मनुमान झगौण नहीं है अतः उससे पदार्थका नित्वय नहीं होता, इत्यादि मनुमान वाक्य रूप कथन करता है । पुनश्च इसी अनुमान द्वारा प्रत्यक्षादिको प्रमाराला सिद्ध करता है सो यह किसप्रकार सक्य हि ? यदि मन-

| स्वर्गापूर्वे देवता देस्तवा विषस्य                                     | प्रतिवेघोऽनुपलब्धेः स्वात् ? सीयं चार्वाकः | "प्रमाणस्यागीणस्वादनुमा-    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| नादर्षनिश्चयो दुलंभः"[                                                 | ] इत्याचक्षासः कथमत एवाध्यक्षादेः          | प्रामाण्यादिकं प्रसाधयेत् ? |
| प्रसाधयन्या कथमतीन्द्रियेत्तरार्थं विषयमनुमानं न प्रमासयेत् ? उक्तं च— |                                            |                             |

"प्रमाणेतरसामान्यस्थितरन्यघ्यो गतेः । प्रमाणान्तरसञ्चावः प्रतिषेषाच कस्यचित् ॥" [ ] इति । तस्रानुमानस्याप्रामाध्यम् ।

मान द्वारा प्रत्यक्षका प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है तो अतीन्द्रिय गम्य और इन्द्रियगम्य पदार्थको विषय करनेवाला अनुमानज्ञान किसप्रकार प्रमाराभूत नहीं माना जायगा ? प्रयात् इसे भी प्रमाराभूत मानना होगा। कहा भी है—प्रमारात्व और अप्रमारात्वका अस्तित्व होनेसे, पर प्रारायों की बुद्धिको म्तीति होनेसे तथा परलोकादि किसीका प्रतिषेष करनेसे प्रत्यक्षके अतिरिक्त को अनुमान है उसकी प्रमाराता सिद्ध होती है।। १।।

भावार्ष — यहांपर अनुमान ज्ञानमें प्रमाणाता सिद्ध करनेके लिये तीन हेतु उपस्थित किये हैं, वे इसप्रकार हैं—यह ज्ञान प्रामाणिक है क्योंकि इसमें प्रविसंवाद है एवं यह ज्ञान प्रप्रामाणिक है क्योंकि इसमें विसंवाद है, इसतरह ज्ञानोंकी प्रमाणता प्रप्रमाणताका निर्णय अनुमान द्वारा ही होता है। तथा इस पुरुषमें बुद्धि है, क्योंकि चचन कुशलता आदि बुद्धिके कार्य दिखाई दे रहे इत्यादि रूपसे परस्थक्तिमें बुद्धिका प्रस्तित्व अनुमान द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। तीसरा अनुमान चार्चाकको इसिव्यं ज्ञाहिये कि उन्हें परलोक आदिका निषंध करना है अर्थात "स्वर्गाद परलोकका आस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी अनुपलिख है" इत्यादि अनुमानद्वारा ही परलोकािब प्रतिषंध करना संभव है। उपयुक्त तीनों ही बातें प्रत्यक्ष द्वारा तो सिद्ध नहीं की जा सकती आतः अनुमान ज्ञानको प्रमाणभूत मानना आवश्यक है। इसप्रकार प्रत्यक्षके समान अनुमान भी एक पृथक् प्रमाण है ऐसा निश्चय हुआ।

#### # प्रत्यक्षेक प्रमाणवाद समाप्त #



## प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्ववादका पूर्वपक्ष

प्रमेय प्रयात् पदार्थं दो प्रकारके हैं प्रतः प्रमाण के दो भेद होते हैं।

तस्यविषयः स्वलक्षणम् ।। १२ ।। [न्याय बिन्दु पृष्ठ ६६]

प्रत्यक्षका विषय स्वलक्षण है। स्वलक्षण क्या है इस बातको – निर्विकल्प प्रत्यक्षका वर्णन करते हुए कह झाये हैं कि जिस पदार्थकी निकटतासे ज्ञानमें स्पष्टता आरती है और दूरी होनेसे स्रस्पष्टता आरती है वह स्वलक्षण है।

तदेव परमार्थसत् ॥१४॥ बर्थिकया सामर्थ्य लक्षणत्वादु वस्तुनः ॥१४॥ ( न्याय बिन्दुः पृ० ७६-७८ )

यह स्वलक्षण ही परमार्थ है । ग्रथंकियामें जो समर्थ है वही वस्तुका स्वरूप है और वही स्वलक्षण है-(असाधारण रूप है) ।

अन्यत् सामान्यलक्षणम् ॥१६॥ सोऽनुमानस्य विषयः ॥१७॥

[ মৃষ্ট ৩६–৯০ ]

इस स्वलक्षग्रासे पृथक् सामान्य लक्षण है, घीर यह प्रनुमानका विषय है, [ अनुमानके द्वारा जानने योग्य है । ] वस्तुके साधारण रूप का सामान्य लक्षण क्या है ? सो इस विषयमें कहा जाता है कि चर्म ( रूप प्रादि परमाणु ) अणिक हैं इन घमोंके पुंजमें ( परमाणु समूर्क्ष ) जल लाना आविका सामध्यं उत्पन्न होता है । जल लाना आदि अर्थक्षियामें समर्थ जो वस्तु अण होता है वही स्वलक्षण कहलाता है । इसमें देशकी दृष्टि विस्तार नहीं है ग्रीर कालकी दृष्टि स्परता भी नहीं है । इसका स्वरूप यही है कि प्रधंकिया का सामध्यं होना है, ग्रीर ग्रथंकिया का सामध्यं एक का मंही रहता है इस बातको बौद ग्रन्थों में घनेक जगह सिद्ध किया है । घतः वस्तुका प्रयंकिया समर्थ एक क्षण ही स्वलक्षण है । इसमें जो स्यूक्ता या विस्तार भासित होता है वह खिफंशानमें प्रतीत होता है । वह कोई वस्तुका धर्म नहीं है । वह प्रतीति इसी प्रकार होती है कि जैसे दूर से भिन्न भिन्न वृक्षों में कु जकी प्रतीति होती है वस्तुके स्यिपरताकी प्रतीति भी होती है किन्तु यह सब कोई तथ्य नहीं है । तथ्य तो यह है कि एक क्षण नष्ट होता है उसके बतंतर द्रूबराक्षण उत्पन्न होता है इस प्रकार उपादान उपादेव भावसे क्षणोंकी परंपरा चलती है वही क्षण संतान कहलाता है जो नील या घट मादि क्षणोंकी संतान हैं उनको एक मानकर स्थिरताका वाभास होने लगता है। समस्त घट संतानोंका जो साधारण रूप है वही सामान्य लक्षण है। क्योंकि स्वलक्षण तो वस्तुका व्यसाधारण रूप है। वह सबसे व्याहत है। अतः निश्चय हुमा कि जो वस्तुका वासाधारण रूप है। वह सबसे व्याहत है। अतः निश्चय हुमा कि जो वस्तुका वास्तविक स्वलक्षण -क्षण स्थायी भ्रसाधारण रूप है वह प्रत्यक्ष प्रवाणका विषय है, और जो क्षण प्रवाह रूप साधारण-सामान्य लक्षण है वह अनुमाव प्रमाणका विषय है। इस प्रकार प्रमेथ-वस्तु या पदार्थ दो प्रकारके होवेसे उनके प्राहक ज्ञातोंचें-- ( प्रमाणोंमें ) भेद हो जाता है यह कथन सिद्ध हुआ।

पूर्वपक्ष समाप्त #



# प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्वविचारः

ग्रस्तु नाम प्रत्यकानुमानभेदात्प्रमागाई विष्यमित्यारेकापनोदार्थम्— प्रत्यकेतरभेदातः ॥२॥

इत्याह । न खलु प्रत्यकानुमानयोव्यक्ष्यियागमादिप्रमाखभेदानामन्तर्भावः सम्मवति यतः सोग-तोपकस्थितः प्रमाखस्थ्यानियमो व्यवतिष्ठते । प्रमेखद्वै विच्यात प्रमाखस्य है विच्यमेवेत्यप्यसम्भाज्यम्, तद्वद्वै विच्यासद्वे:, 'एक एव हि

यहांपर धनुमानप्रमाणको सिद्ध हुमा देखकर सौगत प्रवादी कहते हैं कि जैनने जो प्रमाणको दो संख्या बतलायों है वह ठीक ही है, प्रमाशको प्रत्यक्ष और मनुमान इसप्रकार दो तरहका मानना चाहिये।

इस तरह आक्षेप होने पर आचार्य कहते हैं।

प्रत्यक्षेतरभेदात् ॥२॥

प्रत्यक्ष और परीक्षके भेदसे प्रमास्य दो प्रकारका है, बौद्धकी मान्यताके समान वह प्रत्यक्ष भौर भनुमानके भेदसे दो प्रकारका नहीं है, क्योंकि इस संख्यामें भागे कहे जानेवाले भ्रागमादि प्रमासोंका अन्तर्भाव नहीं हो पाता।

बौद्ध---प्रमाएका विषय जो प्रमेय है वह वो प्रकारका होनेसे प्रमाए। भी दो प्रकारका स्वीकार किया गया है।

जैन — ऐसा नहीं है, प्रभेय का दो पना ही जब ग्रसिद्ध है तब उससे प्रमाणके दो भेद किसप्रकार सिद्ध हो सकते हैं? ग्रयांत् नहीं सिद्ध हो सकते । प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही है ऐसा हम ग्रागे सिद्ध करनेवाले हैं। ग्राप बौद्ध जनुमान का विषय केवल एक सामान्य ही है ऐसा मानते हैं सो इस लक्षण बाले ग्रनुमान द्वारा विशेष विषयों में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। यह तो निष्यत बात है कि ग्रन्य विषयवाला ज्ञान बन्य विषयों प्रवृत्ति नहीं करता, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ग्रतिग्रसंग होगा, ग्रयांत् फिर तो घटको विषय करनेवाला ज्ञान पटमें प्रवृत्ति कराने लगेगा।

बैंद्ध — हेतुसे अनुमित किये गये सामान्यसे विशेषकी प्रतिपत्ति होती है और उस प्रतिपत्तिसे विशेषमें प्रवृत्ति हो जाती है । सामान्यविधेवात्सार्वः प्रमेयः प्रमास्यत्यं इत्यग्ने वहमते । किञ्चानुमानस्य सामान्यमात्रगोचरत्वे ततो विधेवेष्वप्रवृत्तिप्रसङ्गः । न सल्वन्यविषयं ज्ञानमन्यत्र प्रवर्शकम् धतिप्रसङ्गात् । घ्रय सिङ्गानुमिताःसा-मान्याद्विधेषप्रतिपरोस्तत्र ययुत्तिः; नन्वेषं सिङ्गावेष तत्प्रतिपत्तिरस्तु कि परम्परया ? नतु विधेषेषु लिङ्गस्य प्रतिबन्धप्रतिपरोरमाबारूवमतस्तेषां प्रतिपत्तिः ? तदेतत्सामान्येपि समानम् । घ्रषाप्रति-

जैन —यदि ऐसी बात है तो सीधे हेतुसे ही विशेषकी प्रतिपत्ति होना माने । परंपरासे क्या प्रयोजन है ? प्रयात् हेतुसे सामान्यकी प्रतिपत्ति होना फिर उस सामान्य से विशेषकी प्रतिपत्ति होना ऐसा मानते हैं उसमें क्या लाग्र है ? कुछ भी नहीं।

बैद्धि—विशेषोमें हेतुके ग्रविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है ग्रतः अनुमान द्वारा उन विशेषोंका ज्ञान किसप्रकार हो सकता है ?

जैन — यह बात तो सामान्यमें भी घटित होगी। ग्रर्थात् जैसे विशेषोंमें हेनुके अविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है वैसे विशेषोंमें सामान्यके ग्रविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है अतः सामान्य द्वारा विशेषोंका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? ध्रर्थात् नहीं हो सकता।

मावार्थ — बौढ अनुमान का विषय सिफं सामान्य है ऐसा मानते हैं स्रतः आचार्य ने कहा कि यदि अनुमान कान केवल सामान्य को विषय करता है तो उस ज्ञान द्वारा विशेष विषयों में प्रवृत्ति होना स्रशक्य होगा ? इस पर बौढने कहा कि स्रतुमान द्वारा विशेष विषयों में प्रवृत्ति होना स्रशक्य होगा ? इस पर बौढने कहा कि स्रतुमान द्वारा सामान्यको ज्ञानकर फिर उस स्रनुमित सामान्य द्वारा विशेषका ज्ञान होने की स्रपेक्षा सीचा ही स्रनुमान द्वारा विशेषका ज्ञान क्यों नहीं होगा वैसा ज्ञान होने की स्रपेक्षा सीचा ही स्रनुमान द्वारा विशेषक ज्ञान करते हुए बौढ कहते हैं कि विशेषों में हेतुके अविज्ञा । स्रत का नहीं होनेसे अनुमान प्रमाण सीचा विशेषों में प्रवृत्ति नहीं कर सकता । तब आचार्यने समक्ताया कि यह कथन सामान्यके वारे में भी लागू होता है विशेषों सामान्यके विवाभ की प्रतिपत्ति भी कहां है ? कि जिससे वह अनुमित सामान्य विशेषमें प्रवृत्ति करा सके । स्रत: यही निश्चय होता है कि यदि सनुमान प्रमाणका विषय विशेष नहीं है तो विशेषमें उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती ।

हींद्र — विशेषोंमें सामान्यका अविनाभाव जाना हुआ नहीं रहता तो भी सामान्य विशेषका गमक हुमा ही करता है। पन्नप्रतिबन्धमि सामान्य तेवां गमकम्; लिङ्गमप्येवंविषं तद्गमकं किन्न स्यात् ? सामान्यस्वापि सामान्येनैव विशेषेषु प्रतिबन्धप्रतिपत्तावनवस्थासामान्यादि सामान्यप्रतिपत्ती विशेषेव्यप्रवृत्ती पुनस्त-तोऽस्यपरसामान्यप्रतिपत्ती स एव दोवः । मतः सामान्यतदनुमानानायनवस्थानाद्रप्रवृत्तिविशेषेषु स्यात् ।

किन्त व्यापकमेव गम्यम् प्रथ्यभिचारस्य तत्रैव भावात् व्यापक च कारणं कार्यस्य, स्वकावो भावस्य । तच स्वलक्षरामेव, अतस्तदेव गम्य स्यात् न सामान्यमध्यापकस्यात् । प्रय तदिप व्यापकम्, स्वलक्षराबद्धस्यम्, अन्यया तस्मिश्रविगतेपि प्रयोजनाभावासत्रानुमानसप्रमारामेव स्यात् ।

जैन—तो फिर हेतु इसी तरह श्रज्ञात रहकर भी विशेष का गमक क्यों नहीं होगा ? यदि कहा जाग्र कि सामान्य भी मात्र सामान्यरूपसे विशेषोमें अविनाभावका ज्ञान कराता है तो अनवस्था आयेगी । इसीको बताते हैं—सामान्यसे मात्र सामान्य ही जाना जाता है अतः उससे विशेषों में प्रवृत्ति तो होगी नहीं, उस प्रवृत्ति के लिये पुनः अनुमान प्रयुक्त होगा किन्तु उससे भी अपर सामान्य मात्र की प्रतिपत्ति होगी न कि विशेषों में प्रवृत्ति होगी अतः पूर्वोक्त दोष तदबस्य रहता है, इसप्रकार सामान्य और तद् ग्राहक अनुमान इनकी अनवस्था होती जानेसे विशेषों प्रवृत्ति होना अशस्य ही है।

दूसरी बात यह है कि व्यापकको ही गम्य माना जाता है क्योंकि उसीमें प्रव्याभिचारपना है, घौर यह व्यापक कार्यका कारएा तथा भावका स्वभाव रूप हुआ करता है, इस तरह का जो व्यापक है वह स्वस्तरण ही हो सकता है, घत: स्वलक्षण को ही गम्य मानना होगा सामान्यको नहीं, क्योंकि सामान्य अव्यापकरूप है। यदि कहा जाय कि सामान्य भी व्यापकरूप स्वीकार किया जाता है तब तो स्वलक्षणके समान समान्य को भी वास्तविक पदार्थ मानना पड़ेगा, अन्यया उसको जान लेने पर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तथा ऐसे घ्रवास्तविक सामान्यको आननेवाला ग्रनु-मान अप्रमाण ही कहलायेगा।

भावार्य —बौद्ध सामान्यको प्रवास्तिक ग्रीर स्वलक्षराभूत विशेषको वास्त-विक मानते हैं, इघर अनुमानको सामान्य का ग्राहक मानते हैं सो ऐसे अवास्तिबिक पदार्थको विषय करनेवाला ज्ञान ग्रप्रमाराभूत ही ठहरता है, ऐसे ग्रप्रमाराभूत सिद्ध हुए अनुमान द्वारा विशेषोमें प्रवृत्ति होना अशक्य है अतः बौद्धभने जो पहले कहा था कि अनुमान द्वारा सामान्यको ज्ञात कर उस ज्ञात सामान्यसे विशेषोमें प्रवृत्ति हुन्ना करती है, सो सब गलत सावित होता है।

> "ग्रतःङ्करेबपरावृत्तबस्तुमात्रप्रवेदनात् । सामान्यविषय प्रोक्तः लिङ्काः भेदाप्रतिष्ठितेः ॥" [

किन्त, प्रमेयद्वित्व प्रमागाद्वित्वका ज्ञापक होता है ऐसा आपका आग्रह है सी बताइये कि प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है अथवा विना ज्ञात हुए ही जापक बनता है ? विना जात हुए ही प्रमाणद्वित्वका जापक बनेगा तो ऐसा अज्ञात प्रमेयद्वित्व सर्वत्र समान होनेसे सभी मनुष्योंको समानरूपसे उसकी प्रतीति भायेगी फिर यह विवाद नहीं हो सकता था कि प्रमाणद्वित्व (दो प्रकार का प्रमाण) प्रमेयद्वित्वके कारण है ग्रर्थात् प्रमेय दो प्रकारका होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका हो जाता है। दूसरा पक्ष-प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है ऐसा माने तो यह बताइये कि प्रमेयद्वित्वका ज्ञान किससे हुआ ? प्रत्यक्षसे हुआ अथवा भनुमान से हुआ ? प्रत्यक्षसे हुआ तो कह नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष सामान्य रूप प्रमेयको ग्रहण नहीं करता, यदि करेगा तो वह सविकल्पक कहलायेगा तथा विषय संकर दोष भी आयेगा अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमारा। यदि सामान्यको ग्रहण करता है तो वह निविकल्प नहीं रहता क्योंकि सामान्यको ग्रहण करनेवाला ज्ञान सविकल्प होता है ऐसा म्रापका आग्रह है, तथा जब प्रत्यक्षने भनुमानके विषयभूत सामान्यको ग्रहण किया तब विषयसंकर हुआ फिर तो दो प्रमाण कहां रहे ? क्यों कि दो प्रकार का प्रमेय होनेसे प्रमाणको दो प्रकारका माना था, जब दोनों प्रमेयोंको [सामान्य भौर विशेषको] एक प्रत्यक्ष प्रमाराने ग्रहरा किया तब अनुमान प्रमाराका कोई विषय रहा नहीं सतः उसका ग्रभाव ही हो जायगा।

द्धरा पक्ष — प्रमाणद्वित्वका प्रमेयद्वित्वपना धनुमानसे जाना जाता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इस पक्षमें भी विषय संकर धादि वे ही उपर्युक्त दोष धाते हैं, घापके यहां धनुमानको स्वलक्षणसे पराङ्मुख माना है धर्षात् अनुमान स्वलक्षणसेप्रात् विषेषको नहीं जानता ऐसा माना है। धनुमानके विषयमें आपके यहां कहा

इत्यविधानात् । ढाभ्यां तु प्रमेयिद्वत्वस्य ज्ञाने(ऽ)स्य श्रमाखदित्वज्ञावकस्वायोगः, धन्यया देवदत्तयज्ञवत्ताभ्यां प्रतिपत्राद्ध्य मृदित्वात् तदन्यतरस्यानिद्विष्यविषितः स्यात् । ई विष्यमिति हि द्विष्ठी वर्मः । स च द्वयोज्ञाने ज्ञावते नान्ययां । न ह्वाततस्चाविन्यस्य तद्यतदिद्वविदिति । परस्पराव्यान्यवृञ्जाय-तिद्धे हि प्रमाखदित्वेऽतः प्रमेयदित्विचिदः । तदप्यन्यवेदं वा स्यात्, प्रमेलं वा । प्रचाय्यतः प्रमाखदित्वस्य सिद्धः, व्यवस्तिहं प्रमेयदित्वोपन्यासः । तदप्यन्यवेदं वा स्यात्, प्रमेलं वा । एकं चेद्विष्यत्वस्कूरः । प्रयक्षं हि स्वलक्ष्याकारसन्नुमान् तु सामान्याकारम्, तद्वयत्यक्रज्ञानवेद्यत्वे सुत्रसिद्धी विषयसङ्करः । प्रयानेकज्ञानवेद्यम् , तदप्यपरेखानेकज्ञानेन वेषं तदप्यपरेखेत्यनवस्या ।

है कि -भेदोंकी [विशेषोंकी] परावृत्तिसे रहित मात्र सामान्यका वेदन करनेवाला होनेसे तथा स्वलक्षराकी व्यवस्था नहीं करनेसे लिंग ज्ञान [ग्रनुमान प्रमारा] सामान्यविषय वाला माना जाता है ॥ १ ॥

धनुमान श्रीर प्रत्यक्ष दोनोंसे प्रमेयका द्वित्वपना जाना जाता है ऐसा कहेंगे तो वह प्रमेयद्वित्व प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक नहीं बन सकता यदि इसतरहका दो जानों द्वारा जात हुआ प्रमेयद्वित्व ज्ञापक हो सकता है तो देवदत्त भीर यज्ञदत्त द्वारा जाने हए धुमद्वित्वसे उन दो पुरुषोंमें से किसी एकको ग्राग्निक द्वित्वकी प्रतिपत्ति होना भी स्वीकार करना चाहिये ? [क्योंकि विभिन्न दो प्रमाणोंद्वारा ज्ञात हुन्ना प्रमेयद्वित्वज्ञापक बन सकता है ऐसा कहा है ] तथा इ विध्य जो होता है वह दो पदार्थीमें रहनेवाला धर्म होता है सो वह द्वीवध्य उन दोनों पदार्थीका ज्ञान होनेपर जाना जा सकता है धन्यया नहीं, जैसे कि किसी पुरुषने सध्याचल और विन्ध्याचलको नहीं जाना है तो उन दोनों पर्वतों में होनेवाला दें विध्य [ दो पना ] भी ग्रज्ञात ही रहता है । तथा प्रमेयद्वित्व होनेसे प्रमेय यानी पदार्थ दी प्रकारके होनेसे ] प्रमाण दो प्रकारका है ऐसा सौगतका कहना धन्योन्याश्रय दोषसे भरा हुआ है, क्योंकि प्रमाणद्वित्व प्रमाणका दोपना । सिद्ध होनेपर उसके द्वारा प्रमेयद्वित्वकी सिद्धि होगी सौर प्रमेयद्वित्वके सिद्ध होनेपर प्रमाणदित्व सिद्धि होगी इसतरह परस्पराश्चित रहनेसे दोनों श्रसिद्ध रह जाते हैं। यदि कहा जाय कि प्रमाणदित्वकी सिद्धि प्रमेयदित्वसे न करके भ्रन्य किसी ज्ञानसे करेंगे तो प्रमेयद्वित्व हेत्का उपन्यास करना व्यर्थ है, ध्रयति "प्रमाण दो प्रकार का है क्योंकि प्रमेय भूत विषय ही दो प्रकारका होता है" इसतरह अमेर्बिहित्व हेलू द्वारा प्रमासादित्वको सिद्ध करनेकी नया ग्रावश्यकता है ? क्योंकि प्रमासदित्व किसी बन्य ही ज्ञान द्वारा सिद्ध होता है ? तथा यह भी प्रश्न होता है कि प्रभागादिस्वको

नन् स्वलक्षरमाकारता प्रत्यक्षेत्मात्मभूतैव वेदाते सामान्याकारता त्वनमानेन, तयोश्च स्वसंवेद-नप्रत्यक्षसिद्धत्वात् प्रत्यक्षसिद्धमेव प्रमाखद्धित्वं प्रमेयद्वित्वं च, केवलम् यस्तया प्रतिपद्ममानोपि न व्यवहरति स प्रसिद्धेन प्रमेगद्वै विच्येन प्रमासाद्वै विच्यव्यवहारे प्रवत्यंते; तद्य्यसारम्; ज्ञानादर्यान्तर-स्यानधीन्तरस्य वा केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्य वा क्वचिज्ज्ञाने प्रतिभासाभावातः उभयास्मन एवान्तर्वहिर्वा वस्तुनोऽध्यक्षावित्रस्यये प्रतिभासमानत्वात् । प्रयोगः-प्रसति बाधके यश्चवा प्रतिभासते सिद्ध करनेवाला वह जो अन्य कोई ज्ञान है वह एक है अथवा धनेक है ? एक मानेंगे तो विषय संकर नामा दूषण होगा, कैसे सो ही बताते हैं-प्रत्यक्षप्रमाण स्वलक्षणाकार वाला होता है और अनमान प्रमाण सामान्याकार वाला होता है ऐसा धाप बौद्धका ही सिद्धांत है सो विलक्षण श्राकारवाले उन दोनों प्रमार्गोंको एक ही ज्ञान जानेगा तो विषयसंकर स्पष्ट ही दिखायी दे रहा है। श्रियांत सामान्याकार और स्वलक्षणाकार भत दो प्रमाणोंके दो विषयरूप ग्राकार थे उन दोनोंको ग्रहण करनेसे दोनों विषयोंका [सामान्य और स्वलक्षणका] ग्रहण भी हो चुकता है और इसतरह एक ज्ञानमें दोनों की एक साथ प्रतिपत्तिरूप विषय संकर होता है। प्रमासाद्वित्वका ग्राहक जो अन्य कोई ज्ञान है वह ग्रनेकरूप है ग्रर्थात् अनेक ज्ञानोंद्वारा प्रमाशद्वित्व जाना जाता है तो पून: प्रश्न होगा कि वे अनेक ज्ञान भी किसी अपर अनेक ज्ञान द्वारा ही ज्ञात होते हैं क्या ? तथा वे अपर ज्ञान भी अन्य किसी ज्ञानसे वेद्य होंगे ? इसतरह ग्रनवस्था आती है।

बौद्ध— स्वलक्षर्गाकारता प्रत्यक्षद्वारा घात्मभूत ही वेदनकी जाती है घोर सामान्याकारता घनुमानद्वारा वेदन की जाती है तथा उन दोनों प्रमाणों की सिद्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा हो जाया करती है घतः प्रमाणद्वित्व एवं प्रमेयद्वित्व दोनों भी प्रत्यक्षसे ही सिद्ध होते हैं, किन्तु इस व्यवस्थाको स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा जानता हुआ भी जो मनुष्य घपने व्यवहारमें नहीं लाता है उस पुरुषको प्रसिद्ध प्रमेयद्वित्व हेतु द्वारा प्रमागद्वित्व व्यवहारमें प्रवर्तित कराया जाता है।

जैन — यह कथन प्रसार है, ज्ञानसे सर्वया ग्रयांतरभूत या प्रनयांतर भूत प्रकेले सामान्यका प्रयवा विशेषका किसी भी ज्ञानमें प्रतिमास नहीं होता है। प्रत्यक्षादि ज्ञानमें तो अंतस्तरव बहिस्तरवरूप चेतन ग्रीर जड़ पदार्थ सामान्य विशेषात्र हो प्रतिभासित हो रहे हैं। धनुमान प्रमाण द्वारा इसी बातको सिद्ध करते हैं— बाधकके नहीं होनेपर जो जिसप्रकारसे प्रतिमासित होता है उसको उसीप्रकारसे स्वीकार करना चाहिये, जैसे नील पदार्थ नीलाकारसे प्रतिभासित होता है ग्रतः इसे नीलरूपही स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण भी सामान्यविशेषस्यक पदार्थको

तत्तर्वेवाभ्युपनन्तव्यम् यथा नीलं नीलतया, प्रतिभासते चाध्यक्षादि श्रमाशुं सामाध्यविशेषा-स्मार्वेविषयतयेति ।

विषय करते हुए प्रतीत होते हैं भतः उन्हें वैसा ही स्वीकार करना चाहिये इसतरह सामान्य और विशेष दोनों पृथक् दो पदार्थ हैं और उनको जाननेवाले ज्ञान भी दो [प्रत्यक्ष भीर अनुमान ] प्रकारके हैं ऐसा बौद्धका कहना खंडित हो जाता है।

#### \* समाप्त \*

### प्रमेयदित्वसे प्रमानदित्वको मानने वाले बौद्ध के खंडनका सारांश

बौद्ध लोग प्रत्यक्ष भीर अनुमान दो प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष का विषय विशेष, [स्वलक्षरा ] माना है भीर भनुमानका विषय सामान्य माना है, उनका कहना है कि विषय भिन्न भिन्न होनेके [ अर्थात वस्त दो तरह की होनेके ] कारए ही दी प्रमाण हैं। किन्तु यह कथन बिलकुल असत्य है प्रमेय दो तरहका है ही नहीं। प्रत्यक्ष हो चाहे अदुमान हो दोनों प्रमाण सामान्य और विशेष को जानते हैं एक एक को नहीं हम बौद्ध से पछते हैं कि दो तरह का प्रमेय है इस बातको कौन जानता है. प्रत्यक्ष या धनुमान ? तुम कही कि प्रत्यक्ष प्रमास प्रमेयद्वित्व की जानता है सी कैसे बने ? जब कि प्रत्यक्ष का विषय एक विशेष ही है. सामान्य नहीं, तो वह दोनों को कैसे जाने ? धनुमान कही तो वही बात, क्योंकि वह भी सिर्फ सामान्य को ही जानता है विशेषको नहीं अत: दोनों ही एक एक को जाननेवाले होनेसे प्रमेय दो तरहका है यह बात व्यवस्थापक प्रमाएक अभावमें असिद्ध ही रहेगी। यदि प्रत्यक्ष या प्रनुमान में से कोई भी एक प्रमाण दोनों प्रमेयोंको जानेंगे तब तो बहुत भारी आपत्ति आप बौद पर आ पडेगी. ग्रर्थात प्रमेयद्वित्व को प्रत्यक्ष अथवा अनुमान जानता है तो विषय संकर हुआ क्योंकि दोनोंके विषयको एकने जाना, तथा सामान्य विषयको प्रत्यक्ष ने जाना ग्रत: वह सविकल्पक हो गया क्योंकि भापने सामान्य विषय वाले ज्ञानको सविकल्पक रूपसे स्वी-कार किया है। तथा प्रमेय दो है अतः प्रमाण भी दो प्रकार है, यह सिद्धांत भी गलत हो जाता है। अतः बौद्ध को अंतरंग वस्तु जीव और बहिरंग वस्तु जड पदार्थ इन दोनों को भी सामान्य विशेषात्मक मानना चाहिये, तथा इन दोनोंका ज्ञानभी दोनों अनमान तथा प्रत्यक्षके द्वारा होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

प्रमेयदित्व से प्रमाणदित्व की माननेवाले केंद्र के खंडनका सारांश समाप्त हुआ !

### ग्रागमविचारः

#### \*\*

नतु मा भूत्प्रमेयभेदः, तथाप्यागमादोनां नानुमानादर्यान्तरत्वम् । शब्दादिकं हि परोक्षार्यं सम्बद्धम्, असम्बद्धं ना गमयेत् ? न तावदसम्बद्धम्: गवादेरप्यक्वादिप्रतिभाषप्रसङ्गात् । सम्बद्धं चेत्ः तिल्लङ्गभेव, तज्जनितं च ज्ञानमनुमानभेव । इत्यप्यसाम्प्रतम्; प्रत्यक्षस्याप्येवसनुमानत्वप्रसङ्गात्-तदिपि हि स्विविषये सम्बद्धं सत्तस्य गमकम् नान्यथा, सर्वस्य प्रमातुः सर्वार्षप्रत्यक्षस्वप्रसङ्गात् । प्रथ

बौद्ध — प्रमेयके भेद मानना इष्ट नहीं है तो रहते दीजिये किन्तु आगमादि ज्ञानोंका अनुमान प्रमाएग्से पृथकपना तो कथमपि सिद्ध नहीं होता । देखिये ! मीमांसकादिने म्रागमादि प्रमाएगेंका कारण शब्दादिकों को माना है सो वे शब्दादिक परोक्षमूत पदार्थोंके गमक हुआ करते हैं सो उन पदार्थोंसे संबद्ध होकर गमक होते हैं अथवा असबद्ध होकर गमक होता तो प्रशक्य है, अव्यया गी म्रादि शब्दसे प्रथब आदि पदार्थका प्रतिमास होना तो प्रशक्य है, अन्यया गी म्रादि शब्दादिक पश्च आदि पदार्थका प्रतिमास होना भी स्वीकार करता पड़ेगा ? क्योंकि शब्दादिक पदार्थके साथ संबद्ध हुए विनास हो गमक हुमा करते हैं ऐसा मान रहे हो ! यदि इस दोषको दूर करनेके लिये दूसरा पक्ष स्वीकार करे कि पदार्थके साथ संबद्ध होकर हो शब्दादिक उस पदार्थके गमक हुआ करते हैं तो वे शब्दादिक लिंग [साधन] रूप ही सिद्ध हुए, एवं उससे उत्पन्न हुमा जान भी प्रनुपान ही कहलाया ? प्रमित्राय यह हुआ कि शब्दादिक कारणोंसे उत्पन्न होनवाले ज्ञान अनुमान प्रमाएगरूप ही सिद्ध होते हैं न कि ग्रागमादि रूप ।

जैन — यह कथन अयुक्त है, इसतरह पदार्थंसे संबद्ध होकर उसके गमक होने मात्रसे आगमादि ज्ञानोंको अनुमानमें अन्तर्भृत किया जाय तो प्रत्यक्षप्रमाणका भी अनुमानमें अन्तर्भाव हो जानेका प्रसंग आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणा भी अपने विषय में संबद्ध होकर ही उसका गमक होता है अन्यथा नही, यदि स्वविषयमें संबद्ध हुए विना गमक होना स्वीकार करेंगे तो सभी प्रमाताओंको सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेका अति प्रसंग आता है।

विषयतम्बद्धस्यविशेषेपि प्रत्यकानुमानयोः सामग्रीभेषात्प्रमाणान्तरत्वम् ; खान्दादीनामप्येवं प्रमीणान्तरत्व । न्तरत्वं किम स्यात् ? तथाहि-सान्दं तावच्छन्दवामग्रीतः प्रभवति—

"शब्दादुदेति यज्ज्ञानमश्रत्यक्षेपि वस्तुनि ।

शाब्दं तदिति सन्यन्ते प्रमासान्तरवादिनः ॥" [

इत्यक्षिणानात् । न चास्य प्रत्यक्षताः, सविकल्पकास्पश्स्वभावत्वात् । नाप्यनुमानताः प्रिरूपलिङ्काप्रभवत्वादनुमानगोचरार्याविषयत्वाच । तदुक्तम्—

सीनौसक — इसीप्रकारसे आगमादि ज्ञानों में भी भिन्न प्रमाणपना क्यों न माना जाय ? देखिये आगमादि ज्ञानों को सामधी भी विभिन्न प्रकारकी होती है, शब्द इप सामग्री से धागम ज्ञान प्रादुर्भूत होता है, जैसा कि कहा है—वस्तुक प्रप्रत्यक्ष रहनेपर भी शब्दद्वारा उसका ज्ञान हो जाया करता है, इस ज्ञानको प्रमाणान्तरवादी मीमांसक जैन ब्रादि ने धागम प्रमाण्डण माना है।। १।।

इस शब्द अन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण तो कह नहीं सकते, क्योंकि यह सविकल्प होता है एवं ग्रस्पष्ट स्वभाववाला होता है। ग्रागम ज्ञानको अनुमान रूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि यह ज्ञान त्रिरूपहेतु जन्य नहीं है, तथा धनुमानके गोचरभूत पदार्थोंको विषय भी नहीं करता है। हम।रे मीमांसाश्लोकवात्तिक नामा ग्रन्थमें यही बात कही है-प्रत्यक्षके समान आगम ज्ञानमें भी अनुमानपना नहीं पाया जाता, इसका भी कारण यह है कि आगम ज्ञान त्रिरूप हेतु से विरहित है एवं अनुगेय विषयको भी ग्रहण नहीं करता। इसी कारिकाका स्पष्टीकरण करते हैं कि भ्रमादि हेतसे उत्पन्न होनेवाल अनुमान ज्ञानका विषय धर्म विशिष्ट धर्मी हुम्रा करता है, जिसप्रकार का यह विषय है उसप्रकारका विषय शब्दजन्य ज्ञानमें तो नहीं रहता न त्रिरूप हेतुत्व रहता है, यह बात तो सर्व जन प्रसिद्ध है। तैरूप्यहेतुता शब्दमें किसप्रकार संभव नहीं है इस बातका खुलासा करते हैं कि-धर्मीका ग्रयोग होनेसे शब्दमें पक्ष धर्मत्व सिद्ध नहीं होता। इस ज्ञानका विषयभूत जो मर्थ है उसीको धर्मी माने ! इसतरहकी किसीको धाशंका हो तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि शब्दका पदार्थके साथ प्रविनाभाव संबंध तो है नहीं यह भी निश्चित है कि अप्रतिमासित पदार्थमें यह शब्द उस पदार्थका धर्म है इसतरहसे शब्दकी प्रतीति होना संभव नहीं। प्रव यदि यह सान लेवें कि पदार्थके प्रतिभासित हो जानेपर "यह उसका धर्म है" इसतरह शब्दकी प्रतीति होती है। सो यह प्रतीति कुछ उपयोगी सिद्ध नहीं होती; क्योंकि इस शब्द प्रतीतिके बिना भी

### "तस्मादननुमानस्वं शाब्दे प्रत्यक्षवञ्जवेत् । श्रैरूप्यरहितत्वेन ताहग्विषयवर्षनात् ।। १ ।।"

[ मी० वलो॰ शब्दपरि० वलो॰ १८ ]

याहको हि पूमादिलिञ्जनस्यानुमानस्य विषयो धर्मविधिष्टो धर्मी ताहका विषयेण रहितं धाव्यं वुप्रसिद्धः नैक्त्यरहितं च । तथा हि-न शब्यस्य पक्षवमत्वम्; धर्मिणोऽयोगात् । न चार्थस्य धर्मात्वम्; तेन तस्य सम्बन्धासिद्धः न चाप्रतीतेषे तद्धमैतया शब्दस्य प्रतीतिः सम्धविनी । प्रतीते चार्षे न तद्धमैतया प्रतिपत्तिः शब्यस्योपयोगिनी, तामन्तरेणान्यर्थस्य प्रापेव प्रतीतेः । स्य धव्यो धर्मी, धर्यवानिति साध्यो धर्मः, शब्द एव च हेतुः; न; प्रतिज्ञार्थेकदेशस्वप्राप्तेः । स्य शब्दत्यं हेतुरिति

पदार्थका प्रतिभास तो पहले ही हो चुकता है।

बौद्ध — शब्दको घर्मी और अर्थवानको साध्यका घर्म बनाकर शब्दत्वरूप हेतु दिया जाय, अर्थात् ''सब्द अर्थवान होता है, क्योंकि वह शब्दरूप है'' इसप्रकारसे शब्द और अर्थका अविनाभाव संबंध सिद्ध होता है। [ और इसतरहका अविनाभाव सिद्ध होनेपर शब्दजन्य आगमज्ञानका अनुमानमें अन्तर्भाव होना सिद्ध होता है ]।

भीनांसक — इसतरह कहे तो प्रतिज्ञाके एकदेशरूप हैतु को माननेका प्रसंग प्राप्त होता है अर्थात् शब्द अर्थवान होता है, न्योंकि वह शब्द रूप है, ऐसा अनुमान वाक्य रचनेमें शब्द ही पक्ष भीर शब्द ही हेतुरूप बनता है, सो यह प्रतिज्ञाका एक देश नामा हेतुका दोष है।

बीद्ध — उपर्युक्त अनुमान वाक्यमें शब्दको हेतु न बनाकर शब्दत्वको [शब्द-पनाको] हेतु बनाते हैं अतः प्रतिज्ञाका एकदेशरूप दूषरा प्राप्त नहीं होता।

सीमांसक — यह भी ठीक नहीं, शब्दत्वको हेतु बनावे तो वह साध्यका स्थायक रहेगा, क्योंकि शब्दत्व तो गो ध्रद्य आदि सभी शब्दों में पाया जाता है स्रतः वह शब्दत्व विवक्षित शब्दका प्रयंके साथ प्रविनाभाव सिद्ध करनेमें गमक नहीं बन स्कता, तथा हम लोग आगे गो शब्दमें शब्दत्वका निषेध भी करनेवाले हैं (क्योंकि हम सीमांसक गो प्रादि शब्दको प्रतीतादि कालोंमें एक ही मानते हैं सो ऐसे गो शब्दमें शब्दत्व सामान्य रह नहीं सकता "न एक ब्यक्ती सामान्यम्" एक गो सब्दल्य व्यक्ति संशब्दत्व सामान्य रह नहीं सकता "न एक ब्यक्ती सामान्यम्" एक गो सब्दल्य व्यक्ति

व प्रतिक्षार्थेकदेशस्वम्; न; शब्दस्यस्यायभव्यकात्, नशोशंक्यस्वस्यः व व्यक्तियस्यमानस्येनासिद्ध-स्वात् । उक्ते च— - १००१ १००१ १००१ १००१ व

-"सामान्य विषयस्यं हिः वदस्य-स्थापयिष्यते ।

व्यापक एवं एक होता है वह अकेले एक गो शब्दमें किसप्रकार रह सकता है? अव्योत नहीं।)

मीमांसा श्लोकवार्तिकमें कहा है कि गौ मादि पदका सामान्य विषयत्व होता है ऐसा हम स्थापित करनेवाल ही हैं तथा इसवातको तो प्रथम ही सिद्ध कर दिया है कि घर्मी और घर्म विशिष्ट की विषय करनेवाला घनुमान हुआ करता है, सी नो प्रादि शब्दसे होतेबाला शान, भीर घर्मी एवं धर्म विशिष्ट विभिन्नसे होनेवाला ज्ञान वे "दोनों एक नैसे हो सकते हैं ? पतः बौद्धका बहु अहना कि शब्दजन्यज्ञान क्षनमानमें बन्तर्भृत होता है सो मलत है। शब्दबन्य नामको बनुमान प्रमाण तब तक नहीं कह सकते कि जबतक उसका विषय जो धर्मी और धर्म विशिष्ट है, उसको प्रह्मा न किया जाय । यदि कोई संका , करे , कि "शब्द अर्थवान होता ,है न्योंकि वह शब्द रूप है" इत्यादि अनुमान द्वारा शब्द भीर प्रश्नेका अविनाभाव सिद्ध करके फिर उस शब्दजन्य ज्ञानको धनमानमें अन्तर्भृत किया जाय तो इस पक्षमें क्या बाधा है ? सी इस शंकाका यह समाधान है कि उपयुक्त अनुमानमें दिया गर्या शब्दरूप हेत् प्रतिज्ञाका एक देश होनेसे असिद्ध हैं। यदि शब्दकी हेर्तुं न बनाकर शब्दल्बकी बनाने तीं वह हैतु भी साध्येका गमक नहीं हो पाता, क्योंकि गी आदि शब्दभूत व्यक्तिमें शब्दत्व सोमान्य रहनेका निषेध हैं ऐसा हम आँगे निर्धियत करनेवाल हैं। गोशब्द में शब्दरिय सामीन्यका निषेध करनेका कारिए। भी यह है कि गौ शब्दभूत विजीवय मान एक व्यक्ति रूप है उसमें शब्दर्देव सीमान्य रूप विशेषण रहता है तो उसको भी एक रूप 

"शब्दरवं गमकं नात्र गोशब्दरवं निवेत्स्यते ।। व्यक्तिरेव विद्येष्यातो हेतुर्झ्यका प्रसज्यते ।।"

[मी॰ इलो॰ शब्दपदि॰ इलो॰ ६४]

न चार्यान्यगोस्यास्ति व्यापारेण् हि सङ्कावेन सत्तवेति यावत् । विद्यमानस्य स्वान्वेतुस्यं, नानिसमानस्य । 'यन हि धूमस्तनावश्य बह्विरस्ति' इत्यस्तित्वेन प्रसिद्धोऽन्वेता भवति धूमस्य । न त्वेवं शब्दस्यार्थेनान्वयोस्ति, न हि तत्र शब्दाकान्ते देवोऽर्थस्य सङ्कावः । न सनु यत्र पिण्डसन्, रादि-सन्दः श्रूयते तत्र पिण्डसन्, राद्ययोप्यस्ति । नापि शब्दकालेऽवॉऽवश्यं सम्भवति ; रावण्वाङ्कवक्रवर्त्यान

सावार्ष — शब्दबन्य ज्ञानको धागम प्रमाण न मानकर अनुमानप्रमाण मानना चाहिये ऐसा बौद्धका कहना है इसपर जैनावार्य बौद्धको समक्का रहे थे कि बौचमें ही मीमांसक बौद्धके मंतब्यका निरसन करते हुए कहते हैं कि शब्दजन्य ज्ञानको मनुमान किसप्रकार मान सकते हैं ? क्यों कि अनुमानमें प्रतिज्ञा और हेतु रूप ज्ञान होता है; इसपर बौद्धने अनुमान उपस्थित किया कि "शब्द अर्थवाना होता है क्यों कि वह शब्द रूप है" इसतरह शब्द और अर्थका अविनाभाव होने से शब्दको सुनकर जो भी ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाणस्थ ही होता है अर्थात् यो शब्द सुना तो यह यो शब्द सास्वादिमान अर्थका प्रतिपादक है इत्यादि अनुमानस्य ही ज्ञान होता है। मीमांसक कि कहा कि उपर्युक्त अनुमान वावय सदोष है, देखिये "शब्द अर्थवात्ता होता है" यह ते प्रतिज्ञाका एक प्रमान वावय सदोष है होता वावयां से थे एक देश नामा हेत्वाभाव [ सदोष हेतु ] है। यदि शब्दको हेतु न बनाकर शब्दत्वको बनाया जाय तो भी गलत होता है क्योंकि शब्द तो गी भ्रादि विशेषस्थ है और शब्दत्व सामान्य सर्वत्र अपाक एक है ऐसा व्यापक सामान्य एक व्यक्तिमें भ्रविनाभाव रहना भ्रवेष रहना अरेर उसका गमक होना असम्ब है।

दूसरी बात यह है "शब्द अर्थवान होता है" इस प्रतिज्ञा वाक्यमें बाधा झाती है क्योंकि शब्दक व्यापार के साथ झर्यका अन्वय नहीं है कि जहां शब्दका उच्चारएा-रूप ब्यापार हुआ वही अर्थ अवश्य ही हो, शब्दका जहां सद्भाव या सत्ता हो वहां अर्थ भी जरूर हो ऐसा नियम नहीं है। तथा जो अन्वेतृत्व होता है वह विद्यमानका होता है अविद्यमानका होता है अविद्यमानका तो होता नहीं, प्रसिद्ध बात है कि "जहां पूम है वहां अवश्य ही अर्थन है" इसप्रकार अस्तित्वपनेसे प्रसिद्ध क्षित धूम की अन्वेता होती है, इसप्रकार का

दिशब्दा हि वर्तमानास्तदर्थस्तु भूतो भविष्यञ्च. इति कुतोऽर्जैः शब्दस्यान्वेतृस्वम् ? नित्यविश्वत्वाभ्याम् तस्त्रे भातिप्रसङ्गः । तदुक्तम्—

> "धन्वयो न च शब्दस्य प्रमेथेश निरूप्यते । व्यापारेश हि सर्वेषामन्त्रेतृत्वं प्रतीयते ।। १ ॥ यत्र चूमोरित तत्रामित्तरित्तवेषान्वयः स्कुटः । न त्वेषं यत्र कव्येस्ति तत्रायोंस्तिति निष्मयः ॥ २ ॥ न तावकत्र देशेज्यो न तत्काले च गम्यते । भवेतिस्यविश्वस्य स्वाचेष्यपि तत्समम् ॥ १ ॥ तेन सर्वत्र हष्टत्वाह्वपतिरेकस्य चागतेः । सर्वश्वस्यविश्वस्य

> > [ मी० इलो• शब्दपरि• इलो• दथ-६ ]

अन्वेतृत्व शब्द और अर्थमें संभव नहीं, इसका भी कारण यह है कि शब्दसे आकांत जो देख है उस देश में (कान में या मुखमें) अर्थका सद्भाव तो है नहीं; देखिये जिम स्थान पर पिंडखजूर आदि शब्द सुनायी दे रहा है उस स्थान पर पिंडखजूर नामा पदार्थ नो मौजूद है नहीं [कणं प्रदेश में खजूर तो भौजूद नहीं] तथा शब्दके काल में अर्थका होना भी अब्दी नहीं, रावण शंख वकी आदि शब्द तो अभी वर्तमान में भौजूद हैं किन्तु उनके अर्थ तो भूत और आर्थ रूप हैं? फिर किसप्रकार अर्थों के साथ शब्दका अन्वेता पत्र माना जा सकता है ? तथा हम मीमांसक शब्दको नित्य और ज्यापक मानते हैं सो यदि शब्दका अर्थको स्था अन्वया है तो हर किसी मो आदि शब्द अर्थको प्रतीत होनेका अर्थि प्रसंग प्राता है ? क्योंकि शब्द व्यापक होनेसे अद्द आदि सभी पदार्थों में अन्वत है। इस विषय को हमारे मान्य प्रन्थमें भी कहा है—

शन्दका प्रमेयार्थंके साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमेयार्थंका प्रन्य तो उनके व्यापार प्रयात सद्भावसे निश्चित होता है ॥१॥ जैसे कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां प्रनिन होती है इसप्रकारका सन्वय प्रमिन्के सद्भावसे हो तो जाना जाता है, ऐसा शब्द और अर्थमें बटित नहीं होता कि जहां जहां विवक्षित शब्द है वहां वहां प्रयं सवस्य है ॥२॥ शब्द और सर्थका देशान्यय या कालान्वय स्थात् जिस जिस स्थान पर बन्द है उस उस स्थान कर सर्थ है, जिस किस कालमें शब्द है उस धन्वयाभावे च व्यतिरेक्स्याप्यभावः--

"अन्ववेन विना तस्माद्वधतिरेकः कथं भवेत् ।" [ इत्यक्षिणानात् । ततः सान्दं प्रमाखान्तरमेव ।

उस कालमें सर्व अवस्य है ऐसा अन्वय सिख नहीं होता, तथा सन्व नित्य एवं न्यापक है वह तो सब पदार्थों से समान रूपसे अन्वित है अतः सर्वत्र होने के कारण न्यतिरेक क्यांति पटित नहीं हो सकती अर्थाद जब्दी जहां अर्थ नहीं होता वहां वहां शब्द भी नहीं होता ऐसा व्यतिरेक शब्दके सर्वत्र व्यापक रहने के कारण वन नहीं सकता। सभी शब्दों हारा सभी अर्थों की प्रतिपत्ति हो जानेका अतिप्रसंग भी आता है, क्यों कि व्यापक होने की वजह से सभी शब्द सब अर्थों में मौजूद हैं।।३।।४।। यह भी वियम है कि विमा अन्वय अधित नहीं होता उसमें व्यतिरेक भी घटित नहीं होता है "अन्वयेन विना व्यतिरेक: कथं भवेद्" ऐसा आपम वाक्य है। इस प्रकार यह सिख होता है कि शब्द जन्य जान अनुमान में अन्तर्यीन नहीं हो सकता वह तो आगम प्रमाण रूप पृषक् ही सिख होता है।

#### भ्रागमविचार समाप्त अ



## ग्रागमप्रमाण का पृथक्षना ग्रौर उसका सारांश

बौद्ध — ग्रागम प्रमाणको अनुमान में शामिल कर देना चाहिये जैसे अनुमान परोक्ष अर्थ से संबद्ध होकर उसे सहण करता है वैसे ही आगम भी परोक्ष विषय से संबद्ध होकर ही ग्रहण करता है, अतः आगम और अनुमान एक ही है।

मीमांसक — यह बौद्धका कहना बुद्धिका छोतक नहीं है ऐसा कहो तो प्रत्यक्ष भी अनुमानमें शामिल हो जायगा, क्योंकि वह भी विषय से संबद्ध होकर जानता है, आपने अनुमान में आगम को कैसे शामिल किया है? क्योंकि अनुमान की तरह आगम विरूप हेतुजन्य नहीं होता है, तथा उसका विषय भी अनुमेय नहीं होता। "शब्द अर्थवाला है शब्दरूप होने से" यह धनुमान भी शब्दमें धनुमानरूपता सिद्ध नहीं करता, न्योंकि प्रयंका शब्द के साथ धन्यय तथा व्यक्तिरेक घटित नहीं होता है, अर्थात् जहां आहां प्रयं है वहां वहां शब्द है और जहां जहां धर्म नहीं वहां वहां शब्द होता है, एसा धन्यय व्यक्तिरेक नहीं पाया जाता, अतः आगम एक पृथक् प्रमाण ही सिद्ध होता है, तथा मीमांसक आदिके यहां शब्दको नित्यव्यापी माना है इसलिये भी शब्द और अर्थका धन्यय आदि संबंध नहीं बन पाता है, इस प्रकार बौबूध के दो ही प्रमाण मानने का आग्रह खंडित हो जाता है। यहां पर जैन ने चृप रहकर ही बौद्धके मंतस्थका मीमांसक द्वारा निरसन करवाया है।

# ग्रागमप्रमाण का पृथक्षना ग्रीर उसका सारांश समाप्त #



TENDED TO THE COLOR OF THE COLO

1 1 1 1 6 4 1 7 2 2 C

उपमानं च । घस्य हि **लक्ष**णम्— १ विकास

"हरयमानाखदम्बन विज्ञानमुक्जायते हैं । साहस्योगावितस्त्रज्जैरुपमानमिति ज्ञृतेम् ।। है ॥" [ः

येन हि प्रतिपत्त्रा गौक्षकचो न गवयो, न चातिदेशवाक्यं 'गौरिव' गवया' इति खूर्त तस्या-रेप्ये पर्वेटेती गवयेदेवीने अपने छपजाते परोक्षे शंवि साहदयज्ञानं 'यदुरुपक्षते 'धनेन खहखो 'गौ.' इति, तस्य विषयः साहदयविशिष्टः परोक्षो गौस्तद्विशिष्टं वा साहदयम्, तच बस्तुभूतमेव । थवाहू--------

रा 💉 🐃 🔧 ा "साष्ट्रधस्याच वस्तुत्व न शक्यमेषवाचितुम्॥ 💎 🤊

ा अस्तार १० ६ र **पूर्वाव्यव्यासम्बद्धासम्बद्धाने भाष्यत्यस्य तत्**था<sup>त्र</sup> तत्र १९७८ - १६ अस्तर्भारत्यस्य प्रदेश **१९ (बीक्सलो० वयमानस्यक वसी०,१०) वित**र्भाष्ट्रस्य

मीमां सक्त में जनमान्त्रभाण माना है। यह भी बोद की प्रमाण संस्थाका व्याघात करता है, जनमान्त्रभाण का लक्षण स्प्रकार कहा गया है - दिलाई दे रहे गवंध आदि त्वां है, प्रमुख्य प्रवार्ष का जो जान होता है वह उपमान्त्रभाण है। यह साहरवस्त्र ज्यापि ते कारण होता है। इस प्रकार हप्यमन को जाननेवालों ने उपमान प्रमाण का लक्षण किया है। इस प्रकार हप्यमन को जाननेवालों ने उपमान प्रमाण का लक्षण किया है। इस प्रकार हप्यमन को जाननेवालों ने उपमान प्रमाण के लक्षण किया है। इस प्रकार हिंदी उपमान का विवेद्य निवार है। विसे पुरुष है प्राय को ही देखा है, वया "गोसहवों गवंध" ऐसा प्रतिदेश वाक्य भी नहीं सुना, ( प्रत्यवस्तु के प्रसिद्ध धूमका प्रन्य वस्तु में बारी करना प्रतिदेश वाक्य भी नहीं सुना, ( प्रत्यवस्तु के प्रसिद्ध धूमका प्रन्य वस्तु में बारी फरना प्रतिदेश वाक्य भी नहीं सुना, ( प्रत्यवस्तु के प्रसिद्ध धूमका प्रन्य वस्तु में बारी पहलाई पड़िता है तो उसे पहिले से वसी हुई परीक्ष गाय की स्मृति धाई और स्मृति प्रानिपर उसे जान उसका होता है कि "वनेन सहतः गी." इसके 'संगान गाय है सो इस प्रकार के उपमान्त्रमाण का विवयं गवंद के साहस्य के विशिष्ट परीक्ष गोय है, प्रधंस गाय से विविध साहस्य है। यह साहस्य गे साहस्य के कर सकते हैं। है हैं। कहा जी स्वयार्थ के साहस्य की वासस्य कि साहस्य की वासस्य कि का जा निराकष्ण नहीं कर सकते हैं। हैं। कहा जी स्वयार्थ के साहस्य की वासस्य कि सम्य की साहस्य की जा जा का निराकष्ण नहीं कर सकते हैं। है पाप साहस्य की साहस्य की साहस्य की वासस्य की आप जो जा करते होता है प्रधान साहस्य की साहस

ग्रस्य वानधिगतार्वाधिगन्तृत्वा प्रामाण्यम् । गवयविषयेण हि प्रत्यसैण् गवयो विषयीकृतो, न त्वसिष्ठहितोपि साहस्यविषिष्टो गौस्तद्विषिष्टं वा साहस्यम् । यच पूर्वं 'गौः' इति प्रत्यक्षमभूष-स्यापि गवयोत्यन्तमप्रत्यक एव । इति कवं गवि तवपेकं तस्याहययज्ञानम् ? उक्तं च—

> "तस्माधस्मयंते तस्त्यासादृष्येन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य सादृष्यं वा तदन्वतम् ।। १ ।। प्रस्थकोणावबुद्धे पि सादृष्ये गवि च स्मृते । विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धे रुपमानप्रमाखता ।। १ ।।

को समानता रहती है, ऐसी वह समानता ही इस उपमान प्रमाण का विषय है।। १।।

यह उपमान प्रमाण पूर्व में नहीं जाने गये समानतारूप अर्थको जाननेवाला है, अतः प्रमाणभूत है। इस उपमान प्रमाणका विषय किस प्रकार अपूर्व है सो समभाया जाता है—रोफ को विषय करनेवाला जो प्रत्यक्ष है उसने केवल रोफ को ही जाना है, दूरवर्ती साहश्यक्क्षक्त गायको नहीं, अथवा गाय में जो साहश्य है उस साहश्यको उस प्रत्यक्ष ने विषय नहीं किया है तथा उसने अपने नगर में जो गाय देखी हुई थी उस समय उसे रोफ भी अत्यन्त परोक्ष था, अया गाय में या रोफ में रोफ की या गायकी अपेक्षा लेकर रोझ के समान गाय है या गाय के समान रोफ है ऐसा साहश्यकान प्रत्यक्षद्वारा कैसे हो सकता है ? अर्थान नहीं हो सकता, कहा भी है कि—रोफ के देखने पर जो गाय का स्मरण होता है वह साहश्य से विशेषित होकर ही उपमान प्रमाण का विषय होता है, प्रथवा गी का या रोफका जो साहश्य है वह इस प्रमाण का विषय होता है। १।।

प्रत्यक्ष से रोभ को जान लेने पर भी और गाय के स्मरण हो जाने पर भी गवय के समान गाय होती है ऐसा जो विशिष्ट साहरय ज्ञान होता है वह प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, किन्तु यह उपमान प्रमाण का ही विषय है, इस तरह यह उपमान ज्ञान अपूर्वार्थ का ग्राहक होने से प्रमाणभूत है।। २।।

जिस प्रकार पर्वतादिस्थानके विषयभूत हो जाने पर (प्रत्यक्ष से जाने जाने पर) तथा भ्रग्नि के स्मरण होने पर भी अनुमान विशिष्ट विषयदाला होने के कारण अप्रमाण नहीं माना जाता है उसी प्रकार यहां पर थी मानना चाहिये, मतलब-अनु-

#### उपमानविचार:

#### प्रत्यक्षीप यथा देशे स्मर्यमाणे च पावके । विश्विष्ठविषयत्वेन नानुमानाप्रमाएता ॥ ३ ॥"

#### [ मी • वसो • उपमानपरि • वलो • ३७-३१ ] इति ।

न चेदं प्रत्यक्षय्; परोक्षविषयत्वास्तविकल्पकत्वाच । नाप्यनुमानय्; हेत्वभावात् । तथा हि-गोगतम्, गवयगतं वा साहस्यमत्र हेतुः स्वात् ? तत्र न गोगतम्; तस्य पक्षधमैत्वेनाग्रहणात् । यदा हि साहस्यमात्रं वर्षम्, 'स्मर्यमाणेन गवा विशिष्टम्' इति साध्यम्, यदा च ताहको गौः; तदा न तक्षमैतया ग्रहण्यस्ति । वत एव न गवयगतम् । गोगतसाहस्यस्य गोवी हेतुस्वे प्रतिक्रार्यक्षवेशस्व-

मान का विषय धूम और प्रिनि है, वह यद्यपि प्रत्यक्ष स्मरणादि से जाना हुआ रहता है फिर भी विधिष्टविषय का ग्राहक होने से उसमें प्रामाण्य माना जाता है; वैसे ही उपमान में गाय का स्मरण भीर रोक्ष का प्रत्यक्ष होने पर भी सादृश्य रूप विधिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करानेवाला होने से प्रमाणता है।। ३।।

यह उपमान प्रमाण प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि वह परोक्षविषयवाला है भीर सिवकल्पक है। तथा-यह उपमानप्रमाण भनुमानरूप भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान में हेतु का अभाव है, यदि कहा जाये कि हेतु है तो वह कौनसा है ? क्या गाय में होने वाला सादस्य हेतु है या रोभ में होनेवाला सादस्य हेतु है ? गाय में रहनेवाला सादस्य हेतु वन नहीं सकता, क्योंकि वह पक्षधमंख्य प्रहण करने में नहीं भाया है। कैसे— सो बताते हैं—

जब साहश्य सामान्यको पक्ष धौर स्मरण्में आयी हुई गायके समान है ऐसा साध्य बनाया जाता है ( अयं गवयः स्मयंमाण गो समानः ) अथवा चस गायके समान यह गवय है ऐसा पक्ष बनाया जाता है [ गवय समानः गौ: ] उस समय यह साहस्य पक्षका धमं है इसस्परे यहण नहीं होता है, प्रयांत् जैसे सूम प्रांतका धमं होता है ऐसा हमें पहलेसे ही मालूम रहता है प्रतः पर्वतपर प्रांतको सिद्ध करते समय समको हतु बनाया जाता है, किन्तु "गायके समान गवय है क्योंकि गायमें होनेवाले प्रवयकों सहश है" ऐसे प्रवृत्तान प्रयोगसे गवयको गायके सहश करते समय "गोगत सहश्यवात्" ऐसा हेतु नहीं बना सकते क्योंकि गो और गवयकी समानता होती है ऐसा हमें पहलेसे निष्वित रूपसे मालूम नहीं रहता है। जैसे गोगत साहस्य पक्षधमं रूपसे निष्वित नहीं है बेसे गवयगत साहस्य भी पक्षधमंरूपसे निष्वित नहीं है प्रतः

मसञ्जम्म । न व साहरयमत्र प्राक्ष्मयेयेण प्रतिबद्धं प्रतिप्रम् । न ज्ञानुबद्धातिपत्तिमन्तरेण हेतीः साम्यप्रतिपादकत्वमुपलन्यम् । ततो गुवार्षदर्शने गवयं पर्यतः साहयदेन विश्विष्टे गवि पक्षवर्मत्वप्रहर्णं सम्बन्धानुस्मरणं वान्तरेण प्रतिपत्तिकृत्वव्यमाना नानुमानेष्ठतभूवतीति प्रमाणास्यरपुरमानम् । उक्तं च-

"न चेतस्यानुमानस्यं पक्षधमीयसम्भवात् । प्रावधमेयस्य साष्ट्रस्यं धमित्वेन न पृक्कते ॥ १ ॥ गवये पृक्कमारां च न गवार्थानुमापकम् । प्रतिकार्यकदेशस्याद्योगसस्य न निज्जता ॥ २ ॥

गवयगत साहस्यको भी हेतु नहीं बना सकते। गाय गवय के समान होती है ऐसा सिद्ध करनेके लिए गायमें होनेवाली सहसताको ही हेतु बनाया जाय [ गी: गवयेन सहस: गोगत सहसत्वात् ] तो प्रतिज्ञाका एक देश रूप सदीय हेतु होनेका प्रसंग आता है। तथा यह गोगत साहस्य पहलेसे अविनाभावरूपसे जाना हुआ भी नहीं है। हेतुके अविनाभावका निर्वय हुए विना सपक्षोमें अन्वय की प्रतिपत्ति भी नहीं होती और अन्वय की प्रतिपत्ति (जानकारी) के विना हेतु साध्यका गमक होता हुआ कही देखने में नहीं साता है। इस प्रकार साहस्य सामान्यादि में पक्ष वर्मत्वादि सिद्ध नहीं होते, अतः जिसने गायको देखते हुए सहस्यक्षेत्र कान वे वे नहीं होते, अतः जिसने गायको देखते हुए सहस्यक्षेत्र कान वे वर्मामान में देखते हुए साहस्यक्षेत्र किसने एक स्वयंत्र साहस्य सामान्यादि भी एक स्वयंत्र स्विध नाय है ऐसा प्रसावभंग्रहण और सबंधका स्मरण हुए विना ही "यह गयय गाय के समान है" ऐसा प्रसाव होता है इसिल्य इस ज्ञानको अनुमानमें धन्तर्भूत नहीं कर सकते, इस अकार उपमा प्रमाण पृथक रूपते सिद्ध होता है। कहा भी है—

पक्षधमैत्व मादि का असंभव होनेसे इस उपमा प्रमाणको अनुमानप्रमारामें मन्तिह्त नहीं कर सकते, प्रमेयके (गोगत या गवयगतक) साहस्यको पहले धर्मीपनेसे प्रहण नहीं किया है [अतः प्रन्य भी नहीं होता]।।१।। गवयमें प्रहण किया हुमा साहस्य गोका अनुमापक नहीं होता क्योंकि "यह साहस्य इस पक्षका धर्म है" ऐसा पक्षधमैपनेसे निश्चित नहीं है मौर यदि गोगत साहस्यसे गायकी गवयके साथ समानता सिद्ध करना करे मर्यात् "गोगत सहस्रता के कारण गो गवयके समान है" इस तरह का मनुमान बाक्य कहे तो प्रतिज्ञाका एक रूप सदीय हेतु वाला मनुमान कहलायेगा, मतः गोगत साहस्यको हेतु बनाना मशक्य है।।२॥ गवयगत साहस्य गो के साथ संबद नहीं होनेसे वह भी गायका हेतु नहीं बनता। सभी पुरकृति इस साहस्य को देखाः

गवयञ्चाप्यसम्बन्धाभ्य गोलञ्चस्यमुम्ब्यति । साहस्यं न च सर्वेरा पूत्रं दृष्ट् तदन्वियः । है ॥ एकस्मित्रपि दृष्ट् वें द्वितीयं पश्यतो बने । साहस्येन सहैवास्मिस्तदेवोत्पवते मतिः ॥ ४ ॥"

[ मी॰ ब्लो॰ उपमानपरि॰ ब्लो॰ ४३-४६ ] इति ।

भी नहीं ग्रतः इसका साध्य साधन रूपसे ग्रन्थय निष्यय होना ग्रामय है ।।३।। ग्रतः ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि एक गो भादि पदार्थको देखनेके बाद दूसरे गवयादि पदार्थको वनमें देखनेपर "यह उसके समान है" इसप्रकारका साहस्यका जो ज्ञान होता है वह उपमा प्रमाण है, न कि अनुमान प्रमाण है, क्योंकि अनुमानप्रमाए। माननेभे उपर्युक्त रीतिसे वाघा ग्राती है।।४।। इसप्रकार अनुमानादिसे पृथक् ऐसा उपमाप्रमाण मोमांसक मतमें इष्ट माना जाता है।

#### \* उपामात्रमाण समाप्त \*



#### ग्रर्थापत्ति विचारः

\*\*

तवार्वापत्तिरपि प्रमाणान्तरम् । तल्लकाणः हि—"अर्वापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्योग्यवा नोप-पद्मते दृत्यदृष्टार्यकल्पना" । [ शाववका । १।१११ ] कुमारिकोच्येतदेव माध्यकारवचो व्याचर्छ ।

> "प्रमास्तवद्कविकातो यत्रायोऽनन्यया भवन् । बदश्चे कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरदाहृता ॥"

> > [मी० इलो० प्रयाप्ति परि० इलो० १]

धव यहां पर धर्थापत्तिप्रमाण भी स्वतंत्र प्रमाण है ऐसा मीमांसंकादिके मतानुसार विचार किया जाता है। जैसे भागस भीर उपमाप्रमाण स्वतंत्र सिद्ध हुए हैं, वैसे ही ग्रर्थापत्ति भी एक स्वतंत्र प्रमाण है, उसका भी ग्रन्तर्भाव अनुमान में नहीं होता है। उसका लक्षण 'इस 'प्रकार से है-हप्ट-प्रत्यक्षप्रमाण से जाना गया अथवा श्रत द्यागमप्रमारा से जाना गया पदार्थ जिसके विना संभव नहीं हो सके ऐसे उस अदृष्ट अर्थ की कल्पना जिसके द्वारा की जाती है उसका नाम अर्थापत्ति है। कुमारिल नामक मीमांसक के ग्रन्थकार ने भी भाष्यकार के इस वचनको "प्रमाग्राषट्क" इत्यादि श्लोक द्वारा इस प्रकार से पृष्ट किया है कि छह प्रमाणोंके द्वारा जाना गया अर्थ जिसके बिना नहीं होता हथा जिस अदृष्ट ग्रर्थ की कल्पना कराता है ऐसी उस घट्ट अर्थ की कल्पना का नाम धर्थापति प्रमाण है। जैसे किसी व्यक्ति ने नदी का पूर देखा, वृष्टि होती हुई नहीं देखी, अब वह न्यांक्ति नदी पूर को देखकर ऐसा विचार करता है कि ऊपर में बरसात हुए बिना नदी में बाढ आ नहीं सकती, अतः ऊपर में वृष्टि हुई है। इस प्रकार से घटण्ट पदार्थ का निश्चय जिस ज्ञानके द्वारा होता है वह बर्थापत्ति नामका प्रमाण कहलाता है।। १।। मतलब कहने का यह है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, भागम, उपमान, अर्थापति और अभाव इन छह प्रमाणोंके द्वारा जाना हुआ पदार्थ जिसके बिना नहीं बनता-सिद्ध नहीं होता उस पदार्थ की सिद्धि करना धर्यापति का विषय है। इस प्रर्थापत्ति प्रमाण के भनेक भेद हैं-उनमें प्रत्यक्षपूर्वक होनेवाली मर्थापति इसप्रकार से है-जैसे किसी ने स्पार्शन प्रत्यक्ष से ग्रानिक दाह को जाना.

प्रत्यक्षाविमः, वहिमः प्रमाणैः प्रसिद्धो योग्यैः स येग विना नोपपथले तस्थार्थस्य करणनमर्थापतिः । तत्र प्रत्यक्षपूर्विकार्याणिनर्ययानेः प्रत्यक्षेत्य प्रतिपद्माद्दाहाहृहृत्यक्तियोगोऽविषर्या प्रकल्पते ।
न हि यक्तिः प्रत्यक्षेत्य परिच्छेयाः प्रतिनिद्यस्वात् । नात्यनुप्रानेनः प्रस्य प्रत्यक्षायतप्रतिवन्यिकः
प्रवादनिनाम्पुप्पमात्, प्रर्वापत्तिगेषरस्य वार्थस्य कदाचिद्यस्यक्षागोवरस्यात् । प्रमुमानपूर्विका
स्वापत्तियंवा सूर्यं गमनात्त्रच्छक्तियोगिता । स्वत्र हि देवाहं शान्तरप्रास्या सूर्यं गमनमनुभीयते
ततस्तच्छक्तिसम्बन्ध इति । श्रृतार्यापत्तियंथा-'पीनो देवत्तो दिवा न श्रुक्तं हित वाक्यस्यणाद्राप्रिमोजनप्रतिपत्तिः । उपमानार्वाचित्तयंथा--गवयोपितताया गोस्तव्यानप्राह्माद्वाचाः । प्रवापित्तियं

क्षंत्र उस दाह के द्वारा अग्निमें परोक्षार्थ का—जलाने की शक्ति का निश्चय अर्थापत्ति कराती है कि अग्निमें दाहक शक्ति है।

शक्ति प्रत्यक्ष से इसलिये जानने में नहीं आती है कि वह अतीन्द्रिय है। शक्ति को धनुमान से भी जान नहीं सकते, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका साध्यके साथ ग्रविनाभाव संबंध जान लिया गया है ऐसे हेतु से पैदा होता है ऐसा प्रत्यक्षद्वारा जाना हुआ अर्थ यहां नहीं है अर्थात् अर्थापत्ति का विषय कभी भी प्रत्यक्ष के गोचर नहीं होता है। दूसरी अर्थापत्ति अनुमान पूर्वक होती है, जैसे-सूर्यमें गमनरूप कार्य देखकर उसकी कारएाभूत गमनशक्ति के योग का ज्ञान होना. इसका मतलब ऐसा है कि जैसे देश से देशान्तर प्राप्ति को देखकर किसीने इसी हेत् से-सूर्य में गतिमत्त्व का अनुमान से निश्चय किया कि "सूर्य: गतिमान देशाहेशान्तर प्राप्ते:" सूर्य में गतिमत्त्व है. क्योंकि वह एक देश से दूसरे देश में जाता है जैसे बाण आदि पदार्थ गमन शील होनेसे देशसे देशान्तर में चले जाते हैं। ऐसा पहिले तो अनुमान के द्वारा सूर्यमें गमन सिद्ध किया. फिर देश से देशान्तर प्राप्ति के द्वारा गमनशक्ति का ज्ञान अर्थापत्ति से किया कि सुर्थ गर्मनशक्ति से युक्त है क्योंकि गतिमत्व की अन्यथा अनुपपत्ति है। यह अनुमानपुविका ग्रर्थापत्ति का उदाहरण है। श्रत से-आगम से होनेवाली अर्थापत्ति का उदाहरण जैसे-पुष्ट या मोटा देवदत्ता दिन में भोजन नहीं करता है ऐसा वाक्य किसी से सना भीर उससे उसके रात्रिभोजन का निश्चय किया कि-देवदत्ता रात्रिमें भोजन करता है. क्योंकि दिनमें भोजन तो करता नहीं फिर भी पूष्ट है। इस अर्थापित के बल से देवदत्तका रात्रिमें भोजन करना सिद्ध हो जाता है।

उपमानार्थापत्ति इस प्रकार से है, यथा-रोऋख्प उपमानके ज्ञान द्वारा

दृष्यर्थः प्रतीयते, ततो वाचकसामध्यं, ततोपि तन्नित्यत्विमिति । स्रभावपूर्विकाऽर्यापत्तियया-प्रमास्प्रामाव-प्रमितचेत्राभावविक्षेपतादगेहाचे त्रवहिर्मावसिद्धः, 'जीवस्रे त्रोऽन्यत्रास्ति पृहे स्रभावात्' दित । तदुक्तम्-

"तत्र प्रत्यक्षत्रो ज्ञाताहाहाह्ह्म्यक्तत्तता।
बह्गं रमुमितास्यूर्यं यानासम्ब्र्यक्तियोगिता ॥ १ ॥"
[सी॰ स्तो॰ प्रद्यां स्त्रेयनादिवचःख्रुती।
रामिथोजनविज्ञानं ख्रुतायोपित्तस्यते ॥ २ ॥"
[सी॰ स्तो॰ प्रदार स्तो॰ द्रा

ग्राह्मता शक्ति से युक्त गाय है क्योंकि वह उपमेय है, यदि वह ऐसी शक्ति से युक्त नहीं होती तो वह उपमेय भी नहीं होती । प्रयापत्तिपूर्वक होनेवाली प्रयापत्ति इस प्रकार से है जैसे शब्द में पहिले अर्थापति से वाचक सामर्थ्य का निश्चय करना भीर फिर उससे उसमें नित्यत्व का ज्ञान करना, इसका भाव ऐसा है कि शब्द में वाचक शक्ति के बिना प्रार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है प्रतः अर्थप्रतीति से शब्द में पहिले वाचक शक्तिका निष्यय अर्थापत्ति से होता है, और फिर इस अर्थापत्तिप्रबोधित सामर्थ्य से शब्द में नित्यत्व का निश्चय हो जाता है, इस तरह शब्द से अर्थकी प्रतीति उससे वाचक सामर्थ्य और वाचक सामर्थ्य से शब्द में नित्यत्व सिद्ध होता है। अभाव पूर्वक अर्थापत्ति इस प्रकार से है जैसे श्रभावप्रमाण के द्वारा किसी ने जीते हए चैत्रका घरमें क्षभाव जाना अर्थात जीता हमा चैत्र घरमें नहीं है ऐसा किसी ने प्रभाव प्रमाण द्वारा जाना फिर अर्थापत्ति से यह सिद्ध किया कि वह बाहर है, इस प्रकार अर्थापत्ति से उसका बाहिर होना सिद्ध हो जाता है कि जीता हुआ चैत्र अन्य स्थान पर है क्योंकि घर में उसका श्रमाव है। इसी ६ प्रकार की अर्थापत्ति का स्वरूप इन मीमांसक इलोकवात्तिक के इलोकों द्वारा कहा गया है, प्रत्यक्ष से जानी हुई अग्निकी उष्णता से उसमें दहनशक्तिका निश्चय करना यह प्रत्यक्षपूर्विका मर्थापत्ति का उदाहरण है। सर्य में गमनिकया को धनुमान से जानकर उसमें गमनशक्तिका निश्चय करना यह ग्रनमान पुर्विका ग्रयापित का उदाहरण है।। १।। पुष्ट देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है इत्यादि वचन सुनकर उसमें उसके रात्रिभोजन करने का ज्ञान होना, यह आगम पूर्वक मर्थापत्तिका उदाहरण है ॥ २ ॥ रोक से उपमित गाय का साहत्य ज्ञान द्वारा ग्रहरा करने योग्य शक्ति संपन्न होना यह उपमानपूर्वक ग्रर्थापत्तिका उदाहरण है। शब्दमें "गवयोपमिताया गोस्तज्ज्ञानया ह्यास्तता ।

प्रमिषानप्रसिद्ध पर्यम्मपंपस्थावज्ञीयतात् ॥ १ ॥

श्रव्य वावकसामैप्यांस्त्रिस्यस्प्रप्रमेयता ।

प्रमिष्मानाय्यशासिद्धं रिति वावकशस्त्रता ॥ २ ॥

व्यपेरत्यावगम्यव तवन्यस्यते: पुनः ।

प्रमापस्यत्यरेणेव सावस्यस्यते: पुनः ।

प्रमापस्यत्यरेणेव सावस्यस्यते ।

प्रमाणामावनिर्णीतचैत्राभावविद्योपतात् ॥ ४ ॥

गेहाच त्रवहिर्भावसिद्धियां स्विह वर्षिता ।

तामभावोस्यतामन्यामर्यापत्रिनुदाहरेत् ॥ १ ॥

[ मी० रलो० प्रयो० रलो० ४-६ ] इत्यादि ।

वाचकशक्ति को सिद्ध करनेके लिए अथिपित प्रमारा बाता है उससे शब्दकी बाचक शक्तिको जानकर उसी वाचक शक्ति द्वारा वाचककी धन्यथानुपपत्तिसे शब्दमें नित्यपना सिद्ध किया यह अर्थापत्ति से होनेवाली अर्थापत्ति है। जिस अर्थापत्तिसे शब्दमें वाचक शक्तिको सिद्ध किया है उसी अर्थापत्तिसे शब्दमे नित्यपना भी सिद्ध हो जायगा । ऐसी कोई धाशंका करे तो वह ठीक नहीं, क्योंकि अभिधान विचकी की भ्रन्यथाऽसिद्धि रूप ग्रन्ययानुपपत्तिवाले अर्थापत्तिसे तो सिर्फ शब्दकी ग्रभिधान शक्ति ही सिद्ध होती है, शब्दकी नित्यताको सिद्ध करनेके लिये तो ग्रभिधान शक्ति विचक शक्ति की ग्रन्यथा सिद्धि रूप अन्यथानूपपत्ति आयेगी, श्रतः शब्दकी वाचक शक्ति तो ग्रर्थापत्ति गम्य है भौर शब्दकी नित्यता अर्थापत्ति जन्य अर्थापत्तिगम्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ ॥ २ ॥ इस विषयमें "दर्शनस्य परार्थत्वात्" इत्यादि सुत्रकी टीका करते समय भागे कहा जायगा । अभावप्रमाण द्वारा चैत्रका घरमें अभाव सिद्ध करके उस ग्रभाव विशेषसे घरके बाहर चैत्रका सद्भाव सिद्ध करना ग्रभावप्रमाणसे होनेवाली अर्थापत्ति है. इसप्रकार भ्रभावप्रमागा जन्य भ्रथापत्तिका उदाहरण समभना चाहिये, इस अभावप्रमाण पूर्विका ग्रर्थांपत्तिके भ्रन्य भी उदाहरण हो सकते हैं उनको यथायोग्य लगा लेना चाहिये। इस तरह मीमांसकाभिमत अर्थापत्ति प्रमाण बौद्धकी प्रमाण संख्याका विघटन करता है।

#### \* प्रयापितिविचार समाप्त \*

## ग्रभावविचारः

\*

तथाऽमावप्रमाण्यमि प्रमाणाश्तरम् । तद्धि निषेष्याधारवस्तुषह्णादिसामधीतस्त्रिप्रकार-मृत्यन्नं सत् ववचित्रप्रदेणादौ घटादीनामभावं विभावयति । उक्तं च—

> "गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽस्नानपेक्षया ॥ [मी॰ रलो॰ ग्रनाव॰ रलो॰ २७]

> "प्रत्यक्षादेरनृत्पत्तिः प्रमासाभाव उच्यते । सात्मनोऽपरिसामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥" [ मी॰ क्लो॰ स्रभाव॰ क्लो॰ ११ ]

मीमांसक मतमें प्रभाव प्रमाण भी एक पृथक् प्रमाण माना है, ग्रब उसका कथन प्रारंभ होता है- ग्रभाव प्रमाण निषेध करने योग्य घट श्रादि पदार्थ के श्राधार-भूत वस्तुको ग्रहण करने आदि रूप सामग्री से तीन प्रकारका उत्पन्न होता है ग्रीर वह किसी विशिष्ट स्थान पर घट आदि पदार्थीका सभाव प्रदर्शित करता है। कहा भी है-पहले बस्तुके सद्भावको जानकर एवं प्रतियोगीका ( घटादिका ) स्मरण कर बाह्य इन्द्रियोंके अपेक्षाके विना नास्तिका [नहीं का] जो ज्ञान होता है वह अभाव प्रमाण कहलाता है ।।१।। वह तीन प्रकारका है प्रमासाभाव, बात्माका ज्ञानरूप अपरिणाम, भीर तदन्यज्ञान, प्रत्यक्षादि पांच प्रमार्गोका नहीं होना प्रमाणाभाव नामा भभाव प्रमाण कहलाता है, ग्रात्माका ज्ञानरूप परिणमन नहीं होना दूसरा श्रभाव प्रमाण है, भ्रन्यवस्तुमें ज्ञानका होना तीसरा भ्रभाव प्रमाण है ॥२॥ जिस वस्तुरूपमें पांचों प्रमास बस्तु की सत्ताका भवबोध करानेमें प्रवृत्त नहीं होते उसमें भ्रभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है, इस तरह यह घमाव प्रमाणकी प्रवृत्ति बतलायी गयी है ॥३॥ वस्तुका अभाव प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्षका अभाव रूप विषयके साथ विरोध है, इन्द्रियोंका संबंध तो भावांश वस्तुके साथ होता है न प्रभावांशके साथ । कहा भी है-"नहीं है" इस प्रकारका नास्तिताका ज्ञान इन्द्रियद्वारा उत्पन्न कराना धशक्य है, क्योंकि इन्द्रियोंकी योग्यता मात्र भावांशके साथ संबद्ध होनेकी है।।१॥ "प्रमास्मप्यकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्तावबोषायं तत्राभावप्रमास्मता ॥"

[मी॰ दलो॰ ग्रभाव॰ दलो॰ १] इति।

न चाध्यक्षैसाभावोऽवसीयते; तस्याभावविषयत्वविरोषात्, भावांधेनैवेन्द्रियासां सम्बन्धात् । तदुक्तम्—

> "न ताबदिन्द्रियेगीवा नास्तीत्युत्पाचते मतिः । भावांशेनैव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥"

> > [ मी • रलो • ग्रभाव • १८ ] इति ।

नाप्यनुमानेनासी साध्यते; हेतोरभावात् । न च विषयभूतस्याभावस्याभावादभावप्रमाण्यानै-यथ्यं मृ; कारणादिविभागतो व्यवहारस्य लोकप्रतीतस्याभावप्रसङ्गात् । उक्तं च---

> "न च स्याद्वधवहारोयं कारसादिविभागतः। प्रागभावादिभेदेन नामावो यदि भिद्यते ॥ १ ॥"

> > [मी॰ वलो॰ भ्रमाव० वलो॰ ७]

प्रभावांस अनुमानद्वारा भी प्रह्ण नहीं होता क्यों कि प्रनुमानमें हेतुकी अपेक्षा रहती है सो यहां है नहीं। [अभाव रूप वस्तुका किसीके साथ अविनाभाव तो हो नहीं सकता अतः हेतु और प्रतिज्ञारूप अनुमान प्रमाण द्वारा अभावका प्रह्ण होना प्रमाक हो यहां कोई कहे कि अभावप्रमाणका विषय तो अभाव रूप हे है अतः विषयका अभाव होनेसे अभाव प्रमाणको मानना व्ययं है ? सो बात नहीं है, इस तरह, मामंगे तो कारण आदिके विभागसे होनेवाला लोक प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होनेका प्रसंग आता है, कहा भी है कि कारणादि विभागसे होनेवालो प्रागमाव प्रवंसामाव आदि अभावको भेदों द्वारा अभावकों भेद होना स्वीकार न किया जाय तो यह अभावभेदका प्रसिद्ध व्यवहार तहीं होता तो प्रागमाव अववाद समाप्त हो अता है । हा। यदि अभाव नाम कोई विषय नहीं होता तो प्रागमाव व्यवहार नह हो जाता है । हा। यदि अभाव नाम कोई विषय नहीं होता तो प्रागमाव व्यवहार नह हो जाता है । इसी वातको हमारे प्रक्यों कहा है कि न्प्रायमाव आदि भेद अवस्तुक तो हो नहीं सकते अतः अभावको वस्तुक्य मानना चाहिये, यदि अभाव प्रमाण के विषयभूत प्रभावको वस्तुक्य नहीं मानते तो कारण आदिके द्वारा होनेवाला कार्योंका जो अभाव है वह कौनसामाव है सो बताइये ? ॥ १। । अभावको वास्तिकता

प्रागमावादिभेदान्यपानुपपत्ते भ्रास्यार्थापत्त्या वस्तुरुपतावतीयते । उक्तं च--"न वावस्तुन एते स्युर्भेदास्तेनास्य वस्तुता ।
कार्यादीनामभावः को मावो यः कारखादिनः(ना) ॥ १ ॥"
[ भी ० ग्लो ० ममाव ० एलो ० द ]

धनुमानावतेया चास्य वस्तुता । यदाह्—

"यदानुवृत्तिस्थावृत्तिबुद्धिशास्यो यतस्त्वयम् ।

तस्माद्गवादिवद्वस्तु प्रवेयस्वाच पृक्षाताम् ॥ १॥"

[मी॰ स्तो० समाव॰ स्तो० ३]

चतुःप्रकारआभावो व्यवस्थितः-प्रायप्रध्यतेतरेतराऽस्यन्ताभावभेंदात् । उक्तं च– "वस्त्वऽसङ्करतिद्वास्य तत्सामार्थ्यं समाश्रिता । क्षीरे तथ्यादि यक्षास्ति प्रायभावः स उच्यते ॥ १ ॥

धनुमान द्वारा भी जानी जाली है जैसा कि कहा है - जिस कारएसे यह ग्रभाव धनुवृत्त बृद्धि भीर व्यावृत्त बृद्धि द्वारा [इसके होनेपर होना भीर न होनेपर नहीं होना रूप अन्ययानुष्यत्तिद्वारा । ग्रहण करनेमें भाता है उसी कारणसे गो आदिके समान वस्तुरूप है. तथा यह प्रमेयधर्मयुक्त होनेसे भी प्रमाणद्वारा ग्रहण करने योग्य माना जाता है ॥१॥ इसप्रकार सभाव प्रमाणके विषयभूत अभावांशकी सिद्धि होती है, यह सभाव चार प्रकारका है, प्रामभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेनराभाव और अत्यंताभाव श्रव इनके लक्षण बताये जाते हैं ... दूधमें दहीका जो ग्रभाव है वह प्रागभाव कहलाता है, इन दूध दही बादि में परस्परकी जो असंकीर्णता है वह अभाव प्रमाणके प्रामाण्य पर निर्भर है श्रयात श्रमाव प्रमाराहारा ही यह पसंकीणता सिद्ध की जाती है।।१।। दूधका दहीमें जो अभाव होता है वह प्रध्वंसाभाव कहा जाता है, गायमें अध्व धादि धन्य धन्य पदार्थीका को अभाव रहता है उसे इतरेतराभाव कहते हैं ॥२॥ खरगीशके मस्तकके अबबब निम्न, वृद्धि रहित एवं कठोरता आदि धर्म रहित होते हैं, धत: खरगोशके बस्तकपर विषाणका नहीं होना अत्यंताभाव कहलाता है।।३।। इन चार प्रकारके भ्रभावोंको व्यवस्थापित करनेवाला भ्रभाव प्रमाश है यदि इस प्रमाशको न माना जाय तो प्रतिनियत वस्तु व्यवस्थाका लोप ही हो जायगा ? कहा भी है-यदि श्रभाव प्रमाण की प्रामाशिकता न स्वीकार करे तो दूधमें दही और दहीमें दूधकी संभावना हो

नास्तिता पयसो दिन्त प्रव्यंताभावनकसम् । गवि योज्यवाधभावस्तु सीन्योन्याभाव उच्यते ।। २ ।। श्विरकोऽवयवा निम्मा वृद्धिकाठित्यवशिताः । श्ववस्युङ्गादिक्येस् कोऽस्यनास्त्रव उच्यते ।। ३ ।। [मी. व स्त्रीः समावः और २-४ ]

वदि चैतेषां व्यवस्थापकमभावास्यं प्रमाश्ं न स्यालदा प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविषोपः स्यात् । तद्रक्तम्-

> "सीरे विष भनेदेवं विष्ण श्रीरं घटे पट: । शते वृङ्ग पृषिष्याची चेतत्वं प्रतितात्विति ।। सप्यु गण्यो रसम्राम्नी वायो रूपेण तो सह । स्योग्नि संस्पर्यता ते च चेतस्य प्रमाणता ।।" [मी० स्सो॰ समाव॰ स्लो॰ १–६ | इति ।

जायगी, घटमें पटका प्रस्तित्व धानना पड़ेगा, खरगोशमें सींगका प्रस्तित्व, पृथ्वी आदि में चैतन्यका अस्तित्व, आस्मामें मूर्तत्वका अस्तित्व इत्यादि विपरीतताको मानना पड़ेगा ॥१॥ जलमें गन्ध, अग्निमें रस, वायुमें रूप रस गंध, एवं घाकाशमें गंध, रस, रूप और स्पर्श इन सबका सद्भाव मानना होगा ? ॥२॥

संका—बस्तु निरंश है उस निरंशवस्तुके स्वरूपको (अर्थात् सद्दूभावांशको) ग्रह्म् करनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाम् द्वारा उसका सर्वात्मपनेसे ग्रह्म हो जाता है फिर प्रम्य कोई अंश तो उस वस्तुमें बचा नहीं कि जिसकी व्यवस्था करने के लिये ग्रमाव नामका प्रमाण मावे एवं उसको प्रमामाध्यत माने ?

समाबान— यह शंका ठीक नहीं है, वस्तु निरंश न होकर सद असद रूप दो अंश वाली है, उसमें प्रत्यक्षादिसे सदंशका ग्रहण होनेपर भी अन्य को असदंश है वह अग्रहीत ही रहता है उस असदंशकी व्यवस्था करनेके लिये प्रवृत्त हुए अभाव प्रभाण में प्रामाण्यकी क्षति नहीं मानी जा सकती। कहा भी है—वस्तु हमेशा स्वकपसे सत और पररूपसे असत् हुआ करती है, इन सत् असत् रूपोंमेंसे कोई एक रूप किन्ही प्रमाणों द्वारा जाना जाता है तथा कभी कोई एक दूबरा रूप अन्य प्रमाण द्वारा जाना जाता है।।।। जिसकी जहां पर जब उद्भृति होती है एवं पुरुषको जाननेकी इच्छा होती है तदनुसार उसका उसीके द्वारा अनुभव किया जाता है [जाना जाता है] और

न च निरशत्याद्वस्तुनस्तरस्वरूपमाहित्वास्वसेत्वास्य सर्वास्यना स्रह्णावर्ष्टहीतस्य चापरस्या-दंशस्य तत्रामावात् कर्षं तद्वम्यस्यापनाय प्रवर्शनानमभावास्य व्रमास्य प्रामाच्यमभनुते ? दृत्यभिषात-व्यम्; यतः सदसदात्मके वस्तुनि प्रत्यसादिना तत्र सदंशब्रहणेष्यगृहीतस्यासदंशस्य व्यवस्थापनाय प्रमाशाभावस्य प्रवर्शनानस्य न प्रामाष्यव्याहतिः । उक्तं च—

> "स्वरूपररूपाभ्यां निर्धं संवददाश्मके। बस्तुनि झम्यते किचित्र्यं कैश्चित्कवाचन भ१।। सस्य यत्र यदोदभूतिजिधुला चोपजायते। वेद्यतेनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिवयते।। २।। तस्योपकारकस्वेन वस्तिऽधस्तदेतरः। उभयोरपि संवित्त्वा उभयानुगमोस्ति तु ।। १।।"

[ मी॰ श्लो• सभाव• श्लो• १२-१४ ]

उस ज्ञानको उसीके नामसे पुकारा जाता है।।२।। जिस समय सद असद अंशोंमें से एक का भ्रहण होता है उस समय अवशेष अंश उसमें रहता ही है और उसका उपकारक भी होता है, जब ज्ञानसे दोनों भी अंश संबिदित होते हैं तब दोनोंका अनुगम होता है।। ३।। जब भावांशको ग्रहण करना होता है तब सद्भाव ग्राहक प्रत्यक्षादि पांचों प्रमास्गोंका अवतार होता है, और उन्हींका व्यापार होता है क्योंकि उस समय प्रभावांशकी अनुत्यत्ति है, तथा जब अभावांशको जाननेकी इच्छा होती है तब ग्रभाव ग्राहक प्रमास्गास्का अवतार एवं व्यापार होता है।। ४।।

यहांपर कोई आशंका करे कि धर्मीभूत बस्तुसे भावांशके समाव अभावांश भी बिनिज है बतः धनावांशका भी प्रत्यक्षद्वारा यहण हो जाना चाहिये ? तो उसका समाधाय यह है कि भावांग्य और अभावांश्यका धर्मी एक होनेपर भी अर्थात् धर्मीमें अमेद रहनेपर भी उन भावांश अभावांश्य धर्मीमें तो परस्परमें भेद ही रहा करता है, जिस समय अभावांशी अनुद्रभूति रहा करता है, जिस समय अभावांशी अनुद्रभूति रहा होता है उस समय अभावांशी अनुद्रभूति रहा करती है। अबः अभावका भावरूप प्रमाणहारा जानना सिद्ध नहीं होता, अनुमान प्रक्षेनसे भी सही निष्यत होता है कि जो जिसप्रकार का विषय होता है बहु उसीप्रकारके प्रमाणहारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावकप वस्तुको भावरूप वस्तुरादि इन्क्रिय द्वारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावकप वस्तुको भावरूप वस्तुरादि इन्क्रिय द्वारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावकप वस्तुको भावरूप वस्तुरादि इन्क्रिय द्वारा जाना

"प्रत्यक्ष। सन्तराष्ट्र आवांको गृह्यते यदा । व्यापारस्तदनुरपरोपमावांको जिल्लाको ॥ ॥ ॥" [ भी० भ्रो० अभाव० भ्रो० १७ ]

न च घमिरहोऽभिज्ञलाङ्कात्वावावदभावावस्थाध्यञ्ज्ञक्षेत्रीव ग्रहः; सदसदंशयोधंर्म(म्यं)मेदेष्य-म्योग्यं वेदावाधवरिक्षक्वाविवदणावस्वानुदं कृतत्वात् । न चाषावस्य भावकरेषु प्रमाणेन परिच्छित्त-युंक्ता । प्रयोगः—यो ययाविधो विषयः स तथाविधेनैव प्रमाणेन परिच्छि(च्छे)खते, यया क्याविधावी भावकरेषु चश्चरादिना, विवादास्यदीभूत्रश्चाधावस्तस्मादधावः (दभावेन ) परिच्छेखत इति । वक्तं च—

> "न तु (ननु) भावादभिष्ठस्वात्सम्प्रयोगोस्ति देन च । न ह्यत्यन्त्रमभेदोस्ति रूपाविवविद्वापि नः ।। १ ।। वर्मयोगोद दशे हि वर्म्यमेदेपि नः स्थितेः । उद्भवाभिष्यास्तवादमृहण् चावतिष्ठते ।। २ ।। [मी० ग्रो० सभाव० ग्रो० १४-२०]

जाता है। यहां अभाव विवादायन्त है अतः वह अभाव प्रमाण द्वारा ही जाना जाता है। कहा भी है कि-शंकाकारका कहना है कि सद श्रीर असद् दोनों अंश पदार्थ से ग्रभिन्न होनेके कारण इन्द्रियके साथ दोनोंका संबंध है ? [श्रत: इन्द्रियप्रत्यक्ष द्वारा दोनोंका ग्रहण होता है ] सो इसका समाधान करते हैं कि जैसे रूप और रसका ग्रत्यंत ग्रभेद है वैसा सत् ग्रीर ग्रसत् अंशोंका ग्रत्यन्त अभेद नहीं है [अतः सत् के ग्रहण करने पर भी असत् अगृहीत रहता है ] ऐसा ही हमारे यहां माना है।। १।। हम मीमांसकके यहां धर्मीके ग्रभिन्न होनेपर भी धर्मोंमें भेद मानना इष्ट समक्ता जाता है, इसी व्यवस्थाके कारण ही सत ग्रीर असत ग्रशोंमें से एक की उत्पत्ति श्रीर दूसरेकी धनुत्पत्ति होना सिद्ध होता है एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा एकका ग्रहण और दूसरेका श्रमहण होना भी सिद्ध होता है।। २।। यदि श्रभावको मेयरूप प्रमाणद्वारा जानने योग्य ] मानते हैं उसको जाननेवाला प्रमाण भी उसीतरहका ग्रभावरूप मानना जरूरी है। जिसप्रकार सद्भावात्मक प्रमेयमें अभाव ज्ञानकी प्रामाग्णिकता नहीं रहती, उसीप्रकार अभावात्मक प्रमेयमें भाव ज्ञानकी प्रामाणिकता नही रहती [ कहने का अभिप्राय यह है कि सत् रूप वस्तुके अंग्रकी जाननेमें अभावप्रमाण उपयोगी नहीं रहता इसीतरह असत्रूप वस्तुके भंशको जाननेमें भावरूप प्रत्यक्षादिप्रमाण उपयोगी नहीं रहते हैं।

"मैयो यहदभावो हि मानमप्येवनिष्यताम् । भावात्मके यया मेथे नाभावस्य प्रमाशाता ।। तथैवाभावमेथेपि न भावस्य प्रमाशाता ।"

[ मी॰ रलो॰ प्रभाव० ४५-४६ ] इति ।

सतःसाब्दादीनां प्रमाणान्तरस्वप्रसिद्धेः कथं प्रत्यक्षानुमानभेदास्त्रमाण्डिविष्यं परेचां व्यवसिक्रेत ?

इसप्रकार घागम प्रमाणसे लेकर घमाव प्रमाण तक घनेक प्रमाणोंकी सिद्धि होती है अतः बौद्धके प्रत्यक्ष धौर अनुमान के भेदसे दो प्रकारके प्रमाणोंकी संख्या किसप्रकार व्यवस्थापित की जा सकती है? धर्यात नहीं की जा सकती। यहां पर बायमादि तीन प्रमाणोंके प्रकरणोंमें जैनाचार्यने स्वयं तटस्य रहकर मीमासक द्वारा बौद्धके मंतव्यका निरसन कराया है।

# अभावविचार समाप्त #



## ब्रर्थापत्तेः ब्रनुमाने<sup>ऽ</sup>न्तर्भावः

\*\*

नन्त्रवं प्रस्यकेतरभेदात्कयं भवतोपि प्रमास्यहं विध्वस्यवस्था—तेषां प्रमास्यात्वरस्वप्रसिद्धे र-विशेषादिति चेत् ? तेषां 'परोकैऽन्तर्मावात्' इति वृत्तः। तथाद्वि—यदेकलक्षस्यलक्षितं तद्वपक्तिभेदेष्ये-कमेव यथा वैश्वर्षं कलक्षस्यलक्षितं चस्तुरादिप्रस्यक्षम्, भवैषयं कलक्षस्यलक्षितं च शाव्वाद्यौति । वसु-रादिसामग्रीभेदेपि हि तज्ज्ञानानां वेशयं कलक्षस्यलक्षितत्वेनेगभेदः प्रसिद्धः प्रस्थकस्पतानतिकमात्, तद्वत् शब्दादिसामग्रीभेदेप्यवैद्यर्षं कलक्षितत्वेनेगभेदः शाब्दादीनाम् परोक्षस्यत्वाविशेषात् । नतु

जब बौद्ध के प्रमाण् हैविध्य का निराकरण हो चुका तब किसीको ऐसी शंका हुई कि आप जैन भी तो दो प्रमाण मानते हैं सो उनकी व्यवस्था आपके यहां कैसे होगी ? क्योंकि धागम धादि धन्य प्रमाण सिद्ध हो चुके हैं। इस कारण बौद्ध के समान आपके द्वारा मान्य प्रमाण की द्वित्वसंख्या का भी विधटन हो जाता है ? सो इस शंका का समाधान करते हैं—जैनों द्वारा मान्य प्रमाण की द्वित्वसंख्या का विधटन इसलिये नहीं होता है कि हमने उन धागम धादि प्रमाणोंका परोक्षप्रमाण में धन्तभीव किया है, देखिये—

जो एक लक्षरण से लिक्षत' होता है वह व्यक्तिभेद के होनेपर भी एक ही रहता है जैसे वैद्यायरूप एक लक्षणसे लिक्षत चक्षु जादि इन्द्रियोसे उत्पक्ष हुआ प्रत्यक्ष भ्रमेक प्रकारका होते हुए भी एक ही है। क्योंकि उन अनेकों में प्रत्यक्षपने का उत्लबन नहीं होता, ठीक इसी तरह से शब्द आदि सामग्री का भेद रहते हुए भी अवैश्वकरूप एक ही लक्षणसे लिक्षत किये गये भागमादि में भी अभेद ही है। क्योंकि परोक्षपना तो उन ग्रागम उपमानादि में समानरूप से ही देखा गया है।

संका — आप जैनने परोक्षके जो भेद किये हैं वे सिर्फ स्मृति आदि रूप हैं उनमें उपमान आदिका उल्लेख नहीं है। बत: वे तो इनसे भिन्न प्रमास हैं ?

समाधान-यह कथन बिना सोचे किया है क्योंकि उपमानादिको हमने इन्हीं परोक्षभेदोंकें अन्तहित किया है। उपमानका प्रत्यभिक्षानमें अलंभीव होता है ऐसा हम परोक्षस्य स्मृत्यादिमेदेन परिगिश्यत्वात् उपमानादीनां प्रमाशान्तरत्वभैवेत्यप्यसमीक्षिताभिवानम्; तेशामत्रेवान्तर्मावात् । उपमानस्य हि प्रत्यभिक्षानेन्तर्भावी वस्यते ।

ष्रयापत्ते स्त्वनुमानेऽन्तर्भावः; तथा हि—बर्यापरयुत्यापकोऽवॉन्ययानुपपद्यमानत्वेनानवगतः, ष्रवगती वाऽदृश्येपरिकल्पनातिमित्तं स्यात्? न तावदनवगतः; प्रतिप्रसङ्गात् । येन हि विनोपप-द्यमानत्वेनावगतस्तर्माप परिकल्पयेत्, येन विना नोपपद्यते तमपि वा न कल्पयेत्, ग्रन्ययानुपपद्यमान--त्वेनानवगतस्यायापत्त्युत्यापकार्यस्यान्यपानुपपद्यमानत्ते सत्यप्यदृश्येपरिकल्पकत्वासम्भवात् । सम्भवे वा सिङ्गस्याप्यनिम्रिताविनाभावस्य परोक्षार्यानुमापकत्व स्यात् । तत्रश्चेषं नार्यापस्युत्यापकार्याद्

म्राने कहनेवाले हैं। म्राविपत्ति का अनुमानप्रमाण में अन्तर्भाव हो जाता है सो म्रव इसी वातको हम सिद्ध करते हैं—

अर्थापत्ति को उत्पन्न करनेवाला जो पदार्थ है जैसे कि नदीपूर ग्रादि-वह ग्रन्यथा ग्रनुपद्मानपने से अवगत होकर या अनवगत होकर ग्रहष्ट ग्रथंकी ( ऊपर में वर्षांकी ) कल्पना का निमित्त होता है ? यदि अर्थापत्ति का उत्थापक पदार्थ अनवगत होकर ही अदृष्टार्थ की कल्पना का निमित्त होता है तो ग्रातिप्रसङ्ग नामका दोष होगा-देखी यदि ग्रर्थापत्ति को उत्पन्न करनेवाला पदार्थ जो नदीपूर आदि है वह ग्रन्यथानु-पपत्तिरूपसे—विना दृष्टिके नदीपूर नहीं ग्रासकता है इसरूप से निश्चित नहीं हुगा है फिर भी ग्रहण्टार्थ की ( बरसात की ) कल्पना कराता है तो जिसके बिना वह उपप्यमान से अवगत है उसकी भी कल्पना नहीं करायेगा। नयों कि ग्रन्थानुपपद्मानपने प्रमान नहीं है उसकी भी कल्पना नहीं करायेगा। नयों कि ग्रन्थानुपपद्मानपने श्रम्यानुपप्यमानपने श्रम्यानुप्पद्मानपने कि प्रमान वहीं है उसकी भी कल्पना नहीं करायेगा। नयों कि ग्रन्थानुप्पद्मानपने श्रम्यानुप्पद्मानपने हैं वह ग्रद्याप ग्रम्यानुप्पद्मानपने कर्यायाक जो वह जलपूरादिरूप पदार्थ है वह ग्रद्याप ग्रम्यानुप्पद्मान है [ बिना दृष्टि के नहीं होता है ] फिर भी उस ग्रदृष्टा वैकी कल्पना ग्रस्थ मन ही रहेगी।

ध्रयांपित का उत्थापक पदार्थ अन्ययानुपपद्यमानत्वेन ध्रनवगत होकर यदि ध्रहष्टार्थ की कल्पना का निमित्त बन जाता है तो एक धौर दूषण् यह भी ध्रावेगा कि हेतु भी ध्रपने साध्यके साथ ध्रविनाभावरूप से ध्रनिष्टित होकर परोक्षार्थ-ध्रमिन आदि साध्यका ध्रनुमापक हो जावेगा, इस तरह भ्रमादि हेतु की ध्रयांपित उत्यापक पदार्थ से कोई भिन्नता नहीं रहेगी।

दूसरा पक्ष-- अर्थापत्ति का उत्थापक पदार्थ अन्ययानुपपद्यमानपने से अवगत

भिक्षेत नाप्यवगतः; प्रवीपस्यनुमानयोभेदाभावप्रसङ्गादेव, प्रविनाभावित्वेन प्रतिपन्नावेकस्मात्सम्ब-न्थिनो द्वितीयप्रतीतेरुभयत्राविद्येषात् ।

किन्त, सस्यान्यवानुपपछमानत्वाववमोऽर्बापत्तरेव, प्रमाणान्तराहा ? प्रवमपक्षेऽन्यान्याश्रयः; तवाह्वि—प्रन्यवानुपपछमानत्वेन प्रतिपन्नादर्बादर्वापत्तित्रवृत्तिः, तत्त्ववृत्तेश्चास्यान्यवानुपपछमानत्व-प्रतिवर्तिरिति । वतो निराङ्कमेततः—

> "भविनाभाविता चात्र तदैव परिगृह्यते । न प्रागवगतेत्येवं सत्यप्येषा न कारणम् ॥ १ ॥"

> > [ मी० श्लो० ग्रया० श्लो० ३० ]

है ऐसा कहे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह से तो अर्थापति और अनुमान में कुछ भी भेद नहीं रहेगा, अविनाभावरूपसे जाने गये किसी एक संबंधी वस्तुसे दूसरे का अवबोध होना दोनों [अनुमान और अर्थापत्ति] में समान है, कोई विशे-षता नहीं है।

कि अ-अर्थापित का जो विषय वह प्रन्यया [बिना वृष्टिके] प्रमुपप्यमान है उसका जो ज्ञान होता है वह अर्थापित से ही होता है, अथवा अन्य प्रमास से होता है? यदि प्रर्थापित से ही होता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो अन्योन्याश्रय दोष आता है—प्रन्यचानुपपद्यमानत्व से जाने हुए पदार्थसे प्रथापित्तकी प्रवृत्ति होगी और प्रधापित्त की प्रवृत्ति से इस प्रधापित उत्थापक प्रथंसे प्रम्यपानुपपद्यमानत्व जाना जायगा, इसप्रकार घन्योन्याश्रयदोष ग्राने के कारस अर्थापित में पृषक् प्रमासता सिद्ध नहीं होती है। अतः मीमांसक के मीमांसावलोकवार्तिक का यह कथन निराकृत हो जाता है कि—''जन अर्थापित और अनुमान को एक प्रमासक मानते हैं, परन्तु उनका यह मानता ठीक नहीं, क्योंकि अनमान में अपने साध्यके साथ हेतु का अविनाभाव संबंध पहिले के जात रहना है और अर्थापित्त में यह प्रविनाभव पहिले से ज्ञात नहीं रहता, वह प्रधापित्त के पहिले नहीं, इसी कारण से अर्थापित्त में प्रविनाभाव भने ही रहता हो उत्यत्ति के पहिले नहीं, इसी कारण से अर्थापित्त में प्रविनाभाव भने ही रहता हो किन्तु उसको प्रधापित में निमित्त नहीं माना है॥ १॥ कोई जेन कहें कि संबंधको प्रहण कर उत्पन्न होने वाली अर्थापित तो प्रमुमानरूप हो सकती है? तब उनको समक्षति हैं कि जिस कारस से प्रधापित के समय में ही प्रविनाभावका ग्रहण होता है समक्षति है कि जिस कारस्य से प्रधापित के समय में ही प्रविनाभावका ग्रहण होता है

"तेन सम्बन्धवेलायां सम्बन्ध्यन्यतरो घुवम् । प्रथापन्येव गन्तव्यः प्रश्लादस्यवनुमानता ।।"

[मी० श्लो० धर्मा० श्लो० ३३ ] इति ।

स्य प्रमाखान्तरात्तदवगमः; तरिक भूयोदर्शनम्, विपक्षैऽनुपत्तम्भी वा ? माखिकक्त्ये क्वास्य भूयोदर्शनम्-साध्यर्थामिखि, दृशन्तर्धामिख् वा ? न तावदाद्यः पक्षः; शक्ते रतीन्द्रियतया साध्यर्थामस्यस्य तदविनामाविश्वेन भूयोदर्शनासम्भवात् । द्वितीयपक्षोप्यतः एवायुक्तः । किन्त्य, दृशन्तर्धामिखि

उसी कारण से अविनाभाव संबंध के ग्रहृत्य के कालमें संबंधी में से प्रम्यतर प्रयत्ति
वृष्टि (बरसात ) धीर नदीपूर इन दोनों में से एक वृष्टि ही नियम से प्रयापित्त के
द्वारा जानने योग्य होती है । पहिले सर्थापत्ति जान ही होता है । हाँ; कदावित्
अविनाभाव संबंध के अनंतर यदि इन विषयों का निश्चय होता है तव उसको प्रमुमान
प्रमाण कह सकते हैं" ।। २ ॥

श्रव दूसरा पक्ष-अर्थापित को उत्पन्न करनेवाले पदार्थका श्रविनाभाव ग्रन्थ-प्रमाण से श्रवगत होता है [जाना जाता है ] ऐसा कहें तो पुन: प्रश्न होना है कि वह कीनसा प्रमाए। है, भूथोदर्शनरूप प्रमाण अथवा विपक्ष में अनुपनस्मरूप प्रमाए। ? यदि कहा जाय कि भूयोदर्शनरूप जानसे वह धर्यापित उत्थापक पदार्थ जाना जाता है तो प्रश्न होता है कि वह भूयोदर्शन कहां पर हुआ है ? साध्यधर्मी में या हष्टान्तधर्मी में ? प्रथम विकल्प साध्यधर्मी हुआ है [साध्यधर्मी श्रयांत्व जलानेकी शक्तिवाली जो श्रीन है वह यहां साध्यधर्मी हुआ है [साध्यधर्मी इस साध्यरूप धर्मी अर्थात् श्राग्न में उस अर्थापित उत्थापक पदार्थका भूयोदर्शन हुआ है] ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि शक्ति तो श्रतीन्द्रिय है, श्रत: साध्यधर्मी जो श्रीन है उसमें दाहरूप साधन का शक्तिके साथ श्रविनाभावपने से बार २ देखनारूप भूयोदर्शन होना संभव नहीं है।

यदि द्वितीयपक्ष को आश्रित कर कहा जावे कि दृष्टान्त धर्मी में भूयोदर्शन हुआ है सो ऐसा कहना भी इसी के समान असिद्ध है। दूसरी बात यह है कि दृष्टान्त धर्मी में प्रवृत्त हुआ भूयोदर्शन साध्यधर्मी में भी इस बाहके प्रत्ययानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है, या दृष्टान्तधर्मी में ही इसके अन्ययानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है ? इनमें से द्वितीयपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टान्तधर्मी में ग्रन्ययानुपपन्नत्वरूप से निश्चित किया गया दाहरूप पदार्थ अन्य अर्थात् दृष्टान्त से पृथक् जो साध्यधर्मी है उसमें बमी तक अनिश्चित् है, बहां प्रपन्न साध्यकों (दाहकत्व शक्तिको) सिद्ध नहीं कर सकता ।

प्रवृतः भूमोदर्शनं साध्यधर्मिष्यय्यस्यान्ययानुपपक्षत्वं निश्चाययति, दृष्टान्तवर्मिष्येव वा ? तत्रोत्तरः पक्षोऽयुक्तः; न सलु दृष्टान्तवर्मिण् निश्चितान्ययानुपपक्षमानत्वोधोऽन्यत्र साध्यवर्मिणि तवात्वेना-निश्चितः स्वसाध्यं प्रसावयति श्रतिप्रसङ्गात् । प्रयमपक्षे तु निङ्गार्थापस्युत्यापकार्थयोर्भेदामावः स्यात् ।

ननु लिङ्गस्य २९।न्तर्षामिण् प्रवृत्तप्रमाणवशास्त्रवीपसहारेण् स्वसाध्यनियतस्वनिश्चयः स्रवीपरयुत्थापकार्षस्य तु साध्यधामध्येव प्रवृत्तप्रमाणास्यवीपसंहारेणादशर्वान्ययानुपपद्यमानस्वनिश्चय

यदि सिद्ध करना माने तो अतिप्रसंग दोष ब्रायेगा, अर्थात् साध्यधर्मरूप से ब्रानिदिचत हुआ हेतु यदि साध्यको सिद्ध कर सकता है तो मैत्री-पुत्रत्वादिरूप हेतु भी स्वसाध्य के (गर्भस्थमैत्री बालक में कृष्णत्वादि के ) साधक बन जावेंगे, प्रयात् "गर्भस्थो मैत्री-पुत्र: स्यामः तत्पुत्रत्वात्" गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र काला है क्योंकि वह उसी का पुत्र है, ऐसे ऐसे हेत्वाभास भी स्वसाध्यको सिद्ध करनेवाले हो जावेंगे।

प्रथमपक्ष — भूयोदर्शन साध्यक्षर्मी में दाहके ग्रन्यवानुपपन्नत्व का निष्चय कराता है ऐसा कहा जाय तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस मान्यता के ग्रनुसार लिङ्ग में ग्रीर ग्रयपित्ति उत्यापक पदार्थमें कोई भेद नहीं रहता है।

मीमांगक — ध्रम आदि जो हेतु हैं उनका दृष्टान्त धर्मी जो रसोइधर आदि हैं उनमें तो प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहाररूप से प्रधांत जो जो सुमवाला होता है वह वह निग्रम से मांगवाला होता है इस प्रकार से स्वसाध्यके साथ नियतरूप से रहते का निरुचय होता है, तथा—प्रधांपित्का उत्थापक जो पदार्थ है उसका तो प्रपने में ही [मात्र साध्यमां में ही—प्रान्मों ही] प्रत्यक्षप्रमाएं के द्वारा सर्वोपसंहार रूपसे जो जो स्फोट है वह सर्व ही तज्जनक शक्तिगुक्त ध्रमितक कार्य है इत्यादि प्रकार से ग्रदृष्टार्थ की प्रत्यापानुपपद्यमानता का निश्चय होता है, इसतरह से लिंग और अर्थापत्ति करव्यापक धर्म में भेद रहता है. कहने का तात्यय यही है कि मनुमानमें हेतु धौर साध्यका प्रविनामात संबंध पहिले से ही सपक्षादि से ज्ञात कर लिया जाता है यह वहिः व्याप्ति है जब कि अर्थापत्ति में ऐसा नहीं है, वहां तो हेतु का स्वसाध्यके साथ अविनाभाव संबंध साध्ययमं से ही ग्रह्गा किया जाता है।

जैन-यह कथन युक्त नहीं है। क्योंकि जो लिंग होता है वह सपक्ष में रहने मात्रसे (अन्त्रय से) ही स्वसाध्यका गमक होता हो [निश्चायक होता हो] ऐसा नहीं इरवनयोगेंदः; नैतकुक्तम्; न हि लिङ्कं सपक्षानुगममात्रेखः गमकम् वच्यस्य लोहलेक्यस्वे पार्थिवस्व-वत्, ध्यामत्वे तत्पुत्रत्ववद्याः। कि तहि ? 'धन्तव्याप्तिवलेन' इति प्रतिपादयिष्यते, तत्र च कि सपक्षा-नुगमेनेति च ? तदमावे गमकत्वमेवास्य कवमिति चेत् ? यदार्थापस्युत्यापकार्यस्य । नवा चार्थापत्ति-

देखा जाता, ग्रन्यथा वक्र में लोह लेख्यत्व सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त हुए पार्थियत्व हेतु में अथवा गर्भस्थ मैत्र के पुत्र श्याम सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त हुए तत्पुत्रत्व हेतुमें भी स्वद्याध्य की गमकता मानना पड़ेगी ? क्योंकि ये हेतु सपक्षसत्ववाले हैं। परन्तु ऐसा नहीं माना जाता है।

माबार्य-"वर्ज लोहलेख्यं पार्थिवत्वात् पाषाणादिवत्" वज्ज-हीरा-लोहेसे खण्डित हो सकता है क्योंकि वह पाधिव है। जैसे पाषामा पाधिव है अतः वह लोह-लेख्य होता है, सो इस अनुमान में पाथित्वनामा हेतु सपक्षसत्ववाला होते हुए भी सदोष है । क्योंकि सभी पार्थिव पदार्थ लोहलेख्य नहीं होते हैं । दूसरा धनुमान "गर्भस्थो मैत्रीपृत्रः स्थामः तत्पृत्रत्वातः इतरतत्पृत्रवत्" गर्भस्य मैत्रीका पृत्र स्थाम होगा, क्योंकि बह मैत्री का पुत्र है। जैसे उसके ग्रीर पुत्र काले हैं। सो यहां पर "तत्पुत्रत्वात्" हेत् सपक्षसत्ववाला होते हुए भी व्यभिचरिन है, क्योंकि मैत्री के सारे पुत्र काले ही हों यह बात नहीं है। उसी प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहार से मात्र दृष्टान्त में स्वसाध्यका निश्चय करानेवाला हेत् देखा जाता है सो इतने मात्रसे वह हेत् स्वसाध्य को सिद्ध करनेवाला नहीं हो जाता है। जैसे तत्पुत्रत्व हेतू सपक्षमें-अन्य मैत्री पूत्रों में श्यामपने के साथ रहते हुए भी धपने साध्य गर्भस्य बालक में स्यामत्व का साधक नहीं होता है।। कोई पूछे कि फिर किसप्रकार का हेतू स्वसाध्यका सिद्ध करनेवाला होता है? तो उसका उत्तर यह है कि अन्तर्थाप्तिके बलसे हेतु स्वसाध्यका साधक बन जाता है, [पक्ष में ही साध्य और साधन की व्याप्ति-प्रविनाभाव बतलाना प्रन्तर्क्याप्ति कहलाती है ] इस अन्तर्व्याप्तिका हम ''एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरएां'' इस सूत्र द्वारा आगे प्रतिपादन करनेवाले हैं, प्रतः सपक्ष में सत्त्व होने मात्रसे कोई हेतु स्वसाध्यका गमक (निश्चायक) नहीं होता है, निश्चित हथा।

शैंका — बिना सपक्षसत्त्व के हेतु स्वसाघ्य का गमक कैसे हो सकता है ? समाधान — जैसे आप मीमांसक म्रायांपित के उत्थापक पदार्थ में अन्तव्यांपित के बलसे (पक्ष में ही साघ्यसाधनकी व्याप्ति सिद्ध होनेसे ) गमकता [स्वसाध्य साघकता] मानते हैं ? इसीप्रकार से यहां पर भी मानना चाहिये। रेवालिलमनुमानमिति वट्त्रमारासंस्थाभ्याधात: । भवतु वा तपक्षानुगमाननुगमभेदः, तथापि नैतावता तथोभेदः, धन्यवा पक्षवर्मत्वलद्विताया धर्वापल्दे स्तरहित।वांपितः प्रमासान्तरं स्यादिति प्रमास-संस्थाभ्याधादातः । प्रस्ति वार्वापतिः पक्षवर्मत्वरहिता—

> "नदीपूरोध्यवोदेशे हच्छः सञ्च परि स्थिताम् । नियम्यो गमयत्येय वृत्तां वृष्टि नियामिकाम् ॥ १ ॥ पित्रोक्ष बाह्यस्यत्येन पुत्रवाह्यस्यतानुमा । सर्वेलोकप्रसिद्धा न पक्षप्रमेगपेसते ॥ २ ॥

इसप्रकार अर्थापत्ति पूर्णरूपसे अनुमानरूप ही है यह निश्चय हो खाता है भ्रीर इस कारण से मीमांसकाभिमत पट्प्रमारगु-संख्याका व्याघात हो जाता है।

यदि प्रापक संतीष के लिये हम जैन मान भी लेवें कि हेतु या अनुमान में सपक्षका अनुगम-प्रन्थय रहता है भीर अर्थापत्ति में सपक्षानुगम नहीं होता है, अतः अनुमान और अर्थापत्ति में में दे है, सो इतने मात्रसे अनुमान और अर्थापत्ति में में लिक भेद सिद्ध नहीं होता है, यदि इतने मात्रसे भेद किया जावेगा तो अर्थापत्ति में भी भेद होने लगेगा, इस तरह एक्षसर्व-पक्षचमंसिहत अर्थाणति से पक्षचमंरिहत अर्थापत्ति में भी भेद होने लगेगा, इस तरह एक्षसर्व-पक्षचमंसिहत अर्थाणति से पक्षचमंरिहत अर्थापत्ति में एक्ष्मर्प्तमाण्ता आवेगी। इसतरह से किर भी प्रमाणसंक्या का व्याचात होगा ही, पक्षरित अर्थापत्ति होती भी है—देखिये—अधोदेश में देखा गया नदीपूर ऊपर के भाग में हुई वृष्टिका (बरसातका) नियम से झान कराता है, अर्थात् व्याप्य जो नदीपूर है उसे देखकर व्यापक जो वृष्टि है उसका निश्चय किया जाता है।।।।। तथा मात्र पिता के बाह्मण होने से पुत्र में बाह्मणत्व का निश्चय किया जाता है। से सब जान हेतु पक्षधमंत्व की अपेक्षा नहीं करते हैं।।२।। इसिलिये को लोग पक्षचमंत्र को हेतु का उद्येष्ठ अंग (मुख्यमंग) मानते हैं, उनकी इस मान्यता में इन पूर्वोक्त नदीपूर आदि के उद्यादि के उद्यादि में प्रभाव मात्र मात्र होते हैं।।३।। इस प्रकार महित होते हैं।।३।। इस प्रकार यह मानना चाह्निये कि पक्षचमंता से रहित भी सर्थापत्ति होती है।

श्रीका—पक्षधर्मता से सहित ग्रथीपत्ति हो चाहे पक्षधर्मत्व से रहित अर्थापत्ति हो, दोनों के द्वारा समानरूप से ही अर्थ से अर्थीन्तर—नदीपूर से दृष्टि का ज्ञान तो बराबर ही होता है ग्रत: इन दोनों ग्रथीपत्तियों में परस्पर में कोई भेद नहीं, जैसा कि भिन्न २ प्रमाणों में होता है, इनमें तो अभेद ही रहता है। एवं यत्पक्षचर्मत्वं ज्येष्ठं हेत्वक्कमिष्यते । तत्पुर्वोक्तान्यचर्मस्य दर्शनाद्वचभित्रवायंते ॥ ६ ॥" [

इत्यभिघानात् ।

नियमवतोऽर्थान्तरप्रतिपत्तरेरविषेषात्तयोरभेदे न्वसाध्याविनाभाविनोर्धादर्थान्तरप्रतिपत्तरेरवा-व्यविद्येषास्क्रयमनुमानादर्थापत्ते भेदः स्यात् ? प्रथ विपक्षेऽनुपत्तन्भात्तस्यान्यवानुपपद्यमानत्वावगमः; न; पार्थिवस्वादेरप्येवं स्वसाध्याविनाभाविस्वावगमश्रक्कात् विपक्षैनुपत्तन्भस्याविद्येषात्, सर्वात्म-

समाधान — यदि ऐसी बात है तो फिर अपने साध्य के साथ प्रविनाभाव संबंधवाले हेतु या नदीपूर आदि से भी तो अर्थान्तर अग्नि या वृष्टि का ज्ञान समानता से ही होता है, अतः इन अनुमान और अर्थापित्त में भेद किस प्रकार सिद्ध होगा; — प्रयात् जैसे पक्षचर्म रहित अर्थापित्त और पक्षधर्मग्रुक्त अर्थापित इनमें भिन्न प्रमाणता नहीं है, उसी प्रकार अनुमान और अर्थापित्त मे भी भिन्न प्रमाणता नहीं है यह निश्चित हो जाता है।

ध्रव विपक्ष मे अनुपलम्भनामा दूसरे पक्ष का निरसन करते हुए टीकाकार कहते हैं— कि यदि ऐसा कहा जाय कि विपक्ष मे—वृष्टिरहित प्रदेश मे नदीपूर का ध्रभाव रहता है, ध्रतः इस विपक्षानुपलम्म से नदीपूर ध्रौर वृष्टि का ध्रविनाभाव संबंध ज्ञात हो जाता है; ध्रधांत् जब नदीपूर दिखाई देता है तो वह बिना वृष्टि के ध्राता नहीं है, पूर तो ध्राया हुआ दिखाई दे रहा है ध्रतः वह वृष्टि का अनुमापक हो जाता है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि विपक्ष में अनुपलम्म होने मात्र से ध्रविनाभाव का निश्चय नहीं हो सकता, यदि एकान्ततः ऐसा माना जाय तो पूर्वकिषत पाध्यवत्वादि हेतु भी अपने साध्य के—वज्य में लोहलेख्यत्व ध्रादि के क्षवयम कराने वाले हो जावेंगे, क्योंकि पाध्यवत्वादि जो हेतु हैं वे भी विपक्ष जो प्राकाशादि हैं उनमें उपलब्ध नहीं होते हैं। एक प्रश्न भी यह पूछा जा सकता है कि विपक्ष में जो ध्रवुपलम्म होता है वह सभी को होता है कि अपने को हो होता है? सभी को अनुपलम्म होता इसिद्ध है, और यदि ध्रपने को ध्रवुपलम्म होना कहा जाय तो हेतु में वनिकात होती है। तथा प्रपने ध्रमुपलम्म होना कहा जाय तो हेतु में वनीं कि ।

र्शका — ऐसे दोनों तरह से सर्व संबंधी अनुपलस्थ और भ्रात्मसंबंधी अनु-पलस्थ को नहीं मानेगे तो सम्पूर्ण भनुमानों का उच्छेद (भ्रभाव) हो जावेगा। सम्बन्धिनोऽनुरलम्बस्यासिद्धानैकान्तिकत्वाच । नन्वेदं सकतानुमानोच्छेदः, बस्तु नाम तस्यायम् यो भूयोवर्षानाद्विपक्षेऽनुपलम्बाद्वधानि प्रशास्यति नास्माकम्, प्रमाशान्तरात्तरप्रसिद्ध्यभ्युपनमादः । भव-तोपि ततस्तदभ्युपगमे प्रमाशासंस्यान्यायातः ।

समाधान — ऐसा सकल अनुमान उच्छेद का दोष उसी को हो सकता है जो भूयोदर्शन से एवं विपक्ष में अनुपलम्भ से व्याप्ति को [ प्रविनाभाव संबंध को ] सिद्ध करते हैं, हम जैनों को यह दूषण नहीं लगता है, हम तो अन्य ही तक नामक प्रमाण से ब्याप्ति का ज्ञान होना मानते हैं। आप मीमांसक यदि उसी अन्य प्रमाण से ब्याप्ति का ज्ञान होना मानते हैं। आप मीमांसक यदि उसी अन्य प्रमाण से ब्याप्ति का ज्ञान होना स्वीकार करेंगे तो आपकी आभीष्ट प्रमाण सब्या का व्याधात होगा, इस प्रकार अर्थाप्ति कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह तो अनुमान स्वरूप ही है ऐसा सिद्ध हुआ मानना चाहिये।

### म्रथपिति मनुमानाऽन्तर्भाव समाप्त



# ग्रर्थापत्ति ग्रनुमाना<sup>5</sup>न्तर्माव का सारांश

मीमांसक धर्यापत्ति, उपमान और धभाव इन्हें धनुमानादि से पृथक् प्रमाण् मानते हैं, सो उनके पूर्वपक्ष का सारांध इस प्रकार से है— धर्यापत्ति के विषय में उनका यह मन्तव्य है कि किसी एक पदार्थ को देखकर उसके धविनाभावी दूसरे पदार्थका बोध करना। उस धर्यापत्ति के प्रत्यक्षादि की अपेक्षा लेकर प्रवृत्त होनेके कारण ६ भेद माने गये हैं। प्रत्यक्ष से ध्रानिको जात कर उसकी दाहक शक्ति को जानना यह प्रत्यक्षपूर्विका धर्यापत्ति है। सूर्य में गमनक्ष्य हेतु से गमन शक्तिका बोध करना यह ध्रनुमानपूर्विका धर्यापत्ति है। लोग के वाक्य सुनकर धर्यान्तर का बोध करना यह ध्राममपूर्विका धर्यापत्ति है। लोग के वाक्य सुनकर धर्यान्तर का बोध करना यह ध्राममपूर्विका धर्यापत्ति है। लोग के वाक्य सुनकर धर्यान्तर का बोध करना यह ध्राममपूर्विका धर्यापत्ति है, जैसे दिन में नहीं स्थान पर भी देवदत्तों स्थानत देखकर उसके रात्रिभोजन करनेका बोध करना। अर्थापत्ति से धर्यापत्ति इस प्रकार है—शब्दमें ध्रयापित्त से वाचक शक्तिका बोधकर उसमें नित्यत्वका बोध करना। उपमानपूर्विका ध्रयापित्ति—रोभ उपमेयको देखकर गाय की उपमाको जानना। ध्रभावपूर्विका ध्रयापित्ति—रोभ उपमेयको देखकर गाय की उपमाको जानना। ध्रभावपूर्विका ध्रयापित्त

इस प्रकार से है कि अभावप्रमाण से जिन्दे चैत्र का घर में अभाव जानकर पुनः बाहर में उसका सद्भाव जानना। उपमान प्रमाण का पहिले विचार कर ग्राये हैं कि-

> "गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिता ज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया" ॥ १ ॥

पहिले वस्तु का सद्भाव जानकर पुन: प्रतियोगी का स्मरण कर इन्द्रियों की अपेक्षा बिना ही मन मैं जो "नहीं हैं" ऐसा ज्ञान होता है वह प्रभावप्रमाण है ।। १ ।। वस्तु दो प्रकारकी हुआ करती है, एक सद्भावरूप ग्रीर एक ग्रभावरूप, इनमें जो प्रभावरूप वस्तु उसकी ग्रभाव प्रमाण जानता है, इस ग्रभावरूप वस्तु को प्रत्यक्षप्रमाण नहीं ज्ञान स्पोकि वह सद्भावरूप वस्तु को ही ज्ञानता है। प्रमुमान भी हेतु न होने से एवं उसका विषय नहीं कोने अभाव को नहीं जानता । इसी तरह उपमानावि भी ग्रभावको विषय नहीं करते, क्योंकि प्रत्यक्षादि पांचों प्रमाणोंका विषय सद्भावरूप पदार्थ है, अभावरूप नहीं। ग्रत: वस्तु के अभावंश को ग्रहण करनेके लिय ग्रभाव-प्रमाण की प्रवृत्ति होती है जैसे कि भावांश को ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणों की प्रवृत्ति होती है जैसे कि भावांश को ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणों की प्रवृत्ति होती है।

जैन — यह मीमांसक का वर्णन उन्मस्त के कथन जैसा है, क्योंकि आपको जिन्हें पृथक्षमाण रूपमें मानना चाहिये ऐसे प्रत्यिभज्ञान तर्क आदि ज्ञान हैं उन्हें तो नहीं माना और व्ययं के प्रमाणों को जिनका कि लक्षण भिन्न रूपसे प्रतीति में नहीं माना और व्ययं के प्रमाणों को जिनका कि लक्षण भिन्न रूपसे प्रतीति में नहीं माना उन्हें स्वतन्त्ररूप से मान रहे हो, देखिये — प्रयोपित्त विलकुल सही तरीके से अनुमानप्रमाणोर्में शामिल हो जाती है, क्योंकि प्रयोपित्त को उत्पन्न करनेवाली जो मन्ययानुपपद्यमानत्वरूप वस्तु है वह अनुमान से हो तो जानी जाती है। यदि तुम कहो कि नहीं वह तो प्रयोपित्त से हो जानी जाती है तो ऐसा मानने में अन्योग्याश्रय दोष प्राता है। यदि कहो कि वह दूसरे प्रमाणान्तर का जानी जाती है—तो यह दूसरा प्रमाण क्या बला है ? विपक्षमें अनुपलंभ या भूयोदर्शन ? विपक्ष में अनुपलंभ कहो तो वह सिख होता नहीं है। भौर सभी क्योक्तको विपक्ष में अनुपलंभ है यह बात जानना ही स्रसंभव है। तथा—जैसे अनुमानमें अन्ययानुपपत्तरूप में सुपलंभ है यह बात जानना ही स्रसंभव है। तथा—जैसे अनुमानमें अन्ययानुपपत्तरूप होती से साध्यका जान होता है वैसे ही प्रयोपित्तमें अन्ययानुपपद्यमानत्व से किसी परोक्षवर्त्वका जान कराया जाता है, सतः वे दोनों एक ही हैं। जैसे—नदीपूर को देखकर असका भविनाभावी कारण

बरसात का अन्यथानुपपस्मानत्व से ज्ञान होता है वैसे ही समको देखकर उसका स्रविनामानी प्रनिका अन्यथानुपपत्ति से ज्ञान होता है, स्रतः दोनों एक ही हैं, कुछ अन्तर नहीं है।

तथा — झापके धनुमानप्रमाण को शामिल करने के लिये हमारे पास एक स्वतंत्र प्रत्यिज्ञान प्रमाण है। इसी तरह धमाव प्रमाण भी प्रत्यक्षादि प्रवाण में धन्तर्भूत हो जाता है। इस तरह भीवांसक के ६ प्रमाणों की संस्था का व्याचात होता है।

म्रयीपत्ति मनुमानाऽन्तरभाव का सारांश समाप्त



शिक्तिविचार का पूर्वपक्ष

6.1

٠,

ŧ :

हम नैयायिक वस्तुस्वरूप को छोड़कर अन्य घतीन्द्रिय स्वभाववाली शक्ति नामकी कोई चीज नहीं मानते हैं। क्योंकि कार्य तो वस्तुस्वरूप से ही निष्पन्न हुमा करता है।

स्वरूपाद्भुद्भवत्कार्यं सहकार्यं पृष्ट् हिताची । नहिं कर्षपितुं शक्यं शक्तिमन्यामतीन्द्रियाम् ॥ १॥

अर्थ — सहकारिकारणों से सहकृत ऐसा जो वस्तुस्वरूप है उससे उत्पन्न हुआ कार्य जब स्पष्ट ही दिखाई देता है तब उसमें एक ग्रीर न्यारी ग्रतीन्द्रिय शक्ति कौनसी है कि जिसकी उत्पन्ति कै लिये कल्पना करनी, पढ़े , प्रच्यंद्र सहकारी की सहायता से वस्तुस्वरूप ही कार्य को करने वाला है, ग्रतः दृष्टि ग्रगोचर शक्तिनामक कोई भी पढार्य कार्यनिष्पत्ति में ग्रावश्यक नहीं है।

भ्रव यहां कोई मीमांसक मादि शक्ति के विषय में शंका उपस्थित करते हैं—
''ननु शक्तिमन्तरेए। कारकमेव न भवेत्, यथा पादपं छेत्मनसा परणुरुद्यम्यते
तथा पादुकाद्यस्त्रद्यम्येत । शक्तेरनभ्युपगमे हि द्रव्यस्वरूपाविशेषात् सर्वस्मात् सर्वदा
कार्योदयप्रसङ्कः''।।

अर्थ — शक्ति के बिना कोई ऋी प्रेक्सर्थ किसी का कर्त्ता नहीं हो सकता।
यदि वस्तु में शक्तिनामक कोई भी चीज किही है तो जैसे बुक्को काटने का इच्छुक
पुरुष कुठार को उठाता है वैसे ही वह पादुका—खडाऊ ध्रादि को उठा सकता है,
क्योंकि पादुका और कुठार कोई पृषक् चीज तो है नहीं, पादुका वस्तु है धौर
कुठार भी वस्तु है। इस प्रकार सभी वस्तुओं से सर्वदा ही सब कार्य होने का
प्रसद्ध प्राप्त होगा?

सी इस प्रकारकी इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं—"तवेतवनु-पपलम यसावदुपादानियमादित्युक्तम् तत्रोच्यते नहि वयमण्य किञ्चिदिश्वनमं भावानां कार्यकारणभावमुत्यापियतुं शक्नुमः किन्तु यथाप्रवृत्तमनुसरन्तो व्यवहरामः । तत्र श्चेदनादान्वयय्यतिरेकाभ्यां परस्वादेरककारणस्वमध्यवगच्छाम इति, तदेव तर्दायन उपा-ददुमहे न पादुका दीति, न च परश्वादेस्स्वरूपसिन्नाने सत्यपि सर्वदा कार्योदयः स्व-रूपवत् सहकारिणामप्यपेक्षणीयत्वात् सहकार्यादिसन्निष्मानस्य सर्वदा म्रनपन्तेः" वर्ष — यह संका ठीक नहीं है, क्योंकि कार्योत्पत्ति में उपादान का नियम बतलाया गया है। ग्रतः हम पदार्थों में कोई नया कार्यकारणभाव तो निर्माण कर नहीं सकते, केवल कार्योत्पत्ति में जिस प्रकार से उपादान की प्रवृत्ति होती है, उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। छेदनिकया में जिसके साथ उसका अन्वय व्यतिरेक घटित होता है ऐसे उस कुठार को ही कारण माना है, पादुका ग्रादिको नहीं, वयों कि उसके साथ छेदनिकया का श्रन्य व्यतिरेक घटित नहीं होता है, यदि कहा जाय कि एस हो हो हो हो हो, यदि कहा जाय कि परशु तो हमेशा से है, भ्रतः हमेशा ही छेदनिकया होती रहनी चाहिये सो ऐसी बात नहीं बनती, क्यों कि छेदनिकया में परशु स्वरूप के समान सहकारी कारणों की मो प्रपेक्षा हुगा करती है, भ्रतः सहकारी कारणों की मो प्रपेक्षा

''यदिप विषदहनसन्निधाने सत्यिप मन्त्रप्रयोगात् तत्कार्यादर्शनं तदिप न शक्ति-प्रतिवंधनिवंधनमपि त् सामग्रचन्तरानुप्रवेशहेतुकम्''।

अर्थ — छेदनिक्रया में जैसी बात है वैसी ही बात विष तथा अग्नि में भी है। अर्थात् विष और अग्निके होते हुए भी जो उनका मरण और दाहरूप कार्य सदा होता हुआ नही देखा जाता है सो उसमें कारण मन्त्रप्रयोग है। वह मंत्रप्रयोग भी विष एवं अग्नि की शक्तिको रोकनेवाला नहीं है, किन्तु उस मन्त्ररूप ग्रन्य ही सामग्री का वहां प्रवेश हो जानेसे उनका दाहादि कार्य नहीं हो पाता है।

"ननु मत्रेग् प्रविशता तत्र कि कृतं न किञ्चित् कृतं, सामग्रथन्तरं तु संपादितं क्वचिद्धि सामग्री कस्यचिरकार्यस्य हेत्:, स्वरूपं तदबस्थमेवेति चेत्" ।

कोई शंकाकार कहे कि मंत्र वहां अग्निया विष भ्रादि में प्रविष्ट भी हो जाय तो वह वहां क्या कर देता है? तो उसका उत्तर यह है कि कुछ भी नहीं करता। भ्रन्य सामग्री उपस्थित हुई तो होने दो, उसका कार्यभी अन्य ही रहेगा, किन्तु उस मंत्ररूप सामग्री ने भ्रग्नि का स्वरूप तो नहीं विगाड़ा है, वह तो जैसी है वैसी है फिर दाह आदि कार्य क्यों नहीं हुआ।?

"यद्येवमभिततमिप विषं कथं न हत्यात्, तत्रास्य संयोगाद्यपेक्षाणीयमस्तीति वेत् मन्त्राभावोऽप्यपेक्षत्ताम्, दिव्यकरणकाले धर्म इव मंत्रोऽप्यनुपविष्टः कार्यं प्रतिहन्ति, शक्तिपक्षेऽपि मन्त्रस्य को व्यापारः । मंत्रेण हि शक्तेनीशो वा क्रियते प्रतिबंघो वा ? न ताबन्नाशः, मंत्रापगमे वुनस्तत्कार्यदर्शनात्, प्रतिबंधस्तु स्वरूपस्यव शक्ते रिवास्तु, स्वरूप-

स्य कि जातं कार्योदासिन्यमितिचेत्तदितोऽपि समानम्, स्वरूपमस्येव दृश्वमानत्वादिति चेच्छक्तिरप्यस्ति पूनः कार्यदर्शनेनाषुमीयमानत्वात्"।।

अर्थ — अब उपर्युक्त शंका का परिहार किया जाता है — मंत्र ध्रादिक मारण या दाहरूप कार्य होने में धन्य सामग्री को उपस्थित करने वाले होते हैं भीर उसी से कार्य रक सा जाता है भतः दाहादि कार्य में ऐसी सामग्री का श्रभाव होना भी जरूरी है, इस प्रकार की बात नहीं होती तो बिना खाये भी बिष क्यों नहीं मरण करा देता? तुम कही कि विष मुखादि में प्रविष्ट हुए बिना कैसे मरण कराये? सी यही बात मंत्रादि के विषय में भी है, दिश्य करना भ्रादि में भी धमें के समान मंत्र भी कार्य को रोकता है, हम नैयायिक भ्रतीन्द्रिय शक्ति को भ्रानने वाले भीमांसकादि से पूछते हैं कि शक्ति के पक्ष में भी मंत्रादिक क्या काम करते हैं? मंत्र के द्वारा शक्ति का नाश होता है या उसका प्रतिबंध होता है? नाश तो होता नहीं, क्योंकि मंत्र के हटते ही पुनः कार्य होने लग जाता है। प्रतिबंध कहो तो वह शक्ति के प्रतिबंध तो मत्र कारा कुछ भी नहीं होता, भ्रयीत् मन्त्र के द्वारा अपन भ्रादि का स्वरूप तो बिना इता कुछ भी नहीं होता, भ्रयीत् मन्त्र के द्वारा अपन भ्रादि का स्वरूप तो विना इत्ती जाता है, सो यही बात शक्ति के विषय में भी है भ्रयीत् मन्त्र शक्ति को नहीं बाता है, सो यही बात शक्ति के विषय में भी है भ्रयीत् मन्त्र शक्ति को नहीं बाता है, सो यही बात शक्ति के विषय में भी है भ्रयीत् मन्त्र शक्ति को नहीं बाता है, सो यही बात शक्ति के विषय में भी है भ्रयात् सन्त्र शक्ति को नहीं बाता कोई भी पदार्थ सिद नहीं होता है। होते देखा जाता है, भ्रतः धतीन्द्रियशक्ति नामका कोई भी पदार्थ सिद नहीं होता है।

न खत्वतीन्द्रिया शक्तिरस्माभिरुपगम्यते । यया सह कार्यस्य संबंधज्ञान संभवः ॥ १ ॥

अर्थ — "शक्तिः कियानुमेया स्थात्" शक्ति किया से जानी जाती है इत्यादि धन्य लोग कहते हैं सो हम नैयायिक शक्ति को ध्रतीन्त्रिय नहीं मानते हैं, वस्तु में जो कुछ है वह सब सामने उपस्थित है, प्रत्यक्ष गम्य है, प्रतिनिद्धय कुछ मी स्वरूप नहीं है। ध्रतः शक्ति के साथ कार्य का संबंध जोड़ना व्यर्थ है, प्रयत्ति कार्य को देखकर शक्ति का अनुमान लगाना, कार्य हेतु से कारए। शक्ति का धनुमान करना बेकार है। हम तो "स्वरूपसहकारि सिष्ठवान मेवशक्तिः" वस्तु स्वरूप ग्रीर सहकारी कारणों की निकटता इनको ही शक्ति मानते हैं। ग्रन्थ अप्रत्यक्ष ऐसी कोई शक्ति सिद्ध नहीं हो पाती है।

शक्तिविचार का पूर्वपक्ष समाप्त

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* शक्तस्वरूपविचारः

नतु बह्विस्वरूपस्थाध्यक्षत एव प्रसिद्धेस्तदिविरिक्तातीन्द्रियक्षक्तिसद्भावे प्रमाणाभावारूचं तत्रायीपत्ते: प्रामाण्यम् ? निजा हि शक्तिः पृषिक्यादीनां पृषिकीत्वादिकमेव तदिवसम्बन्धादेव तैयां कार्यकारित्वात् । श्रग्त्या तु वरमसहकारिरूपा, तत्सद्भावे कार्यकरणादभावे चाकरणात् । तथाहि-

ग्रथिपत्ति को जब अनुमान में शामिल कर रहे थे, तब अग्नि की दाहकशक्ति का नाम भाषा था सो भ्रव शक्ति के विषय में चर्चा प्रवर्तित होती है। इसमें नैयायिक शक्ति के निरसन के लिये भ्रपना पक्ष उपस्थित करते हैं—

नैयायिक—मिनका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रसिद्ध हो रहा है, उस स्वरूप को छोड़कर अन्य कोई न्यारी धतीन्त्रिय शक्ति है ऐसा उसका सङ्घभाव सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है। धतः भीमांसक उस शक्ति को ग्रहण करने वाली अर्थापत्ति को किस प्रकार प्रमाणभूत मानते हैं? जब वैसी शक्ति ही नहीं है तब उसको बतलाने वाले धर्यापत्ति में प्रामाण्य कैसे हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता। वस्तु में जो शक्ति होती है वह उसके निजस्वरूप ही होती है। पृथियो आदि का पृथियो आदि रूप होना हो उसकी शक्ति है, उस पृथियोत्य आदि संबंध से ही पृथियो आदि रूप होना ही उसकी शक्ति है, उस पृथियोत्य आदि संबंध से ही पृथियो आदि प्रमान कार्य को करते हैं। कारण में जो अंतिस शक्ति होती है वह उसके सित्य सहकारी स्वरूप होती है, उसके होने पर ही कार्य होता है और यह न हो तो कार्य नहीं होता है। इसी वात को उदाहरण देकर वे समक्ति है—बहुत से तंतु [ बाने या होरे ] रखे हैं किन्तु जब तक अन्त के तुतुधों का संयोग नहीं होता है तो दिता है कह के स्वरूप के प्रमान कार्य की ( वस्त्रको ) नहीं करते हैं, बस! यही उन तन्तुआंकी सिक्ति कहलाती है।

सन्तोषि तन्तवो न कार्यमारभन्ते घन्यसन्तुसंयोगं विनेति संव शक्तिस्तेवाम् । ननु कथमर्थान्तरमर्थान्तः रस्य ताक्तिः ? धनर्थान्तरत्वेषि समानमेतत्-'त एव तस्येव न शक्तिः' इति । धम यदि पूर्वेषां सङ्कार्थेव धाक्तिस्ताहं तस्याप्यशासस्याकारणस्याकारणस्या शक्तिवांच्येयमवस्याः तस्युक्तम्; वरमस्य हि सह-कारिणः पूर्वसङ्कारिणः एव शक्तिः इतरेतराभिसम्बन्धेन कार्यकरणात् । स एव समग्राणां भावः सामग्रीति गावप्रत्योनेच्यते, तेन सता सम्यव्यवर्थकात् ।

श्चंका — अर्थान्तर की शक्ति उससे अर्थान्तर रूप कैसे हो सकती है? अर्थात् पदार्थं की शक्ति पदार्थं से भिन्न है ऐसा कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि शक्ति को अर्थान्तर मानने पर यह 'पदार्थं की शक्ति'' है ऐसा व्यवहार विसुप्त हो जावेगा।

समाधान — तो शक्ति को पदार्थ से धनर्थान्तर-धानित्र मानने में भी यही प्रदन धाता है, अर्थात् पदार्थ से शक्ति धनित्र है तो इस पक्ष में यह पदार्थ की शक्ति है ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पदार्थ रूप ही हो जायगी ?

शंका-तन्त भादि कारगों का जो सहकारी पना है वही उनकी शक्ति है ऐसा माना जाय तो पूनः प्रश्न होते हैं कि वह सहकारी भी शक्त है या प्रशक्त है ? यदि बह भगकत है तो कार्य का कारण नहीं हो सकता अतः उस अशकत को शक्त बनने के लिये भन्य शक्ति चाहिये, इस प्रकार मानने पर भनवस्था आती है। अनव-स्था दोष का विवेचन टिप्पग्रीकार ने इस प्रकार किया है- अती किय शनित के द्वारा शक्तिमान का उपकार किया जाता है ऐसा मानने पर शक्ति द्वारा किया गया वह उपकार शक्तिमान से भिन्न होता है तो अनवस्था होगी ? क्योंकि उपकार भी शक्ति मान से यदि भिन्न है तो भिन्न होने के कारण यह श्वनितमान का उपकार है ऐसा संबंध सिद्ध नहीं होता है. यदि कियमारा वह भिन्न उपकार शक्तिमान के साथ प्रपना संबंध सिद्ध करने के लिये उपकारान्तर को करता है तो पुनः यह प्रश्न होता है कि शक्त होकर या अशक्त होकर वह उपकार उपकारान्तर को करता है ? ग्रशक्त होकर उपकारान्तर का करना शक्य नहीं। यदि शक्य होकर वह उपकार शक्तिमान के साथ स्वसंबंध की सिद्धि के लिये उपकारान्तर को करता है, ऐसा मानो तो जिस शक्ति से स्वयं उपकार शक्त हमा है वह शक्ति भी उस उपकार से भिन्न है कि श्रभिन्न है, यदि भिन्न है तो "उपकार की यह शक्ति है" ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि वह उससे भिन्न है। यदि शक्ति भी उपकार के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिये उप-

किष्य, असी वास्तिनित्या, प्रनित्या वा स्यात् ? नित्या वेत्सवंदा कार्योत्पश्चित्रसङ्गः । तथा व विक्रणिकारकारेवा व्यवनित्ता तत्तात्रात्वाचेव कार्यस्योत्पवत्यात् । वयानित्वासीः कृतो वावते ? विक्रमतस्य (; निक्र प्रकात्, अवाकादाः । वासायां क्वस्यन्तरप्रिकस्यातोऽप्रवस्या स्यात् अवभूक्ताः राहुष्यती कार्ययेव तथाविधात्ततः किन्नोत्पच्च ते ? धस्मतीन्त्रियचित्तकत्यनया ।

तथा, शक्तिः शक्तिमतो भिन्ना, मभिन्ना वा स्यात् ? मभिन्ना चेत्; शक्तिमात्र शक्तिमन्मात्र

कारान्तर को करती है हो इस प्रकार से बड़ी ही लस्बी प्रनवस्था उपस्थित हो जाती है ?

· r समाधान - इस तरह जनवस्था की आक्षंका अवृक्त है; क्योंकि वरम सहकारी की जो शक्ति है वह पूर्व सहकारी की ही है; अन्य २ सहकारियों के पारस्परिक संबंध से ही वह शक्ति कार्य का संपादन करती है. इसी इतरेतराभिसंबंधरूप शक्तिका नाम ही "समग्रानां-कारणानां-भाव: सामग्री" इस भाव प्रत्ययके अनुसार सामग्री कहा गया है, क्योंकि जब वे सब विवसित कारण मौजूद रहते हैं तभी उन्हें समग्र इस नाम से कहा जाता है। जैन से हम नैयायिक पूछते हैं कि ग्रतीन्द्रिय शक्ति नित्य है कि ग्रनित्य ? नित्य माने तो हमेशा कार्य होता रहेगा, उसकी उत्पत्ति इकेगी नहीं, इस तरह कार्ब होते उद्देन पर लचा अनित को नित्य सानने पर कार्यों को झपनी इत्यत्ति में सहकारी कारणों की अपेक्षा लेना भी व्यर्थ हो जायेगा, क्योंकि पदार्थी के द्वारा होने वाले कार्य सहकारी कारणों के मिलने के पहले ही उत्पन्न ही चुकेंगे ? यदि इस अतीन्द्रिय शक्ति को अनित्य माने तो हम पछते हैं कि वह अनित्य सक्ति किससे पैदा हुई ? कही कि शक्तिमान से हुई तो वह शक्तिमान भी सकत है या अशक्त है ? श्रर्थात शक्त शक्तिमान से शक्ति पैदा हुई है ऐसा कही तो पूनः प्रश्न होगा कि क्रावितमान किससे शक्त हमा ? इस तरह की कल्पना :बढ़ती जाने से मनवस्था दोष आता है। अशक्त सक्तिमान से शक्ति का उत्पन्न होता माना जाय तो कार्य भी अधानत कारण से नयों नहीं उत्पन्न होना ? अर्थात् जैसे अशनत शनितमान से अनित पदा होती है वैसे इसी खबरत से सीचा कार्य उत्पन्न होता है ऐस्त मात लेना चाहिये। इस प्रकार भतीन्त्रिय शक्ति की कल्पना करने की अवस्थिकता ही नही रहती है। किञ्च-बह शक्तिमान से भिन्न है कि समिन्न है ? यदि सभिन्न है तो शक्ति ही रहेगी याः शक्तिमान ही रहेगा ? क्योंकि दोनों परस्पर में अभिन्न हैं ? यदि शक्ति से शक्ति-

वा स्थात् ? विश्वा चेत्; 'तस्वेयम्' इति व्ययदेवाधावः धनुवकारात् । उपकारे वा तथा तस्योपकारः, तेन वाऽस्याः ? प्रयमपक्षै शक्तिमतः श्वन्त्योपकारोऽर्धान्तरभूतः, सनवान्तरभूतो वा विश्वीयते ? धर्वागतरभूताभ्ये दनवस्या, तस्यापि व्यवदेशार्थमुणकारान्तरपरिकत्यनया शन्त्यन्तरपरिकत्यनात् । धनर्यानतरभूतोपकारकरणे तु स एव कृतः स्थात् । तथा च न शक्तिमानसी तस्कार्थस्यामसिद्धतत्कार्यस्यात् ।
शक्तिमतापि-शन्त्यन्तरान्वितेन, तहहितेन वा खक्त व्यकारः व्यवते ? धाद्यपक्षै शन्त्यन्तराह्यां ततो

मान भिन्न है ऐसा द्वितीय विकल्प माने तो "यह शक्तिमान की शक्ति है" ऐसा संबंध वचन बनेगा नहीं, क्योंकि भिन्न में संबंधरूप उपकार नहीं होता, यदि उपकार होना मान भी लेवें तो कौन किसका उपकार करता है, क्या शक्ति से शक्तिमान का उपकार होता है या शक्तिमान से शक्ति का उपकार होता है ? यदि शक्ति के द्वारा शक्तिमान का उपकार होता है इस तरह का प्रथम पक्ष माना जाय तो बताइये वह उपकार शक्तिमान से अर्थांतरभूत किया जाता है कि अनर्थान्तरभूत किया जाता है ? अर्थांतर भूत किया जाता है ऐसा मानो तो धनवस्था होती है, क्योंकि शक्ति ने शक्तिमान का यह उपकार किया है ऐसा संबंध सिद्ध करने के लिये-अन्य ग्रन्य उपकार की कल्पना तथा अन्य अन्य शक्ति की व्यवस्था करनी होगी। यदि शक्ति के द्वारा किया गया मक्तिमान का उपकार उससे अनर्थान्तरभूत है ऐसा द्वितीय पक्ष अंगीकार किया जाय तो मक्तिने शक्तिमान (पदार्थ) को किया ऐसा अर्थ होगा, फिर उस पदार्थको शक्ति-मान नहीं कह सकते, क्योंकि वह कार्य करनेमें समर्थ न रहकर स्वयं ही शक्तिका कार्य कहलाने लगा है। शक्तिमान [पदार्थ] द्वारा शक्ति का उपकार किया जाता है ऐसा माने तो प्रश्न होता है कि शक्तिमान अन्यशक्ति से ग्रुक्त होकर शक्तिका उपकार करता है या अन्य शक्ति से रहित होकर उसका उपकार करता है, प्रथम पक्ष-ग्रन्य शक्ति से यक्त होकर शक्तिमान शक्ति का उपकार करता है तो वह शक्त्यन्तर भी शक्तिमान से भिन्न है या अभिन्न है यह बताना होगा, दोनों ही पक्षों में वे पहले कहे हए सब दोष आते हैं अर्थात शक्तिमान घन्य शक्ति से युक्त होकर शक्ति का उपकार करता है. वह उपकार भिन्न है सो संबंध नहीं बनता और अभिन्न है तो एक ही रहेगा इत्यादि दोष आते हैं तथा अनवस्था दोष भी स्पष्ट दिखायी देता है। दूसरा विकल्प-शक्तिमान शक्ति का उपकार करने में प्रवृत्त होता है तब अन्य शक्ति से रहित होकर प्रवृत्त होता है ऐसा माने तो पहले की शक्ति की कल्पना व्ययं हो जाती है, क्योंकि शक्ति के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है जैसा कि बिना शक्ति के उपकार भेदः, प्रभेदो वा ? उभयनानन्तरोक्तोभयदोषानुषञ्जोऽनवस्या च। तद्रहितेनानेन सक्त रुपकारे तु प्राथ्यशक्तिकल्पनाप्यपाषिका तद्वपतिरेकेग्रीव कार्यस्याप्युत्परोश्यकारवत् शक्तिश्वक्तिमतोर्भेदाभेदपरि-कल्पनायां विरोधादिदोषानुषञ्जः।

तथा, प्रसी किमेका, प्रनेका वा ? तर्गकत्वे शक्ते गुँगपदनेककार्योत्पत्तिनं स्यात् । प्रनेकत्वेपि प्रानेकशक्तिमात्मन्यवीनेकशक्तिपिविषुगादित्यनवस्थाप्रसङ्ग इति ।

षत्र प्रतिविधीयते । कि प्राहकप्रमासाभावाच्छक्तरभावः, स्रतीन्द्रयस्वाहा ? तत्राचः पकोऽयुक्तः; कार्योस्परसम्बद्धानुपरित्तवनितानुमानस्यैव तद्ग्राहकस्वात् । नन् सामग्रचधीनोत्पत्ति-

उत्पन्न हो जाता है, मतलब-शक्ति रहित जो शक्तिमान श्रीन श्रादि पदार्थ हैं उनसे जैसे दाहादिरूप उपकारक कार्य होते हैं वैसे ही शक्तिमान भी पहली शक्ति से रहित हमा ही शक्ति का उपकार रूप कार्य कर लेगा। इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान में भेद मानो चाहे अभेद मानो, दोनों पक्ष में विशोध अनवस्था आदि दोष आहे हैं हैं उस शक्ति के विषय में और भी अनेक प्रश्न उठते हैं, जैते कि वह शक्ति एक है कि श्रतेक यदि एक है तो उससे एक साम जो अनेक कार्य स्त्यन होते हए देखे जाते हैं, वे वहीं होना जाहिसे, परन्तु:एक ही दीपक एक ही समय में अंधकार विनाश पदार्थ प्रकाश -विकादाह और तैल सोषसा आदि अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं। यदि क्षक्तियां क धनेता माने तहे भी ठीक नहीं क्योंकि प्रतेक शक्तियों को जब शक्तिमान ग्रपने में धारण करेगा तब वहां पर भी यही प्रश्न होगा कि वह शक्तिमान पदार्थ ग्रनेक शक्तियों को एक शक्ति द्वारा घारण करता है या अनेक शक्ति द्वारा धारण करता है ? यदि बाह अनेक : शक्तियों द्वारा उन्हें वारण करता है तो अनवस्था आती है अर्थात् शक्तिमान पदार्थ अनेक शक्तियों को एक ही शक्ति से अपने में धारता है तो ऐसी स्थिति में वे सब ग्राक्तग्रां एक हो जायेसी इसनिय क्ला से अनगरमा नहींची इसनिय हम नैयायिक भतीत्विय शक्ति को नहीं मानते हैं। स्मातः वस्त का जो दिखायी नदेने बाला स्वरूप है वही सब कुछ है। ११ र प्राचार के उन्हें है कि के कि उन में कार्य

जैन-धाप नैयायिक शवित का अभाव मानते हो सो उसका प्राह्क प्रमाण नहीं है इसलिये या बह प्रतीन्द्रिय है इसलिये? प्राहक प्रमाणका प्रवाब होनेसे शक्ति को नहीं मानते ऐसा प्रथमपक्ष कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि उसका प्राहक प्रमाण मौजूर है जो इस प्रकार से हैं - प्रतीन्द्रिय शक्ति है क्योंकि उसके कार्य की बन्यथानुवर्षाल है कत्वास्कार्याणां कचं तदन्यचानुपपत्त्यंतोऽनुमानात्तात्विद्धः स्यात्; इत्यप्यसमीचीनम्; यतो नास्माभिः सामभ्याः कायंकारित्व प्रतिविध्यते, किन्तु प्रतिनियतायास्तत्याः प्रतिनियतकार्यकारित्वम् अतीनियतायास्तत्याः प्रतिविध्यतकार्यकारित्वम् अतीनियतायास्तर्याः प्रतिवश्यकमाश्चिमन्त्रा-दिविध्यतानेप्यमिनः स्वतिविध्यत्यां न कुर्योत् सामग्रपास्तवापि सद्भावात् ? तेन ह्यानेः स्वरूपं प्रति-हृत्यते, सहकारित्यो न न तावादाः पक्षः क्षेमक्कूरः; अनिनस्यरूपस्य तदवस्यत्याध्यक्षेणुवाध्यव-हृत्यते, सहकारित्यो न न तावादाः पक्षः क्षेमक्कूरः; अनिनस्यरूपस्य तदवस्यत्याध्यक्षेणुवाध्यव-हृत्यते । नापि द्वितीयः; सहकारित्वरूपस्याप्यंगुल्यनिसयोगलक्षस्याविकलत्योपलक्षस्यात् । अतः क्षक्ति रेवानेन प्रतिवश्योभ्यपानत्यः।

क्षयांत् यदि शक्ति न होती तो उसके द्वारा जो कार्यहोते हैं वे नहीं होते, इस धनुमान प्रमाण से शक्ति का ग्रहण होता है।

शंका — कार्यों की उत्पत्ति तो सामग्री से होती है, फिर वह ग्रन्यथानुपपत्ति कौनसी है कि जिससे शक्ति की ग्रनुमान के द्वारा सिद्धि की जा सके? मतलब यह है कि कार्यतो सामग्री से होता है शक्ति से नहीं?

समाधान—यह कथन प्रयुक्त है हम जैन सामग्री से कार्य होने का निषेष नहीं करते हैं किन्तु प्रतिनियत निष्चत किसी एक सामग्री से प्रतिनियत निष्चत कोई एक कार्य होता हुआ देखकर अतीन्द्रिय शिवन का सद्भाव हुए विना ऐसा हो नहीं सकता, इस प्रकार अतीन्द्रिय शिवन की सिद्धि करते हैं। सभी को ऐसा हो मानना चाहिये। यदि ऐसा न माना जाय तो बताइये कि प्रतिवंधक मिए, मंत्र आदि के सिष्ठाचान होने पर अगिन अपने स्फोट आदि कार्य को क्यों नहीं करती? सामग्री तो सारी को सारी मौजूद है? प्रतिवंधक मिए आदि के द्वारा अगिन का स्वरूप नष्ट किया जाता है? अगिन का स्वरूप नष्ट किया जाता है ऐसा कहना तो कल्याणकारी नहीं होगा, क्यों कि अगिन का स्वरूप तो प्रत्यक्ष से वैसा का वैसा दिखायी हो दे रहा है। दूसरा पद्म-प्यान के सहकारी कारणों का प्रतिवंधक मिए आदि के द्वारा नाश किया जाता है ऐसा कहना भी गलत है, सहकारी अर्थात् अगिन को प्रदीप्त करनेवाला अंगुली और अगिन का संयोग अर्थात् दिसासलाई का अंगुली से पकड़कर जलाना अथवा अन्य किसी पंत्रा आदि साथन से ईन्धन को प्रज्वलित करना आदि सभी सहकारी कारण वहां जलती हुई अगिन के समय दिखायी दे रहे हैं तब कैसे कह सकते हैं कि प्रतिवंधक मिण आदि ने सहकारी समय दिखायी दे रहे हैं तब कैसे कह सकते हैं कि प्रतिवंधक मिण आदि ने सहकारी

ननु चानेन नाग्नैः सहकारिएगो वा स्वरूपं प्रतिहृत्यते, किन्तु स्वभाव एव निवर्यंते, श्रतः स्कोटादिकार्यस्थानुत्यत्तः प्रतिवन्धकमित्रामन्त्राद्यभावस्थापि तदुश्वती सहकारित्यान् तदभावे तदनु- एपतेः; इत्यप्यसमीक्षिताभिवानम्; उत्तम्भकमित्रामिव कार्यस्थानुत्यत्तिप्रमङ्गात् । न खनु तदा प्रतिवन्धकमण्याद्यभावसहकारी स्कोटा- दिकार्यं करोति, एवं प्रतिवन्धकमण्यादिः उत्तम्भकमण्याद्यभावसहकारी स्कोटा- दिकार्यं करोति, एवं प्रतिवन्धकमण्यादिः उत्तम्भकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवन्धं करोति, प्रतो न

का नाश किया है। इसलिये ऐसा ही मानना चाहिये कि प्रतिबंधक मणि मंत्रादि के द्वारा ध्राग्न की शक्ति ही नष्ट की गयी है।

नैयायिक — प्रतिबंधक मिए। ध्रादि के द्वारा न तो ध्राग्न का स्वरूप ही नष्ट किया जाता है और न सहकारी स्वरूप का नाश किया जाता है, किन्तु अग्निका जो स्वभाव है वही उस समय हटा दिया जाता है, इसी कारण से उस अग्नि से स्फोट घ्रादि कार्य नहीं हो पाते तथा प्रतिबंधक मिए। मंत्र ख्रादि का जो ध्रभाव है वह भी स्फोट घ्रादि के उत्पत्ति में सहकारी बन जाता है क्योंकि प्रतिबंधक के ध्रभाव हुए बिना स्फोट। दि कार्य उत्पन्न नहीं हो पाते हैं?

जैन — यह कथन बिना सोचे किया है क्योंकि प्रतिबंधक के घ्रभाव से सहकृत हुई प्रिग्नि अपना स्फोटादि कार्य करती है ऐसा यदि माना जावे तो उत्तंभक मिंग के सिन्नधान में घ्रग्नि के कार्य रूप जो स्फोट आदि होते हैं वे नहीं हो सकेंगे। क्योंकि उस समय प्रतिबंधक मिंग आदिका ग्रभाव नहीं है, यदि माने तो प्रत्यक्ष विरोध ग्राता है।

शंका — जिस प्रकार अग्नि प्रतिबंधक मिए। श्रादि के श्रभाव से सहकृत होकर अपना स्फोट श्रादि कार्य को करती है, उसी प्रकार प्रतिबंधक मिण श्रादि भी उत्तंभक मिए। के श्रभाव से सहकृत होकर हो स्फोट श्रादि कार्य के प्रतिबंधक होते हैं, [स्फोट।दि को नहीं होने देना रूप कार्यको करते हैं] ग्रतः उस उत्तंभक मिएक सिन्नधान में कार्य की श्रनुत्पत्ति नहीं रहती [ग्रयां को श्रनुत्पत्ति नहीं रहती [ग्रयां का श्रनुत्पत्ति नहीं रहती [ग्रयां का श्रनुत्पत्ति नहीं रहती [ग्रयां का श्रनुत्पत्ति होती है ]।

समाधान — प्रच्छा जैसा तुम कहते हो बैसा ही सही किन्तु यह तो कहो कि प्रतिबंधक और उत्तंभक मणि मंत्रादि के अभाव में धरिन ग्रपना कार्य करती है कि नहीं करती ? यदि उत्तर विकल्प कहा कि नहीं करती है तो ऐसे कहने में प्रत्यक्ष से विरोध धाता है धर्यात् नोई मिंग मंत्र नहीं है तो भी धरिन धपना कार्य करती ही है। त्तस्त्रिवाने कार्यस्यानुत्पत्तिरिति । अस्तु नामैतत् ; तथापि-प्रतिबन्धकोत्तन्मकर्याद्यान्त्रयोरकावेऽभिनः स्वकार्यं करोति, न वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; प्रत्यक्षविरोधात् । प्रथमपक्षै तु कस्याधावः धन्तेः सह-कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावदुष्त्रयस्य ; धन्यतराभावे कार्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । धन्य-तरस्य वेर्दिक प्रतिवन्धकस्य, उत्तरमकस्य वा ? प्रतिवन्धकस्य वेत्; स एकोत्तर्मकमण्यादिसिक्रधाने कार्यानुत्पादप्रसङ्गः तदा तस्याभावाप्रसिक्षिधाने कार्यानुत्पादप्रसङ्गः तदा तस्याभावाप्रसिक्षः । उत्तरमकस्य वेत् : धन्नाप्ययमेव दोषः । न चाभावस्य

प्रथम विकल्प-प्रतिबंध और उत्तंभक के अभाव में अग्नि अपना कार्य करती है पैदा कहो तो हम पूछते हैं कि इनमें से किसका अभाव अग्निका सहकारी बना उन दोनोंमें से किसी एक का या दोनोंका? यिव दोनोंका प्रभाव अग्निका सहकारी बना उन दोनोंमें से किसी एक का या दोनोंका? यिव दोनोंका प्रभाव अग्निका सहकारी है ऐसा कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि दोनों के अभाव जब नहीं है केवल एक का हो अभाव है तब अग्निका का कार्य एक जाने का प्रसंग प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं। यिव दोनों अभावों में से कोई एक प्रभाव अग्निका सहकारी है ऐसा पन्न प्रहुण किया जाय तो प्रश्न होगा कि दोनों में से किसका अभाव कारण है, प्रतिबंधक का अभाव कि उत्तंभक का अभाव अग्निका सहकारी है ऐसा माने तो वही पहले का दोष आयेगा कि उत्तंभक माग्नि आदि के सद्भाव में अग्निका सहकारी है ऐसा समय प्रतिबंधक के अभाव की अग्निक हो तो उत्तंभक का नी मौजूदगी में जो अग्निक कार्य दिखायी देता है वह नहीं दिखायी देगा। आपके यहां अग्निक कार्य नी नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वथा अभावरूप है, यदि कार्यकारी है तो प्रवस्थ ही वह भावरूप हो जावेगा, भावका अर्थात् पर्दार्थ का लक्षण तो यही है कि अर्थिकया को करता, कार्य को करता और कार्य भाव लक्षण तो यही है कि अर्थिकया को करता, कार्य को करता और भाव का लक्षण तो यही है कि अर्थिकया को करता, कार्य को करता और भाव का लक्षण तो यही है कि अर्थिकया को करता, कार्य को करता और कोई भाव का लक्षण तहीं होता है।

भावार्थ — नैयायिक ध्रतीन्द्रिय शक्ति को नहीं मानते हैं, आचार्य उनको समक्ता रहे हैं कि प्रत्येकपदार्थ में जो कार्य की क्षमता रहती है वह दृष्टिगोचर नहीं होती है, वस्तुका स्वरूप मात्र शक्ति नहीं है धीर वह स्वरूप मी पूरा प्रत्यक्ष गोचर नहीं हुआ करता, वस्तुका स्वरूप हो कार्य करता हो तो धिन जल रही है उस वक्त किसी मात्रिक ने प्रिग्न स्तंभक मंत्र से धिन की दाह शक्तिको रोक दिया तब वह अगि पहले के समान प्रज्वलित [ध्धकती] हुई भी जलाती नहीं सो वहां धिनका कुछ विगइता नहीं, तो कौन सी बात है जो जलाती नहीं। धतः सिद्ध होता है कि अग्निक बाहरी स्वरूप से पृथक् ही एक शक्ति है। उसंभक मिए। मन्त्र और प्रतिबंधक मिण

कार्यकारित्वं घटते भावरूपतानुषङ्गात्, धर्चिकयाकारित्वलक्षणस्वात्परमार्थसतो लक्षणान्तराभावात्। कश्चास्याभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्-िकमितरेतराभावः, प्रागमावो वा स्यात्, प्रव्वंसी

कब्रास्यापावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्-किमितरेतरापावः, प्रागभावो वा स्यात्, प्रश्वंसी वा, ग्रेमावमात्रं वा? न तावदितरेतरापावः; प्रतिवन्यकमित्यमन्त्रादिसन्निवानेप्यस्य सम्भवात् । नापि प्रागमावः; तत्प्रव्वंसोत्तरकालं कार्योत्परयधावप्रसङ्गात् । नापि प्रश्वंसः प्रतिवन्धकमण्यादिप्राण-धावावस्थायां कार्यस्यानुस्पत्तिप्रसङ्गात् । न च भावादर्थान्तरस्याभावस्य सङ्कावोस्ति, तस्यानन्तरमेव

मंत्र क्रमणः प्रग्निकी शक्ति को प्रकट करनेवाले और रोकनेवाले होते हैं। इन मिर्ग शादि का श्रभाव अर्थात् प्रतिबंधक मिए। ग्रादिका ग्रभाव मात्र अग्नि का सहकारी नहीं है। प्रतिबंधक का श्रभाव नहीं हो तो भी श्रग्निका कार्य देखा जाता है। नैयायिक धभावको तुच्छाभावरूप मानते हैं धतः प्रतिबंधक का धभाव अग्निका सहकारी है ऐसा वे कह भी नहीं सकते, यदि कहते हैं तो स्रभाव को जैनके समान भावकप [पदार्थ रूप] साननेका प्रसंग धावेगा । जो अर्थिकया को करता है वही वास्तविक भाव या पदार्थ होता है। इस प्रकार अग्निकी शक्ति अतीन्द्रिय है यह उपर्युक्त प्रतिबंधक मणि आदि के उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है।। भ्राप नैयायिक से हम जैनका प्रश्न है कि प्रति-बंधकका ध्रभाव कार्यकी उत्पत्ति में सहकारी माना गया है, वह कौनसा ग्रभाव है, इतरेतराभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, ग्रथवा ग्रभाव सामान्य? इतरेतराभाव सहकारी है ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि इतरेतराभाव [ एक का दूसरे में अभाव जो होता है वह ] रहने मात्रसे कोई कार्य में सहायता नहीं पहंचती, ऐसा अभाव तो प्रतिबंधक मणि मंत्र छादि के सन्निधानमें भी होता है किन्तु कार्य तो नहीं होता अर्थात प्रतिबंधक में उत्तंभक का ग्रभाव है वह इतरेतराभाव है वह जब प्रतिबंबक रखा है ग्रीर उत्तंभक नहीं है ऐसे स्थान पर भ्रग्निका सहकारी जो इतरेतराभाव बताया गया है वह तो है, किन्द्र कार्य स्फोट मादि होते नहीं। इसलिये इतरेतराभाव सहकारी नहीं होता। प्रागभाव भी सहकारी होता नहीं, यदि प्रागभाव सहकारी होगा तो जब प्रागभाव का नाश होता है तब कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सहकारी कारण नष्ट हो गया है। प्रध्वंसाभाव भी सहकारी बनता नहीं, प्रध्वंसाभाव जब नहीं है ऐसे प्रतिबंधकमिए। शादि की जो प्रागभाव अवस्था होती है उस समय कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा, मतलब प्रतिबंधक मिए। ब्रादि अभी हुए ही नहीं हैं ऐसे प्रागभाव अवस्था में अग्निकार्य चलता है वह नहीं होवेगा ? क्योंकि प्रध्वंसाभाव होवे तब कार्य करे। सो ऐसा है नहीं तथा निराकरिष्यमास्यत्वात् । प्रतो निराक्ततेमतत्-'यस्यान्वयव्यतिरेकौ कार्येसानुकियेते सोऽभावस्तत्र सहकारी सहकारिसाननियमात्' इति ।

कथ वैवंवादिनो मन्त्रादिना किच्चरप्रति प्रतिवद्धोध्यम्निः स एवान्यस्य स्फोटादिकार्यं कुर्यात् ? प्रतिवन्यकाभावस्य सहकारिएः कस्यविदय्यभावात् । न वाश्मरपक्षेष्येतचोद्यं समानम्, वस्तुनोऽनेक-शक्त्यास्मकत्वास्कस्याध्यस्केनविस्कचित् [ प्रति ] प्रतिवन्येष्यन्यस्याः प्रतिवन्याभावात् । नाप्यभाव-

भावपने को छोड़कर पृथक् अभाव होता नहीं। भाव से सर्वथा पृथक् ऐसा ध्रभावका [तुच्छाभावका] हम भागे खण्डन करनेवाले हैं इसलिये आपका निम्नलिखित कथन निराकृत हम्रा कि जिसका अन्वयव्यतिरेक कार्य का मनकरण करता है वह अभाव उस कार्य में सहकारी होता है। हम जैनका तो यह कहना है कि सहकारी कारणों में यह नियम नहीं कि वे भावरूप ही हों या श्रभावरूप ही हों, सहकारी कारण तो दोनों रूप हो सकते हैं। नैयायिकने अभाव को सहकारी कारए। माना है अर्थात अग्नि के स्फोट आदि कार्य होने में प्रतिबंधक मणि आदि का ग्रभाव सहकारी कारण है ऐसा जो कहा है वह ठीक नहीं, देखों ! श्रानिन की शक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जब मंत्रादि से स्तंभित कर दिया जाता है तो उस पूरुष को तो जलाती नहीं किन्तू वही धिन्त उसी समय अन्य व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो स्फोट जलाना भ्रादि कार्य करती है सो वह किस प्रकार बन सकता है ? क्योंकि सहकारी कारण जो "प्रतिबंधक का ग्रभाव" है वह (प्रागभावादि) नहीं है। जिल्टे वहां तो प्रतिबंधक का सद्भाव है। इसलिये सिद्ध होता है कि प्रतिबधक का अभाव भ्राग्न का सहकारी नहीं है। कोई कहे कि जैन के पक्ष में भी यही दोष आते हैं, प्रश्न होते हैं, कि अग्नि की शक्ति को प्रतिबंधक मिए। आदि रोकते हैं तो वे सबके प्रति ही क्यों नही रोकते ? इत्यादि सो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हम जैन तो अग्नि झादि वस्तुमीं को झनेक शक्ति वाले मानते हैं, उन अनेक शक्ति में से किसी एक शक्ति को प्रतिबंधक मणि मादि के द्वारा किसी पुरुष विशेष के प्रति रोक दिया जाय तो भी ग्रन्थ शक्ति तो रुकती नहीं. ग्रत: धन्य किसी पुरुष आदि के प्रति स्फोट म्रादि कार्य होते रहते हैं। कार्य की उत्पत्ति में सामान्य से अभावमात्र सहकारी होता है इस पक्ष पर अब विचार किया जाता है। वस्त से अर्थान्तरभूत ( सर्वथा पथक ) ऐसे अभावका जब खण्डन हो चुका है तब उसमें रहने वाला सामान्य प्रभाव (प्रभावमात्र) भी खडित हो चुका समक्रना चाहिये तथा नैयायिक के मतानुसार अभाव में समान्य रहता ही नहीं, वह तो द्रव्य गुण कर्म इन

मात्रं सङ्कारिः; बस्तुनीर्वाग्नरस्याभावस्याभावे तद्गतसामान्यस्याग्यसम्भवात् । न चाभावस्य सामान्यं सम्भवति, द्रव्यगुणुकमन्यितमरूपतानुषञ्चात् । ततः प्रतिबन्धकमण्यादिप्रतिहृतशक्तिर्वह्निः स्फोटाविकार्यस्यानुत्पादकस्तद्विपरीतस्तुत्पादक हत्यम्युपगण्तव्यम् ।

ततो निराकृतमेतत् 'कार्य' स्वोत्पत्ती प्रतिवंधकाभावीपकृतोभयवाद्यविद्यादास्यदकारकथ्यति-रिक्तानपेक्षय्, तन्मात्रादृत्पत्तावनुपपद्यमानवाषकम्वात्, यत्तु यतो व्यतिरिक्तमपेक्षते न तत्तस्यात्रजस्वे-

तीनों में रहता है यदि अभाव में सामान्य है तो उसे द्रव्यादिमें से किसी एक रूप मानना पड़ेगा अर्थात् सभाव द्रश्य गुण या कर्म रूप कहलायेगा ? स्रतः जिस अग्नि की शक्ति प्रतिबंधक मारेंग भादि के द्वारा प्रतिहत (नष्ट) हुई है वह भ्राग्न स्फोट दाह मादि कार्य को नहीं करती भीर जो इससे विपरीत अग्नि है वह स्फोटादि कार्यको करती है ऐसा निर्दोष सिद्धांत स्वीकार करना चाहिये । इस प्रकार ग्रान्न ग्रादि पदार्थी में कार्यों को उत्पन्न करने के संबंधमें अनेक २ शक्तियां हुआ करती हैं ऐसा सिद्ध होता है इसलिये निम्नलिखित अनुमान प्रयोग गलत ठहरता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति में जो कारण प्रतिबन्धकके ध्रभावसे उपकृत है एवं वादी प्रतिवादी द्वारा ध्रविवादरूपसे स्वीकृत है ऐसे कारए। को छोडकर भ्रन्य कारणकी अपेक्षा नहीं रखता है, (पक्ष) क्योंकि उतने कारण मात्रसे उसकी उत्पत्ति माननेमें कोई बाधा नही ग्राती । हिता जो कार्य उतने कारण से श्रातिरित्त अन्य कारणकी अपेक्षा रखता है तो फिर उसकी निष्पत्ति उतने कारणसे होती भी नहीं उसको उतने कारण मात्रसे मानेंगे तो बाधा म्रायेगी, जैसे वस्त्रको तन्तु मात्र कारणसे उत्पन्न होना माने तो बाधा माती है, किन्तु यह विवक्षित स्फोट आदि जो कार्य है वह वस्त्र कार्यके समान नहीं है अत: उसमें पूर्वोक्त कारणके श्रतिरिक्त अन्य कारणकी श्रपेक्षा नहीं हम्मा करती श्रव यहां यह उपर्युक्त अनुमान क्यों गलत है इस बातका स्पष्टीकरण करते हैं-

इस अनुमान में हेतु असिद्ध है क्योंकि स्फोट श्रादि जो अग्निका कार्य परवादी के है वह मात्र प्रतिबंधक के अभाव से नहीं होता, क्योंकि ऐसा माननेमें पहले के कथनानुसार अनेक बाधायें उपस्थित होती हैं। धाप नैयायिक ने कहा था कि वस्तु का स्वरूप ही कार्योमें सहकारी है और कोई शक्ति आदि नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतीति ही नहीं आती इत्यादि, सो ऐसा मानने पर माता स्त्री आदि प्रत्यक्ष से उपलब्ध द्वुए कारण कलाप को खोड़ कर अन्य घट्टकी (पुण्य की) प्रतीति वहीं होती अतः उसका ऽनुपत्रवाननवात्रकम् यथा तन्तुनात्रापेक्षया पटः, न च तथेदम्, तस्मावयोक्तसाध्यम्' इति; हेतोर-सिद्धेः; तन्मात्रादुत्पत्तौ कार्यस्य प्रागुक्तस्यायेनानेकवात्रकोपपत्तेः ।

स्वरूपसहकारिष्यतिरेकेण शक्तः प्रतीत्यभावादसस्ये वा स्रम्बनितादिदृष्टकारण्डकापञ्यति-रेकेणुादृष्टस्याप्यप्रतीतितोऽसस्यं स्यात्, तथा चासाधारण्गिमित्तकारण्याय दत्तो जलाञ्चलः। कथं चैवंबादिनो जगतो महेश्वरनिमित्तस्यं सिम्बेत् ? विचित्रसित्यादिदृष्टकारण्डकापादेबाकुरादिविचित्र-

भी असत्व मानना होगा? फिर तो आपने इस प्रकार की मान्यता से असाधारण [विशेष] कारणको जलांजिल दी है ऐसा समभना होगा। किंच-यदि ग्राप स्वरूप मात्रको कार्यका उत्पादक मानते हैं तो जगत सिष्टका कारण ईश्वर है ऐसा आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं ? क्योंकि विचित्र पृथिवी ग्रादि जो कि प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहे है उन्हीं कारण कलापों से विचित्र अनेक प्रकार के अंकुर ग्रादि कार्य छत्पन्न होते हुए प्रतीति में बाते हैं, फिर उन पृथिबी पर्वत वृक्ष बादि का कर्ता एक ईश्वर है ऐसी कुल्पना, आप सृष्टि कुर्तावादी नयों करते हैं दि यदि कहा जाय कि ध्यनमान से प्रथिती आहि का - कारण को ईश्वर है। उसको सिक्ष करते हैं तो बही बांत शक्ति में भी घटित कर लेगी चाहिसे, देखो - जो कार्या होता है वह प्रसाधारण धर्मवाले कारए। (शक्ति ) से ही होता है, (साध्य ) मनत्र सहकारी था-इतर कारए। से नही होता, जैसे सुख, अकुर श्रादि में प्रसाधारमा कारण विन्द्रस-पुष्य ईरवर श्रादि माने हैं, इन कारणों से मुखादिक होते हैं, मात्र स्त्री या पृथिवी आदि सहकारी कारणों से स्वादिक नहीं होते हैं। ऐसा अग्र स्वीकार करते हैं इसी तरह स्फोट धादि सर्मस्त उत्पन्न होते हुए वस्तुभूत कार्य हैं, अकः वे भी अपसाधारण उधर्मकाले कारण से ही बुत्पन्न होते हैं । इसतरह यहां तक भाहक-, श्रमाण :का अभाव होनेसे शक्ति को नहीं मानते हैं, इस पर पक्ष का निरसनः किया और यह शिद्ध करके बताया कि अनुवान प्रमाण मृक्ति का सुद्धाव सिद्ध करता है।

६ ।। ाः आवार्षः नेपापिक ने शक्ति को नहीं माना है, प्रत्येक कार्य कारराके स्वरूप के और सहकारी मात्र से उत्पक्त होता है, कोई घटट अतीन्द्रिय काररा की ज़रूरत नहीं होती ऐस्म उन्होंने केना है, किन्तु यह मान्यता लौकिक और पारमायिक दोनों हटियों के प्रसत् है, कोक क्यवहारकें अनेक ममुख्य समानरूप से पुष्ट और निरोग भी रहते हैं किन्तु, कार्यभार बहन करने की अमता उनमें अलग ग्रन्स हवा करती है, उससे सिद्ध कार्योत्पत्तिप्रतीतेः । अनुमानात्तस्य तिविमत्तत्वसाधने वक्ते रप्यतः एव सिद्धिरस्तु । तवाहि-यस्कार्यम् तदसावारण्यमाध्यातितादेव कारणादाविभवति सहकारीतरकारण्यात्राद्वा न भवति यथा सुस्ताकुरादि, कार्यं चेदं निक्षितमाविभविवद्धस्त्वति । एतेनैवातीन्द्रियत्वात्तदभावोऽपास्तः ।

यदप्युक्तम्-'पृथिक्यादीनां पृथिवीस्वादिकमेव निजा शक्तिः' दृस्वादि; तदप्यपेशलम्; मृत्पिक्डादिम्योपि पटोस्पत्तिप्रसङ्गात् सहकारीतरशक्तेस्तनाप्यविशेषात् । प्रथ न पृथिवीत्वादिमात्रो-

होता है कि शरीर की पृष्टता या निरोगता मात्र कार्य के संपादन करने में निर्मित्त नहीं है और भी अदृष्ट अतीन्द्रिय बीर्यान्तराय का क्षयोपशम आदि रूप कोई शक्ति है जिसके निमित्त से बाह्य में समानता होते हुए भी कार्य करने में भपनी भपनी क्षमता पथक पथक होती है। यदि बाह्य में स्त्री माला, चंदन आदि पदार्थ ही सुख के कारए। हैं तो उन्हीं नैयायिकों द्वारा माना हम्रा ग्रहष्ट नामा पदार्थ ग्रसिद्ध हो जाला है। इसलिये सुखादि कार्यों में तथा पृथिवी अंकूर मादि कार्यों में जैसे मतीन्द्रिय तथा असाधारण कारण पृथ्य तथा ईश्वर है उसी प्रकार ग्रन्नि ग्रादि में अतीन्द्रिय शक्ति है, उसके द्वारा जलाना आदि कार्य होते हैं ऐसा सिद्ध हुआ। अब शक्ति अतीन्द्रिय होनेसे ग्रसत् है क्या ऐसा दूसरा विकल्प जो पूछा था उसके विषयमें ग्राचार्य एक ही वाक्य में जबाब देते हैं कि जैसे ग्राहकप्रमाण का श्रभाव होने से शक्ति का श्रभाव है. यह पक्ष खण्डित हमा है वैसे ही अतीन्द्रिय होनेसे शक्ति का अभाव है, ऐसा कहना खण्डित होता है। अतीन्द्रिय पदार्थ प्रत्येक मतवालों ने स्वीकार किये ही हैं, ग्राप नैयायिक के यहाँ क्या ईश्वर ग्रहष्ट भादि अतीन्द्रिय नहीं हैं ? वैसे ही शक्ति ग्रतीन्द्रिय है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये। नैयायिक ने कहा था कि पृथिवी आदि में जो पथिवीत्व ग्रादि हैं वही उसकी अपनी शक्ति है, ग्रर्थात् पृथिवी में जो पृथिवीपना है, जलमें जो जलत्व है इत्यादि, सो वही पृथिवी आदि पदार्थीकी निज की शक्ति है इत्यादि । सो यह कथन गलत है क्योंकि ऐसी मान्यता में मिट्रीके पिंड आदि से पट की उत्पत्ति होने का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि सहकारी एवं इतर [ उपा-दानादि ] कारगोंकी शक्ति वहां मिट्टी ग्रादि में समान रूपसे मौजूद ही है, कोई विशेषता नहीं है।

क्षंका--- मात्र पृथिबीत्व मादि से युक्त जो पदाये हैं, उनका वस्त्र आदि की उत्पत्ति में व्यापार नहीं होता है, जिससे मतिप्रसंग माने, किन्तु वस्त्र की उत्पत्ति में पलिसतानामर्थानां पटाण्,प्यती ध्यापारो येन।तिप्रसङ्गः स्यात्, तन्तुत्वाखसाधारस्यनिवधस्युपत-श्वितानामेव तत्र तेषां व्यापारात् ; इत्यप्यवाम्प्रतम् ; तन्तुत्वाख् पलिसतानां दःवक्रुषिताखर्षनामपि तज्जनकत्वत्रसङ्गात् । अवस्थाविषेयसमन्त्रितानां तन्तुनां कार्योरम्भकत्वादयमदोषः; इत्यपि मनोरय-मात्रम् , शक्तिविशेषमन्तरेगावस्थाविशेषस्येवासम्भवात्, ग्रन्यया दग्याविस्वभावानामपि तेषां स स्यात् ।

यक्षोच्यते-कक्तिनित्याऽनित्या वेत्याविः, तत्र किमयं द्रव्यक्तो, पर्यायक्ती वा प्रवनः स्यात्, भावानां द्रव्यपर्यायगरत्यात्मकत्वात्? तत्र द्रव्यक्तिनित्येव धनादिनिधनस्वभावत्वाद्द्रव्यस्य। पर्याय-

तो तन्तुत्व ध्रादि प्रसाधारण निज शक्ति से युक्त जो पदार्थ है, उसीका व्यापार होता है, प्रथात् वस्त्रकी उत्पत्ति में पृथिवीत्वादि कारण नहीं होते हैं, किन्तु तन्तुत्व आदि प्रसाधारण शक्तिसे युक्त तन्तु ही कारण होते हैं ?

समाधान — यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि ऐसा ग्रसाधारण कारण मानने पर भी दोष ग्राता है, यदि तन्तुत्व आदिसे युक्त तन्तु ही वस्त्र के ग्रसाधारण कारण हैं, तो जो तन्तु जले हैं, सड़ गये हैं, उनमें भी कार्य करने का प्रसंग प्राप्त होता है, क्यों कि तन्तुत्व तो वहां पर भी है।

श्रंका — अवस्था विशेष से जो गुक्त है, ऐसे ही तन्तु वस्त्र रूप कार्यको करते हैं, ऐसा हमने माना है, अतः कोई दोष नहीं है ?

समाधान — शक्ति विशेष को स्वीकार किये बिना प्रवस्थाविशेष की ही असंभावना है, क्योंकि शक्ति विशेष छोड़कर और कोई अवस्था विशेष सिद्ध नहीं होता है। यदि शक्ति विशेष के बिना प्रवस्था विशेष होता है तो दग्व-जले आदि अवस्थावाले तन्तु भी परोत्पत्ति में व्यापार करने लगेंगे। नैयायिक ने पूछा कि शक्ति तिरय है, कि अनित्य है इत्यादि ? सो यह प्रवन्न इच्य शक्ति विषय में है अथवा पर्यायशक्तिके विषय में है ? क्योंकि, पदार्थ इच्य शक्ति और पर्याय शक्ति स्वरूप होते हैं। यदि इच्य शक्ति के विषय में तिरय अनित्य की चर्चा है तो उसका समाधान यह है कि इच्य शक्ति नित्य हो मानी गई है, क्योंकि उच्य अनादि निवन होता है। यदि पर्याय शक्तिके विषय में है, क्योंकि पर्याय शक्ति हो उसका समाधान यह है कि इच्य शक्ति नित्य हो मानी गई है, क्योंकि प्रवाय अनित्य आति की जल सित्य हो नित्य मानने पर पर्याय शक्तिके विषय में है, क्योंकि पर्याय साति की जल की नित्य मानने पर पर्याय अपने कार्य को सहकारी कारणों की अपेक्षा लिये बिना ही करेंगे, सो बात नहीं

शक्तिस्वित्वं सादिपर्यवसानस्वात्ययंवात्याम् । न च शक्तं नित्यत्वे सहकारिकारस्यानपेवयंवार्यस्य कार्यकारित्वानुषङ्गः; ह्यस्यकक्तः केवलायाः कार्यकारित्वानुप्रमानात् । पर्यायसक्तिसमन्विता हि ह्यस्यक्तिक्तः कार्यकारित्वयन्ति । तत्परित्यक्तिसमन्विता हि ह्यस्यक्तिकः कार्यकारित्वयन्ति । तत्परित्यक्तिसमन्व ह्यस्यक्तिः कार्यक्ति । तत्परित्यक्तिसमन्व स्ववः कार्यक्तित्वयक्तिः । तत्परित्यक्तिसम्बद्धाः सहकारिकारस्योपेवान् वेदय्यं । क्यस्यत्यया सहवे श्वरादे केवलस्यव सुवादिकार्योत्यादनसमस्य सर्वदा कार्योत्यादकस्यं सहकारिकारस्यापेवान् स्वर्वाः कार्योत्यादनसमस्य सर्वदा कार्योत्यादकस्यं सहकारिकारस्यापेवान्वयस्य स्वर्वाः कार्योत्यादनसमस्य सर्वदा कार्योत्यादनसम्बद्धाः स्वर्वाः कार्योत्यादनसम्बद्धाः स्वर्वाः कार्यत्वात्यस्य स्वर्वाः कार्योत्यादनसम्बद्धाः स्वर्वाः कार्योत्यादनसम्बद्धाः स्वर्वाः कार्योत्यादनसम्बद्धाः स्वर्वाः कार्योत्यादनसम्बद्धाः स्वर्वाः कार्योत्यादनसम्बद्धाः स्वर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः कार्योत्यादनसम्बद्धाः स्वर्वाः स्वरं स्वर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः स्वरं स

है, क्योंकि हम जैन अकेली द्रव्य शक्ति कार्य को करती है ऐसा मानते ही नहीं हैं। देखिये ! पर्यायशक्ति यक्त जो द्रव्य शक्ति होती है, वही कार्य करती है । प्रतीति में भी बाता है कि विशिष्ट पर्याय से युक्त जो द्रव्य है, वही कार्यको करता है, धन्य नहीं। द्रव्य की विशिष्ट पर्यायरूप से जो परिणति होती है, वह सहकारी की अपेक्षा लेकर ही होती है. अत: जब पर्याय शक्ति होती है. तब कार्य होता है. अन्यया नहीं। इसलिये हमेशा कार्य उत्पन्न होने का प्रसंग नहीं झाता और सहकारी कारशों की अपेक्षा भी व्यर्थ नहीं जाती. क्योंकि पर्याय शक्ति के लिये सहकारी की प्राय-श्यकता है। यदि पर्यायशक्ति की आवश्यकता नहीं माने तो अहल, ईश्वरादि सकेले ही सख, अंकर ग्रादि कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाने से सर्वदा कार्य होने का प्रसंग ग्राता है, तथा उन ईश्वरादि की सहकारी कारणादि की अपेक्षा करना भी सिद्ध नहीं होता श्रतः पर्यायशक्ति हुक्त पदार्थ है, ऐसा सिद्ध हो गया । तथा-श्रापने पछा था कि शक्त [समर्थ] शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है. या प्रशक्त शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है, इत्यादि सो उन प्रश्नों का उत्तर तो यह है कि शक्त-शक्तिमान से ही शक्ति पैदा होती है, तथा ऐसा मानने पर यद्यपि अनवस्था आती है फिर भी ऐसी अनवस्था दोष के लिये नहीं होती क्योंकि यह शक्तिकी परंपरा तो बीजांकर के समान अनादि प्रवाहरूप मानी गई है। इसी का विवेचन करते हैं। वर्तमान की शक्ति अपने पहले शक्ति युक्त पदार्थ से माविभूत होती है, भीर पदार्थ की शक्ति भी पहले के शक्ति युक्त पदार्थ से आविभूत होती है [ प्रगट होती है ] जैसे पूर्व पूर्व अवस्था युक्त पदार्थोंकी उत्तरोत्तर अवस्था उत्पन्न होती रहती है। नैयायिक यदि शक्तिका प्रादर्भाव शक्तिमान से होता है, ऐसा बानने में धनवस्थादीषका उद्धावन करते हैं तो उनके यहां पर घटछका [ भाग्य का ] आविश्रीय होना कैसे सुघटित होगा ? क्योंकि उस घट्ट के विषय में भी प्रश्न होंगे कि घाटमा के द्वारा घट्ट जो यदप्यभिहितम् सक्तादशक्ताद्वा तस्याः प्रादुर्भाव इत्यादि; तत्र सक्तादेवास्याः प्रादुर्भावः । न चानवस्या दोवायः; बोजाङ्कुरादिवदनादित्वाक्तस्रवाहस्य । वर्शमाना हि स्रवितः प्राक्तनशक्तियुक्ते-नार्येनाविभाव्यते, सापि प्राक्तनसक्तियुक्तेनेति पूर्वपूर्वावस्यायुक्तार्यानामुक्तरोक्तरावस्याप्रादुर्भाववत् । कवं चैवंवदिनोऽदृश्स्याप्याविभावो घटते ? तद्ष्यात्मना भ्रष्टशुन्तरयुक्तेनाविभाव्यते, तद्रहितेन वा ? प्रथमपक्षैऽनवस्या । द्वितीयपक्षे तु भुक्तात्मवक्तस्य तज्जनकत्वासम्भवः ।

प्रकट किया जाता है, वह अन्य अदृष्ट से युक्त हुए आत्मा से प्रकट किया जाता है, या विना अदृष्ट युक्त हुए आत्मा से प्रकट किया जाता है? यदि अन्य अदृष्ट से युक्त होकर वह आत्मा अदृष्ट को उत्पन्न करता है, तो अनवस्था तैयार है। दूसरा पक्ष-आत्मा अन्य अदृष्ट से युक्त नहीं होते हुए ही अदृष्ट को उत्पन्न करता है, तो अक्त जोवों की तरह संदारी जीव भी अदृष्ट को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे? तथा आप यदि शक्ति जौर शक्तिमान में परंपरारूप अनादिपना मानने में अनवस्था दोष देते हैं तो ईश्वर संपूर्ण कार्योंका कर्ता है, ऐसा कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि इस विषय में भी शक्ति और शक्तिमान जैसे प्रक्त होंगे अर्थात् ईश्वर यदि अदृष्ट रूप सहकारी कारण से रहित होकर कार्य करता है तो संपूर्ण कार्य एक समय में उत्पन्न हो जाना सहिय ? क्योंकि कार्यों के करनेमें उसे अन्य सहकारी कारणों की जरूरत तो है नही जिससे कि कार्य रक्त जाय । इस दोष से बचने के लिए यदि अदृष्ट रूप सहकारी कारण युक्त होकर वह महेदवर कार्यों का उत्पादक होता है, ऐसा माना जाये तो वे सहकारी कारण मान्य सहकारी कारणों से सहित होकर ही महेश्वर द्वारा किये जावेंगे। इस तरह उत्पर सहकारी कारणों से सहित होकर ही महेश्वर द्वारा किये जावेंगे। इस तरह उत्पर सहकारी की अपेक्षा बढ़ती जाने से अनवस्था आयेगी।

पूर्व पूर्व अदृष्टरूप सहकारी कारएों से युक्त होकर आत्मा धौर महेश्वर उत्तर घट्ट के सम्पूर्ण कार्य विशेष को करते हैं, ऐसा माने तो संपूर्ण पदार्ष भी पूर्व प्रक्ति से समन्वित होकर ही धांगे धांगे की शक्ति को उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी मान लेना चाहिये, व्यव्के दुरायह से क्या लाभ ? धापने जो शंका करी थी कि शक्तिमान से शक्ति भिन्न है कि धिन्न है। हत्यादि सो ऐसी शंका भी अयुक्त है, क्योंकि हम स्याद्वादियों ने शक्ति को शक्तिमान से कथंवित भिन्न भी माना है। ब्यक्तिमान से शक्ति भिन्न है वह किस ध्रपेक्षा से हैं, यही अब प्रगट करते हैं-शक्तिमान से बक्ति भिन्न है वह किस ध्रपेक्षा से हैं, यही अब प्रगट करते हैं-शक्तिमान से बक्ति भिन्न है, क्योंकि शक्ति है किता, फिर वह शक्ति कार्य की अन्यथानुपपत्ति से ही जानी जाती है। [ यदि शक्ति नहीं

किन्त्र, कथं वा महेऽवरस्याखिलकायंकारित्थम् ? सहकारिरहितस्य तत्कारित्वे सकलकार्या-सामेकदैवोत्पत्तिप्रसङ्गात् । तत्सहितस्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिस्रोऽन्यसहकारिसहितेन कर्तव्या इत्यनवस्या । पूर्वपूर्वाहृहसहकारिसमन्त्रितयोरात्मेववरयोः उत्तरोत्तराहृष्टाखिलकार्यकारित्वे निखिल-भावानां पूर्वपूर्वविक्तिसमन्त्रितानामूसरोत्तरसम्बद्धार्प्यस्वस्युत् असं मिथ्याभिनिवेचेन ।

यचान्यदुक्तम्-विक्तः शक्तिमतो भिन्नाऽभिन्ना तत्यादिः; तदय्यकुक्तम्; तस्यास्तद्वतः कचिक-द्भे दाभ्युपगमात् । शनितमतो हि शक्तिभिन्ना तत्यत्यभ्रत्येष्यस्याः प्रत्यक्षत्याभावात्, कार्यान्यवानु-पपस्या तु प्रतीयमानासौ । तदतो विवेकेन प्रत्येतुमशस्यत्वादभिन्नोति । न चात्र विरोधायवतारः; तदास्मकवस्तुनो जात्यन्तरस्वात् मेचकन्नानवस्तामान्यविशेषवच ।

होती तो अमुक कार्य निष्पन्न नहीं होता, यही कार्यान्यथानुपपत्ति है ] शक्तिमान पदार्थ से वह शक्ति अभिन्न इस अपेक्षा से है कि वह प्रथकरूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार स्याद्वाद के श्रमेख किले से सुरक्षित यह शक्तिमान भीर शक्ति की व्यवस्था प्रखंडित रहती है, इसमें विरोध भादि दोषोंका प्रवेश तक भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अपने गुगों से कथंचित भिन्न भीर कथंचित अभिन्न रूप मानी गई वस्त पृथक ही जाति की होती है, अर्थात् वस्तु न सर्वथा भेदरूप ही है और न सर्वथा श्रभेद रूप ही है। वह तो मेचक ज्ञानके समान श्रथवा सामान्य विशेष के समान अन्य ही जाति की होती है। तथा नैयायिक ने कहा है कि एक शक्तिमान में एक ही शक्ति रहती है, या अनेक शक्तियां रहती है-इत्यादि, सो उस पर हम आपको बताते हैं कि पदार्थ में अनेक शक्तियां रहा करती हैं, देखो ! कारण अनेक शक्ति यक्त होते हैं, व्योंकि वे ग्रानेक कार्यों को करते हैं, जैसे घटादि पदार्थ अनेक शक्तियक्त होने से ही ग्रानेक कार्यों को करते हैं। ग्रथवा विचित्र-नाना प्रकार के कार्य जो होते हैं वे कारणों के विचित्र शक्ति भेद से ही होते हैं, न्योंकि वे विचित्र [ ग्रनेक ] कार्य हैं, जैसे भिन्न भिन्न पदार्थों के कार्य भिन्न भिन्न ही हुआ करते हैं। इसी विषय का और भी खुलासा करते हैं । कारणों में शक्ति भेद हुए विना कार्यों में नानापना हो नहीं सकता, जैसे रूप रस, गंधादि ज्ञानों में होता है, अर्थात् जिस प्रकार ककडी ग्रादि पदार्थ में रूप मादि के ज्ञान होते हैं, वे ककड़ी के रूप रस मादि स्वभावों के भेद होने से ही होते हैं, ककड़ी में भ्रलग अलग रूप रसादि स्वभाव न हो तो उनका अलग भ्रलग ज्ञान कैसे होता ? क्षण स्थिति वाले एक ही दीपक ग्रादि से भी बत्ती जलना, तैल समाप्त करना ग्रादि ग्रनेक कार्य उत्पन्न होते हैं, वे शक्तियों के भेद बिना कैसे होते ? यदि

यस्पुनरुस्तमेकानेका वेत्यादि, तत्रार्थानामनेकैव शनितः । तथाहि-स्रनेकशवितपुनतानि कारणानि विचित्रकार्यंत्वामार्थेवत् । विचित्रकार्याणि वा कारणसित्तमेदनिमित्तकानि तस्वाहिष-मार्थकार्यंवत् । न हि कारणसित्तमेदमन्तरेण कार्यनानात्वं युक्तं रूपादिकानात् , यदेव हि कर्क-टिकादी रूपादिकानानि रूपादिक्यभावभेदनिवन्यकानि तथा आस्पुरिस्तरेकस्मादिष् प्रदोगशेवभीवाद् सर्तिकादाहृतैलशोधादिविचित्रकार्याणि तच्छवितमेदनिमित्तकानि व्यवतिहन्ते, प्रन्यया रूपादेनीनात्वं न स्थान् । चस्रुरादिकामयोभेदादेव हि तज्जानप्रतिमासमेदः स्थात्, कर्केटिकादिद्रव्यं तृ रूपादिस्व-प्रावरहित्येकमनशेमेव स्थात् । चस्रुराविद्वढी प्रतिभासमानस्वाद्व्याः कथं कर्कटिकादिद्रव्यस्य

शक्ति भेद बिना होते तो उनमें रूप आदि का नानापना नहीं होता, फिर तो चसु आदि सामग्री के भेद मात्र से ही रूपादि ज्ञानों में भेद प्रतिभास होता है, प्रतिभासके सालंबनभूत ककड़ी शादि पदार्थ तो रूप आदि स्वभाव से दिहत एक प्रनंश मात्र ही हैं ऐसा मानना होगा। कहने का अभिप्राय यह हुमा कि यदि कारणों में भेद हुए बिना कार्यों में भेद होना माना जाय तो ककड़ी ग्राम अमरूद भादि पदार्थों में रूप रस, गन्य वर्णादिका भेद तो है नहीं, सिर्फ चक्षु, रसना आदि इन्द्रियों के भिन्न हैंगह होनेसे रूप रसादि न्यारे न्यारे ज्ञान होते हैं, ऐसा गलत सिद्धान्त मानना पढ़िया।

श्रंका—चक्षु श्रादि से उत्पन्न होनेवाले ज्ञानों में रूप श्रादि का तो प्रतिभास होता है, फिर ककड़ी आदि द्रव्यको उनसे रहित कैसे माना जाय ?

समाधान – तो फिर तैल शोष आदि मनेक कार्य अदुमान ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं, अतः पदार्थों में नाना शक्तियां हैं भी यह प्रतीति में आता है, फिर पदार्थ नाना शक्तियों से रहित है ऐसा कैसे माना जा सकता है। अर्थात् नहीं माना जा सकता।

शंका—चकु मादि इन्द्रियजन्य ज्ञानों में साक्षात् प्रतिभासित होनेवाले रूप रस मादि स्वभाव ही परमार्थं सत् हैं [वास्तविक हैं] अनुमान ज्ञानमें प्रतीत होनेवाली शक्तियां वास्तविक नहीं हैं ?

समाधान — यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने से तो ग्रहष्ट ईश्वर आदि में ग्रवास्तविकता का प्रसंग होगा ? क्योंकि ईश्वरादि भी साक्षात् प्रत्यक्ष ज्ञानमें प्रतीत नहीं होते, सिर्फ ग्रनुमान से ही जाने जाते हैं। त्तर्राहतत्वमिति चेत् ? तर्हि तैमकोषादिविभित्रकार्यानुमानबुद्धौ शक्तिनानात्वस्थाप्ययांनां प्रतीतेः कथ तर्राहतत्वं स्यात् ? प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभावनानाः रूपादय एव परमार्थकन्तो न स्वनुमानबुद्धौ प्रतिभावन

श्रैका — दीपक धादि एक ही द्रव्य में जो कार्य का नानापना है वह बत्ती धादि सहकारी सामग्री के नानापना के कारए। है, ग्रथींत् प्रदीपादिक में दाहशोध आदि नाना कार्य होते हुए देखने में श्राते हैं, वे सहकारी नाना होनेसे देखने में श्राते हैं, न कि दीपक के शक्तियों के स्वभाव भेदोंसे ?

समाधान—यह भी बिना सोचे कहना है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो रूप आदि स्वभावों का ही अभाव हो जायेगा, फिर तो ऐसा कहा जा सकता है कि ककड़ी आदि हव्यों में चक्षु आदि सामग्री के भेद होने से ही रूप ग्रादि का पृणक-पृथक प्रतिभास होता है न कि निजीरूप रसादि स्वभावके कारण। इस प्रकार के बड़े मारी दोघों से खुटकारा पाने के लिये प्रमाण प्रतीत रूपादिकों के समान शक्तियों का ग्रपलाप करना युक्ति युक्त नहीं है, ग्रयांत् जैसे रूप रस ग्रादि ग्रनेक स्वभाव वाला पदार्ष ज्ञान में प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार कार्यों में मनेकपना दिलाई देने से उनके कारएों की शक्तियों में नानापना मानना चाहिये।

विशेषार्थ — इस शक्ति स्वरूप विचार नामक प्रकरण में पदार्थों की अतीन्द्रिय शक्ति की सिद्धि करते समय श्री प्रभावन्द्राचार्य ने बहुत ही अकाट्य तक भीर उदाह-रगों द्वारा नैयायिकादि परवादियों को समक्षाया है, जैन सिद्धांत में सम्मत शक्ति क्या है यह बहुत ही विशद रीति से टीकाकार ने उदाहरणों द्वारा समक्षाया है, अती-न्द्रिय शक्ति क्या है इसके लिये अगिन का उदाहरणों द्वारा समक्षाया है, अती-न्द्रिय शक्ति क्या है इसके लिये अगिन का उदाहरण बहुत ही सुंदर भीर स्पष्ट है, बाहर में लाल पीला दिखायी देने वाला अगिन का रूप मात्र ही स्कोट आदि कार्यों का करता है ऐसा जो नैयायिक का मत है वह जब विचार में आता है तो शतशः खण्डित हो जाता है। जब कोई मांत्रिक या अन्य पुरुष उस अगिन की शक्ति को मंत्र या मात्र आदि के की कित करता है, रोक देता है तब वह भ्रानि वाहर में वैसी को वैसी ध्रवक्ती हुई भी स्फोट (सुरंग लगाकर परवर भ्रादि को फोड़ना, तोप चलाना) दाह आदि को यो को नहीं कर पाती है? इसीसे सिद्ध होता है कि भ्रान का बाहरी स्वरूप मात्र जलाना भ्रादि कार्यों को नहीं करता, किन्तु कोई एक उसमें ऐसी भ्रवस्य भ्रतीन्द्रय शक्ति है कि जिसके द्वारा ये कार्य सम्पन्न होते हैं। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में

मानाः शक्तयः; इत्यपसु(प्यसु)न्दरम्; ग्रहष्ट्रेश्वरादेरपरमार्थसत्त्वप्रसङ्गात् । प्रदीपादिव्रव्यस्मैकस्य

घटित किया जा सकता है, बाहर में पठन ग्रम्यास आदि समान होते हुए भी कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है भौर कोई नहीं। गैहं में गेहं का ही अंकूर उत्पन्न होना मिट्टी से घड़ा ही बनना झादि झादि कार्य झपने झपने कारणों की झलग झलग शक्तियों के अनुमापक हो रहे हैं। "शक्तिः कियानुमेया स्यात्" शक्ति मात्र कार्य की मन्ययानुपपत्ति से जानी जाती है। इन मन्ति आदि संपूर्ण पदार्थों की शक्तियां नित्य भी हुआ करती हैं भीर अनित्य भी, द्रव्यशक्ति नित्य है भीर पर्याय शक्ति म्मनित्य है, द्रव्य पर्यायात्मक ही वस्तु होती है, द्रव्य अनादि निधन है, मतः उसकी शक्ति नित्य है, पर्याय सादि सांत है, अतः उसकी शक्ति अनित्य है, अकेली द्रव्य शक्ति से कार्य निष्पन्न नहीं होता, पर्याय शक्ति से युक्त जब द्रव्य शक्ति होती है तब कार्य होता है। इस कथन से सिद्ध होता है कि उपादान निमित्त से निरपेक्ष नहीं होता भ्रनेक सहकारी निमित्त कारण कलाप से युक्त जब द्रश्य शक्ति या उपादान हो जाता है तब यह कार्य को करता है, यहां तक विवाद का कोई खास प्रसंग नहीं है, किन्त् पर्याय शक्ति में जो अनेक सहकारी निमित्त हैं वे सभी अपने आप मिलते हैं या स्वत: उपस्थित होते हैं ? यह प्रश्न है, जब साक्षात बृद्धि पूर्वक धनेक सहकारी सामग्री को जटाकर कार्य करते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि सभी कारण कलाप स्वत: उपस्थित हो जाते हैं. सर्वथा सभी कारण अपने भाप मिलते हैं और कार्य निष्पन्न हो जाता है। ऐसा सर्वथा एकान्त वाद प्रतीति का अपलाप करने वाला है, संसार में बहुत से कार्य बृद्धि पूर्वक होते हैं भीर बहुत से अबृद्धि पूर्वक। कार्यों मे भी चेतन के कार्य ग्रीर अचेतन के कार्य अन्तर्भृत हैं। अचेतन कार्य अपने कारण समृह से निष्पन्न होते हैं. उसमें किसी किसी में चेतन की प्रेरकता रहती है। दोनों चेतन ध्रचेतन ( जीव धजीव) के कार्य सर्वथा निमित्त के स्वयं हाजिर होने से नहीं होते, किन्तु उनमें बृद्धि पूर्वक प्रयत्न करने से होने वाले कार्य भी हैं। यह तो निश्चित है कि उपादान के बिना धर्यात द्रव्य शक्ति के बिना या पर्याय शक्ति के बिना कार्य नहीं होते हैं, किन्तु पर्याय शक्ति का जो सहकारी कारण कलाप है वह सर्वेधा अपने आप उपस्थित नहीं होता । जो अनित्य है तो उसको कारण चाहिये और सभी कारण अपने आप नहीं जुड़ते, पुरुषार्थं का मतलब भी यही है कि पुरुष से जो होवे। सहकारी कारण भी यदि एक होता अर्थात पर्यायशन्ति में जो सहकारी की अपेक्षा है वह यदि एक ही होता तब

वर्तिकादिसहकारिसामग्रीभेदात्तद्दाहादिकार्यनानात्वं न पुनस्तज्छवितस्वभावभेदात्; इत्यप्यविचारि-

तो कुछ अपने भ्राप उपस्थित होने की बात भी कहते किन्तु पर्याय शक्ति के सहकारी कारण भनेक हैं। एक बात और विशेष लक्ष देने योग्य है कि द्रव्य में एक ही प्रकार की शक्ति नहीं है "तत्रार्थानामनेकैव शक्तिः" अर्थात् पदार्थोंमें भनेक प्रकार की शक्तियां हैं। पर्याय शक्ति को जैसे सहकारी कारण या निमित्त मिलता है वैसा ही कार्य भगट होता है। प्रवचनसार गाया २५५ में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

रागो पसत्यभूदो वत्यु विसेसेण फलादि विवरीदं। शासाभूमि गदाणिह वीजणिह सस्स कालम्हि।।२४४।।

अर्थ -- प्रशस्त राग या शुभोपयोग एक रूप होकर भी वस्तू विशेष के कारण (व्यक्ति-पूरुष विशेष के निमित्त से) विपरीत फल देनेवाला होता है। जैसे कि बीज समान होते हुए भी प्रथक प्रथक उपजाऊ शक्ति वाली भूमि के निमित्त से उन्हीं बीजों से प्रथक पृथक ही फसल माती है। भर्यात क्षेत्र में जितनी उपजाऊ शक्ति है, उतना ही अधिक धान्य की पैदास होगी। यह हुआ दृष्टान्त, दार्ष्टान्त प्रशस्त रागका है, सो वह भी उत्तम मध्यम जघन्य पात्र के कारण प्रयति सम्यग्द्रिक भीर मिथ्याइष्टि के कारण सही और विपरीत फल देनेवाला हो जाता है, सम्यग्हिष्ट के तो वर्तमान में विपूल पुण्य बंधका कारण भौर परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, इससे विपरीत मिथ्यादृष्टि के मात्र पूण्यका कारण होता है, और परंपरा से संसार में रुलाता है। इस गाथा से सिद्ध होता है, कि बीज भूत उपादान में एक ही समय में भनेक शक्तियां विद्यमान हैं. जैसा निमित्त मिलेगा वैसी एक मात्र शक्ति प्रगट होगी, और शेष शक्तियां यों ही रहेगी। उपादान समान रूपसे होनेपर भी निमित्त पूथक प्रथक होने से प्रथक प्रथक ही कार्य प्रगट होता है। यह सिद्धान्त उपर्युक्त गाथा कथित बीज भीर भूमिके उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे धनेकों उदाहरण हैं, मेघ से पानी समान ही सर्वत्र बरसता है, किन्तु भलग भलग भूमि वृक्ष, नीम, भाम, इखु भादि का निमित्त पाकर अलग अलग कडुचा या मीठे रूप परिएामन कर जाता है। उस मेघ जलमें एक साथ एक समय में कडुया मीठा धादि घनेक रूप परिशामन करने की शक्तियां घवश्य ही थी. जिसके कारण यह कड्डमा या मीठे आदि रूप परिणमन कर गया। उसमें यह कहना कि नीम के बूक्ष पर पड़े हुए जलमें मात्र कड़ए रस रूप परिएामन की ही शक्ति तरमग्रीयम्; रूपादेरप्यभावप्रसङ्गात् । शक्यं हि वक्तुं कर्कटिकादिद्रव्ये चक्षुरादिसामबीभेदाद्रूपाः

थी, ग्रन्य रूप नहीं थी सो यह कथन हास्यास्पद है। जब कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं कह रहे कि एक ही प्रकार का बीज अनेक भूमिका निमित्त पाकर अनेक रूप परिणमन करता है, तब उपादान में एक प्रकार की ही परिलामन की खरित है, यह कहना कैसे सत्य हो सकता है अर्थात् नहीं। एक दुकानदार अपने दुकास पर बैठा है। उसके धन्दर हंसना, रोना, चिन्ता करना, उदाख होना धादि सब प्रकार के भाव होने की योग्यता है, कोई भी एक हंसने रोने रूप पर्याय एक समय में प्रगट होगी, किन्तु नि-श्चित एक यही होगी ऐसा नियम नहीं है, विद्रषक ग्रादि हंसी का हश्य सामने से निकलेगा तो वह पुरुष हंसने लगेगा, करुणापुर्ण दीन द:सी भादमी दिखेगा तो वह रो पड़ेगा, घर की कुछ बुरी खबर सुनेगा या पदार्थों के आव घटने का समाचार सुनेगा तो चिन्ता करने लगेगा इत्यादि । ग्रतः यह निश्चित होता है कि पर्याय शक्तिका प्रसट होना सहकारी के आधीन है। यदि पर्याय शक्ति का निश्चित रूपसे प्रगट होना है. अर्थात निश्चित ही कार्य को करना है. तो चारों प्रवार्थ व्यर्थ ठहरते हैं. हमारी भागामी व्यञ्जन पर्याय निश्चित् है तो हम किसलिये अच्छा या ब्रा काम करेंगे ? जैसा माने होना होता है, वैसा मपने को होना ही पड़ता है। यह भंयकर नियति बाद ईश्वरवाद से भी अधिक कष्टदायी है, ईश्वरवादके चक्कर से तो ईश्वर की उपासना कर छट सकते हैं, किन्तू इस नियतिबाद-जैसा होना है वैसा ही होगा के चक्कर से किसी प्रकार भी खुटकारा नहीं, वह तो प्रथाह सागर की भंबर है। नियति के प्रवाह में घूमते हुए हम सर्वथा पुरुषार्थहीन, हाथ पैर, मुख मन, बुद्धि सबसे हीन हैं, सब हिलना, घोना, खाना, सोचना, नियति देवी के अधीन है, कोई किसी को कहता नहीं कि तुम यह काम करो। यह काम तुमने क्यों किया, बालकों ने बर्तन फोड़ दिया, विद्यार्थी ने अभ्यास नहीं किया, यहां तक किसी ने अमूक व्यक्ति को मार डाला, सब माफ है। क्योंकि उस समय उस पुरुष से वैसा ही होना था? मांस बेचने वाले पशु पक्षी को मारने वाले पापी हिंसक वयों हैं ? वे तो नियति के अनुसार जैसा होना था, उसीके अनुसार कार्य कर रहे हैं ? कहां तक लिखें ? कोई पुरुष को हाथ पैर बांधकर मुख में कपड़ा दे कर अंघेरी कोठड़ी में बंद कर देने से भी प्रधिक मयंकर नियतिवाद-जैसी उपादान की योग्यता होती है-इव्य शक्ति होती है वैसा निमित्त-पर्यायशक्ति हाजिर होता है। इतनी पुरुषायं हीनता की बात उपादान की मुख्यताकी विश्रत्ययम्तिषासभेदो, न पुना रूपाधनेकस्वश्रावभेदादिति । तल प्रमाख्यमितपन्नत्वाद्व्यादिवच्छक्ती-नामपनापो युक्त इति ।

म्रोट लेकर कोई वर्षमान के जैनाभासी करते हैं भीर उपरक्षे भ्रपने को म्रनंत पुरुषार्थी अनंत पुरुषार्थ को करनेवाले—बतलाते हैं? यह तो साक्षात् स्ववचनबाधित बात है? जब उपादान के अनुसार निम्त्त हाजिर होगा, और कार्य अपने भ्राप होगा, तब हमने क्या किया? अनंतपुरुषार्थ कोनसा हुआ? इस उपादान निमित्त विषयक बास्तविक सिद्धांत पर श्री प्रभावन्द्रावार्यने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। द्रव्यक्षक्ति, पर्यायक्षित भ्रादि का विवेचन चनकी मनेक मिस्याधारणाओं को दूर करता है। वे अतीन्द्रिय शक्तियां अनेक हैं एवं पदार्थों से कर्यचित् भिम्न भ्रीर कर्यचित् अभिम्न हैं। इसप्रकार शक्ति मंत्रीय वर्षनेत करके अंत में नैयायिक को भी अतीन्द्रिय शक्ति मानने के लिये बाध्य किया है।

### \* शक्ति स्वरूपविचार समाप्त \*



# शक्तिस्वरूपविचार का सारांश

नैयायिक—वस्तु का जो स्वरूप है वही सब कुछ है, वही कार्य करने सि समर्थ है, अतः जैन आदि प्रतिवादी अतीन्त्रिय सिक्त को कार्य करने में कारण मानते हैं वह व्ययं है, अतीन्त्रिय शक्ति को प्रहण करने वाला कोई भी प्रयाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अतीन्त्रिय विषय ही नहीं है। अनुमान प्रमाण भी अविनाभावी लिंग से होया और अतीन्त्रिय शक्ति के साथ हेतु का अविनाभाव संबंध है या नहीं वह कैसे जाने ? इसी तरह अर्थापत्ति आदि प्रमाण भी शक्ति को प्रहण वहीं करते हैं। प्रमाण के द्वारा प्रहण व होने पर भी आपके कहने से उस

सक्ति को मान लेवे तो उसके विषय में पुनः प्रश्न होते हैं कि बह शक्ति नित्य है या अनित्य ? नित्य है तो पदार्थ सदा ही कार्य करते बैठेंगे ? यदि अनित्य है तो वह अनित्य शक्ति कराके उत्पन्न होगी ? शक्ति से शक्ति होगी या शक्तिमान से ? शक्तिमान से कहो तो अनबस्या आती है। अधक्त से शक्ति उत्पन्न हुई कहो तो जैसे अधक्त से शक्ति कराक कार्य उत्पन्न हुआ, वैसे सभी पदार्थ शक्ति रहित होकर ही कार्य करते हैं ऐसा क्यों नहीं मानते ? अपर्य ही शक्ति की जो कि मेत्रादि से दिखायी नहीं देती करपना करते बैठते हैं। तथा वह शक्ति एक है या अनेक ? एक है तो उस एक सिक को धारए। करने वाला पदार्थ एक साथ अनेक तरह के कार्य नहीं कर सकेगा, तथा एक में अनेक शक्तियां मानो तो भी बहुत से प्रश्न करके होंगे कि वह एक पदार्थ अनेक शक्तियां को एक स्वभाव से घारण करता है या अनेक स्वभावों से ? एक स्वभाव से धारेगा तो वे सारी शक्तियां एकमें इते जावंगी तथा अनेक स्वभावों से शारेग कर अधारेग तथा प्रनेक स्वभावों से शारेग के अधने के श्वमते का स्वभावों से अधने अधने कर स्वभाव से सारा एकमें झो जावंगी तथा अनेक स्वभाव किसी अन्य से अधरा किये आयें और इस तरह अनवस्था आयेगी। तथा शक्तिमानसे शक्ति अन्य से या अभिन यह भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः अतीन्द्रय शक्तिकी करपना करना अपर्य है शा अभिन यह भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः अतीन्द्रय शक्तिकी करपना करना अपर्य है शा अभिन यह भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः अतीन्द्रय शक्तिकी करपना करना अपर्य है ?

जैन — यह प्रतिपादन अयुक्त है, अतीन्द्रिय शक्तिको सिद्ध करनेवाला अनुमान प्रमाण मौजूद है झतः कोई भी प्रमाण शक्तिका धस्तित्व सिद्ध नहीं करता ऐसा कहना असत्य है, उसी अनुमान प्रमाण को बताते हैं—प्रतिनियत मिट्टी, सूत्र [धागे] आदि पदार्थोमें प्रतिनियत ही कार्य करने की शक्ति हुमा करती है [पक्ष] क्योंकि उन मिट्टी झादि पदार्थों से प्रतिनियत घट झादि कार्य ही संपन्न होते हैं, (हेतु) उनसे हर कोई कार्य नहीं हो पाता । इस प्रकार प्रत्येक बस्तुमें अपने योग्य हो कार्य करने की समता वेक्कर प्रत्येक यदित का सहित होता है । स्याद्धादी जैन ने इस शक्ति को सक्तिमान पदार्थ से कर्यवित्त भिन्न सिद्ध होता है । स्याद्धादी जैन ने इस शक्ति को सक्तिमान पदार्थ से कर्यवित्त भिन्न सिद्ध होता है । स्याद्धादी जैन ने इस शक्ति को सक्तिमान पदार्थ से क्या पर्यायदृष्टिके सक्तिमान से अक्तित कि है, अर्थात् जगना से स्वान्त स्वान्त है । स्याद्ध है वह हमेशा रहिती है, उनमें जो इत्यावित है वह हमेशा रहिती है जैर पर्याय सित हमेशा पर्याय क्षित हमेशा मौजूद नहीं रहती इस्तिये जब वह प्रयोग शक्ति होती तब कार्य नहीं होता, इसप्रकार शक्ति क्षा क्षित (प्रस्थक) है। पदार्थ मित्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त हमेशा मौजूद नहीं रहती इस्ति क्षा क्षति होता होता होता तब कार्य नहीं होता, इसप्रकार शक्ति हम्म क सक्तियोंको धारण (पर्यायकी) है। पदार्थ शक्ति स्वान्त अनित्य अनित्य (प्रयावकी) है। पदार्थ श्री सित्वयां अनेक इक्षर कस्ती हैं। स्वन्त सक्तियोंको धारण

शक्ति किससे पैदा होती है ? ऐसा परवादीके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है— शक्तिमानसे शक्ति पैदा होती है, शक्तिमान अपने पूर्व शक्ति से सशक्त होता है, इस तरह शक्तिसे सशक्त और पुनः उस सशक्त शक्तिमानसे शक्ति अनादि प्रवाहसे उत्पन्न होती रहती है, जैसे बीजसे अंकुर और पुनः अंकुरसे बीज अनादि प्रवाहसे उत्पन्न होते रहते हैं। स्वयं परवादी के यहां भी इस प्रकार का अनादि प्रवाह माना है अदृष्ट से सहस्टांतर अनादि प्रवाह से आत्मा में उत्पन्न होता रहता है ऐसा वे भी कहते हैं।

पदार्थों में प्रतीन्द्रिय शक्तिका सद्भाव सिद्ध करनेके लिये अग्निका उदाहरण प्रत्यन्त उपयुक्त होगा—किसी स्थान पर अग्नि जल रही है उस प्रम्निको प्रतिबंधक मिए मंत्र ग्रादि से रोका जाता है तब वह पूर्ववत् जलती रहने पर भी स्फोट आदि कार्योंको नहीं कर पाती, उस समय उसका स्वभाव हटाया आता है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि जिस पदार्थ या व्यक्तिके प्रति स्तंभन किया गया है उसी को नहीं जलाती, ग्रन्थको जलाती भी है, यदि बाहर में दिखायी देने वाला लाल स्वरूपस धक्कते रहना इत्यादि मात्र ग्रन्थिका स्वरूप प्रतिबंधक मण्या मंत्र के सद्भाव में भी रहता है, किन्तु उस प्रतिबंधक के सद्भाव में स्फोट ग्रादि कार्य तो नहीं होते सो ऐसा क्यों? प्रतिबंधक मंत्र मण्यादिने किसको रोका है ? बाहरी स्वरूप तो ज्यों का त्यों है ? ग्रतः कहना पड़ता है कि प्रतिबंधक मणि ग्रादिने प्रतिवंधक मणि ग्रादिने ग्रादिक ग्रतिवंधक मति स्वरूप हो कार्ति के ग्रतिवंधक स्वर्ण हो है ? ग्रत्वेधक श्रतीन्द्रिय शक्तिका स्तंभन किया है । इस ग्रानिके उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थका बाहरी स्वरूप ही सब कुळ नहीं है, प्रकेला बाह्य

स्वरूप कार्यं करने में समयं नहीं है अपितु कोई सलक्ष्म, अतीन्त्रिय (इन्त्रियों द्वारा प्रहुण में नहीं आने वाला) स्वरूप सनित स्वरूप है जिसकी सहायतासे पदार्थं कार्यं करने से समयं हो जाया करते हैं। सलक्ष्य-अतीन्त्रिय होने के कारण सनितको न सावा जाय तो संसार में ऐसे बहुत से पदार्थं हैं कि जिनको पर वादियों ने भी अतीन्त्रिय साना है, अहच्छ आत्मा, ईक्दर आदि पदार्थं अतीन्त्रिय हैं किन्तु उन्हें नैयायिकादि परवार्थं अतीन्त्रिय हैं किन्तु उन्हें नैयायिकादि परवार्थं अतीन्त्रिय हैं किन्तु उन्हें नैयायिकादि परवार्थं अतीन्त्रिय सनितको भी स्वीकार करने ही हैं, ठीक इसी प्रकार पदयाँकी अतीन्त्रिय सन्तिको भी स्वीकार करने सहित स्वीकार करने ही सने वासार्थं आती हैं। इत्यलं विस्तरेण।

# शक्तिस्वरूपविचार का सारांश समाप्त #



# ग्रर्थापत्तेः पुनविवेचनं

यत्पुनरर्वापस्यवापत्तेरदाहरतां वाचकसामर्व्यात्तिस्यस्वज्ञानमुक्तम्। तदप्ययुक्तम्; वाचक-सामर्थ्यस्य तत्प्रत्यनन्यवाभवनासिद्धेः । निराकरिष्यते चाग्रे नित्यत्वं सब्दस्यैत्यलमतिप्रसङ्गेन ।

याप्यभावार्यापतिः-जीवंश्च नोऽन्यत्रास्ति गृहेऽभावादिति; तत्रापि कि गृहे यत्तस्य जीवनं तदेव गृहे चैत्राभावस्य विशेषसम्, जतान्यत्र ? प्रथमपक्षै तत्राभावस्य विशेष्यस्यासिद्धिः, यदा हि

जब ग्राचार्य मीमांसकादि प्रवादी द्वारा मान्य ग्रर्थापत्ति प्रमालका ग्रनुमान प्रमारामें प्रन्तर्भाव कर रहे थे तब अतीन्द्रिय शक्ति के विषयमें चर्चा हई, नैयायिक श्रतीन्द्रिय शक्तिको नहीं मानते श्रतः जैनाचार्यने उसको श्रनुमानादिप्रमाणद्वारा भली प्रकार सिद्ध किया। ग्रब ग्रयोपित का जो ग्रन्तरा विषय रह गया था उसका पुनः विवेचन करते हैं-अर्थापत्तिके छः भेद बताये थे-प्रत्यक्षपूर्विका अर्थापत्ति १, अनुमान-पुर्विका अर्थापत्ति २, भागमपूर्विका अर्थापत्ति ३, उपमानपूर्विका प्रथपिति ४, धर्यापत्ति-पविका ग्रर्थापत्ति ५, भौर भ्रभावपुविका श्रर्थापत्ति ६, उनमें से प्रत्यक्ष, अनुमान, धागम, उपमान पर्वक होने वाली ग्रथीपत्तियों का ती ग्रनुमान प्रमाण में ही ग्रन्तर्भाव होता है, ऐसा प्रकट कर आये हैं। अब अर्थापत्ति पूर्विका अर्थापत्ति का निरसन करते हैं-ग्रर्थापत्ति पर्वक होने वाली अर्थापत्ति का उदाहरण दिया था कि शब्द में पहले अर्थापित के द्वारा वाचकत्व की सामर्थ्य सिद्ध करना और पुनः उसी शब्दमें नित्यत्व सिद्ध करना सो यह प्रथापिता का वर्णन प्रयुक्त है, क्योंकि शब्द में जो वाचक सामर्थ्य है, उसका नित्यत्व के साथ कोई अकाट्य संबंध नहीं है, धर्यात् नित्यत्वके विना वाचक सामध्यं न हो ऐसी बात नहीं है। हम जैन आगे प्रकरणानुसार शब्द की नित्यताका खण्डन करनेवाले हैं। इसलिये अर्थापत्ति पूर्वक होनेवाली अर्थापत्ति सिद्ध नहीं होती है, तथा-ग्रभावपूर्विका अर्थापत्ति का उदाहरे दिया था कि "जीवंभ्र त्रोज्यत्रास्ति गहेऽभावात" जीवत चैत्रनामा पूरुष अन्यत्र है, क्योंकि उसका घर में अभाव है, सो इस उदाहरण में प्रक्त होता है, कि चैत्र का घर में जो जीवन है, वही घर में चैत्रा- संशो गृहे जोवति कयं तदा तत्र तदभावो येनासी तेन थियेष्येत ? यदा च तत्र तदभावो, न तदा तत्र तज्जीवनिमिति । द्वितीयपक्षै तु विशेषएस्यासिद्धिः, न सनु चैत्रस्यान्यत्र यज्जीवनं तदमापित्युदयकाले तथाविषप्रदेशविष्युप्यकाले तथाविषप्रदेशविष्युप्यकाले तथाविषप्रदेशविष्युप्यकाले तथाविष्यदेशविष्युप्यकाले तथाविष्यक्षियाले विषयित्यक्षिय विषयित्यक्षिय विषयित्यक्षिय विषयित्यक्षिय विषयित्यक्षिय विषयित्यक्षिय विषयित्यक्षिय विषयित्यक्षिय विषयित्यक्षिय विषयित्यक्ष्य विषयित्यक्षयित्यक्ष्य विषयित्यक्षयः विषयित्यक्षयेत्यक्षयः विषयित्यक्षयः विषयित्यविषयः विषयित्यविषयः विषयित्यविषयः विषयित्यविषयः विषयित्यविषयः विषयित्यविषयः विषयित्यविषयः विषयिषयः विषयित्यविषयित्यविषयः विषयित्यविषयः विषयित्यविषयः विषयित्यविष

भाव का विशेषए। है, ग्रथवा बहिर्जीवन चैत्राभाव का विशेषए। है ? प्रथम पक्ष माने तो उसमें प्रभावरूप विशेष्यकी असिद्धि होती है, कैसे सो बताते हैं-जब चैत्र घर में जी रहा है, तब उसका वहां अभाव कैसे कहा जा सकता है जिससे कि यह चैत्राभाव रूप विशेष्यका विशेष्ण कहा जा सके ? तथा जब घर में चैत्र का ग्रमाव है. तब बहां उसका जीवन हो नहीं सकता है। दूमरा पक्ष-यदि चैत्रका घर से जो बहिर्जीवन है, बह चैत्राभाव का विशेषणा है ऐसा माना जाय तो यह विशेषणा श्रासद होता है. क्योंकि चैत्रका जो घर से बाहर अन्यत्र जीना है वह ग्रर्थापिता के उत्पन्न होते समय उस प्रकार के देश विशेषण रूपसे किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है, यदि जाना जाता है तो फिर अर्थापत्ति ज्ञानकी जरूरत ही नहीं रहती है, कैसे सो ही बताते हैं-जिस प्रमाण द्वारा चैत्रका बहिर्जीवन प्रतिभासित होता है, उसी प्रमाण द्वारा चैत्रका सद्भाव भी प्रतिभासित होगा । क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि देवदत्त को तो नहीं जाना जाय और उसका जीवन स्वरूप धर्म जान लिया जाय। यदि देवदल के जाने विना उसका जीनारूप धर्म जाना जा सकता है, तो मेरु को जाने विना भी उसका वर्ण-रंग जानने में आना चाहिये, अतः यह मानना चाहिये कि जो प्रतीत नहीं होता है, उसमें विशेषरगता नहीं बनती यदि ऐसा हठाग्रह करोगे तो वही ग्रति प्रसंग दोष उपस्थित होगा। यदि अर्थापत्ति के द्वारा ही चैत्रका अन्यत्र जीवन जाना जाता है, ऐसा कही तो इस मान्यता में अन्योन्याश्रय दोव आता है, क्योंकि जब अर्थापित से चैत्रका ग्रन्यत्र जीना सिद्ध हो जाय तब उस विशेषए। से विशेषित घर में जीने के ग्रभाव से अर्थापत्ति की उत्पत्ति होगी ग्रीर उसके द्वारा फिर चैत्रका बहिजीवन सिद्ध होगा । इस तरह दोनों ही असिद्ध हो जाते हैं ।

वंका — चैत्रका जीना निश्चित होकर उसके गृहाभावका विशेषण नहीं बना

भ्रष्य न निश्चितं सज्जीवनं तद्महाभाविक्षेषण् येनायं दोषः, किन्तु 'यदि एहेऽसन् जीवति तद्मान्यत्रास्ति' इत्यभिषीयते; तहि सत्त्यरूपत्वात्तस्याः कवं प्रामाण्यम् ? या तु प्रमाण् सानुमानमेव । पञ्चावयवस्यमप्पत्र सम्भवत्येव । तथाहि-जीवतो देवदत्तस्य एहेऽभावो वहिस्तत्सद्भावपूर्वकः जीवतो एहेऽभावस्थात् प्राक्त्रणे स्थितस्य एहे जीवदभाववत् । यद्घा, देवदत्तो वहिरस्ति एहासंसृष्टजीवनाषार-स्वास्थ्वात्मवत् । कवं पुनर्देवदत्तस्यानुपलम्यमानस्य जीवनं विद्यं येन तद्वेतुविद्योषस्यस्यत्;

करता जिससे कि यह अन्योन्याश्रय नामका दोष दिया जा सके । यहां तो इतनः ही जाना जाता है कि घरमें न होकर यदि जीता है तो अन्यत्र है ।

सवाबान—इसतरह माने तो संशयास्यद ज्ञान सिद्ध होता है, ऐसे संशयभूत धर्षापत्तिमें प्रामाण्य सिद्ध होना किसप्रकार शक्य है? यदि कोई अन्य अर्थापत्ति प्रमाणभूत हो भी तो वह अनुमान प्रमाण ही कहलायेगी! इस अर्थापत्तिनामसे माने गये आपके ज्ञान पंच अवयवपना भी घटित होता है, देखिये—जीवंत देवदराका घरमें जो अभाव है, वह विह:सद्भाव पूर्वक है, [पक्ष] क्योंकि जीवंत रहते हुए भी घरमें अभाव है [हेतु] जैसे प्रांगण में स्थित देवदर्तका जीवंत रहते हुए भी गृहाभ्यन्तरमें उसका अभाव रहता है [ हष्टांत ] दूबरा अनुमान प्रयोग भी उपमुक्त है कि—देवदर्त बाहर गया है [पक्ष] क्योंकि घरमें असंगुक्त जीवनाधार रूप होता है )।

श्रंका — जब कि घरमें देवदत्त उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर वह जीवित है यह किस प्रमाण से सिद्ध होता है? जिससे वह अभावरूप हेतुका विशेषण हो सके?

समाधान — यह प्रदन ठीक नहीं है । क्यों कि हमने जो ऐसा कहा है वह प्रसंग साधन को आश्रित करके कहा है।

विशेषार्थ — "साध्य साधनयोध्यांप्यव्यापकभाव सिद्धौ व्याप्यास्मुपगमो व्याप-काम्युपगमनान्तरीय को यत्र प्रदश्यंते, तत्प्रसंगसाधनस्य प्रसंगसाधनका लक्षरा-प्रेसा है कि साध्य भीर साधन में व्याप्य व्यापक भाव सिद्ध होनेपर जब कहीं कोई पुरुष मात्र व्याप्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे व्यापक को भी स्वीकार करना चाहिये ऐसा जहां ग्रापादन किया जाता है वह प्रसंग साधव है। यहां ग्रनुमान में जीवंत देवदत्त

### प्रसञ्जसाधनोपन्यासात् ।

का जो घर में घ्रभाव है वह बाहर में सद्भाव पूर्वक कहा गया है, यह साध्य है [ब्याप्य है] क्योंकि जीते हुए भी घर में उसका अभाव है यह खाधन है [ब्यापक है] जब बाहर में सद्भाव पूर्वक ही घर में उसका अभाव है, इतना व्याप्य मान लिया गया है ( ग्रर्थापत्ति प्रमाणवादी भीमांसकने ) तो इसके साथ व्यापक—जीते हुए ही उसका घर में प्रभाव है ऐसा माना हुआ ही कहलायेगा, इस प्रकार मीमांसक की सान्य अर्थापत्ति में पृथक प्रमाणता का निरसन हो जाता है। क्योंकि पूर्वोक्त युक्तियों हारा उसका घनुमान में ग्रन्तमांव होना सिद्ध होता है।

## म्नर्थापत्ति पुनर्विवेचन समाप्त



# भ्रमावस्य प्रत्यक्षावावन्तर्मावः

यव निषेष्याधायस्तुष्रह्णादिसामग्रीत इत्याधुक्तम्; तत्र निषेष्याधारो बस्त्वन्तरं प्रयोगि-संसृष्टं ब्रतीयते, प्रसंसृष्ट्ं वा ? तत्राधपक्षोऽप्रुक्तः; प्रतियोगिसंसृष्टवस्त्वन्तरस्याध्यक्षेण प्रतीतौ तत्र तवमावग्राहरूत्वेनाभावप्रमाण्यवृत्तिविरोधात् । प्रवृत्तौ वा न प्रामाण्यम्; प्रतियोगिन: सस्वेषि तत्प्रवृत्तः । द्वितीयपक्षे तु ग्रमावप्रमाण्यवयय्यम्, प्रत्यक्षैण्वं प्रतियोगिनोऽभावप्रतिपत्तेः । श्रव प्रति-योग्यसंसृष्टतावगमो वस्त्वन्तरस्याभावप्रमाण्यसम्याधः; तहि तवस्यभावप्रमाण्यं प्रतियोग्यसंसृष्टवस्त्व-

प्रभाव प्रमाण का वर्णन करते हुए मीमांसक नै कहा या कि निषेध्य के आधारभूत वस्तु के ग्रहण करने भ्रादि रूप सामग्री से तीन प्रकार का भ्रभाव प्रमाण उत्पन्न होता है वह प्रभाव प्रमाण घट पट आदि पदार्थों के भ्रभाव को सिद्ध करता है, इत्यादि सो वह कथन भ्रमुक्त है, कैसे ? सो भ्रव इसी विषय पर विचार किया जाता है—निषेध्य [ निषेध करने योग्य ] वस्तु का प्राधारभूत जो भूतल रूप वस्तु है वह प्रतियोगी से [ घट से ] संसर्गित प्रतीत होती है जयवा भ्रसंसर्गित ? भूतल रूप वस्तु है वह प्रतियोगी से [ घट से ] संसर्गित प्रतीत होती है जो यहां अप घट भ्रमाव को प्रहण घट संसर्गित प्रतीत होती है तो ऐसा कहना भ्रमुक्त है, क्योंकि यदि प्रतियोगी घट के संसर्ग से गुक्त भूतल प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है तो वहां उस घट अभाव को प्रहण करने वाले भ्रमाव प्रमाण की प्रवृत्ति होनो में विरोध भ्रतियोगी जो घट है उसके रहते हुए भी उस घट का निषेध करने में वह प्रवृत्त हुमा है। दूसरा पक्र— "प्रतियोगी से भ्रसंसुष्ट भूतल प्रतीत होता है" ऐसा कहो तो अभाव प्रमाण भ्रम्यं होगा ? क्योंकि प्रत्यक्ष से ही प्रतियोगी के (घट के) भ्रमाव की प्रतीति हो रही है।

श्रंका—भूतल का जो प्रतियोगी से असंसृष्टपन है उसका अवगम अभाव प्रमास के द्वारा होता है। भ्तरमहणे सति प्रवर्त्ततं, तदसंसृष्टतावगमञ्ज पुनरप्यभावप्रमाणुसम्पाद्य इत्यनवस्या । प्रवमाभावप्रमा-रेणालदसंस्वृतावगमे चाम्योन्याश्रयः ।

प्रतियोगिनोपि स्मरणं वस्त्वन्तरसंसृष्टस्य, प्रसंसृष्टस्य वा ? यदि संसृष्टस्य; तदाऽभावप्रमा-ग्राप्रवृत्तिः । प्रयासंसृष्टस्य; ननु प्रत्यक्षेण वस्त्वन्तरासंसृष्टस्य प्रतियोगिनो ग्रहणे तथाभूतस्यास्य स्म-रणं स्याप्तान्यथा । तथाभ्युपगमे च तदेवाभावप्रमाणवैयर्थ्यं 'वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तरप्रामाण्यं तमा-श्चिता' इत्यादिग्रन्थविरोक्षश्च । वस्तुमात्रस्याष्यक्षेण ग्रहणास्युपगमे प्रतियोगीतरश्यवहाराभावः।

समाधान - तो फिर वह अभावप्रमाण घट के संबंध से रहित भूतल के ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होगा, और उसमें घट की असंस्टता का भाग अन्य दूसरे धभाव प्रमाण से जावा जायेगा। इस तरह मभाव प्रमालों की कल्पना करने से मनवस्था होगी। यदि प्रथम श्रभाव प्रमाण से ही घट की ग्रसंसृष्टता का ज्ञान होना कहोगे, तो भ्रन्योत्याश्रय दोष भावेगा प्रथम अभाव प्रमाण से प्रतियोगी के संबंध से रहितपने का भतल में ज्ञान होगा और उस ज्ञान के होनेपर प्रथम अभाव प्रमाण की उत्पत्ति होगी इस प्रकार उभयासिद्धि होगी। अभाव प्रमाण की सामग्री में प्रतियोगी का स्मरण होना भी एक कारण कहा गया है सो वस्त्वन्तर से संस्ट हए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव का कारए। होता है या उससे असंसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरए। ग्रभाव का कारण होता है ? वस्त्वन्तर-भूतल से संसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रमाव प्रमाण का कारए। होता है ऐसा कहो तो अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी ? वियोंकि भूतल जब प्रतियोगी से संसुष्ट प्रतीत हो रहा है तब सभाव प्रमाण के द्वारा उसका ग्रभाव कैसे किया जा सकता है ] भूतल से ग्रससुब्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव का कारण होता है ऐसा दूसरा पक्ष कही तो प्रत्यक्ष के द्वारा वस्तवन्तर से असंसृष्ट प्रतियोगी का ग्रह्ण होनेपर ही उस तरह के प्रतियोगी का स्मरण हो सकता है ग्रन्यथा नहीं। यदि इस तरह प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतियोगी से ग्रसंसृष्टपने का ज्ञान हो जाता है तो सभावप्रमाण व्यर्थ ठहरता है और भापके ग्रन्थोक्त वाक्य की ग्रसिद्धि भी होगी कि-"वस्तुके घसंकरताकी सिद्धि ग्रभावप्रमाएके प्रामाण्य पर समाश्रित है" ( अर्थात् अभावप्रमाणको प्रामाणिक माननेपर ही वस्तुओंका परस्परका असांकर्य सिद्ध होगा, अभावप्रमाण ही एक वस्तुका दूसरे वस्तुमें ग्रभाव सिद्ध करता है इत्यादि ) ।

यदि चानुभूतेि भावे प्रतियोगस्मरण्यन्तरेणाभावप्रतिपत्तिनं स्यात्, तिह् प्रतियोग्यय्यनुभूत 
एव स्मर्शव्यो नाम्यचा प्रतिप्रसङ्गात् । तदनुषवक्षान्यासंसृष्टतयाऽस्युपनन्तव्यः, तस्याप्यन्यासंसृष्टताप्रतिविक्तस्ततोऽस्यत्र प्रतियोगस्मरणात् चनाय्ययमेव न्याय इरयनवस्या । सम् प्रतियोगिनो भूतलस्य
स्मरणाद् घटस्यान्याससृष्टता प्रतीयते, तस्सरणाच भूतलस्य तदेतरेतराश्रयः; तथाहि-न यावद्षटासंसृष्टभूभायप्रतियोगिस्मरणाद् घटस्य भूतलासंसृष्टताश्रतिपत्तिनं तावत्तस्मरणाञ्च तत्रतस्य घटासंसृष्टताप्रतियतिः, यावच भूतलस्य घटासंसृष्टता प्रतीयते न तावत्तस्मरणेन घटस्येति । ततोऽन्यप्रतियोगि-

श्रंका—प्रत्यक्ष द्वारा सिर्फं वस्तु मात्रका [भूतलका] ग्रहण् होता है [अन्यकानहीं]।

समाधान — इस तरह स्वीकार करने पर तो प्रतियोगी और इतर अर्थात् घट और भूतलका व्यवहार ही समाप्त होगा। दूसरी बात यह विचारणीय है कि यदि प्रत्यक्ष के द्वारा भूतल को जान लेने पर भी प्रतियोगी के स्मरण हुए बिना घट के अभाव की प्रतीति नहीं हो सकती ऐसा स्वीकार करे तो प्रतियोगी [घट] भी अनुभूत होने पर ही तो स्मरण करने योग्य हो सकेगा, अन्यथा नहीं यदि बिना अनुभूत किये को स्मरण करने योग्य मानेंगे तो अतिप्रसंग भायेगा। प्रतियोगी का अनुभूत की अन्य की असंगृष्टता से होना मानना पड़ेगा, फिर उस घट के अनुभव की प्रतिपत्ति भी अन्य जगह के प्रतियोगी के स्मरण से होवेगी। उसमें भी पूर्वोक्त न्याय रहेगा इस तरह अनवस्था आती है।

श्चंका — धनवस्था को इस प्रकार से हटा सकते हैं, प्रतियोगी भूतल के स्मरण से घटकी घन्य असंसृष्टता का ज्ञान होगा और उस स्मरणसे भूतलकी धन्य असंसृष्टता का ज्ञान होगा।

समाधान — इस तरह मानने पर तो धन्योन्याश्रय दीव धावेगा, उसी को बताते हैं जब तक घट में असंसृष्ट भू भाग में प्रतियोगी के स्मरण से घट की भूतल के साथ असंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होगी तब तक उस स्मरण्से भूतलमें घटकी असंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होगी तब तक उस स्मरण्से भूतलमें घटकी असंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, और जब तक भूतल में घट असंसृष्टता प्रतीतिमें नहीं आयेगी तब तक उसके स्मरण्से घटसे असंसृष्ट भू भाग प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। अतः इन दोषोंको दूर करनेके लिये ऐसा मानना चाहिये कि अन्य प्रतियोगी के स्मरण्से विना ही प्रत्यक्ष द्वारा अभावांच जाना जाता है, असे भावांच जाना जाता है। भूतल से रहित

स्मरत्ममन्तरेरों वाभावांचा भावांत्रवायस्यकोऽम्युरगन्तस्यः । भूतलाखंसुष्टघटवर्धनाहितसंस्कारस्य च पुनर्घटासंसुष्टभूभागदर्धनानन्तरं तवाविषयटस्मरणे सति 'बस्यावाभावः' इति प्रतिपरितः प्रत्यनिकान-भ्रेव । यदा तु स्वदुरागमाहितसस्कारः साङ्ख्यस्त्वभाऽप्रतिपद्ममानः तत्प्रसिद्धसस्वरणस्त्यमेतकास्याविष-यनिदर्धनोगदर्धनेन प्रतृपत्रव्धिविषेतः प्रतिबोध्यते तदाप्यनुमानभेवेति क्वाभावप्रवासस्वातस्याः ? तदोऽपुक्तमुक्तम्- 'न वाष्यसैत्याभावोऽवसीयते तस्याभावविषयत्वविरोधात्, नाप्यनुमानेन हेतोर-भावात' इति ।

[ धकेले ] घटको देखनेसे जिसको संस्कार उत्तक्ष (बारएा ज्ञान) हुया है ऐसे पृत्व को जब कभी घट रहित मात्र भू भाग दिखाई देता है तब उस पृत्वको पहले देखे हुए उस प्रकारके घटका स्मरएा होता है और "यहांपर इस स्मृतिमें स्थित घटका प्रभाव है" इसतरहका प्रतिमास होता है सौ यह प्रत्यभिज्ञान ही है प्रन्य कुछ नहीं । सांक्य इसप्रकारके वस्तुके अभाव के ज्ञानको सत्य नहीं मानता क्योंकि उनके प्रागममें सबको सद्भाव रूप ही माना है प्रभावरूप नहीं, तो इस कुष्पामको संस्कार के कारण सांक्य प्रभावका प्रत्यक्ष ज्ञान होना स्वीकार नहीं करता तब उन्हीं के मतमें प्रसिद्ध ऐसे सत्व, रख, तम संबंधी हष्टांत देकर समक्षाया जाता है कि "जिस प्रकार सत्वमें रबोगुणकी एवं तमोगुणको प्रमुखालिय है [ धभाव है ] उसी प्रकार इस प्रमुखनवप घट नहीं है" इत्यादि सो इसप्रकार सांक्यको समक्षानेके लिये प्रमुमानप्रमाण द्वारा प्रभावांशका प्रहुण होना सिद्ध हो जाता है वतः भीमांसकका निम्नलिखित वाक्य प्रसत्व है कि— "प्रत्यक्ष द्वारा प्रभावां प्रहुण नहीं होता, क्योंकि वह प्रभावको विषय ही नहीं करता अनुमान द्वारा भागवां प्रस्तुण नहीं होता, क्योंकि हेतुका ग्रमाव है" ।

दूसरी बात यह है कि - भ्रभाव प्रमाण से यदि अभाव का ग्रहण होता है तो उससे केवल भ्रभाव की ही प्रतिपत्ति होगी प्रतियोगी की निवृत्ति की प्रतिपत्ति तो होगी नहीं।

शंका - धभाव की प्रतिपत्ति से घटाभाव जाना जायगा ?

समाधान — भ्रच्छा तो बताइये कि वह जो प्रतियोगी की निवृत्ति है वह प्रति-योगी के स्वरूप से संबद्ध है कि असंबद्ध है ? प्रतियोगी के स्वरूप से संबद्ध है ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि भाव और अभाव में तादारम्यादि संबंध बनते नहीं हैं इस किन्त्व, स्रभावप्रमाणेनाभावप्रकृषे तस्यैव प्रतिपत्तिः स्यात्र प्रतियोगिनिवृत्तेः । स्रभावप्रतिपत्ते -स्तिकृतिवितिस्त्रतेतुः चा कि प्रतियोगिस्वकपसम्बद्धाः, स्रसम्बद्धाः न तावत्सम्बद्धाः, भावा-भावयोस्तादात्स्यादिसम्बन्धासंभवस्य वस्यमाणुत्वात् । स्रचासम्बद्धाः, तिह् तत्प्रतिपत्ताविष कर्षे प्रतियोगिनिवृत्तिसिद्धः स्रतिप्रसङ्गात् ? तिवृत्तेरप्यपरतिवृत्तिप्रतिपत्त्यम्प्रुपगमे वानवस्या ।

यव 'प्रमाख्यत्र्वकाभावः, तवन्यज्ञानम्, झारमा वा ज्ञाननिमु कोऽभावप्रमाख्य्' इति निप्रका-रतास्येत्वुक्तम्; तवप्ययुक्तम्; यतः प्रमाख्यत्र्वकाभावो निरुपास्यस्यास्त्रवं प्रमेयाभावं परिच्छित्वात् परिच्छित्तेर्ज्ञानवर्मस्यात् ? अय प्रमाख्यत्रकाभावः प्रमेयाभावविषयं ज्ञानं जनयज्ञृपत्रारावभावप्रमा-

बात को हम धागे कहने वाले हैं। प्रतियोगी की निवृत्ति प्रतियोगी के स्वरूप से असंबद्ध है ऐसा द्वितीय पक्ष कहो तो उसके जान लेने पर भी प्रतियोगी की निवृत्ति कैसे सिद्ध होगी ? प्रतिप्रसंग धाता है।

उस प्रतियोगी की निवृत्ति की प्रतिपत्ति भन्य प्रतियोगी की निवृत्ति से जानी जायगी ऐसा माने तो धनवस्था होती है। मीमांसक ने धभाव प्रमाण का कथन करते हए कहा था कि सभाव प्रमाण, प्रमाण पंचक का सभाव रूप, तदन्यज्ञान रूप, सीर ज्ञान निर्मुक्त आत्मारूप इस प्रकार से तीन तरह का होता है, सो यह वर्णन अयुक्त है, क्योंकि प्रमाणपंचकाभाव रूप जो सभाव है वह तो निरुपास्य (नि:स्वभाव) है, स्रत: वह प्रमेय के सभाव को कैसे जान सकता है ? जानना तो जान का धर्म है। यदि कहा जावे कि प्रमाण पंचकाभाव प्रमेयाभाव विषय वाले ज्ञान को उत्पन्न करता है इसलिये उपचार से उसको भभाव प्रमारा नाम से कहा जाता है ? सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभाव धवस्तु है उससे प्रमेयाभाव विषयक ज्ञान पैदा होना धसंभव ही है, वस्तुभृत जो पदार्थ है वही कार्य को उत्पन्न कर सकता है, धवस्तुरूप पदार्थ नहीं, क्योंकि अवस्तू सर्व प्रकार की शक्ति से रहित होती है, जैसे गधे के सींग। यदि उसमें (प्रमाणपंचकाभाव में) कार्य की सामर्थ्य है तो वह सद्भाव रूप पदार्थ ही कहलायेगा, क्योंकि यही परमार्थभत वस्तका लक्षण है-मन्य कुछ लक्षण नहीं है। जिसमें सत्ताका समवाय हो वह परमार्थभूत वस्तु है ऐसा लक्षरा करना गलत है। क्योंकि उसका आगे हम समवाय के निराकरण करनेवाले प्रकरण में निषेध करने वाले हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि जहां पर प्रमाणपंचकाभाव है [ पांचों प्रमाराों की प्रवृत्ति नहीं है ] वहां पर अवश्य प्रमेय के प्रभावका ज्ञान उत्पन्न होता ही है। क्योंकि परके मनोवृत्ति विशेषोंके साथ अनैकान्तिकता आती है। किञ्च रामुच्यते; न; प्रभाव स्वावस्तुत्वया जग्नानजनकरवायीगात्। वस्त्वेव हि कार्यमुरवादयित नावस्तु, तस्य सकलसामध्यविकलस्वारत्वरिववारावत्। सामध्ये वा तस्य भावकपताप्रसक्तिः, तस्त्रक्षरास्त्रस्य-मार्वसतोत्त्रकाराम्यावात्, सत्तासम्बन्धादेस्तरूककारास्य निवेत्स्यमानस्वात्। न च यत्र बमाराप्रच-काभावस्तत्रावस्यं प्रमेयाभावज्ञानमुरुपवते; परवेतीवृत्तिविशेषैरनेकान्तिकस्वात्।

किन्द्र, प्रमाण्यन्यकाभावो जातः, सज्ञातो वा तज्ज्ञानहेतुः स्यात् ? ज्ञातअंस्कृतो ज्ञातः ? तिक्षयप्रमाण्यन्यकाभावावे तुः धनवस्था । प्रमेयाभावावे देन्योग्याथयः—सिद्धे हि प्रमेयाभावे प्रमाण्यन्यकाभावतिक्षः, तिस्तक्षेत्र प्रमेयाभावतिक्षितित । स्रज्ञातस्य च ज्ञायकस्थायोगः "नाजातं

प्रमेयाभावरूप ज्ञानको उत्पन्न करने वाला वह प्रमाएएपंचकाभाव जाना हुम्रा होकर प्रमेयाभाव के ज्ञानका हेतु होता है प्रथवा नहीं जाना हुम्रा होकर हेतु होता है ? यदि जाना हुम्रा होकर हेतु होता है ते वह किस प्रमाए से जाना गया होता है ? यदि कहा जाय कि प्रमाएपंचकाभाव को विषय करनेवाला जो म्रभाव प्रमाए है उसके द्वारा प्रमाएपंचकाभाव जाना जाता है, तो इस तरह मानने में अनवस्था आवेगी। यदि इस दीष से बचने के लिये कहा जाय कि वह प्रमाएपंचकाभाव प्रमेयाभाव से जाना जाता है तो भव्योग्याध्यय दोष उपस्थित होता है, क्योंकि प्रमेयाभाव सिद्ध होने पर प्रमाएपंचकाभाव खिद्ध होने उपस्थाभाव के ज्ञानका हेतु होता। है स्वरा पक्ष प्रमाणपंचकाभाव जाता रहकर प्रमेयाभाव के ज्ञानका हेतु होता। है, सो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि "नाजातं ज्ञायकं नाम" इस नियम के अनुसार ग्राजा क्यात होता है वह किसी का ज्ञायक नहीं होता है ऐसा बुद्धिमानों द्वारा माना गया है। म्रन्या मित्रमंग होगा। यथि इन्द्रियां म्रजात रहकर ज्ञानका हेतु हुम्रा करती है किन्तु वे ज्ञान के प्रति कारक हेतु हैं नि क ज्ञापक मतः कोई विरोध नहीं माना।

श्रंका — प्रसारा,पंचकाभाव भी प्रमेयाभावके ज्ञानका कारक हेतु माना है अतः कोई विरोध नहीं है ।

समाधान—प्रमाणपंचकाभाव सकल सामर्थ्य से रहित है अत: वह कारक हेतु बन नहीं सकता । इसींनये निम्नलिखित कथन ग्रसत ठहरता है कि—

जब प्रत्यक्षादिप्रमाण सद्भावांघको ब्रहण कर लेते हैं, तब कमी ग्रमाव अंश को जानने की इच्छा होनेपर ग्रमाव प्रमाण प्रवृत्त होता है, क्योंकि ग्रमावांघको जाननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते ॥१॥ क्षायकं नाम" [ ] इति प्रेक्षायद्भिरम्पुष्तगात्, धन्यवातिप्रसङ्गः। धक्षावेस्तु कारकत्वाद-क्षातस्यापि क्षानहेतुत्वाविरोवः। न चास्यापि कारकत्वालक्षेतुत्वाविरोवः; निव्वतसामर्प्ययून्यत्वे-शास्य कारकत्वासम्बद्धावित्युक्तत्वात्। ततोऽयुक्तमुक्तम्—

> "प्रत्यक्षाधवतारश्च भावांशो मृद्यते यदा । व्यापारस्तदनुत्परोरभावांशे जिवृक्षिते ॥"

> > [ मी॰ रलो॰ सभाव॰ रलो॰ ६७ ] इति।

द्वितीयपक्षे तु यत्तवन्यज्ञानं तत्प्रत्यक्षमेव, पर्यु वासवृत्त्या हि निवेष्याव् चटावेबन्यस्य भूतकादे-ज्ञानमभावप्रमात्गास्यां प्रतिपद्यमानं तदन्या(न्य)भावलक्षत्याभावपरिच्छेदकमिष्टमेव । वृतीयपक्षे तु

स्रभावप्रमाणका द्वितीयभेद था "तदत्यज्ञान" सो यह ज्ञान तो प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है, देखिये ! पर्युदासङ्गित द्वारा निषेध्यभूत घटादिसे अन्य भूतल स्रादि पदार्थका ज्ञान होता है उसे धापने स्रभाव प्रमाण नामसे स्वीकार किया है सो यह तदत्यज्ञान नामा स्रभावप्रमाण स्थावका परिच्छेदक होता ही है किन्तु यह ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है।

भावार्थ — तत् अन्य जान अर्थात् घटसे अन्य जो भूतल है उसका ज्ञान अभाव प्रमाण कहलाता है ऐसा मीमांसकका कहना है सो यह ज्ञान सर्वथा प्रत्यक्षके कोटीमें जाता है, इसीका खुलासा करते हैं — कोई पुरुष पहले तो घट सहित भू भाग को वेखता है तो उसे जो घटसे अन्य जो मात्र भू भाग है उसका ज्ञान होता है वह अभावप्रमाण है ऐसी मीमांसक की मान्यता है सो यद्यपि इसमें घटका प्रतिषेध है किन्तु यह पर्युदास प्रतिषेध है अर्थात् घटका प्रप्रक प्रमाण है तो भूभागका सद्भाव है, इसतरहके पर्युदासारमक प्रभावका प्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही होता है सत: उसे पृथक प्रमाण मानना व्ययं है।

तृतीय पक्ष — घमावप्रमाण के बताते हुए कहा था कि धात्मा का ज्ञानसे विमुक्त होना — तीसरे घमावप्रमाणका लक्षण है, इस पर प्रवन होता है कि बात्मा ज्ञान से निर्मु के होता है सो सर्वथा निर्मु के होता है कि कथंचित् निर्मु के होता है ? सर्वथा कही तो स्ववचन विरोध धाता है जैसा कि "माता में वन्ध्या" मेरी माता वन्ध्या है इसमें स्ववचन विरोध धाता है, वसोंकि बात्मा यदि सर्वथा ज्ञान से रहित हुआ है तो वह अभाव को कैसे जानेगा? जानना तो ज्ञानका धर्म है। यदि धात्मा

किमली सर्वथा ज्ञानिमुँ तः, कथन्बिडा ? तत्राविकल्ये 'माता मे वन्ध्या' इत्यादिवस्वक्ष्यक्ष-विरोधः। सर्वथा हि यद्यात्मा ज्ञानिमुँ तः कथमावयिक्व्यकः? परिच्छेदस्य ज्ञानवर्गस्तात्। परिच्छेदक्तं वा कथमती सर्वथा ज्ञानिमुँ तः स्यात् ? अत्र कथन्वित् ; तयाहि-'प्यमविषयं आक्रम् सस्यास्ति निवेध्यविषयं तु नास्ति इति; तद्दि तज्ज्ञानमेवाभावप्रमाश्यं स्थाक्षात्मा। तव भावान्तर-स्थावाभावपाहकतयेन्द्रसर्वर्णतत्वास्त्रस्थामेव। ततो निराक्ष्यतेवत्-"न तावदिन्द्रियेशैया " इत्यादि, "वस्त्यवक्क्ष्यविद्यक्ष तत्प्रामार्थ्य समाजिता" इत्यादि व ; तस्याः अत्यसादिवमास्य (व प्रसिद्धे:। कथं ततोऽभावपरिच्छितिरिति चेत्; कथं भावस्य ? प्रतिमासार्थे दितरत्र समानम्। न सन्नु प्रस्थतै-

किसी विषय को जान रहा है तो वह सर्ववा ज्ञान निर्मुक्त कैसे हुआ। कथंचित् ज्ञान निर्मुक्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो इसका अर्थ होता है कि आत्माको अभाव विषयक ज्ञान तो है किन्तु निषेध्य विषयक ज्ञान नहीं है, तो इसप्रकार की मान्यता में अभाव विषयक ज्ञान ही अभावप्रमाण कहलायेगा, आत्मा नहीं। तथा च—वह ज्ञान मावातर स्वभाव रूप अभाव का ग्राहक होनेके कारण इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ है, अतः प्रत्यक्ष-प्रमाण रूप ही है। इस प्रकार अभाव अभाव अमाण का यह तीसरा भी भेद निराकृत हो जाता है। इसलिए मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि—

"न ताविदिन्द्रयेणैया"...इन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान नहीं होना इत्यादि तथा "वस्त्वसंकरसिद्धिश्व तत्प्रामाण्यं समाधिता" वन्तुमों के परस्पर ग्रसंकीणंताकी सिद्धि ग्रभावप्रमाणके प्रामाण्य पर निर्भर है इत्यादि, सो यह सब खंडित हुआ समऋना, क्योंकि प्रत्यवादिप्रमाण से ही ग्रभाव का ग्रहण होना सिद्ध हो चुका है।

शंका- प्रत्यक्षादि प्रमाण अभाव को किस प्रकार जान सकेंगे ?

समाधान — जैसे वे सावांश को जानते हैं वैसे ही वे अभावांश को जानेंगे? प्रयांत् आप मीमांसक से जब कोई ऐसा पूछे कि प्रत्यक्षादि प्रमाण भावांश को किस प्रकार जानते हैं? तो आप कहोंगे कि उसका प्रतिभास होता है अतः वे उसे जानते हैं, तो इसी तरह अभावांश का भी प्रतिभास होता है, अतः वे अभावांशको भी जानते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से हैं—अन्य से संबुध हुए अर्थको अर्थात् घट के संबंध से सहित हुए भूतल को पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण जाने और पीछे अभाव प्रमाण चरू से असंबुध भूतल को जाने ऐसी कमिक प्रतीति नहीं होती, किन्तु पहले से ही अन्य से असंबुध प्रवार्थ के आसंबुध पदार्थ के स्वायंब से स्वयंबध पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के साव पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के साव पदार्थ के साव पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के साव पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के साव पदार्थ के साव पदार्थ के स्वयंबध पदार्थ के साव पदार्थ के साव

खान्यसंसुद्दः प्रवसतोऽयोऽनुपूषते, प्रश्लादमात्वादस्यासंसुन् इति कमप्रतीतिरस्ति, प्रवममेवान्या-संसुरुत्वार्यस्याध्यक्षे प्रतिकातनात् । न चान्यासंसुद्दार्थवेदनादन्यत्तदभाववेदनं नाम ।

एतेनैतदपि प्रत्युक्तम् "स्वरूपपररूपाम्याम्" इत्यादि; सर्वैः सर्वेदोभयरूपस्यैवान्तर्बहिर्वाऽ-र्थस्य प्रतिसंवेदनात्, ग्रन्यया तद्भावश्रसञ्जात् ।

यबप्युक्तम्-"यस्म यत्र यदोद्भूतिः" हत्यादिः, तवप्ययुक्तम्ः, न श्वनुभूतमनुद्भूतं नाम । नापि जिम्नुक्षात्रमनं सर्वज्ञानम्ः, इन्द्रियमनोमात्रभावे भावात्तदभावे चामावात्तस्य ।

से उसके अभाव का ज्ञान पृथक तो है नहीं मतलब घट से रहित भूतल का ज्ञान हो तो घट के अभाव का ज्ञान है, और वह अभाव प्रत्यक्ष से ही ज्ञात हो चुका है, अब उसे जानने के लिये अभाव प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तथा "स्वरूपपररूपाभ्यां .....इत्यादि काटिकोक्त विषय निराकृत हुआ समभ्तना चाहिये।

इसमें कहा गया है कि स्वरूप और पररूप से वस्तु सदू और असदू रूप है, उसमें से सदूरूप को अप्राव प्रमाण जानता है और असद्रूप को अप्राव प्रमाण जानता है, सो यह कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सभी प्रमाण हमेशा ही सद् प्रसदू दोनों स्वरूप वाली अन्तर्वहि वस्तु को जानते हैं-अर्थात् अंतरंग वस्तु जीव और वहिरंग जड़ पदार्थ इनके सबू और असद् अंशों को प्रत्येक प्रमाण जानता है, यदि ऐसा जानना नहीं हो तो उसके अभाव होने का प्रसंग प्राप्त होगा। और भी कहा था कि—

"भस्य यत्र यदोद्भूतिजिष्का चोपजायते । वेद्यतेऽनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥ १ ॥

सदसदात्मक वस्तुमें जिस प्रांचकी जहां, जब धिमव्यक्ति होती है तथा उसे जानने की जब इच्छा होती है, तब उसीका धनुमव प्रमाएा के द्वारा होता है और उस प्रमाण को बही नाम दिया जाता है।। १।। इत्यादि सो यह सब प्रलाप मात्र है क्योंक जब वस्तुका प्रत्यक्ष में धनुभव हो जाता है तो फिर उसमें धनुद्भूत अंश क्या रह जाता है कि जिसे जानने के लिये प्रभाव प्रमाण की प्रवृत्ति हो। तथा जितने कान होते हैं वे सभी इच्छापूर्वक हो होते हैं ऐसा नियम नहीं है, ज्ञानमें तो इन्डिय और धनका नियम है इन्द्रियां और मनके होनेपर ज्ञान होता है और उनके अभाव होनेपर

यबात्यवुक्तम्-''मेयो यद्वयभावो हि'' इत्यादि; तत्र 'खावरूपेखा प्रत्यक्षेश्व नामाको वेषके' इति प्रतिका प्रत्यक्षेश्व वृत्वमाविष्ठण प्रत्यक्षेश्व निर्धाक्रव्यवे अनुष्ठणानिवर्षत्वक्ष्मव् । 'भावात्मके वन्धा मेथे' इत्यावय्यकुक्तम्; ब्रधावायिष भावप्रतिक्षिः; यथा गगनतत्वे तत्रादीनामवःपाताभावाद्ययोरिति । भावाबाम्ययोदः गोताभावस्य प्रतीतिः सकत्वनप्रसिद्धा । 'यो यथाविषः स तथाविषेनैव गृहाते' इत्य-प्रयुप्तमे वाभावस्य मुद्दगरादिहुत्वाधावः स्यात् । शस्य हि वक्तुम्-यो यथाविषः तथाविषेनैव क्षित्रते प्रस्ता भावने भावने । प्रत्यव्यवाधा वान्यवापि समाना ।

नहीं होता [ यहां पर सिर्फ इन्द्रिय भीर मन को ही ज्ञानका हेतु माना है वह लौकिक हिस्से या मित भीर श्रुतज्ञान की प्रपेक्षा से माना है, आ मो के अवधिज्ञानादिक धन्य मत में नहीं माने हैं, अतः उसको गोण करके यह कथन किया है ] ध्रभाव प्रमाण के विषय में जो यह कारिका "मे यो यहदभावो हि" इत्यादि प्रस्तुत की थी वह भी ठोक नहीं है, इस कारिकाका आश्रय भी पूर्वोक्त रोत्या निराकृत हुआ समसना चाहिये।

ग्राप मीमांसकों की यह प्रतिज्ञा [ या हठाग्रह ] है कि सद्भावरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा श्रभाव नहीं जाना जाता है सो यह श्रमिन ठण्डी है, इस प्रतिज्ञा के समान निराकृत हो जाती है, क्योंकि श्रन्य से श्रसंसृष्ट जो भूतल है उसको जाननेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण है यह सिद्ध हो चुका है। "भावारमक यथा मेथे" इत्यादि वाक्यों में यह सिद्ध करनेका प्रयास किया था। सद्भावारमक प्रभेषको सद्भावारमक प्रमाण जानता है श्रीर श्रभावारमक श्रभमेथको श्रभावारमक प्रमाण जानता है सो भी श्रमुक्त सिद्ध हो चुका है। देखिये! श्रभावसे भी सद्भावकी प्रतीति होती है।

जैसे-प्राकाश में वायु है, क्योंकि पत्ते आदि का नीचे गिरने का प्रभाव है इत्यादि प्रमुमानमें प्रमावात्मक हेतु से सद्भावात्मक पदार्थ की प्रतीति होती हुई देखी जाती है, तथा कभी भाव हेतु से भी प्रभाव बाना जाता है, जैसे शितका प्रभाव है क्योंकि प्रमिक्ता सद्भाव है। इस तरह भाव हेतु से प्रभाव की भीर प्रभावक्य हेतु से भाव की भीर प्रभावक्य हेतु से भाव की सिद्धि होना सर्वजन प्रसिद्ध ही है। जो जैसा होता है वह वैसे ही प्रमाव के द्वारा जाना जाता है, ऐसा स्वीकार किया जाय तो प्रभावके कारण भावक्य लाठी आदि साने गये हैं वे गलत ठहरेंगे। प्रयांत् लाठी के द्वारा फूट जाने से घटका अभाव हुआ ऐसा कह नहीं सर्वजे ? उस विषयमें भी कह सकते हैं कि जो जैसा मावक्य सा

यहामाहित्यम्-'प्रागभावादिभेषावर्ष्वाक्यभाषावः' इत्यादिः त्वस्यमिषानमात्रम्ः यदः स्वकारणक्तापात्त्वस्याप्यस्वकव स्वकारणक्तापात्त्वस्वभावव्यवस्वितयो भावाः समुश्वका नात्यानं परेणः विभयन्तित्वस्यापरत्वकव-क्षात् । न वान्यकोऽभ्या(तो व्या)वृत्तस्वरूपाणां तेवां भिन्नोऽषाऽवांवः सम्भवति । भावे वा तस्यापि परकपत्वाद्भावेन ततोपि व्यावित्तव्यमित्यपरापराधावपविकत्पनयानवस्या। स्रतो न कृतश्चिद्धावेन व्यावन्तितव्यमित्येकस्वमावं विश्वं भवेत्, परमावामावाच व्यावर्तमानस्यावस्य परकपतामसङ्गः।

यदि चैतरेतराभाववशाह घटः पटाविश्यो ध्यावर्शेत, तहींतरेतराधावीपि भावादभावान्तराव प्रागभावादे कि स्वतो व्यावर्शेत, प्रत्यतो वा ? स्वतक्रोत्; तचैव चटोप्यन्येभ्यः किल व्यावर्शेत ?

सभाव रूप होता है, वह उसी भाव या सभाव रूप हेतु के द्वारा किया जाता है जैसे भावरूप मिट्टीसे भावरूप घट किया जाता है, अभाव तो अभावरूप हुसा करता है सतः उसको अभाव के द्वारा ही किया जाता है? यदि कहा जाय कि इस तरह की मान्यता में प्रत्यक्ष बाघा प्राती है तो "अभाव प्रमाण द्वारा सभावांच प्रहण किया जाता है" ऐसा मानने में भी प्रत्यक्ष बाघा प्राती है। उभयव समान बात है। इसप्रकार अभाव को जानने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणुसे पृथक कोई एक प्रमाण चाहिये ऐसा मीमांसक का कहना खडित हुआ।

मीमांसकने यह भी कहा था कि प्रागभाव घादि के भेद से अभाव चार प्रकार का है इत्यादि । सो यह केवल कथन मात्र है । क्यों कि घपने अपने स्वभावमें स्थित जो भाव हैं वे अपने कारणसमूह से उत्पन्न हुए हैं वे घपने को ग्रन्य से मिश्रित नहीं करते, ग्रन्यया वे पर भी ग्रन्य परसे मिश्रित होंगे ? परसे ब्यावृत्तिस्व अपवाले पदार्थों का अभावांश उनसे भिन्न नहीं रहता है, उन्हीं में रहता है।

यदि पदार्थों से अभावां स भिन्न रहना संभव है तो वह परपदार्थ रूप हुआ ? फिर वह परपदार्थ भी सद्भाव रूप होगा, अतः वहां से उस अभाव को हटाना पड़ेगा, इस ठरह से तो अनवस्था दोष आवेगा। इस अनवस्था की आपित्त से बचने के लिये पदार्थ को किसी से भी व्यावृत्त स्वरूप नहीं माना बाय तो सारा विक्व एक स्वनाव बाला हो जायगा और इस तरह से पर भावका अभाव होनेसे व्यावर्तमान को पदार्थ है उसमें पररूपता का प्रसंग प्राप्त हो जायेगा। बदि षट इतरेतरामाव हास पट आदि अन्य बस्तुओं से व्यावृत्त होता है ऐसा मानते हैं तो प्रका होता है कि इतरेतरामाव से जैसे घट से पट और पट से घट व्यावृत्त होता है वैसे ही स्वयं इत-

क्षन्यतञ्जेत्; किमसापारणपर्मात्, ६तरेतराभावान्तराद्वा ? ससाभारणपर्माम्युपगमे स एव पटादि-व्यपि युक्तः । इतरेतराभावान्तरायेत्; बहुत्वमितरेतराभावस्थानवस्थाकारि स्थात् ।

किन्त, इतरेतराभावोप्यसाभारणाधर्मेणाव्यावृत्तस्य, व्यावृत्तस्य वा प्रेवकः? यद्यव्यावृत्तस्य; कि नैकव्यक्ते भेवकः? श्रय व्यावृत्तस्य; तर्हि घटाविष्विप स एवास्तु भेवकः किमितरेतराभाव-कल्पनया?

े किया. धनेन घटे पष्टः प्रतिविध्यते, पटत्वसामान्यं वा, उभयं वा ? प्रथमपक्षे कि पटविधिष्टे

रतराभाव अन्य पदार्थ से एवं प्रागभाव झादि से व्यावृत्त होता है वह स्वतः होता है या अन्य किसी निमित्त से ? यदि वह स्वतः ही व्यावृत्त होता है तो जैसे वह इतरे-तराभाव झपने झाप झन्यभाव से झीर प्रागभाव झादि से व्यावृत्त है वैसे ही घट भी स्वयं पर पदार्थों से व्यावृत्त होता है ऐसा प्रतीतिसिद्ध सिद्धान्त मानने में क्या आपित है। यदि इतरेतराभाव झन्य निमित्तसे व्यावृत्त होता है ऐसा माना जाय तो वह मन्य निमित्त क्या है? असाधारण घर्म है या दूसरा इतरेतराभाव है? यदि झसाधारण घर्म से इतरेतराभाव कपने आपको झन्य प्रागभावादिकों से जुदा करता है तो वही बात घट पट झादि पदार्थों में भी मान लेनी चाहिये, झर्थोत् घट पट झादि पदार्थे में अपने २ असाधारण घर्म के कारण ही झन्य २ पदार्थों से व्यावृत्त होते हैं, उन्हें परस्पर में व्यावृत्त कराने के लिए इतरेतराभावकी क्या धावश्यकता है। यदि द्वितीय पक्ष कहा जाय कि इतरेतराभाव को दूसरा इतरेतराभाव मागभाव झादिसे व्यावृत्त कराता है तो बहुत सारे इतरेतराभाव को इसरा इतरेतराभाव मागभाव झादिसे व्यावृत्त कराता है तो बहुत सारे इतरेतराभाव को दूसरा इतरेतराभाव मागभाव झादिसे व्यावृत्त कराता है तो बहुत सारे इतरेतराभाव कहा हो जोवेंगे और इसतरह की कल्पना से अनवस्थाल्याधी मुख फाड़े खड़ी हो जावेंगी।

किया — इतरेतराभाव मसाधारण धर्मसे व्यावृत्त हुए पदार्थका भेदक होता है अधवा अव्यावृत्त हुए पदार्थका भेदक होता है ? प्रत्यावृत्तका भेदक मानें तो एक ( घट ) व्यक्ति का भेदक क्यों नहीं होगा ? ग्रीर व्यावृत्त हुए पदार्थ का भेदक है तो घट, पट ग्रुह वृद्ध आदि सभी पदार्थों में भी वही असाधारण धर्म ही भेद करानेवाला है ऐसा सानना चाहिये, व्यर्थ ही इतरेतराभाव की कल्पना से क्या लाभ ? किञ्च-इतरेतराभाव के द्वारा घट में पटका निषेध किया जाता है कि पटत्व सामन्यका निषेध किया जाता है श्रयम पक्ष — इतरेतराभाव कर स्वावा होनों का निषेध किया जाता है ? प्रथम पक्ष — इतरेतराभाव घट में पट का निषेध करता है ऐसा कहा जावे तो हम पूछते हैं कि पट विशिष्ट घट

घटे पटः प्रतिष्क्यते, पटिविक्तं वा ? न तावदादाः पक्षो युक्तः; प्रत्यक्षविरोवात् । निषि वितीयः त्यपाहि-किम्नितरेतराभावादस्या घटस्य पटिविक्तिता, स एव वा विविक्तताशब्दाभिषेयः ? मेदैः तक्षेक घटे पटाभावस्थवहारसिद्धेः किमितरेतवाभावेन ? अयं स एव तच्छ्व्याभिषेयः; तिहं यस्माव-भावात्स्यटिविक्तं घटे पटाभावस्थवहारः सोन्योऽभावः, विविक्तताशब्दाभिषेयआस्य इत्येकस्मिन्वस्यु-नीतरेतराभावद्वयमायातम् ।

किन्त, 'बटे पटो नास्ति' इति पटक्पताप्रतिषेषः, सा कि प्राक्षा प्रतिषिष्यते, प्रप्राक्षा वा ? प्राप्तायाः प्रतिषेषे पटेषि पटक्पताप्रतिषेषः स्थात् प्राप्ते रिकोषात् । प्रप्राक्षायास्तु प्रतिषेषानुपपत्तिः, प्राप्तिपूर्वकत्वात्तस्य । न हानुपत्तव्योदकस्य 'प्रनुदकः कमण्डलुः' इति प्रतिषेषो घटते । प्रयाग्यत्र

में या पटरहित घट में पटका निषेध किया जाता है, पट विशिष्ट [पट सहित] घटमें पट का निषेध किया जाता है ऐसा कहना तो प्रत्यक्ष विरोधी बात होगी। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इसी बात को बताते हैं—घट में जो पटकी विविक्तता है वह इतरेतरा-भाव से ग्रन्थ है ग्रथवा इतरेतराभाव ही पट विविक्तता शब्दसे कहा जाता है? घट में जो पट विविक्तता है वह इतरेतराभाव से ग्यारी ही कोई चीज है ऐसा प्रथम पक्ष माना जाय तो उसी विविक्तता से घट में पट के ग्रभाव का व्यवहार हो जायगा। इतरेतराभाव के मानने की क्या ग्रावहयकता है? दूसरा पक्ष-घट की पटिविक्तिता ही इतरेतराभाव है ऐसा कहो तो जिस ग्रभाव से पट रहित घट में पटिके जभाव का व्यवहार होता है वह ग्रभाव ग्रोर विविक्तता शब्दसे कहा गया अभाव इसतरह दो ग्रभाव एक ही वस्तु में माननेका प्रसंग ग्रात है दूसति ये बर है कि घटमें पट स्वरूप का निषेध करते हैं तो वह च स्व प्रसंग ग्रात हु ग्राह हुमा है इसलिये करते हो जयवा प्राप्त नहीं होने पर करते हो? यदि प्राप्त हुए पटका प्रतिषेध करते तो पट में प्राप्त हुई पट रूपता का भी निषेध होने का प्रसंग प्राप्त होगा? कोई विशेषता नहीं रहेगी।

द्वितीय पक्ष—घटमें पटका स्वरूप प्राप्त हुए विना ही उसका निषेध करते हैं तो ऐसा निषेध हो नहीं सकता, क्योंकि निषेध प्राप्त पूर्वक ही होता है, देखों ! जिसने जलको उपलब्ध ही नहीं किया ऐसे कमंडजुमें यह कमंडजु जल रहित है ऐसा जलका निषेध नहीं कर सकते ।

शंका-अन्यत्र प्राप्त हुए पट रूपता का ग्रन्यत्र प्रतिषेध किया जाता है ?

प्राप्तमेव पटक्पमन्यत्र प्रतिविध्यते; तनापि समवायप्रतिवेवः, संयोगप्रतिवेवो वा ? न तावरसमवाय-प्रतिवेवः; रूपादेरेकत समवायेन सम्बद्धस्थान्यत्र वस्त्वन्तरेऽन्योन्याभावतोऽभावन्यवहारानुपलम्भात्। संयोगप्रतिवेवो-वनुष्पत्रः; घटपटयोः क्वाचिरसंयोगस्यापि सम्भवात् । सम्पटेन संयोगरहिते वटे पटप्रतिवेवो न तस्त्योगवति । नन्येव पटसंयोगरहितस्त्रमेवाभावोस्तु, न स्वन्यस्मावभावास्यरसंयोगरहिते वटे पटामाव हित युक्तम् । तम्र घटे पटप्रतिवेवो युक्तः ।

नापि पटत्वप्रतिषेषः; तस्याप्येकत्र सम्बद्धस्यान्यत्र सम्बन्धाभावादेव प्रतिषेषानुपपरोः।

समाधान — धन्यत्र किया गया पटरूपता का प्रतिषेघ भी दो तरह का हो सकता है, समवाय स्वरूप पटरूपताका प्रतिषेघ भी र संयोगस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेघ । प्रव इनमें से समवायस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेघ करना तो अक्य वहीं होगा, क्योंकि एक वस्तु में समवाय संबंधसे संबद्ध हुए रूप रस धादिका अन्य वस्तु में इतरेतराभाव द्वारा धमाव किया गया हो ऐसा उपलब्ध नहीं होता। संयोगस्वरूप पटरूपता का घटमें निषेघ किया जाता है ऐसा दूसरा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी घट और पटका संयोग होना संभव है।

श्चंका—पटके संयोगसे रहित जो घट है उसमें पट का निषेध करते हैं न कि पट संयोगयुक्त घटमें ?

समाधान — इस तरह स्वीकार करनेपर तो पटके संयोग से रहित होना ही धभाव है ऐसा सिद्ध हुआ, "पटसंयोग रहित घटमें इतरेतराभावसे पटका श्रभाव होता है" ऐसा तो सिद्ध नहीं हुआ ? अतः घटमें इतरेतराभाव द्वारा पटका प्रतिषेध किया जाता है ऐसा प्रथम पक्ष स्रयुक्त सिद्ध होता जाता है।

इतरेतराभाव से घट में पटस्व सामान्य का प्रतिषेष किया जाता है, सो ऐसा द्वितीय पक्ष भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक जगह संबद्ध हुए पटस्व सामान्यका अन्य जगह संबंध नहीं होनेसे प्रतिषेष नहीं कर सकते। घटमें पट और पटस्व सामान्य दोनोंका प्रतिषेष इतरेतराभावसे किया जाता है ऐसा तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इस पक्षमें भी पहले कहे हुए भवेष दोष स्राते हैं।

किंच, इतरेतराभाव का ज्ञान होने के बाद घट का ज्ञान होता है कि घट ज्ञान के बाद इतरेतराभाव का ग्रहणु-ज्ञान होता है ? ग्राख पक्ष इतरेतराभाव के ज्ञान के बाद घट का ज्ञान होता है। ऐसा स्वीकार किया जाय तो अन्योन्याश्रय दोष ग्राता नाप्युभयप्रतिषेषः; प्रागुक्ताशेषदौषानुषञ्जात् ।

किञ्च, इतरेतरावावप्रतिपत्तिपूर्विका घटप्रतिपत्तिः, घटप्रहुणपूर्वेकत्वं वेतरेतरावावप्रहु-एस्य? धाषपक्षैञ्योन्याध्ययत्वम्; तथाहि-'इतरेतराभावो घटसंबिध्यत्वेतोपसम्यमानो घटस्य विशेषण् न पदार्थान्तरसम्बन्धित्वन, प्रम्यथा सर्वे सर्वस्य विशेषण् स्यात् । घटसम्बन्धित्वप्रतिपत्तिश्च बटप्रहुणे सत्युपपष्टते । सोपि ब्यावृत्त एव पटाविभ्यः प्रतिपत्तव्यः । ततो यावत्यूर्वे घटसम्बन्धित्वन ब्यावृत्ते रुपलम्मो न स्याम्न तावद्व्यावृत्तिविश्वष्टतया घटः प्रत्येतु शक्यः, यावच पटादिव्यावृत्तत्वेन न प्रतिपन्नो घटो न तावत्यवसम्बन्धित्वन व्यावृत्ति विशेषयति इति ।

स्रय घटप्रहरापूर्वकस्वमितरेतराभावप्रहरास्य; स्रत्राप्यभावो विशेष्यो घटो विशेषराम् । तद्ग्रहरां च पूर्वमन्वेषरायम् ''नाष्ट्रहीतविशेषराा विशेष्ये बुद्धः'' [ ] इस्यभिषानात् ।

है, अब इसीका खुलासा करते हैं—हरतरामान जब विवक्षित घट के संबंध रूप से उपलब्ध होगा तभी वह उसका विशेषण बनेगा कि यह इतरेतराभाव इस घट का है, अन्य पदार्थ के संबंध रूप से उपलब्ध होता हुआ इतरेतराभाव उस विवक्षित घटका विशेषण तो बन नहीं सकता; यदि बनता तो सभी सबके विशेषण हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं, तथा यह इतरेतराभाव घट संबंधी है ऐसा ज्ञान भी तभी होगा जबकि घट का ग्रह्ण होगा, भौर घट ग्रह्ण भी तभी होगा कि जब वह पटादि पदार्थों से ब्यावृत्त हुआ प्रतीत होगा। इसलिये जब तक इतरेतराभाव की घट के संबंधपने से उपलब्धि नहीं होगी तब तक ब्यावृत्ति विशेष से घटका जानना शक्य नहीं होगा, और जब तक यह घट ग्रन्थ पट ग्रादि से ब्यावृत्त है ऐसा जानना नहीं होगा, तब तक घट संबंधी इतरेतराभाव की विशेषण्या सिद्ध नहीं होगी।

द्सरापक्ष — घट ग्रहण के बाद इतरेतराआव ग्रहण होता है ऐसा माने तो ग्रव यहां ग्रभाव विशेष्य बना भीर घट विशेषण हो गया, जतः घट विशेषण को पहले जानना जरूरी है क्योंकि "नागृहीत विशेषणा विशेष्य बुद्धिः" विशेषणा के अगृहीत रहने पर विशेष्य का ग्रहण नहीं होता है, ऐसा नियम है। जब घट को पहले ग्रहण करेंगे तो बह पट आदि पदार्थों से व्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि प्रव्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि प्रव्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि प्रव्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा दिएसा मानो तो उस घट की घट रूपता सिद्ध नहीं होती है। यदि पटार्थि से व्यावृत्त हुए बिना ही घट की घट रूपता सिद्ध होती है तो पट श्रादि सभी पदार्थ भी ग्रन्य घट श्रादि पर

तत्रापि घटो ए ह्यामाणः पटादिस्यो भ्यावृत्तो ए छते, प्रध्यावृत्तो वा ? तत्र न तावत्पटादिस्योऽस्परः वृत्तस्य घटस्य घटस्य

ग्रस्तु वा यथाकवञ्चित्पटादिभ्यो घटस्य व्यावृत्तिः, घटान्तरात् कथमसौ व्यावर्तते इति

पदार्थ से व्यावृत्त हए बिना अपने अपने पटादिरूप सिद्ध हो जायेंगे ? फिर तो अभाव की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इस आपिता से बचने के लिये दूसरा पक्ष स्वीकार करते हो कि घट की घट रूपता अन्य पट आदि से व्यावता होने पर जानी जाती है तो पून: शंका होती है कि घट धन्य से व्यावृत्त हुआ है वह कतिपय पट आदि से ब्यावृत्ता हुआ है अथवा संपूर्ण पट आदि से व्यावृत्ता हुआ है ? यदि कतिपय पट आदि से व्यावृत्त है तो उतने से ही पृथक कहलायेगा, सभी पदार्थों से तो भ्रव्यावृत्त ही रहेगा । दूसरा विकल्प-संपूर्ण विश्वके पट गृह आदि पदार्थों से यह घट व्यावृता है ऐसा कहना तो शक्य नहीं, क्योंकि पट भादि पदार्थ भनंत हैं, उनका ग्रहण होना भ्रसंभव है। तथा इस प्रकार से मानने में ग्रन्थोन्याश्रय दोष भी आता है, इसीका खुलासा करते हैं-जब तक पटादि से व्यावृत्त घट की घट रूपता घटित नहीं होती तब तक घट से पट प्रभृति पदार्थ व्यावित्तत नहीं होंगे और जब तक घट से व्यावृत्ता पट आदि की पट आदि रूपता सिद्ध नहीं होगी तब तक पट ग्रादि से वह घट व्यावृत्त नहीं हो सकेगा। इस प्रकार दोनों ही अव्यावृत्त रहकर असिद्ध अवस्था में पड़े रहेंगे। अच्छा! हम आप मीमांसक के ब्राग्रह से मान लेवें कि जैसे चाहें वैसे कैसे भी पट ग्रादि से घट की व्यावृत्ति हो जाती है; किन्तु इस बात का निर्णय करना है कि श्रन्य घट से विवक्षित घट की व्यावृत्ति कैसे होगी (घट भपने की अन्य घटों से कैसे प्रथक् करता है) घट पने से या अघटपने से, यदि घटपने से घट व्यादुत्त होता है तो इसका मतलब तो यह हुम्राकि एक विवक्षित घट, संपूर्ण घट व्यक्तियों से पृथक् होता हुम्रा घटपने को लेकर व्यावृत्त हो गया ? फिर तो सारे ही अन्य घट विचारे अघट रूप ही बन

सम्प्रवार्यम्-कि घटक्पतया, प्रत्यवा वा ? यदि घटक्पतया; तिह्न सक्तघटव्यक्तिम्यो व्यावनं मानो वटो घटक्पतामादाय व्यावनीत इत्यायातम् प्रघटत्वमन्यासा घटव्यक्तीनाम् । प्रयावटक्पतया; तिक्कमघटक्पता पटादिवव् घटेप्यस्ति ? तथा चेत्; तिह्नि यो व्यावनीते घटान्तरादघटत्वेन घटस्त-स्याघटत्वं स्यात् । तथ विप्रतिविद्धम्-यद्यघटो घटः, कथं घटः ? तस्मान्नावादवन्तिरममावः ।

ननु वामावस्यार्थान्तरस्थानम्युपगमे कवं तिम्निक्तको व्यवहारः? तवाहि-कि वटावश्व्यं भूतवं चटामावो व्यपदिस्यते, तद्रहितं वा? प्रथमपत्नै प्रत्यक्षविरोधः। हितीयपत्नै तु नाममार्थ

जायेंगे ? दूसरी बात अघट रूप से ज्यावृत्त होता है, ऐसा माने तो क्या पट, गृह, वृक्ष आदि पदार्थों के समान घट में भी अघट रूपता है ? यदि है तो जो घट अन्य घट जाति से अघटत्व के द्वारा ज्यावृत्त होता है वह स्वयं अघट रूप बन गया सो यह विरुद्ध बात है अर्थात् यदि घट स्वयं अघट है तो वह किस प्रकार घट नाम पायेगा ? अतः यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ से पृथक् कोई अभाव नामा वस्तु नहीं है। वह पदार्थ रूप ही है।

मीमांनक—यदि अभाव को भिन्न पदार्थ रूप नहीं माना जाय तो उस धमाव के निमित्त से होनेवाला लोक व्यवहार कैसे सिद्ध होगा, अर्थात् "यह नहीं है इसका अभाव है" इत्यादि व्यवहार कैसे बनेगा ? हम आप जैन से पूछते हैं कि घट से व्याप्त भूतल को घट का धमाव कहते हैं अथवा घट से रहित भूतल को घटका अभाव कहते हैं ? प्रथम पक्ष—घट से व्याप्त भूतल को घट का धमाव कहते हैं विवाध दिखाई दे रहा है। दूसरा पक्ष—घट रहित भूतल को घट का अभाव कहते हैं तो नाम मात्र का भेद हुआ, जैन धमाव को घट रहित नाम देते हैं और हम घटाभाव विशिष्ट वाम रखते हैं ?

जैन — यह कथन गलत है, घट से अवश्व अूतल को घटका अभाव माने तो प्रत्यक्ष विरोध आता है ऐसा जो कहा है, उसमें हमारा यह प्रश्न है कि भूतल घटाकार है क्या ? जिससे "घट नहीं होता है" इस तरह कहने में प्रत्यक्ष विरोध आवे।

भावार्ष — घट से व्याप्त भूतल को घटाभाव कहते हैं ऐसा कहें तो क्या बाधा है ? घट भीर भूतलका तादात्म्य तो है नहीं, भूतल तो घटाकार है नहीं भीर इसीलिये तो यह भूतल घट नहीं है ऐसा कहा बाता है। अभिप्राय यह है कि घट से भिश्वेत-वटरहित्तवम्, घटामावविविहत्वनितिः, तदप्यसाम्प्रतवः, यतः कि घटाकारं भूतवं वेक 'घटो न मवति' इत्युच्यमाने प्रश्यक्षविरोधः स्थान्. यद्भूतकं तद्घटाकाररहित्तवाद्घटो न भवत्येव । नतु प्रविष भूतकाष्ट्रमान्तरं घटामावः, तिह घटवस्म्बद्धे पि भूतवे घटो नास्ति' इति प्रश्यवः स्वादः, न वेवम्, ततो प्रथा भूतकाद्यांन्तरं घटस्तथा तदभावोषितः, तवस्प्रवारमः, घटावस्प्रविभूतक्षवतः स्वाधारण्यसमेंपनिकातं हि भूतलं घटामावो स्थपदिक्षते । वटावष्टकां तु घटभूतक्षवत्यः साधारण्यसमेविधिष्टत्वेन तयोत्यभमिति न 'भ्रषटं भूतलम्' इति स्पर्वेशं समत्रे । तक्षेतरेतराभावी विवारक्षारः ।

व्याप्त भूतल घटाभाव है इस वाक्य का अर्थ जिस पृथिकी के भाग पर घड़ा रखा है वह स्थान, सो उस स्थान का घट के साथ तादात्म्य संबंध तो है नहीं, जिससे घट रखे हुए स्थान को घटाभाव नाम से पुकारा न जाय। भूतल तो घटाकार है नहीं, इसलिये वह घट नहीं और घट नहीं है तो उसको घटाभाव नाम दिया तो कोई बाधा नहीं साती है।

मीमांसक — भूतल से पृथक् कोई घटका ग्रभाव नहीं है ऐसा मानते हैं तो जहां जिस भूमि भागमें घट रखा है वहां भी, "घट नहीं है" इस प्रकार ज्ञान होना चाहिये ? किन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये जैसे घटको भूतल से न्यारा माना गया है, वैसे घट का अभाव भी पृथक् — न्यारा स्वीकार करना होगा ?

जैन—यह कथन घसार है, घट में नहीं पाये जाने वाले भूतल गत घसाधा-रण घमें से युक्त भूतल को घटाभाव [ घटका घमाव इस नाम से ] कहते हैं। जो भूतल घट युक्त वह घट घौर भूतल में होनेवाले संयोग लक्षण साधारण घमें से युक्त है। बतः उसको अघट भूतले "घट रहित भूतल" ऐसा नहीं कहते। इस प्रकार मीमांसक का इतरेतराभाव सिद्ध नहीं होता है। तथा उसका लक्षण, उसका उपयोग उसको ग्रहण करने वाला ग्रभाव प्रमाण सारे ही ग्रसिद्ध हैं ]।

मीमांसक का माना गया प्रागभाव भी ठीक नहीं है प्रागभाव भी पदार्थ से पृथक् नहीं है, प्रमाण से पैसा प्रतीत ही नहीं होता है कि पदार्थ पृथक् हो और उसका प्रागभाव पृथक् हो।

मीमसिक — प्रतुमान से प्रागमाय को पृथक् सिद्ध करके क्लाते हैं—स्रपने उत्पत्ति के पहले घट नहीं या इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह असल् विषय वाला नापि प्रागमाबः; तस्याप्यकांवर्धान्तरस्य प्रमाखकोऽव्यतिपत्तेः। ननु स्वोत्यत्तेः प्राग्नासीद् घटः' इति प्रत्ययोऽसद्विषयः, सत्प्रत्ययविलक्षक्यात्वात्, यस्तु सद्विषयः स न सत्प्रत्ययविलक्षक्यो यथा 'खद्बव्यम्' इत्यादिप्रत्ययः, सत्प्रत्ययविलक्षक्योव्यायं तस्मादसद्विषयः इत्यनुमानास्तोऽवांन्तरस्य प्रागमाबस्य प्रतीतिरित्यपि मिष्या; 'प्रागमावादी नास्ति प्रव्यंसादिः' इति प्रत्ययेनानेकान्तात्। सत्प्रत्यप्यसद्विषयत्वेऽभावानवस्था। म्रष्य 'भावे भूभागादी नास्ति घटादिः' इति प्रत्ययो मुख्याभाव-विषयः, 'प्रागमावादी नास्ति प्रत्यो मुख्याभाव-विषयः, (सतो नानवस्थेतिः तद-

है [ अभाव-विषयवाला है ] क्योंकि सत् रूप ज्ञान से विलक्षण् है, जो सत् को विषय करता है वह सत् के ज्ञान से विलक्षण नहीं होता, जैसे "सद् द्रव्यं" द्रव्य सत् रूप है, इत्यादि प्रत्यय सत् प्रत्यय से विलक्षण नहीं होते हैं, यह जो प्रत्यय है वह सत् प्रत्यय से विलक्षण् है, मतः असत् विषयवाला है, इस पंचावयव पूर्णं अनुमान के द्वारा पदायं से पृषकभूत प्रागभाव की सिद्धि होती है ?

जैन—यह अनुमान मिष्या है, आपका "सत्प्रत्यय विलक्षणत्वात्" सत् के ज्ञानसे विलक्षण है, ऐसा जो हेतु है वह धनैकान्तिक दोष युक्त है, देखिये प्रागमाव धादि में प्रत्यंसाभाव नहीं है ऐसा ज्ञान होता है, वह तो धसत् विषयवाना नहीं है किन्तु सत् प्रत्यय से तो विलक्षण हैं ? यदि इस प्रत्यय को भी असत् विषयवाना ही माने तो धभावों की धनवस्था आती जायगी। भावार्थ—प्रागमाव धादि में प्रवंसाभाव धादि नहीं हैं ऐसा नास्ति का जागी। भावार्थ—प्रागमाव धादि में प्रवंसाभाव धादि नहीं हैं ऐसा नास्ति का जाग है वह सत् से तो विलक्षण है, किन्तु धसत् विषयवाला तो नहीं है, धतः जो सत् से विलक्षण होता है वह ज्ञान धसत् विषयवाला ही होता है ऐसा अविनाभाव बनता नहीं, इसलिये "सत्विलक्षण-त्वात्र" हेतु अनैकान्तिक हो जाता है।

मीमांसक — आपने जो हेतु को अनैकान्तिक कहकर अनवस्था का दोष दिया है वह ठीक नहीं है, बात ऐसी है कि सद्भाव रूप भूमि भाग आदि में जो "घट नहीं" ऐसा जान होता है वह तो मुख्य रूप से ही अभाव को विषय करनेवाला है, किन्तु प्रागभाव आदि में "प्रध्वंसाभाव आदि नहीं है" ऐसा जो ज्ञान होता है वह उपचरित अभाव को विषय करनेवाला है, इस प्रकार अभाव में अंतर होने से अनवस्था दोष नहीं आता है ?

जैन-यह कथन अयुक्त है इस तरह से प्रागभावादि में होनेवाले सभाव को

व्ययुक्तम्: परमार्थतः प्रागमावादीनां साङ्कर्यप्रसङ्गात् । न खलूपबरितेनाभावेनान्यान्यमभावानां व्यति-रेकः सिद्ध्येत्, सर्वत्र मुख्याभावकल्पनानर्थक्यप्रसङ्गात् ।

यदय्युक्तम्-'न सावस्वभावः प्रायभावादिः सर्वदा भावविशेषण्यात् हितः; तबप्युक्तिमात्रम्; हृतोः पक्षास्थापकत्वात्, 'न प्रायभावः प्रध्वसादी' इत्यादेरभावविशेषण्याय्यभावस्य प्रसिद्धः। गुणादिनानेकान्तावः, प्रस्य सर्वदा भावविशेषण्येषि भावस्वभावात् । 'स्व्यं पस्यामि' इत्यादिष्यवहारे गुणस्य स्वतन्त्रस्यापि प्रतीतेः सर्वदा भावविशेषण्यायात्रे सभावस्त्तत्त्वम्' इत्यभावस्यापि स्वतन्त्रस्य प्रतीतेः सर्वदाविशेषण्यत्व । सामस्यात् । सामस्यात् । सम्प्रत्यादेः सम्प्रत्यवास्सदास्य भावविशेष-

उपचिरित सानेंगे तो उन प्रागभावादि में सांकर्य हो जायगा, प्रागभाव में प्रध्वंसाभाव का सभाव उपचार से है तो इसका मतलब परमायंसे वे दोनों एक हैं? जो अभाव उपचिरत है उसके द्वारा सभावों की परस्परकी पृथक्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। यदि उपचिरत प्रभाव से परस्पर को पृथक्ता सिद्ध होती है तो मुख्य सभाव को मानना वेकार ही है।

मीमांसक ने कहा था कि—भाव स्वभाववाले जो पदार्थ होते हैं वे प्रागभाव आदि रूप नहीं होते, क्योंकि वे सर्वदा-हमेशा भाव विशेषण रूप हैं 'सो यह कथन स्रयुक्त हैं" 'सर्वदा भाव विशेषणत्वात् हेतुपक्ष में ध्रव्यापक है, कैसे सो ही बताते हैं— प्रागभाव प्रध्वसामावादि में नहीं है" इत्यादि ध्रनुमान वाक्यों में ग्रभाव भी प्रभाव का विशेषण होता है, ऐसा सिद्ध होता है। तथा सर्वदा भाव विशेषणत्वात् हेतु गुण प्रादि के साथ भी धर्मकान्तिक हो जाता है। क्योंकि गुण सर्वदा भाव विशेषण रूप होने पर भी भाव स्वभाव वाले हैं। रूपको देखता है, इत्यादि जो वचन ध्यवहार होता है, उसमें गुणों की स्वतंत्रता भी आती है धर्यात् उस समय वे गुण विशेष्य भी वन जाते हैं। सर्वदा भाव विशेषण का अभाव होनेपर भी 'ध्रभाव तत्व हैं" इत्यादि वाक्य में प्रभाव को स्वतंत्रतासे भी प्रतीति होती है (इस वाक्य में ग्रभाव विशेषण बना है न कि भाव) ग्रतः भाव ही विशेषण होता है ऐसा हमेशा का नियम नहीं बनता।

मीमांसक — घपने प्रभाव को विशेषण रूप सिद्ध करने के लिये "ग्रभाव स्तत्त्वम्" प्रभाव तत्त्व है, ऐसा उदाहरण दिया है, किन्तु उस वाक्य से ग्रभाव में विशेष्यत्व है ऐसा सिद्ध नहीं होता, वहां तो सामर्प्य से द्रव्य विशेष्यका ही बोध होता है अर्थात् "अभाव तत्व है" किसका है ? घटका है ऐसा ग्रथं निकलता है। **छ**त्वे गुगादेरिव सर्वदा भावविश्वेषश्चत्वमस्तु, तद्विश्वेष्यस्य प्रव्यस्य सामर्थ्यतो गम्यमानत्वात् ।

किन्त, प्रामभावः साविः सान्तः परिकल्प्यते, साविरनन्तः, धनादिरनन्तः धनादिः सान्तो वा ? प्रयमपत्तै प्रामभावास्त्रवे घटस्योपलिक्यप्रसङ्गः, तद्विरोधिनः प्रामभावस्याभावात् । द्वितीयेपि तदुस्पत्तेः पूर्वमुपलिक्यप्रसङ्गस्तत एव । उत्पत्ने तु प्रामभावे सर्वदानुपलिक्यः स्थालस्यानन्तत्वात् । तृतीये तु सदानुपलिक्यः। चतुर्वे पुनः घटोत्पत्तौ प्रामभावस्याभावे घटोपलिक्यवदशेषकार्योपलिक्यः स्थात्, सकलकार्याणामुत्यस्यमानानां प्रामभावस्यैकत्वात् ।

जैन - तो फिर भापको गण भादि में भी सिर्फ सर्वदा भाव विशेषणपना मानना होगा । विशेष्य द्रव्यकी तो सामर्थ्य से ही प्रतीति होगी ? भावार्थ-सभाव है किसका ? घटका है. ऐसा ग्राप अभाव के विषय में अभाव को विशेष्य न मानकर द्रव्य को ही विशेष्य रूप स्वीकार करते हो वैसे ही गए। हैं किसके ? द्रव्य के. इस प्रकार द्रव्य में ही विशेष्यत्व है ऐसा मानना चाहिये। खब हम जैन मीमांसक से प्रागभाव के विषय में प्रश्न करते हैं-आप लोग प्रागभाव को सादि सांत मानते हैं. कि सादि अनत, अथवा अनादि अनंत, या अनादि सांत, सादि सांत मानते हैं तो प्रागभाव के पहले घटकी उपलब्धि होने लगेगी, क्योंकि घटका विरोधी प्रागभाव का अभाव है ? दूसरा पक्ष-सादि अनंत प्रागभाव है ऐसा मानते हैं तो प्रागभाव के उत्पत्ति के पहले घटकी उपलब्धि होगी, क्योंकि घटका विरोधी जो प्रागभाव है वह सादि है ि अभी उत्पन्न नहीं हमा है ] तथा जब प्रागभाव उत्पन्न हो जायगा तब घट कभी उपलब्ध नहीं होगा. क्योंकि श्रव प्रागभाव हटनेवाला है नही, वह तो अनंत है। तीसरा पक्ष-प्रागभाव धनादि अनंत है सो तब तो कभी भी घट उपलब्ध ही नहीं होगा ? क्योंकि घट का विरोधी प्रागभाव हमेशा ही मौजूद है। चौथा पक्ष-प्रागभाव ग्रनादि सांत है ऐसा मानें तो प्रागभाव के अभाव में घटकी उत्पत्ति होनेपर जैसे घट की उत्पत्ति होगी वैसे साथ ही प्रशंष कार्यों की उपलब्धि भी हो जावेगी ? क्यों कि उत्पन्न हो रहे सभी कार्योंका प्राणभाव एक है।

सीमांसक — प्रागमाव एक नहीं है किन्तु जितने कार्य हैं उतने ही प्रागमाव हैं उनमें से एक का प्रागमाव नष्ट होने पर भी उत्पन्न हो रहे शेष पदार्थों के प्रागमाव सभी नष्ट नहीं हुए हैं, स्रतः घटकी उत्पत्ति के साथ ही सभी कार्यों की उपलब्धि नहीं हो पाती है? नतु यावन्ति कार्याणि तावन्तस्तरप्रागभावः, तत्रैकस्य प्रागभावस्य विनाशेषि शेषोरपत्स्यमान-कार्यप्रागभावानामविनाशाम् घटोरपत्ती सकलकार्यापनम्बिरिति; तक्कृंतन्ताः प्रागमावास्ते कि स्वतन्त्राः, भावतन्त्रा वा ? स्वतन्त्राभ्यं त्वपं न भावस्यभावाः कालादिवत् ? भावतन्त्राभ्यं तिकपुरनन्न-भावतन्त्राः, उत्परस्यमानभावतन्त्रा वा ? न तावदादिविकस्यः; समुप्रनन्नभावकाले तत्मागभावविना-शात् । द्वितीयिकल्योपि न श्रेयान् प्रागभावकाले स्वयमसतामुद्यस्यमानभावानां तदाश्रयस्वा-गोगात्, ग्रन्यया प्रवसंताभावस्यापि प्रवस्तपदार्याश्रयस्वप्रसुद्यः। न चातुरपतः प्रव्यस्तो वार्थः कस्यविदाशयो नाम ग्रतिश्वस्तृतः ।

जैन—ऐसा है तो प्रागमाय अनंत हो गये ? अब वे प्रागमाय स्वतन्त्र हैं कि भाव तंत्र ( परतंत्र-पदार्थ के आश्रित ) हैं सो बताइये ? यदि अनंत प्रागमाय स्वतंत्र हैं तो वे भाव स्वभाव वाले कंसे नहीं कहलायेंगे ? अर्थात् वे भी काल आदि पदार्थों के समान सद्भाव रूप हो जायेंगे । दूसरा पक्ष—वे अनत प्रागमाय भावतंत्र हैं (पदार्थों के सामत सद्भाव रूप हो जायेंगे । दूसरा पक्ष—वे अनत प्रागमाय भावतंत्र हैं (पदार्थों में आश्रित हैं) ऐसा मानें तो प्रश्न है कि उत्पन्न हुए पदार्थों के आश्रित हैं, अध्यवा उत्पत्स्यमान [आगे उत्पन्न होने वाले] पदार्थों के आश्रित हैं ? उत्पन्न हुए पदार्थों के आश्रित हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, त्रयों कि पदार्थ के उत्पन्ति काल में प्रागमाव का नाश्च हो जाता है । दूसरा पक्ष—प्रागमाय उत्पत्स्यमान पदार्थों के आश्रित है ऐसा कहना भी श्रेयस्कर नहीं है, प्रागमाव के समय में जो स्वयं असत् रूप हैं ऐसे उत्पत्स्यमान पदार्थ प्रागमाय के लिये आश्रयमूत नहीं हो सकते हैं यदि आश्रयमूत हो सकत्स हैं तो प्रध्वसाभाव का भी आश्रय नष्ट हुआ पदार्थ हो सकता है ? किन्तु जो उत्पन्न नहीं हुशा है तथा नष्ट हो चुका है ऐसा पदार्थ किसी का भी आश्रयभूत नहीं हो सकता है । भावार्थ यह है कि नष्ट एवं अनुत्पन्न पदार्थ आश्रय देने वाले होंगे तो नष्ट हुआ अथवा नहीं बना हुआ स्तंभ, महल का आश्रय देने वाला हो जायगा ऐसा अतिप्रसंग आता है ।

शंका — प्रागभाव को एक ही संख्या में माना जाय, एक ही प्रागभाव घट झादि विशेषण के भेद से भिन्न रूप उपचित्त किया जाता है कि घटका प्रागभाव है पटका प्रागभाव है इत्यादि । तथा उत्पन्न हुए पदार्थ के विशेषस्प्रपनेसे उसका नाश होने पर भी उत्पत्स्यमान पदार्थ के विशेषस्प्रपने से वह झिवनाशी है, अतः उस प्राग-माव को नित्य भी कहते हैं। भावार्थ-अभिन्नाय यह है कि पदार्थ के निमित्त से शासभाव में भने ही भेद करो किन्तु वह एक ही है। उत्पन्न हुए पदार्थ का प्रागभाव नष्ट हो सर्थेक एव प्राममायो विशेवसुमेदाद्भिल उपययेते 'यटस्य प्राममायः पटावेवां' इति, तथोरलार्मविवोचस्यतया तस्य विनाशेप्पुत्यस्यमानार्चविशेवसुत्वेनाविनाशाण्ठित्यस्वमपीति । नन्वेवं प्राममायाविवसुद्ध्यकर्पनान्वेवस्य सर्वत्रेकस्यैवामावस्य विशेवसुम्बास्या भेदस्यवहारोपपरीः । कार्यस्य हि पूर्वेस्य कालेन विविद्धार्थः प्राममायाः, परेस्य विविद्धार्थः प्राममायाः, कालव्येप्प्यस्तनानास्यमायभावविशेवस्य स्वतित्रास्याः, कालव्येप्प्यस्तनानास्यमायभावविशेवस्य प्राममायः, स्वाप्त्र प्रस्वयोवस्य । स्वयं हि सरस्यस्यविशेवसिक्षः प्राममायाः, कालव्येप्प्यस्त्रनानास्य मायाविशेवस्य । यथेव हि सरस्यस्यविशेवसिक्ष्याः भावार्षं कर्त्यं स्वापारः तर्ववादस्यस्ययाविशेवसिक्ष्मामायां कर्त्यं सत्यापाः तर्ववादस्यस्ययाविशेवसिक्ष्मान्यायार्वेशस्य स्वाप्तियाः स्वयाविशेवसिक्ष्मान्यार्वे कर्त्यं सत्यास्ययाविशेवसिक्षास्य स्वयाविशेवसिक्षास्य स्वयाविशेवसिक्षास्य स्वयाविशेवस्य स्वयाविशेव

जाय, किन्तु उसको नष्ट हुमा नहीं मानते, क्योंकि झागे उत्पन्न होने वाले पदार्थों का प्रागभाव नष्ट नहीं हुझा है।

जैन-ऐसा कहने पर तो प्रागमाव ग्रादि चार भेद मानना भी व्यर्थ ठह-रेगा सब जगह एक प्रभाव ही विशेषरा के भेद से भेद वाला मान लिया जायगा. जैसे प्रागभाव में एक होते हुए भी भेद व्यवहार पिटका प्रागभाव घटका प्रागभाव ऐसा भेदी कर सकते हैं वैसे ही एक ही सभाव को मानकर विशेषण के भेद से भेद का उपचार कर सकते हैं ग्रब इसी का विवेचन करते हैं-कार्य के पूर्व काल द्वारा विशिष्ट जो पदार्थ है उसको प्रागभाव कहना, कार्य के उत्तर काल द्वारा जो विशिष्ट है उसको प्रध्वंसाभाव, धनेक पदार्थ संबंधी विशिष्ट अभाव इतरेतराभाव और तीनों कालों में अत्यन्त भिन्न रहना है स्वभाव जिसका ऐसा भाव विशेषण रूप भ्रत्यन्ता भाव है ऐसा मानना पड़ेगा तथा प्रागमावका ज्ञान, प्रध्वंसाभावका ज्ञान ऐसे ज्ञानके भेट भी उपचार जैसे मानसे मानने होंगे। परमतमें सत्ता एक होते हए भी द्रव्य की सला इत्यादि विशेषरा के भेद से सत्ता में भेद माने जाते हैं प्रथवा जिस प्रकार विशेषां के भेदसे ज्ञानमें भेद माना जाता है। जिस प्रकार "यह है यह है" इत्यादि सद रूप ज्ञान की प्रविशेषता होने से एवं विशेष लिंगके ग्रभाव होनेसे सत्ताको एक रूप माना जाता है, उसी प्रकार "यह नहीं है यह नहीं है" इत्यादि असत् रूप ज्ञानकी प्रविशेषता होनेसे एवं विशेष लिंगका प्रभाव होनेसे प्रभाव को भी एक रूप मानना चाहिये ?

श्रंका— "पहले नहीं था" इत्यादि वाक्य भेव के कारण सभाव को चार प्रकार का माना जाता है? चित्रक्टेस्तीति देशमेदेन, इत्यं गुएः कर्म चास्तीति हव्यादिमेदेन च प्रत्यभेदसद्भावास्प्रात्सत्तावयः झुत्ताभेदाः किन्नेध्यन्ते ? प्रत्ययविशेषासद्विषेषस्मान्येव निव्यत्वे तस्य तिव्यत्तिकत्वात्र तु सत्ता, ततः सैकैदित्यन्युपगमे समानभेदोपि मा भूत्यवंगा विशेषाभावात् ।

ष्रवाशिष्रीयते — 'घभावस्य तर्ववंकत्वे विवक्षितकार्योत्पत्ती प्रायभावस्याभावे सर्वत्राभावस्या-श्राबानुबङ्गारस्ववं कार्यमगावनन्तं सर्वात्मकं च स्यात्; तवस्यिषवानमात्रम्; सर्तकत्वेपि समान-त्वात् । विवक्षितकार्यप्रध्येते हि सत्ताया प्रभावे सर्वत्राभावप्रसङ्गः तस्या एकत्यात्, तथा च सकल-

समाधान — तो फिर सत्ता में यही बात कहनी होगी देखिये पहले था, पीखे होगा, प्रभी है, इस प्रकार काल भेद से भेद, पाटलीपुत्र में है, चित्रकूट में है, इत्यादि देश के भेद से भेद, द्रव्य है, गुएा है, कमं है, इत्यादि द्रव्य के भेद से भेद इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से सत्ता में भेद हैं ऐसा भी मानना चाहिये ? द्रव्यादिकारएगों का भेद तो मौजूद ही है ? तथा स्वयं सत्ता में भी "पहली सत्ता" पीछे की सत्ता इत्यादि भेद होना संभव है धतः सत्ता के भेद क्यों नहीं माने जाते हैं।

मीमौसक — इन्यादि कारण विशेष से उस सत्ता के मात्र विशेषण ही भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि इन्यादि विशेष विशेषणोंके निमित्त हैं। किन्तु सत्ता में ऐसी बात नहीं है, धर्यात् सत्ता में विशेषणों के निमित्त का प्रभाव है ग्रतः सत्ता एक ही है?

जैन — तो फिर यह बात सभाव के विषय में भी लागू होगी ? अभाव में भी प्रागभाव स्नादि भेद नहीं मानने चाहिये ? कोई विशेषता नहीं है।

मीमांसक - अभाव को सर्वथा एक रूप मानने में आपत्ति है, देखो ! विव-क्षित कोई एक कार्य उत्पन्न होने में प्रागभावका ग्रभाव होनेपर सब जगह अभाव का ग्रभाव हो जायगा ? और फिर सभी कार्य ग्रनादि और भ्रमंत हो जायेंगे, तथा वे कार्य सर्वात्मक सर्व रूप हो जायेंगे। ग्रथांत् प्रागभाव नहीं है तो कार्य भ्रनादि हुमा प्रष्ठवंसाभाव नहीं माने तो कार्य अनंत होगा, तथा इतरेतराभाव नहीं है तो कार्य सब रूप एकमेक होवेगा।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है, सत्ता में एकत्व मानने पर भी यही आपत्ति आयेगी उसी को बताते हैं—विवक्षित एक कार्य नष्ट होने पर उसके सत्ता का अभाव हो गया वो सर्वत्र सभी का सभाव हो जायगा क्योंकि सत्ता एक है, तथा एक जगह की शुन्यता । अब तस्त्रव्यंसेपि नास्याः प्रव्यंसी नित्यत्वात्, प्रत्यवार्वान्तरेषु सत्त्रस्ययोश्यतिनं स्यात्; तबन्यत्रापि समानम्, समुत्यत्रं ककार्यविद्येषस्त्रात्या ह्यभावस्यामविपि न सर्वधाऽभावः भावान्तरेप्यधाव-प्रतीत्यमावप्रसङ्गात् । यथा चाभावस्य नित्यंककपत्वे कार्यस्योश्यत्तिनं स्यात् तस्य तत्त्रसिवन्यकरवात्, तवा सत्ताया नित्यत्वे कार्यप्रव्यंसी न स्यात् तस्यास्त्रस्तिवन्यकत्वात् । प्रसिद्धं हि प्रव्यंसात्प्राव्यव्यस् सप्तिवन्यकत्त्रं सत्तायाः, सन्यवा सर्वेदा प्रव्यंत्रस्तक्ष्मात् कार्यस्य स्थितिरेव न स्यात् । यदि पुनर्वेत-वश्त्रव्यंसकारस्त्रोपनिपाते कार्यस्य सत्ता न व्यसं प्रतिवच्नाति, ततः पूर्वं तु वतवदिनासकारस्त्रोपनि-

सत्ता नष्ट होते ही सब जगह की सत्ता समाप्त ही जायगी। इस तरह सत्ताके समाप्त होने से सकल शृन्यता प्रायेगी।

मीमांसक — कार्य के नष्ट होने पर भी सत्ता का नाश नहीं होता है क्योंकि सत्ता नित्य है। यदि सत्ता को नित्य नहीं मानेंगे तो एक जगह की सत्ता नष्ट होने पर प्रन्य पदार्थों की सत्ता नष्ट होती तो उनमें सत् का ज्ञान नहीं होता?

जैन-यह बात अभाव में भी घटित होगी। इसी को बताते हैं-विशेषण रूप एक कार्य उत्पन्न होने पर तत् संबंधी श्रभाव नष्ट तो हो जाता है. किन्त सर्वेथा ध्रभाव का अभाव नहीं होता. यदि सर्वथा सब ध्रभाव का ध्रभाव हो जाता तो कभी भी ग्रभाव की प्रतीति नहीं होती तथा जिस प्रकार ग्राप कहते हैं कि अभाव को एक एवं नित्य मानेंगे तो. कार्य की उत्पत्ति हो नहीं होगी क्योंकि सर्वदा रहने वाला अभाव तो कार्य का प्रतिबंधक ही होगा? सो यही बात सत्ता के विषय में है-सत्ता को भी एक भीर नित्य मानते हैं तो कार्य का नाश कभी नहीं होगा. क्योंकि सत्ता नाश की प्रतिबंधक है। प्रसिद्ध बात है कि नाश के पहले सत्ता नाश का प्रतिबंध करती है. यदि सत्ता नाश को नहीं रोकती तो हमेशा प्रध्वंस होने से, कार्य स्थिर रहता ही नहीं ? यदि कोई कहे कि जब नाश का बलवान कारण उपस्थित होता है तब सत्ता कार्य के नाश को नहीं रोक सकती, लेकिन उसके पहले नाश का बलवान कारएा नहीं धाने से तो नाश को रोकती ही है ? अत: पहले भी कार्य के नाश होने का प्रसंग बताया या वह नहीं मा पाता है इत्यादि, सो यही बात ममान में भी घटित होनी चाहिये ? क्या वहां यह न्याय काक भक्षित है ? देखो ! सभाव को भी सत्ता के समान एक सिद्ध करे-जब कार्य का बलवान उत्पादक उपस्थित हो जाता है तब अभाव मौजद है तो भी वह कार्य की उत्पत्ति को नहीं रोकता किन्त जब कार्य की वाताधावातः प्रतिवध्नात्येवातो न प्रानिः प्रध्वंतप्रसङ्घः इत्वेतदस्यत्राचि न कार्कर्मास्रतम्, स्रधायोपि हि सत्तवहुत्पादककारत्योपितमाते कार्यस्थीत्वाद सत्त्रचि न प्रतिकत्त्वद्धः, कार्योत्पादात्पूर्वं तूत्पादकका-रत्याभावात्रं प्रतिकत्यद्वप्येषः, अतो न प्रानिय कार्योत्पत्तिप्रसङ्गो वेन कार्यस्यानादित्वं स्मात् ।

तम्म प्रायमावीपि तुन्छस्वभावो घटते किन्तु भावान्तरस्वभावः । यदभावे हि नियमतः कार्यौ-रपत्तिः स प्रायमावः, प्रायनन्तरपरिस्मामविशिष्टः मृदृद्रव्यम् । तुन्छस्वभावत्वे वास्य सब्येतरगो-विवासारीको सहोत्पत्तिनयमवतामुवाशानसङ्करप्रसङ्कः प्रायभावाविशेवात् । यत्र यदा यस्य प्राय-

उत्पत्ति के पहले यदि बलवान कारण वहीं रहता तब तो कार्य की उत्पत्ति को रोकता ही है। इसीलिये तो पहले भी कार्य की उत्पत्ति हो जाने का प्रसंग बताया था वह नहीं आता है एवं कार्यके अनादि हो जानेका दीव भी नहीं आता। भावार्थ-जैसे सत्ता एक भीर होकर भी सबंदा कार्य होना या प्रष्वस नहीं होता इत्यादि दीव नहीं आते हैं ऐसा मीमांसक का कहना है सो इसी तरह प्रभाव को एक और नित्य मानने में कोई वा नहीं आते नाहिये? जिस प्रकार सत्ता बनी रहती है और कहीं नाश या सभाव होता रहता है और कहीं नाश या सभाव होता रहता है ऐसा समान न्याय सत्ता और अभाव के विषय होना चाहिये, सत्ता में वे यूर्वोक्त युक्तियों लागू हो भीर कार्य प्रभाव की दिस नहीं हो, सो उन युक्तियों को कौवों ने सा लिया है क्या ? जिससे सत्ता की वात प्रभाव में सागू न होवे इस प्रकार मीमांसकादि परवादों का प्रभिन्त प्रभाव में वन्न एक्टस्वभाववाला सिद्ध नहीं होता है किन्तु भावांतर स्वभाववाला ही सिद्ध होता है।

अब यहां पर स्याद्वादीके ग्रामिमत भावांतर स्वभाव वाले प्रागभावका लक्षण किया जाता है—"यद भावे हि नियमतः कार्थोत्पत्तिः स प्रागभाव , प्रा गनंतर परिणाम विश्विष्ट मृद् द्रव्यम्" जिसके ग्रभाव होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति होती है वह प्रागभाव कहलाता है, इसके लिये जगत प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि घट रूप कार्योत्पत्ति पहले भनंतर समयवर्षी परिणाम से [स्थात ग्रादि से] विशिष्ट जो मृद्ध द्रव्य [मिट्टी] है वह घटका प्रागभाव है। प्रागभावको तुच्छ स्वभाव वाला मानते हैं तो जिनका एक साथ उत्पन्न होने का नियम है ऐसे गायके दांये बांये सीग ग्रादि पदार्थों के उपादावोंका संकर हो जावेगा, क्योंकि उन सबका प्रागभाव एक ही है (तुच्छाभाव एक हर होता है) कोई विशेषता नहीं है।

भावामाबस्तत्र तदा तस्योरपञ्चिरित्यप्ययुक्तम्; तस्यैधानियमात् । स्वोपादानेतरनियमात्तन्निय-मेप्यम्योभ्यात्रयः।

प्रध्वंक्षाभावोपि भावस्वभाव एव, यङ्कावे हि नियता कार्यस्य विपत्तिः स प्रध्वंद्यः, मृद्दव्यान-स्तरोत्तरपरियामः । तस्य हि तुष्धस्वभावस्ये सुरारादिव्यापावस्यध्ये स्यात् । स हि तद्वभापारेया घटावेभिन्नः, अभिन्नो वा विभीयते ? प्रथमपक्षे घटावेस्तदवस्यत्वप्रसङ्कात् 'विनष्टः' इति प्रथ्ययो न स्यात् । विनाशसम्बन्धाद् 'विनष्टः' इति प्रथ्ययो न स्यात् । विनाशसम्बन्धाद् 'विनष्टः' इति प्रथ्ययो विनाशसम्बन्धाः क्षित्रसम्बन्धा वक्तव्यः-स हि तादास्यवस्यात् । तुरुपित्तस्यक्सायः, तदुरपित्तस्यक्सायः व स्थात्, तद्विभयाविकाष्यभावनक्षयां वा ? तत्र न तावसादान

मीमांसक—जहां पर, जब जिसके प्रायभावका ग्रभाव होता है वहां पर तब उसकी उत्पत्ति होती है, इस तरह हम मानते हैं ग्रतः उपादानों में संकरता नहीं होती।

जैन — यह कथन ध्रयुक्त है, उसी प्रागभावका तो नियम नहीं बन पाता है [अर्थात् तुच्छस्वभाववाला प्रागभाव जब जहां पर इत्यादि रूपसे कार्योत्पत्तिका नियमन नहीं कर पाता है ]।

मीमांसक—स्वका उपादान ग्रीर स्वका धनुपादान का जो नियम होता है उस नियमसे प्रागभाव का नियम सिद्ध हो जायगा ?

जैन—इसतरह माने तो अन्योन्याश्रय दोष ग्राता है-धर्थात् सच्य विषाण् [दांया सींग ] के उपादान का नियम सिद्ध होनेपर सब्यके प्रागभावका नियम सिद्ध होगा, ग्रीर प्रागभाव नियम सिद्ध होते तो सध्यविषाण् के उपादानका सिद्ध होगा।

श्रव प्रध्वंसाभाव का लक्षण बताते हैं—प्रध्वंसाभाव नामका श्रभाव भी भावांतर स्वभाववाला है, "यद् भावे हि नियता कार्यस्य विपक्तिः स प्रध्वंसः, मृदूद्रध्या-नंतरोत्तर परिणामः" जिसके होनेपर नियमसे कार्यका नाश हो जाया करता है वह प्रध्वंस [ प्रध्वंसाभाव ] कहलाता है, जैसे मृद् द्रव्य ( रूप घटकार्यका ) का अनंतर उत्तर परिणाम ( कपाल ) यदि यह प्रध्वंस तुच्छ स्वभाववाला होता तो उसको करनेके लिये मुद्गर [ लाठी ] ग्रादि के व्यापारकी जरूरत नहीं पड़ती। घट ग्रादि कार्यका मुद्गरादिके व्यापार द्वारा जो प्रध्वंस किया जाता है वह घटादिसे भिन्न है कि ग्रमिन्न है ? श्रथम पक्ष-घटका प्रध्वंस घटसे भिन्न है ऐसा कहेंगे तो घटादि वस्तु स्म्यसस्रकाषोत्री घटते; तयोशॅदास्मुपगमात् । नापि तदुत्पत्तिस्रकाणः; घटावेस्तदकारस्यस्यात्, तस्य मुद्दगरादिनिमिराकस्यात् । तदुभयिनिमिराकस्यात् । तदुभयिनिमिराकस्यात् । तदुभयिनिमिराकस्यात् मुद्दगरादिनिमिराकस्यात् । तस्य स्वविनार्धा प्रत्युगदानकारस्यस्य तस्यात् । तस्य स्वविनार्धा प्रत्युगदानकारस्यस्य तस्यात् तस्य प्रावान्तरस्यभावताप्रसङ्कात् तं प्रत्येवास्योपादानकारस्यस्य प्रावान्तरस्यभावताप्रसङ्कात् तं प्रत्येवास्योपादानकारस्यस्य प्रावान्तरस्यभावताप्रसङ्कात् तं प्रत्येवास्योपादानकारस्यस्य सिद्धः । त्योविशेवस्यभावः सम्बन्धाः; इत्यप्यसत्; परस्परमसम्बद्धयोस्तदसम्भवात् । सम्बन्धान्तरेस्य सम्बद्धयोरेव हि विशेवस्यविशेवस्यमायो दृष्टो दण्डपुरुवादित् । न च विनासतद्वतीः सम्बन्धान्तरेस्य

पूर्ववत् अवस्थित रहनेसे "घट नष्ट हो गया" इसतरह की प्रतीति नहीं हो सकेगी । यदि विनाशके संबंधसे "विनष्ट हुमा" ऐसा प्रतिभास होता है, इसप्रकार माना जाय तो विनाश भीर विनाशवानमें कौनसा संबंध है इस बातको बतलाना होगा ? बताइये कि वह संबंध तादात्म्य स्वरूप है या तदुत्पत्ति स्वरूप है, प्रथवा उनका विशेषण विशेष्यभाव वाला है ? विनाश भीर विनाशवानमें तादात्म्य संबंध तो होता नहीं, वयोंकि भ्रापने उन विनाश, विनाशवानमें भेद स्वीकार किया है। तदुत्पत्ति स्वरूप संबंध भी नहीं बनता, क्योंकि घटादि पदार्थ उसके [ नाशके ] प्रकारण हैं, उस नाशके कारण तो सुद्गरादिक हैं।

श्रंका— मुद्गरादिक तथा घटादिक दोनों ही नाशक कारण मान लेवें फिर कोई दोष नहीं आयेगा?

समाधान — यह बात भी ग्रसत है, यदि मुद्गरादिके समान घट आदिक भी नाशके कारण माने जायेंगे तो नाश होनेके बाद मुद्गरादिके समान घटादिक भी उपलब्ध होने थे ? ग्रभिप्राय यह है कि घटके नाशका कारए। मुद्गर है और घट भी है ऐसा माने तो घटका नाश होनेके बाद मुद्गर [ लाठो ] तो दिखाई देती है किन्तु घट दिखाई नहीं देता, सो उसे भी दिखाई देना था ? क्योंकि उसे मुद्गर के समान ही नाश्व का कारण मान लिया।

श्रंका—घट प्रपने नाशके प्रति उपादान कारए। हुमा करता है मतः नाशके समय उपलब्ध नहीं होता ?

सवाबान — यह कथन असमीचीन है, यदि परवादी इसतरह मानते हैं तो उन्हें अभावको भावांतर स्वभाववाला स्वीकार करना होगा। भावांतर स्वभाव सम्बद्धस्यमस्तीरकुक्तम् । तम्न तद्वयापारेण् मिन्नौ विमायो विधीयते । भ्रामन्नविमायविधाने तु 'घटादि-रेव ठेन विभीयते' इत्यायातम् ; तकायुक्तम् ; तस्य प्रामेशोत्पन्नत्यात् ।

नेतु प्रव्यंसस्योशारपरिर्णामरूपत्वे कपालोशारक्षणेषु षटप्रध्यंसस्याभावारास्य पुनरुजीवन-भवक्तः; तदय्येनुपपन्नम्; कारणस्य कार्योपमर्दनारमकत्वाभावात् । कार्यमेव हि कारणोपमर्दनात्म-कत्वधर्माचारत्या प्रसिद्धम् ।

वाले ग्रभाव के प्रति ही उपादान कारएा की आवश्यकता हुणा करती है [ तुच्छ स्वभाववाले ग्रभावके प्रति नहीं ]।

विनाश धौर विनाशवानका [ प्रध्यंस धौर घटका ] विशेषण विशेष्यभाव संबंध है ऐसा तीसरा विकल्प भी असत् है, देखिये ! विनाश धौर विनाशवान परस्परमें संबद्ध तो है नहीं, परस्परमें ससंबद्ध रहनेवाले पदार्थोंका विशेषण विशेष्यभाव संबंध होना धसंभव है। देखा जाता है कि संबंधांतरसे परस्परमें संबद्ध हुए पदार्थों में ही विशेषण विशेष्यभाव पाया जाता है, जैसा कि दण्डा धौर पुरुषमें पाया जाता है। ऐसा विनाश धौर विनाशवानमें संबंधांतर से संबद्धत्व होना अशस्य है, इस बातको समक्का दिया है अतः सुद्देगरादि के व्यापार द्वारा किया जानेवाला घटका नाश घटसे भिन्न रहता है ऐसा प्रथम पक्ष खंडित होता है। द्वितीय पक्ष —सुद्देगरादि क्यापार द्वारा किया जानेवाला घट विनाश घटसे अभिन्न है ऐसा माने तो उस व्यापार ने घट हो किया इसतरह ध्वितत होता है, सो यह सर्वेषा अयुक्त है, व्योंकि घट तो सुद्गरादि व्यापार के पहले ही उत्पन्न हो चुका है।

श्चंका—यदि मृद्द्रव्यादि के उत्तर परिणाम स्वरूप प्रध्वंस हुआ करता है ऐसा मानेंगे तो कपाल होनेके बाद आगामी अवर्णों यट प्रध्वंसका अभाव हो चुकता है अतः घटका पुनरुज्जीवन (पुनः उत्पन्न होनेका) का प्रसंग प्राप्त होगा ?

समाचान — यह शंका व्ययं की है, देखिये! जो कारण रूप पदायं होता है वह कार्यका उपमदंक नहीं हुआ करता, भ्रपितु कार्यं ही कारण का उपमदंक होता है, यह नियम सर्वजन प्रसिद्ध है।

भावार्थ — घटका प्रध्वंस घटका उत्तर क्षणवर्त्ती परिरामन जो कपाल है उस रूप माना जाय तो कपालके उत्तर क्षाणों में घट पुनः उत्पन्न हो जायगा ? ऐसी पर- यव कपालेम्योऽभावस्यार्थान्तरःतं विभिन्नकारण्यभवतयोग्यते; तथाहि-'उपावानघटिवनाको स्वत्तरपुद्दवप्रेरितमुद्दगरार्धाभघातादवयबिन्धानेतरः रवयविभागतः संयोगिवनाक्षादेवोत्पक्षते, उपादेव-कपालोत्पादस्तु स्वारम्भकाययवन्धसंस्योगिविशेषादेवाविभंवितं हति; तदय्यसभीन्निताभिधानम्; प्रस्य विनाक्षोत्पादकारण्यभिन्धादेवायस्याभीतितः । केवलमन्यप्रतारितेन भवता परः प्रतायंते, तस्मादन्यपरम्परापरित्यायेन वलवरपुक्वप्रेरितमुद्दगरादिव्यापाराद् बटाकारविकलकपालाकारमृद्दव्योन्तरितम् स्वता परः प्रतायंते, तस्मादन्यपरम्परापरित्यायेन वलवरपुक्वप्रेरितमुद्दगरादिव्यापाराद् बटाकारविकलकपालाकारमृद्दव्योन्सरितम् प्रतायायस्य स्वतं प्रतीययकापेन ।

वादोने शंका की तब श्राचार्य ने कार्यकारण का एक बहुत सुन्दर सिद्धांत बताकर उस शंकाका निरसन कर दिया है कि कार्य ही कारणका उपमर्दन करता है, कारण कार्य का उपमर्दन नहीं कर सकता। बीज रूप कारण का उपमर्दन करके अंकुर रूप कार्य उपमर्दन करके अंकुर रूप कार्य उपमर्दन कर कार्य होता है, किन्तु अंकुरका उपमर्दन करके बीज उत्पन्न नहीं होता है, मिट्टी का उपमर्दन कर घट बन जाता है किन्तु घटका उपमर्दन कर मिट्टी नहीं बनती। उपमर्दन का अर्थ है पूर्व स्वरूपको बिगाइकर तत्काल अन्य स्वरूपको घारण करना। यह दूसरी बात है कि अंकुर बड़ा पौघा हुआ फिर उसमें बाल भ्राकर बीज उत्पन्न हुए किन्तु जैसे तत्काल कारणाका उपमर्दन कार्योत्पत्ति होती है वैसे कार्यका उपमर्दन करके तत्काल कारणा उत्पन्न नहीं होता है। भ्रतः घट से प्रध्वसंस्प कपाल तो हो जाता है, किन्तु कपाल से घट नहीं बनता है।

 'क्षीरे वच्यादि यन्मास्ति' इत्याखप्यभावस्य भावस्यभावत्वे सत्येव घटते, द्रव्यादिविविक्तस्य भीरावेरेव प्राममावादितयाच्यकादिप्रमाखतोध्यवसायात् । ततोऽमाबस्योत्पत्तिसामग्रघाः विवयस्य चोक्तप्रकारेखासम्भवान्न पृषवप्रयाखता । इति स्थितमेतत्प्रत्यक्षैतरभेदादेव द्वे वेव च प्रमाखमिति ।

( कुबास्त्र की मान्यता का ) त्याग करके ऐसा स्वीकार करना चाहिये कि बलवान पुरुष द्वारा प्रेरित हुए मुदुगर भादि के ध्यापार से मिट्टी ब्रध्यका घटाकारसे विफल होकर कपालाकार उत्पाद हो जाना ही प्रध्वंस नामका अभाव है, भ्रव प्रतीति का अपलाप करनेसे बस हो।

सभावके विषयमें वर्णन करते हुए परवादीने कहा था कि दूसमें दही आदि नहीं होते उसका कारएा सभाव ही है इत्यादि, सो यह कथन तब घटित होगा कि जब सभावको भावांतरस्वभाव वाला माना जाय, दही सादि की अवस्थासे रहित जो दूध सादि पदार्थ है वही प्रागभावादिरूप कहा जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा इसी तरह निरुचय होता है, अतः अभाव प्रमाणके उत्पत्ति की सामग्री एवं विषय दोनों हो पूर्वोक्त प्रकारसे संभावित नहीं होनेसे उस सभाव प्रमाणकी पृथक् प्रमाणता सिद्ध नोती वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों में सन्तिहत होता है ऐसा निर्णय हो गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष सीर परोक्ष के भेद से ही प्रमाए दो प्रकार ही सिद्ध होता है। स्वयंत्र प्रमाण के दो ही भेद हैं स्रिवक नहीं हैं एवं वे दो भेद प्रयक्ष सीर परोक्ष रूप ही हैं सन्य प्रकारसे दो भेद नहीं हो सकते ऐसा निरुचतरूप से सिद्ध होता है।

## ग्रभावप्रमाणका प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें श्रंतर्भाव करनेका वर्णन समाप्त



## ग्रभावप्रमाण का प्रत्यक्षादि प्रमाणों में ग्रन्तर्भाव करने का सारांश

मीमांसक भ्रभावप्रमाए सहित छः प्रमाए। मानता है, भ्रभाव प्रमाण का लक्षाएा—पहले बस्तु के सद्भाव को जानकर तथा प्रतियोगी का स्मरए। कर इन्द्रियों की भ्रमेक्षा बिना नहीं है, इस प्रकार मन द्वारा बो ज्ञान होता है वह भ्रभाव प्रमाण कहलाता है, पहले घटको देखा पुनः खाली पृथ्वीको देखकर उस घट की याद भ्रायी,

तब किसी इन्द्रिय के बिना सिर्फ मनसे घट नहीं, ऐसा ज्ञान होता है वह अभावप्रमाण है, सो इसमें प्रश्न होता है कि वह जो भूतल दिखाई पड़ता है वह घट रहित दिखता है या सहित ? घट रहित दिखता है ऐसा कही ती वह प्रत्यक्षप्रमाण से ही दिखता है अर्थात ग्रांख से देखकर ही घट नहीं, ऐसा ज्ञान हुआ फिर ग्रभावप्रमाएं काहे की माने ? तथा घट सहित भूतल देखा है तो उस घट के सभाव को सभाव प्रमाण कर नहीं सकता । प्रतः जैसे वस्तुका अस्तित्व प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणसे जाना जाता है वैसे नास्तित्व भी प्रत्यक्षादि से जाना जाता है ऐसा मानना चाहिये। कभी यह अभाव प्रत्यभिज्ञानका विषय भी होता है तथा अनुमान का भी। अभाव प्रमाणके तीन भेद भी इन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों में शामिल होते हैं, देखिये प्रमाणपंचकाभाव, तदन्यज्ञान ग्रीर ज्ञान निर्मुक्त ग्रात्मा इन तीन श्रभाव प्रमालों में से प्रमाल्पंचकाभाव ती ति:स्वभाव होनेसे प्रमाण का विषय ही नहीं है तथा यह नियम नहीं है कि जहां पाचों प्रमाणप्रवत्त न हों वहां प्रमेय ही न हो। दूसरा श्रभाव प्रमाण तदन्य रूप है तद् मायने घट उससे धन्य जो भूतल उसका ज्ञान सो ऐसा ज्ञान तो प्रत्यक्ष से ही हो जाता है बत: दूसरा अभाव प्रमाण का भेद भी कैसे बने । तथा तीसरा अभावप्रमाण जान रहित धात्मा है, यह तो बिलकुल गलत है ज्ञान रहित आत्मा कभी होता ही नहीं यदि ग्रात्मा ज्ञान रहित हो जाय तो ग्रभाव को भी कैसे जानेगा ? परवादीके इतरेतराभाव ग्रादि के लक्षण भी ठीक नहीं है और लक्षण सिद्ध हुए बिना लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है। आपके यहां इतरेतराभावको वस्तु से सर्वथा भिन्न माना है अत: उसके द्वारा वस्तुओं की आपसमें व्यावत्ति कैसे हो ? इतरेतराभावसे घट अन्य पटादि पदार्थों से व्यावत होता है सो खुद इतरेतराभाव दूसरे ग्रभावों से कैसे व्यावत होगा ?

अन्य इतरेतराभाव से कहे तो अनवस्या आती है। तथा इतरेतराभाव से घटमें पटका निषेध किया जाता है या पटत्वका या दोनों का निषेध किया जाता है इस बात को आपको बतलाना होगा, घटमें पटका निषेष करता है ऐसा कहो तो पट रहित घटमें या पट सहित घटमें ? पट रहित घटमें इतरेतराभाव पटका निषेध करता है ऐसा कहो तो यह बतायो कि घटका पट रहितपना और इतरेतराभाव इनमें क्या भेद है ? कुछ भी नही। तथा घट में पट नहीं है, ऐसा जाना जाता है वह घट में पटके स्वरूप को जानने के बाद जाना जाता है या बिना जाने ? दोनों तरह की मान्यता में बाधा आती है।

इतरेतर भाव घट को अन्य पटादि से पृथक् करता है सो जगत के सभी पदार्थों से पृथक् करता है या कुछ थोड़े पदार्थों से पृथक् करता है सभी से व्यावृत्त करना तो शक्य ही नहीं क्योंकि वस्तु तो मनंत है उनको हटाने में पार हो नहीं म्रावेगा। कुछ थोड़े पदार्थों के हटाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हटाने से भेष बचे पदार्थ हैं उनका तो घट में निषेष नहीं हुआ ? मतः उनरूप घट हो जायेगा। इस तरह मीमांसक का इतरेतराभाव का स्वरूप गलत है। जैन यहां तो इतरेतराभाव हर वस्तु में स्वतः माना है मर्पात् वस्तुमें ऐसी एक विशेषता या घमं है कि जिसके कारख वह वस्तु अपने को मन्य मनंत सजातीय वस्तु से हटाती है अतः जैनके यहां उपर्युक्त दीष नहीं आते हैं।

परवादी के यहां प्रागभावका स्वरूप भी गलत बताया है, वह भी घटादि पदार्थों से पृथक् रहकर नास्तिता का बोध कराता है "घट उत्पत्ति के पहले नहीं था" यह प्रागमावका काम है मतलब यह सत से विलक्षण श्रसत का ही ज्ञान कराता है, ऐसा ग्राप एकांत मानते हैं किन्तू जो सत से विलक्षण हो, वह असत का ही विषय हो सो यह बात नही है। देखी प्रागमाव में प्रध्वंस नहीं ऐसा कहते हैं, यहां सत विलक्षण ज्ञान तो है, किन्तु वह असत विषय वाला नहीं है तथा वह प्रागभाव को अनादि धनंत माने तो कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होगी, धनादि सान्त माने तो एक घटके उत्पन्न होने में प्रागभाव का ग्रभाव होते ही सारे जगत के कार्य उत्पन्न हो पड़ेंगे ? क्योंकि प्रागभाव एक है। प्रागभावको सादि अनंत माने तो घट उत्पत्ति के पहले भी घट दिखाई देगा क्योंकि उसके विरोधी प्रागभावका ग्रभाव है, सादि सांत कहे तो यही दोष है। जितने कार्य उतने प्रागभाव माने तो धनंत प्रागभाव स्वतंत्र रहते हैं कि पदार्थ में रहते हैं यह बताना होगा ? स्वतंत्र रहते हैं तो प्रागभाव भाव स्वभाव वाले हुए ? जैसे कालादि द्रव्य हैं वैसे प्रागभाव भी सद्भाव रूप हुए ( किन्तू यह ग्रापको इष्ट नहीं है ) प्रागभाव भाव पदार्थ के स्नाधीन है ऐसा कहा जाय तो प्रश्न होगा कि उत्पन्न हुए पदार्थ के आधीन हैं या आगे उत्पन्न होने वालों के ? उत्पन्न हुए पदार्थ में प्रागभाव रहता है ऐसा कही तो बनता नहीं, क्योंकि प्रागभाव का अभाव करके ही पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। आगे उत्पन्न होने वाले के धाधीन माने तो कैसे बने क्योंकि जो खुद हैं नहीं वह धन्य को क्या भाष्य देगा ? भतः जिसके अभाव होने पर नियम से कार्य होता है वह प्रागमाव है जैसे कि घट उत्पत्ति के पहले स्थास कोष आदि अवस्था घटका प्रागभाव हैं ऐसा स्याद्वादीका निर्दोष लक्षण प्रागभावलक्ष्य को सिद्ध कर देता है। प्रध्यंसाभाव वह है-जिसके होने पर नियम से कार्य का नाश होता है। जैसे घटका पहला रूप स्थासादि है उसके बाद घट और उसका उत्तर परिणाम कपाल है। भाप सर्वथा तच्छाभाव रूप प्रध्वंसाभाव मानते हैं ऐसे प्रध्वंस को करने के लिए [प्रयात घट के कपाल होने में ] लाठी आदि की जरूरत नहीं रहती है। यह भी बताओं कि प्रव्वंस हका सो घट से भिन्न या अभिन्न ? भिन्न हवा है ऐसा कही तो उससे घटका कुछ बिगड़ने बाला नहीं प्रध्वंस तो झलग पड़ा है। अभिन्न है तो उस प्रध्वस ने घट को ही किया ? नाश और नाशवान (घट) में तादात्म्य या तद्दल्पत्ति संबंध हो नहीं सकता, जिससे कि उस भिन्न प्रध्वंस को घटमें जोड़ा जाय । घट का नावा और कपाल के उत्पत्ति की प्रक्रिया भ्रापके यहां बड़ी विचित्र है-बलवान पूरुष के द्वारा प्रेरित लाठी से अवयवों में किया होती है, किया से अवयवों का विभाजन होता है भीर उससे घटका नाश होता है ऐसा आपका कहना है सो असंभव है, तथा स्व धारंभक अवयवों में किया होना उस किया से संयोग विशेष होकर कपाल का उत्पाद होता है, सो यह भी गलत है, घटका प्रध्वंस भौर कपालका उत्पाद तो यही है कि लाठी के चोट मादिसे मिट्टी द्रव्यका घटाकारसे विकल होकर कपालाकार बन जाना इसी तरह का प्रध्वंसादि प्रतीति में ग्राया करता है। ग्रतः ग्रभाव प्रमास के उत्पत्ति की सामग्री ग्रादि की सिद्धि नही होने से वह पृथक प्रमाणरूप से सिद्ध न होकर प्रत्यक्षादि प्रमाख रूप ही सिद्ध होता है।

## सारांश समाप्त \*

## विशदत्वविचारः

\*\*

#### तत्राद्यप्रकारं विशदमित्यादिना व्याच्छे ---

#### विश्वदं प्रत्यक्षम् ॥ ३ ॥

विश्वदं स्पष्टं यद्विज्ञानं तत्प्रत्यक्षम् । तथा च प्रयोगः—विश्वदक्षानात्मकं प्रत्यकं प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विश्वदक्षानात्मकं तक्ष प्रत्यक्षम् यथाऽनुमानादि, प्रत्यक्षं च विवादाभ्याधितम्, तस्माद्विश्वद-क्षानात्मकमिति ।

प्रमाण की संख्या का निर्णय होने के बाद अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्ष्या श्री माणिक्यनंदी आचार्यके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है—

#### स्त्र-विशदं प्रत्यक्षम् ॥ ३ ॥

खुत्रार्थ — विश्वद-स्पष्ट-ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है, जो ज्ञान स्पष्ट होता है वही प्रत्यक्ष है, अनुमावप्रयोग-विश्वद्यानस्वरूप प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष है, जो विश्वद्यानास्यक नहीं होता वह प्रत्यक्ष भी नहीं होता, जैसे अनुमान झादि विश्वद नहीं हैं झतः वे प्रत्यक्ष भी नहीं हैं, प्रत्यक्ष यहां साध्य है अतः उसमें विश्वद्यानात्मकता सिद्ध की गई है।

प्रत्यक्षप्रमाण का यह लक्षण धन्य बौद्ध आदि के द्वारा माने हुए प्रत्यक्ष का निरसन कर देता है, जैसे बौद्ध कहता है कि धक्तस्माल-धचावक क्षम के देखने से जो ऐसा ज्ञान होता है कि यहां अग्नि है वह प्रत्यक्ष है, तथा जितने भी पदार्थ सद्भाव रूप या इतक रूप होते हैं वे सब अग्निक हैं, घथवा जितने भी प्रमयुक्त स्थान होते हैं दे सब ध्रग्नि सहित होते हैं दत्यादि रूप जो व्याप्तिज्ञान है वह यद्यपि धस्पष्ट है फिर भी बौद्धों ने उसे प्रत्यक्ष माना है, सो इन सब ज्ञावों में प्रत्यक्षपना नहीं है यह बात प्रत्यक्ष के इस विश्वदत्वलक्षण से साबित हो जाती है, यदि बौद्ध अस्पष्ट ध्रविश्व ज्ञानको भी प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते हैं तो फिर ध्रमुमान ज्ञानमें भी प्रत्यक्षता का प्रसङ्ग धाने से प्रत्यक्ष धीर ध्रमुमान ऐसे दो प्रमाणों को मान्यता नहीं बनती है,

श्चतेनाऽकस्माद् मदर्शनात् 'बह्निरच' इति ज्ञानम्, 'यावान् कश्चिर् भावः कृतको वा स सर्वैः क्षश्चिकः, यावान् कश्चिद् मवान्त्रदेशः सोग्निमान्' इत्यादि व्याधिज्ञानं वास्पष्टमपि प्रत्यक्षमाचकारणः प्रत्याक्यातः; सनुमानस्यापि प्रत्यक्षताप्रकञ्चात् प्रत्यक्षमेवैकं प्रमास्सं स्थात् ।

किन्त, स्रकस्माढ्मदर्शनाढिह्नरन्नेत्याविज्ञाने सामान्य वा प्रतिभासेत, विशेषी वा ? यदि सामान्यम्; न तत्तर्हि प्रत्यक्षम्, तस्य तिष्ठवयत्वानस्युपगमात् । सम्युपगमे वा 'प्रमाणढ'विच्यं प्रमेय-इ'विच्यात्' इत्यस्य व्याघातः, सविकत्पकःवप्रसंगक्षः । विशेषविष्यत्वे ततः प्रवर्शमानस्यात्र सन्देहो न

इस प्रकार की मान्यता में तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है, फिर प्रत्यक्ष सौर भ्रमुमान ऐसे दो प्रमाए। बौद्ध ने मान्य किये हैं वे संगत नहीं बैठवे।

किश्र-जब अकस्मात् धूम के दर्शन से ऐसा ज्ञान होता है कि यहां पर अग्नि है तब इस जान में सामान्य अग्नि प्रतिभासित होती है ? कि विशेष अग्नि प्रतिभासित होती है ? यदि सामान्य भलकता है तब तो उसको प्रत्यक्ष कह नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके यहां प्रत्यक्ष का विषय सामान्य नहीं माना है। यदि ऐसा मानो तो प्रमेयद्वैविध्य से प्रमाणद्वैविध्य मानने का सिद्धान्त गलत ठहरता है। प्रर्थात पहिले बौद्ध ने कहा था कि प्रमाण दो प्रकार का इसलिये मानना पडता है कि सामान्य भीर विशेष के भेद से प्रमेय दो प्रकार का है। सो यहां यदि प्रत्यक्ष का विषय सामान्य भी मान लिया जाय तो विशेष तो प्रत्यक्षज्ञान का विषय पहिले से ही मान्य कर लिया गया है भीर अब उसका विषय सामान्य भी मान लिया तो इस तरह दोनों प्रमेयों को जब प्रत्यक्ष ने ही जान लिया तो प्रमाण की संख्या दो न होकर एक ही रह जायगी। तथा प्रत्यक्ष यदि सामान्य को विषय करेगा तो वह निर्विकल्पक न रहकर सविकल्पक बन जायगा। जो भ्रापको इष्ट नहीं है । दूसरा पक्ष-श्रकस्मात धूमदर्शन से होनेबाला अग्निका ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है ऐसा माना जाय तो जब धम से अग्निका ज्ञान हमा भीर तब वह यदि विशेषको (ग्रग्नि संबंधी) जानता है तो उसको जाननेवाले पुरुष को ऐसा संशय ही नहीं होना चाहिये कि यहां जो ग्राग्नि है वह घास की है अथवा पत्तों की है? जैसे कि निकट में जलती हुई ग्राग्न में संदेह नहीं हथा करता। कहीं पर भी निकट की ग्रग्निको देखनेवाले परुषको संदेह होता हमा नहीं देखा है, यदि निकटवर्त्ती मिन आदि पदार्थमें संदेह की संभावना है तो शब्द या लियसे धरिन धादि को जानते हुए पुरुषको भी संदेहकी संभावना होगी ?

स्यात् 'तार्णों वाजानिनः पार्णों वा' इति सिन्नहितवत् । न सनु सिन्नहितं पावकं पश्यतस्तत्र सन्दे-होस्ति । सन्देहे वा शब्दास्तिङ्गाद्वा प्रति(ती)यतोप्यसौ स्यात् । तथा चेदमसङ्गतम्-"शब्दास्तिङ्गाद्वा विशेषप्रतिपत्ती न तत्र सन्देहः" [ ] इति । तन्नदे प्रत्यक्षम् । कि तिह् ? लिङ्गदर्शनप्रभवत्वा-दनुमानम् । 'इष्टान्तमन्तरेणाप्यनुमानं भवति' इत्येतवाम् वस्यते ।

व्याप्तिक्षानं चास्पष्टत्वेनाप्रत्यक्षं व्यवहारिणां सुप्रसिद्धम् । व्यवहारानुकृष्येन च प्रमाणिचन्ता प्रतन्यते "प्रामाण्य व्यवहारेणु" [प्रमाणका० ३।४ ] इत्यादिवचनात् । न च तेवां सर्वे क्षणिका

इसतरह शब्द और लिङ्ग से होनेवाले ज्ञान में यदि संशय रहना स्वीकार करोगे तो आपका ही यह बाक्य "शब्द से अथवा लिङ्ग से वस्तु का विशेष धर्म जान लेनेपर उसमें सशय नहीं रहता है" असत्य हो जावेगा ? इसलिये अकस्मात् घ्मदर्शन से होनेवाला अग्निका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता, किन्तु हेतु से उत्पन्न होने के कारण यह ज्ञान धनुमान कहलाता है। दृष्टान्त का अभाव होने से यह धनुमानरूप नहीं हो सकता ऐसा कही तो हम धारे यह कहनेवाले हैं कि अनुमान विना ह्रष्टान्त के भी होता । जो कोई धुमवान होता है वह अग्निवान होता है ऐसा जो व्याप्तिज्ञान है; वह अस्पष्ट होने से अप्रत्यक्ष यह बात तो सर्वव्यवहारी लोगों में भी प्रसिद्ध है। व्यवहार की ग्रनकुलता से ही तो प्रमाण के विषय में विमर्श होता है। इसी बात को ग्रापके यन्थमें लिखा है "प्रामाण्यं व्यवहारेण" प्रमाण में प्रमाराता व्यवहार से आती है। इत्यादि, तथा जो व्यवहारी पुरुष हैं वे समस्त क्षिणकपदार्थों को तथा कृतक पदार्थोंको धम ग्रादि को एवं ग्रन्नि ग्रादिको स्पष्ट ज्ञानका विषय नहीं मानते हैं। यदि ये सब पदार्थ प्रत्यक्ष के विषय माने जावे तो फिर अनुमानप्रमाण की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती ? क्योंकि जब सब व्याप्य और व्यापक एक साथ ही स्पष्ट अप से निश्चित हो जाते हैं तब उस पुरुषको अनुमान द्वारा जानने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है कि जिसे वह अनुमान से श्रव सिद्ध करे। यदि पदार्थ के प्रत्यक्ष होनेपर भी अनुमानकी धावश्यकता पड़ती है तो योगियोंको भी अनुमानकी भावश्यकता होनी चाहिये? वे भी प्रत्यक्ष से पदार्थों को जानने के बाद अनुमान का सहारा लेने लगेंगे ? निश्चित हए पदार्थ में समारोप-संशय-विपर्यय भीर अनव्यवसाय होने का भी विरोध है। निश्चित हो भीर फिर उसमें समारोप हो ऐसा कहना तो विरुद्ध ही है।

शंका - प्रत्यक्ष प्रतिभासित श्रर्थ में तत्काल तो समारोप नहीं होता; किन्तु

भावाः कृतका वाध्ययावयो वृमादयो वा स्वय्टबानिवयया इत्यस्युपगमोऽस्ति, अनुमानानर्यक्यप्रस-ङ्गात् । सर्गं हि ब्याप्यं व्यापकं च स्वय्टतया युगपिलक्षिन्वतो न किच्चित्नुमानसाध्यम् अन्यया योगि-नोध्यनुमानप्रसञ्चः । निक्षिते समारोपस्याप्यसम्भवो विरोधात् । कालान्तरभाविसमारोपनिवेषकत्वे-नानुमानस्य प्रामाण्यं क्वचितुपलब्यदेवदत्तस्य पुनः कालान्तरेश्नुपलम्बसमारोपे सति यदनन्तर तत्स्य-रक्षाविक तदिव प्रमाणं सर्वत् । तक व्यासिक्षानमप्यस्यय्टत्वात् प्रत्यक्षं युक्तम् ।

ततु वास्पष्टत्वं ज्ञानवर्मः, धर्ववर्मो वा ? यदि ज्ञानवर्मः; कथमर्थस्यास्पष्टत्वम् ? ध्रम्यस्या-स्वष्टत्वादन्यस्यास्पष्टत्वेऽतिप्रसङ्गात् । धर्यवर्मत्वे कथमतो व्याधिज्ञानस्याप्रत्यक्षताप्रविद्धिः ?

कालान्तर में हो सकता है, अतः आगे आनेवाले समारोप का निषेधक होने से अनुमान में प्रमाणता मानी गई है।

समाधान—तो ऐसे कथन के ब्रनुसार आपको स्मरणादि ज्ञानों में भी प्रमा-एाता मानना पढ़ेगी, जैसे-किसी पुरुष को कहीं पर देवदत्त की उपलब्धि हुई फिर कालान्तर में उसके ज्ञान में समारोप नहीं ब्राया, बौर उसी देवदत्त का उसे स्मरगा-दिरुप ज्ञान हुआ है तो उस ज्ञान को भी ब्रापको प्रमाण मानना चाहिये? (बौदों ने स्मरणादि ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है इसलिये उन्हें स्मरणादि को प्रमाण मानन की बात कहीं गई है) ब्रतः ब्रस्पष्ट होनेसे व्याप्ति ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना ठीक नहीं है।

बौद्ध — आप अस्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हो सो यह अस्पष्टता ज्ञान का धर्म है अथवा पदार्थ का धर्म है? यदि ज्ञान का धर्म मानो तो उससे पदार्थ में अस्पष्टता कैसे कहलावेगी? यदि अन्य की अस्पष्टता को लेकर अन्य किसी में अस्पष्टता मानी जावे तो अतिप्रसंग आवेगा? [दूरवर्ती दृक्ष को अस्पष्टता को लेकर निकटवर्ती पदार्थ में मी अस्पष्टता मान लेनी पड़ेगी ] यदि अस्पष्टता पदार्थ का धर्म है ऐसा दूसरा पक्ष अंगीकार किया जाये तो उस पदार्थ की अस्पष्टता से व्याप्तज्ञान में अस्पष्टता पक्ष माने के स्वयं की अस्पष्टता से अयापितज्ञान में अस्पष्टता किस प्रकार आयेगी। यदि इस तरह अन्यके धर्मसे अन्यमें अस्पष्टता आ सकती है तो व्याप्तज्ञान वीव [साध्यका अधिकरण मिन्न हो उस हैतुका अधिकरण मिन्न हो उस हैतु को अपिकरण वीव युक्त कहते हैं ] से दूषित हेतु द्वारा साध्य सिद्धि माननी होगी? इसतरह तो यह महल सफेद है क्योंकि कौवा काला है, इसप्रकार का व्यिकरण हेतु भी महल में धवलता का गमक हो जावेगा, अतः पदार्थ की अस्पष्टता से ज्ञान में अस्पष्टता मानना युक्तियुक्त नहीं है?

व्यक्तिराहितो साध्यतिवी 'काकस्य काञ्यावयकः प्रासावः' इत्यादेरिय गमकत्वप्रसङ्गः; इत्य-प्यसमीवितापिषानम्; स्पष्टत्वेषि समागत्वात् । तदिपि हि यदि मानवर्गस्तिह् कदम्ये स्पष्टता स्रतिप्रसङ्गात् ? विषये विविवयमस्योपचारावदोवेऽत एव सोन्यत्रापि मा भूत् । संवेदनत्येव ह्यस्यकृता सर्यः स्पष्टतावत् । तस्याः विवययमस्ये सर्वदा तथा प्रतिपासप्रसङ्गास्तुतः प्रतिषासपरावृत्तिः ? न चास्पष्टस्रवेदनं निवयपयेव, संवादकस्वास्यण्टस्वेदनवत् । क्वचित्रसवादास्यवंत्रास्य विस्वादे स्पष्ट-संवेदनेपि तत्त्रसञ्गः । ततो नैतस्ताषु —

जैन — यह कथन विना विचारे किया है, क्यों कि जैसा आपने अस्पष्टत्व के विषय में प्रतिपादन किया है वैसा स्पष्टत्व के विषय में भी कहा जा सकता है, इसी को बताया जाता है, हम भी प्रापसे यह प्रश्न कर सकते हैं, बताइये! स्पष्टता पदार्थका घमं है या ज्ञानका ? यदि ज्ञानका षमं है तो वह पदार्थमें कैसे भ्राया? इस तरह माने तो अवित्रसंग भ्रायेगा!

शंका—विषय में विषयी के धर्म का उपचार करके कह दिया जाता है कि पदार्थ में स्पष्टता है; सो ऐसा कहने से कोई दोष नहीं है।

समाधान — सो ऐसी ही बात अस्पष्टत्व घर्म में भी मान लेनी चाहिये अर्थात् अस्पष्टत्व ज्ञान का घर्म है, किन्तु वह पदार्थ में उपचिरत कर लिया जाता है धतः कोई दोष नहीं है। धस्पष्टता ज्ञानका हो घर्म है जैसा स्पष्टता ज्ञान का घर्म है। यि अस्पष्टता पदार्थ का घर्म है ऐसा माना जाय तो पदार्थ सर्वदा अस्पष्ट ही प्रतिभासित होगा, क्योंकि ऐसा प्रतिभासित होना पदार्थ का घर्म है। तथा ऐसा होने पर उसमें स्पष्टता अस्पष्टता के प्रतिभास का जो परिवर्तन होता रहता है वह भी कैसे होगा?

मतलब यह है कि अस्पष्टत्व पदार्थका धर्म है ऐसा माना जाता है तो पदार्थ कभी दूर से अस्पष्ट प्रतीत होता है और कभी निकट से स्पष्ट प्रतीत होता है सो ऐखा जो उसमें प्रतिभास का परिवर्तन होता है वह कैसे हो सकेगा? क्योंकि वह तो एक अस्पष्ट धर्ममुक्त है। तथा ऐसा भी नहीं कह सकते कि अस्पष्टताको विषय करनेवाला ज्ञान निविषय है, क्योंकि अस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में संवादकपना है, जैसा कि स्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में है, [तात्पर्य यह है कि अस्पष्टता को विषय करनेवाला ज्ञान भी अपने द्वारा जाने गये विषय में प्रवृक्ति कराने रूप प्रयोक्तियावाला

# "बृद्धिरेवातदाकारा तत उत्पद्यते यदा । तदाअस्पन्नप्रतीभासन्यवहारी जगन्मतः ।।"

प्रमाखवात्तिकालं अवमपरि ।

हिचन्द्रादिप्रतिभासेपि तहचवहारानुबङ्गाव । स्पष्टप्रतिभासेन बाध्यमानत्वादस्य निर्विषयत्व-मन्यत्राचि समानम् । यथैव हि दूरादस्पष्टप्रतिभासविषयत्वमर्थस्यारात्स्पश्चतिमासेन बाध्यते तथा सन्निहितार्षस्य स्पष्टप्रतिभासविषयत्वं दूरादस्पष्टप्रतिभासेन, प्रविशेषात् ।

होता है ] यदि कहीं २ अस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञानमें विसंकादकता देखी जाती है, इसलिये इस ज्ञानको सर्वत्र विसंवादी माना जाय तो स्पष्टता को विषय करने वाले ज्ञान में भी कहीं २ विसंवादकता देखी जाती है यत: उसे भी विसंवादी मानने का प्रसंग प्राप्त होगा, इस प्रकार स्पष्टता को और अस्पष्टता को विषय करनेवाले दोनों ही जानों में संवादकता भीर विसंवादकता समानरूप से ही है। इसलिये बौद्धके प्रसासवातिक सन्य में जो कहा गया है वह असत ठहरता है-

"जब पदार्थ से अतदाकार ज्ञान उत्पन्न होता है, तब अस्पष्ट प्रतिभासका व्यवहार जगत में माना जाता है।। १।।

इस कारिका के प्रकरणमें बौद्ध यह कहना चाहते हैं कि स्पष्टत्व कीर अस्पष्टत्व पदार्थ के धर्म हैं किन्तू जब ज्ञान पदार्थके आकारबाला उत्पन्न न होकर भतदाकार वाला उत्पन्न होता है तब उस ज्ञानको अस्पब्ट ज्ञान है ऐसा कहने लग जाते हैं इत्यादि, सो यह कथन उन्हींके मतसे बाधित होगा, देखिये ! जो ज्ञान अतदाकारसे उत्पन्न होता है वह प्रस्पष्टपने से व्यवहृत होता है ऐसा कहेंगे तो द्विचंद्र ग्रादि के ज्ञान बस्पष्ट प्रतिभास वाले मानने पडेगे ? किन्त बौद्धने इन द्विचन्द्रादिके ज्ञान को स्पष्टत्व रूपसे व्यवहृत किया है।

बौड-दिचन्द्र मादि का ज्ञान तो माने जाकर स्पष्ट प्रतिभास से बाधित होता है, अतः इस ज्ञानको हम निविषय मानते हैं ?

बैन-यही बात स्पष्ट ज्ञान में भी घटित हो जावेगी, प्रयांतु विस प्रकार दूर से पदार्थका को ब्रस्पब्ट प्रतिभास होता है वह निकट से होनेवाले स्पब्ट प्रतिभास से बाचित होता है, वैसे ही निकटवर्ती पदार्थका प्रतिभास दूर से होनेवाले प्रस्पष्ट-प्रतिभास से बाधित होता ही है। इस तरह दोनों में समानता है।

नतु विषयिषसँस्य विषयेषुप्रचारातत्र स्वशास्यहर्त्वध्यवहारे विषयिग्गोपि ज्ञानस्य तद्धसँता-सिद्धिः कुतः ? स्वज्ञानस्यष्ट्रसास्याम्, स्वतो वा ? प्रयमपर्योऽनवस्या । द्वितीयपत्नै स्विकोषे-ग्रामित्वज्ञानानां तद्धसँताप्रवृद्धः; इत्यन्यसमीत्रीनम् ; तत्रान्यपैव तद्धसँताप्रसिद्धः । स्वष्टज्ञानावरण्-वीर्यान्तरायक्षयोपसम्विकोषादि स्विचिद्धाने स्वष्टता प्रसिद्धा, अस्वष्टज्ञानावरण्यादिक्षयोपसम्बिष्धे-पान्तस्यष्टतेति । प्रसिद्धान्न प्रतिवन्यकापायो ज्ञाने स्वष्टताहेतु रजोनीहाराज्ञावृत्ता(ता)वैप्रकाश-स्वैव तद्वियोगः ।

भ्रमात्स्यव्टता इत्यन्ये, तेषां दविष्ठ्यादपादिश्चानस्य दिवील्कादिवेदनस्य च तत्प्रसङ्गः ।

बौद्ध—विषयी [जान के ] धर्म का विषय (पदार्थ) में उपचार करने से वहां स्पष्टत्व ध्रीर अस्पष्टत्व का व्यवहार होता है—अर्थात् ज्ञान स्पष्ट है तो पदार्थ स्पष्ट है ऐसा कहा जाता है भीर ज्ञान अस्पष्ट है तो पदार्थ अस्पष्ट है ऐसा कह दिया जाता है, यदि ऐसा माना जाय, तो विषयी जो स्वयं ज्ञान है उसमें वे स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व धर्म कहां से ग्राये ? अपने को ग्रहण करनेवाले ज्ञानके स्पष्टत्व धर्मीर अस्पष्टत्व ग्रात हैं ? या स्वतः ही ग्राते हैं ? प्रथमपक्ष में अनवस्था दोष ग्राता है। द्वितीय पक्ष में समानरूप से सभी ज्ञानों में उन दोनों ही स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व धर्मीके आने का प्रसंग प्राप्त होता है ?

जैन — यह कथन अयुक्त है। हम जैन ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टता दूसरी तरह से ही मानते हैं। इसी बातको खुलासारूप में समक्षाते हैं—स्पष्टज्ञानावरण कर्म के और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशमविशेष से किसी ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टज्ञानावरणां कर्म के क्षयोपशम से किसी ज्ञान में अस्पष्टता आती है। ऐसा सुप्रसिद्ध प्रक्षय सिद्धान्त है, कि प्रतिबंधक जो आवरण कर्म है उसका अपाय होने से ज्ञान में स्पष्टता आती है। अस प्रकार रज-सूलि आदि के नाश होनेपर पदार्थ में स्पष्टता आती है। अस प्रकार रज-सूलि आदि के नाश होनेपर पदार्थ में स्पष्टता आती है।

भ्रन्य जो भीमांसक हैं वे ज्ञान में स्पष्टता इन्द्रियों से आती है ऐसा मानते हैं, किन्तु ऐसा मानने पर दूरवर्ती दृक्ष भ्रादि के ज्ञान भीर दिन में उल्लू भ्रादि के ज्ञान सब ही स्पष्ट बन बैठेंगे। क्योंकि ज्ञान में स्पष्टता का कारण इन्द्रियां तो वहां हैं ही।

शंका--उन वृक्षादिक के ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं वे अति-

तदुरशदकाक्षस्यातिदूरदेवदिनकरकदनिकरोगहृतस्याददोवोयमिति; ध्रत्रान्यक्षस्योपपातः, कक्तर्वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; तस्यवरूपस्याविकवस्यानुमवात् । द्वितीयपक्षे तु योग्यतासिद्धिः; पावेन्द्रियास्यक्षस्ययेपश्यमकक्षण्योग्यताभ्यतिरेकेसाक्षणक्षाः रव्यवस्थितेः । तस्सक्षस्यावाक्षास्यप्टस्वाभ्यूपगमेऽस्य-स्मतप्रसिद्धः ।

षाक्षोको प्येतेन तद्धेतुः प्रत्यास्यातः । ततः स्थितमेतद्विशदक्षानस्वभावं प्रत्यक्षमिति । नमु किमियं क्षानस्य वैशवः नामेत्याह प्रव्यवधानेनेत्यादि ।

प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्त्या वा प्रतिभासनं वैश्वद्यम् ॥ ४ ॥

दूरदेश भौर सूर्य की किरणों द्वारा उपहत हो जाती हैं, भ्रतः इन्द्रियों से श्रस्पष्ट ज्ञान होता है।

समाधान — अच्छा तो इनमें भी एक बात यह बताओ कि सूर्यंकरएगादिक के द्वारा चसु भावि इन्द्रियों का घात होता है, अथवा उनकी शक्ति का घात होता है? इन्द्रियों का घात होता है ऐसा कहा जाये तो वह विरुद्ध एड़ता है, क्यों कि इन्द्रियों का घात होता है ऐसा कहा जाये तो योग्यता की दिखाई देता है। दूसरे पक्ष—शक्ति का घात होता है ऐसा कहा जाये तो योग्यता की सिद्धि होती है, क्यों कि भावेन्द्रिय जिसका नाम है ऐसे जानावरणादि कमीं के अयोग्यस होने को योग्यता कहते हैं इस योग्यता को छोड़कर अन्य कोई इन्द्रियशक्ति सिद्ध नहीं होती है। ऐसी इस क्योग्यसम् इन्द्रिय से यदि ज्ञान में स्पष्टता का होना मानते हो तब वो जैनमत की मान्यता की छोड़कर काय्य कोई इन्द्रियशक्ति सिद्ध नहीं तब वो जैनमत की मान्यता की ही प्रसिद्धि होती है।

इन्द्रियों के समान प्रकाश भी ज्ञान में स्पष्टता का कारण नहीं होता है ऐसा समभना चाहिये, इसलिये यह निश्चय हो खाता है कि विशदज्ञान स्वभाव वाला प्रत्यक्षप्रमाण होता है।

भव यहां पर कोई पूछता है कि झान में विशदता क्या है? तब आचार्य इसका उत्तर इस सूत्र द्वारा देते हैं—

सत्र -- प्रतीत्यन्तराज्यवधानेन विशेषवस्या वा प्रतिभासनं वैशद्यस् ॥ ४॥

सूत्रार्थ — अन्य क्रानों का जिसमें व्यवघान न पड़े ऐसा जो विशेष आकारावि का जो प्रतिभास होता है, वही वैभद्य है। यहां प्रतीत्यन्तर से व्यवधान नहीं होना तुस्यजातीयामेक्षया च व्यवधानमध्यवधानं वा प्रतिपत्तध्यं न पुनर्देशकालाधपेक्षया । यथा 'उपर्यु तथि स्वर्गयटलानि' इत्यवान्योग्यं तेषां देशादिब्यक्षानेपि तुस्यवातीयानामपेक्षाकृता प्रत्यासितः समीन्यमित्युक्तम्, एवमत्रान्यव्यवधानेन प्रमाखान्तवित्रपेक्षतया प्रतिभासनं वस्तुनोऽनुभवो वैश्वखं विज्ञानस्येति ।

नन्वेवमीहादिज्ञानस्थावब्रहाष्ठपेक्षस्थादश्यवधानेन प्रतिभाक्षनलक्ष्यावैवद्याभावारप्रथक्षता न स्यात्: तवसारम्; प्रपरापरेन्द्रियन्थापारादेवावब्रहादीनामुत्पत्तेस्तत्र तदपेक्षत्वासिद्धः । एकमेव वेदं

कहा है वह तुत्यजातीय की ध्रपेक्षा से व्यवधान का निषेध करने के लिये कहा है। देशकाल आदि की अपेक्षा से वहीं। जैसे—ऊपर ऊपर स्वगं पटल होते हैं, इसमें वे स्वगं के पटल परस्परके देश व्यवधान से स्थित हैं, किन्तु तुल्यजातीय प्रन्य पटलोंकी प्रपेक्षा वे धन्तरित नहीं हैं।

मतलब—स्वर्ग में एक पटल के बाद ऊपर दूसरा पटल है, बीच में कोई रचना नहीं है, किन्तु वे पटल अंतराल लिये हुए तो हैं ही, उसी प्रकार जिस ज्ञानमें प्रन्य तुल्यजातीय ज्ञानका व्यवधान नहीं है—ऐसे दूसरे ज्ञान की सहायता से जो निरपेक्ष है और जिसमें विशेषाकार का प्रतिभास हो रहा है ऐसा ज्ञान ही विशव कहा गया है, तथा यही ज्ञान की विशवता है जो ध्रपवे विषय को जानने में भ्रन्य ज्ञान की सहायता वहीं चाहना, और जिसमें पदार्थका प्रतिभास विशेषाकार रूप से होना ?

श्रंका — ईहा धादि जानों में ध्रवसह धादि जानों की प्रपेक्षा रहती है, अतः अध्यवधान रूप से जो प्रतिभास होता है वह वैदाद्य है ऐसा वैदाद्य का लक्षण उन ईहादिज्ञानों में घटित नहीं होता है, घतः ये ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे कहलावेंगे ?

समाबान — यह कथन निस्सार है। क्योंकि प्रवप्रहादि ज्ञानोंकी उत्पत्ति अन्य प्रत्य इन्द्रियोंके व्यापार से होती है, इसलिये ईहादिकी उत्पत्तिमें प्रवप्रह प्रादि की प्रपेक्षा नहीं पड़ती है।

मतलब यह है कि ये भवपहादि भेद मूलभूत मतिज्ञान के हैं भीर वह मति-ज्ञान चक्करादि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है। बतः अवभ्रहादिरूप भ्रतिशयवाला तथा अन्य २ चक्क भ्रादि इन्द्रियोंके व्यापार से उत्पन्न हुआ मतिज्ञान स्वतन्त्ररूप से अभने क्लियय में प्रवृत्ति करता है, इसलिये युद्धां पर भी (ईहादिरूप मतिज्ञान में भी ) प्रभागान्तर का व्यवधान नहीं होता है। प्रस्तु भ्रम्य जो भनुमानादि ज्ञान है वे लिए- विज्ञानमन्त्रद्वाविकायववररापरचश्चरादिच्यापाराष्ट्रत्यम् सस्वतन्त्रत्या स्विचये प्रवर्शते इति प्रमा-स्वान्नराध्यवयानममापि प्रसिद्धमेव । धनुनानाविप्रतीतिस्यु लिङ्काविप्रतीर्थेव जनिता सती स्वविचये प्रवर्तते दृश्यध्यवयानेन प्रतिपासनाधावाच प्रत्यवैति । ततो निरवद्यमेववियं वैवयः प्रत्यक्षसस्यम् स्वाक्रस्यम् स्व साक्रस्येनासिलाच्यकथाक्तिषु सम्भवेनाध्यास्यसम्भवदोषाभावात् । यतिभ्याप्तिस्तु दूरोस्मारितैव प्रध्यक्षस्यानभिमते क्वविदय्येतल्लक्षस्यस्यासम्भवात् ।

समन्यकारादौ च्यामलितवृक्षाविवेदनमप्पम्यक्रममास्त्रस्वरूपमेव, संस्थानमात्रे वैशद्याविसंवा-दित्वसम्भवात् । विशेषांकाष्यवसायस्त्वनुमानरूपः, लिङ्गप्रतीत्या व्यवहितत्वाक्षाम्यक्षरूपतां प्रति-

ज्ञान आदि की अपेक्षा लेकर ही स्विवयय में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए इनमें बध्यवधान से प्रतिभास का धभाव होनेसे प्रत्यक्षता का अभाव है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का यह वैश्वा लक्षता निर्दोष है, संपूर्ण प्रत्यक्षप्रमाएगों में पाया जाता है, अतः इसमें अव्याप्ति धौर धसंभव दोषों का प्रभाव है। अतिव्याप्ति नामका दोष तो दूर से ही हट गया है क्योंकि जो प्रत्यक्ष नहीं है उनमें कहीं पर भी इस प्रत्यक्षलक्षता का सद्भाव नहीं पाया जाता है। धंचकार धादि में जो अस्पष्टक्ष्य से बुक्षादि का जान होता है वह भी प्रत्यक्षप्रमाणस्वरूप ही है क्योंकि सामान्यपने से संस्थानमात्र में तो वैशय धौर प्रविसंवादित मौजूद है। बुक्षादिका जो विशेषांश है उसका नियय तो अनुमानज्ञान रूप होगा, उस विशेषांश प्राहक ज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें लिङ्गज्ञान का व्यवधान है। इसका स्थितरए। इस प्रकार से है—

जैसे किसी व्यक्ति ने प्रतिदूर देश में पहिले तो किसी पदार्थका सामान्य आकार जाना, उसे जानकर वह फिर इस प्रकार से विशेष का विवेचन करता है कि जो ऐसे प्राकारवाला होता है वह बुक्ष होता है या हस्ती होता है या पलाल कुटादि होता है, क्योंकि इस प्रकार के प्राकार को अन्यया प्रमुपपत्ति है। इस तरह उत्तरकाल में वह प्रमुपान के द्वारा विशेष को जानता है, फिर जैसे २ वह पुरुष आगे २ वहता हुआ उस पदार्थके प्रदेश के पास जाता है तक स्पष्ट रूप से जान लेता है। प्रागं आवे बढ़ेने पर और प्रदेश के पास जाता है तब स्पष्ट रूप से जान लेता है। प्रागं आं जो तरतमता प्राति को जाती है उसका कारण विदादशानावरएं। कर्म का तरतमरूष्ट सं अपगम होना है।

विशेषार्थ — निकटवर्ती वृक्ष के जानने में भी किसी को उस वृक्षका बतिस्पष्ट ज्ञान होता है, किसी को बससे कम स्पष्ट ज्ञान होता है, तथा धन्य को उससे भी कम पद्यते । प्रतितृद्देशे हि पूर्वं संस्थानमात्रं प्रतिपद्य 'प्रयमेशंविषसंस्थानविधिष्टोणां वृष्ती हस्ती पत्राल-कृटाविद्या एवंविषसंबानविधिष्ठस्थान्यवातुपपत्तेः' इत्युत्तरकालं विशेषं विवेषयति । तरतमभावेन तत्प्रदेशस्त्रिमाने तु संस्थानविद्यविद्यिष्टमेशार्यं वैशवतरतमभावेनाध्यक्षत एव प्रतिपद्यते, विश्वदक्षानावरस्तुस्य तरतमभावेनवापगमात् ।

ननु च परोक्षीप स्मृतिप्रत्यभिक्षादिस्वरूपसंवेदनेऽस्याध्यक्षलक्षणस्य सम्भवादतिन्याप्तिरेवः

स्पष्ट ज्ञान होता है। अथवा-एक ही व्यक्तिको उसी वृक्षका कभी तो स्पष्टज्ञान होता है, कभी प्रतिस्पष्ट ज्ञान होता है, जबकि वह बुक्ष वैसे का वैसा हो निकटवर्ती है, सो ऐसी ज्ञानों में यह वैशव की उरतमता विश्वदक्षानावरण कमें के क्षयोपश्चम की तरतमता के कारण हुआ करती है।

र्श्वका — परोक्षभूतस्मृति, प्रत्यभिज्ञान भादि के स्वरूपसंवेदन में भी यह प्रत्यक्ष का लक्षागु चला जाता है, भ्रतः प्रत्यक्ष का यह लक्षागु भ्रतिस्थाप्ति दोव युक्त है ?

समावान—यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि उन ज्ञानोंका को स्वरूपसंवेदन है वह परीक्ष नहीं है क्योंकि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होनेवाले इन क्षायोपशमिक ज्ञानोंका जो स्वरूपसंवेदन है, वह प्रनिन्ध्रिय जो मन है उसकी प्रधानता से उत्पक्ष होता है, इसलिये वह मानस प्रत्यक्ष इस नाम से कहा जाता है जैसा कि सुख आदि का स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष नामसे कहा जाता है। ज्ञानों में जो प्रत्यक्ष धौर परीक्ष ऐसा व्ययदेश होता है वह वाहिरी पदार्थों को प्रहुग करने की प्रपेक्षा से होता है। प्रधांत क्षायोपशमिक ज्ञान जब वाहिरी घट पट प्रादि पदार्थों को ज्ञानने में प्रवृत्त होते हैं तब उनमें से किसी को प्रत्यक्ष धौर किसी को परोक्ष ऐसे नाम से कहते हैं। क्योंकि बाहिरी पदार्थों के प्रहुग में प्रमाणान्तर का व्यवधान धौर प्रक्ष्यधान के कारण वैशव धौर प्रवैशव दोनों होना संभव है जिस ज्ञानमें पदार्थ का प्रहुग करते समय प्रत्यक्ष कहा गया है, किन्तु प्रपने स्वरूप को प्रहुग करने में [ प्रपने प्रापको जानवें में ] प्रयत्य ज्ञानों का व्यवधान न हों पड़ता है, जतः वे सभी ज्ञान स्वयंवेदन की प्रपेक्षा तो प्रत्यक्ष ही हैं।

विश्लेक्यर्थ — यहां पर प्रत्यक्ष का लक्षणः "विद्यदं प्रत्यक्षम्" ऐसा किया है, और वैद्यद्य का लक्षणः अन्य प्रमाण का व्यवधाव हुए बिना पदार्थका ग्रहण होन्स इत्यन्यपरीक्षिताभिषानम्; तस्य परोक्षत्वासम्भवात्, क्षायोपणमिक्षवेदनानां स्वरूपसेवदनस्या-निन्द्रवप्रधानत्योत्पत्तेरिनिद्रवाध्यक्षव्यपदेशसिद्धः सुखादिस्वरूपसेवदनवत् । बहिर्वयह्णापेक्षया हि विज्ञानानां प्रत्यक्षैतस्थपदेशः, तत्र प्रमाणान्तरभ्यवधानाध्यवधानसङ्कावेन वैशयेतरसम्भवात्, न तःस्वरूपह्णापेक्षया, तत्र तदभावात् ।

ततो निर्वोषत्वाद वद्या प्रत्यक्षवक्षम्। परीक्षादक्षैरभ्युपगन्तव्यं न 'इन्द्रियार्थसिक्षकाँत्पन्नम्'

कहा है, वैशद्य में भी तरतमता स्वीकार की है। क्योंकि विशद शानावरण के क्षयोपशम में तरतमता पाई जाती है। मतः एक ही पदार्थ को ग्रहण करते समय एक ही स्थान पर रहे हुए पूरुषों के जानों में पृथक २ रूप से वैशद्य की हीनाधिकता देखी जाती है। तथा एक व्यक्ति को भी उसी निकटवर्ती विवक्षित पदार्थ का ज्ञान विशद, विशद-तर. विशदतम समय भेद से होता हुआ देखा जाता है। सो वह भी विशदज्ञानावररा के क्षयोपशम की हीनाधिकता होने के कारण ही होता है। एक खास बात यह है कि स्मृति आदि परोक्ष कहे जाने वाले ज्ञान भी स्वस्वरूप के संवेदन में प्रत्यक्ष कहलाते हैं ऐसा श्री प्रभाचन्द्र ग्राचार्य कहते हैं एवं उन जानों को प्रत्यक्ष मानने में वे हेत् देते हैं कि इन ज्ञानों में अपने आपको जानने में अन्य प्रमाशों का व्यवधान नहीं पडता है ग्रतः वे भी स्वग्रहरण में प्रत्यक्ष नाम पाते हैं। जैसे-सुखादिक का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष कहलाता है वैसे सारे के सारे स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्के अनुमान और आगम सभी ज्ञान अपने आपको संवेदन करने में भ्रन्य तीनों का व्यवधान नहीं रखते हैं, अतः वे सब मानस प्रत्यक्ष कहलाते हैं। किन्तु जब वे स्मृति भ्रादि ज्ञान बाहिरी पदार्थ को ग्रहरण करते में प्रवृत्त होते हैं तब उन्हें परोक्ष कहते हैं। क्योंकि तब उनमे प्रमासान्तर का व्यवधान पाया जाता है। किन्तु प्रत्यक्षनाम से स्वीकार किया हम्रा प्रमाण स्व ग्रीर धन्य घट पट धादि पदार्थों को प्रमाणान्तर के व्यवधान हए विना ही जानता है, धतः हमेशा ही वह प्रत्यक्ष नाम से कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमास का यह "विशदं प्रत्यक्षं" लक्षण प्रव्याप्ति, प्रतिव्याप्ति भीर प्रसंभव इन तीनों ही दोषों से रहित है। इस लक्षण के द्वारा बौद्ध भादिके सिद्धान्त में संमत व्याप्तिज्ञान बादि में मानी गई प्रत्यक्षप्रमाणता का खंडन हो जाता है। स्पष्टत्व [विशवत्व] धर्म पदार्थ का है ऐसा बौढ़ों का कहना है सो उनके इस कथन को भाषाय ने अच्छी तरह से निरस्त किया है। यदि स्पष्टत्व या घरपष्टत्व पदार्थ का धर्म होता तो उसी पदार्थ का कभी स्पष्ट ज्ञान भीर कभी भ्रस्पष्टज्ञान होता है वह कैसे होता ? धतः स्पष्टत्व हो चाहे भ्रस्पष्टत्व

[न्यायस्॰ १।४] इत्यादिकं तस्याव्यापकत्वादतीन्त्रियप्रत्यक्षे सर्वज्ञविज्ञानेऽस्यासस्वात् । न च 'तम्नास्त्रि' इत्यमिषातव्यम्; प्रमासतोऽनन्तरमेवास्य प्रसाषयिष्यमास्त्रत्वात् । तथा सुस्नादिस्वेदनेप्यस्यासस्वम् । म द्वीन्द्रियसुक्षादिसिक्षकर्षात्त्रज्ञानमृत्यस्रते ; सुस्नादेरेव स्वग्रहसात्मकत्वेनोदयादित्युक्तम् । चाक्षुषसं-वेदने चास्यासस्यम् ; चक्षुषोर्षेन सिक्षकर्षाभावात् ।

हो दोनों ही ज्ञानके वर्म हैं। घौर वे घपने २ स्पष्टज्ञानावरए। घौर घस्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं। इस प्रकार विशदज्ञान के विषय का घाचार्य ने युक्तिपुरस्सर विशद वर्णन किया है।

इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण का यह "विणदं प्रत्यक्षं" लक्षण सर्वया निर्दोख है ऐसा जब सिद्ध हो चुका तब इस लक्षण को सभी परीक्षाचतुर पुरुषों को स्वीकार करना चाहिये, इन्द्रिय जीर पदार्थ के सम्बंध से उत्पन्न हुषा ज्ञान प्रत्यक्ष है ऐसा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि इस लक्षण में प्रव्याप्ति आदि दीय जाते हैं। जैसे मतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कर सर्वज्ञक ज्ञानमें "इन्द्रियार्थ सिक्षकरीन्द्रिय प्रत्यक्ष नामका कोई ज्ञान ही नहीं है होता दि कोई ऐसी प्राण्नंका करे कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नामका कोई ज्ञान ही नहीं है कतः हमारा संमत प्रत्यक्षलक्षण सदोष नहीं होता है? सो भी बात नहीं है, क्योंकि "अतीन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाण है" इस बात को हम जैन आगे निकट में ही सिद्ध करनेवाले हैं।

"इन्द्रिय और पदार्थं के सिन्नकर्ष से प्रत्यक्षप्रमाण उत्पन्न होता है" ऐसा माननेमें सर्वज्ञज्ञान के समान सुख ग्रादि के ज्ञान में भी ग्रन्थाप्ति होती है, क्योंकि सुख आदि का संवेदन भी इन्द्रियार्थं के सिन्नकर्षसे उत्पन्न नहीं होता है। कोई कहे कि इन्द्रिय और सुख के सिन्नकर्ष से वह सुखसंवेदन उत्पन्न होता है सो बात भी सर्वथा गलत है। क्योंकि सुखसंवेदन तो स्वग्रहणरूप से ही उत्पन्न होता है। इस बात का खुलाशा हम पहिले परिच्छेद में कर चुके हैं। तथा यह लक्षण चाक्षप ज्ञान के साथ भी ग्रन्थाप्त है क्योंकि चक्षका पदार्थके साथ सिन्नकर्ष नहीं होता है। इस प्रकार "विश्वदं प्रत्यक्षम्" प्रत्यक्षम् सह लक्षण निर्दोष रूपसे सिद्ध होता है।

### # विशवत्कविचार समाप्त #

...

### विशदता के विचार का सारांश

विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। विना किसी धन्य प्रमाण की सहायता लिये वस्तु को स्पष्ट जानना विशदता है। बौद्ध लोग प्रचानक धूम देखकर होनेवाले अग्निके ज्ञान में प्रत्यक्षता मानते हैं, व्याप्तिज्ञान को भी प्रत्यक्ष माननेवाले बैटे हैं; किन्तु ये ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये प्रपने धपने विषयों को जानने मैं धन्य प्रमार्गोका सहारा लेते हैं और दूसरे वे अस्पष्ट प्रतिभास वाले हैं।

बौद्ध---यह घरपष्टता पदार्थ का धमंहै या ज्ञान का ? ज्ञान का धमंहै तो वह अस्पष्टता पदार्थ में कैसे आयी ? पदार्थ का धमं कही तो उससे ज्ञान क्यों अस्पष्ट [परोक्ष] कहलाया ? इसलिये उस ध्रस्पष्टता के कारण ध्रनुमान या व्याप्तिज्ञान को परोक्ष कहना घसिद्ध है ?

जैन—यह कहना ठीक नहीं क्योंकि यही बात स्पष्टता में भी लगा सकते हैं, स्पष्टता ज्ञान का घर्म है तो पदार्थ स्पष्ट कैसे हुआ ? और पदार्थ का घर्म स्पष्टता हो चाहे होतो ज्ञान स्पष्ट कैसे हुआ इत्यादि ? सो बात ऐसी है कि चाहे स्पष्टता हो चाहे अस्पष्टता—दोनों ही ज्ञान के घर्म हैं। स्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से स्पष्ट ज्ञान पैदा होता है और अस्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से अस्पष्ट ज्ञान पैदा होता है। जिन ज्ञानों में यह स्पष्टता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है और जिन ज्ञानों में अस्पष्टता है वे परोक्ष हैं। कोई २ अन्य मत वाले "ज्ञान में स्पष्टता इतिता होती तो दूरवर्ती पदार्थ किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि इन्द्रियों से ज्ञान में स्पष्टता होती तो दूरवर्ती पदार्थ का प्रहण्ण स्पष्ट क्यों नहीं होता, इन्द्रियों से ज्ञान में स्पष्टता होती तो दूरवर्ती पदार्थ का प्रहण स्पष्ट क्यों नहीं होता, इन्द्रियों तो हैं ही ? यदि कहा जाय कि ऐसी ही योग्यता है ? तो यह योग्यता ज्ञानमें हो सकती है, अपने २ ज्ञानावरणके कायोपशम से स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी को योग्यता कहते हैं। इसप्रकार जो विना सहारे वस्तु को स्पष्ट जाने वह प्रत्यक्ष प्रमाग्य है यह सिद्ध हुया।

# चक्षुसन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष

प्रमाण का विवेचन करते समय सम्निकर्ष ही प्रमाण है ऐसा नैयायिकों नै सिद्ध किया था, उस सिन्नक्षेप्रमाणवाद में कोई दूषण उपस्थित करे कि सिन्नक्षे मर्थात खकर ही ज्ञान होता है तो चक्ष के द्वारा भी छकर ज्ञान होना चाहिये ? किन्त ऐसा होता नहीं है ? सो ग्रव यहां सप्रमाएा चक्षु को भी प्राप्यकारी सिद्ध करके बताते हैं-- "प्राप्तार्थ प्रकाशकं चक्षुः बाह्येन्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियवत्" ग्रयत् चक्षु पदार्थौ को स्पर्श करके ही रूप का ज्ञान कराती है क्योंकि वह भी एक बाह्य इन्द्रिय है, जैसे कि स्पर्शन इन्द्रिय बाह्य इन्द्रिय है, प्रतः वह खूकर ही स्पर्शका ज्ञान कराती है। हमारे यहां नियम है कि "इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्यप्रकाशकारित्वम्" स्पर्शन ग्रादि पांचों ही नहीं किन्तु मनरूप इन्द्रिय भी वस्तु को सन्निकर्ष करके प्रथातु ग्रपने २ विषय के साथ भिड़करके ही ज्ञान पैदा कराती हैं, यदि चक्षु पदार्थों को विना स्पर्श किये ही जानने वाली होती तो भित्ति [दिवाल] आदि से व्यवहित पदार्थी को भी ग्रहण कर खेती ? क्योंकि जानने योग्य वस्तु को छूने की तो उसे आवश्यकता रही नहीं। "श्रप्राप्यकारित्वे तुन कुडचादेरावरणसामर्थ्यमस्ति" अर्थात् चक्ष श्रप्राप्यकारी है तो दिवाल श्रादिक उसका आवरण कर नहीं सकती। अब यहां पर यह प्रश्न होता है कि चक्षु यदि पदार्थ को खूकर जानती है तो छूने के लिए वह बाहर पदार्थ के पास कहां जाती है ? सो उसका उत्तर यह है कि यह दिखाई देनेवाली चक्ष छकर नहीं जानती किन्तू इसी के भीतर रिम [किरणें] रहती हैं-वे पदार्थ को छती हैं, वास्तविक चक्ष तो वही है, यह गोलक तो मात्र उसका ग्रविष्ठान है। कोई कहे कि गोलक चक्षु में रिमचक्षु है तो वह उपलब्ध क्यों नहीं होती? तो उसका कारण यह बतलाया है कि उस रश्मिचक्षु का तेज धनुद्भूत रहता है, देखिये-किरणें चार प्रकार की होती हैं "चत्-विधं च तेजो भवति" उद्भूतरूपस्पर्शं यथा आदित्यरिमः, उद्भूतरूपं अनुद्भूतस्पर्शं यथा प्रदीपरिषमः, उभवं च प्रत्यक्षम्, रूपस्य उद्भुतत्वात् । उद्भुतस्पर्धं अनुद्भुतरूप यथा-वारि स्थितं तेजः अनुद्भूतरूपस्पर्शं यथा नायन तेजः" (न्यायवातिक अध्याय ३ सूत्र ३६), तेज चार प्रकार का है प्रथम तो वह है कि जिसमें रूप और स्पर्श दोनों प्रकट रहते हैं जैसे सूर्य किरणें, दूसरा वह है कि जिसमें रूप प्रकट हो भीर स्पर्श श्रप्रकट हो जैसे दीपक की किरणें, तीसरा वह है कि जिसमें स्पर्शगृण तो प्रकट हो ग्रीर रूपगुरा द्यप्रकट हो जैसे उच्ण जलमें स्थित तेजो द्रव्य । जल में स्थित तेजोद्रव्य का स्पर्शगुण तो प्रगट है और रूपगुण अप्रकट है। चौधा तेजो द्रव्यका प्रकार नेत्र में पाया जाता है, क्योंकि उसमें न रूप ही प्रकट है धौर न स्पर्श ही प्रकट है। चक्षु किरणें प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं हैं तो भी अनुमान से उनकी सिद्ध होती है। जैसे चन्द्रमा का उपरला भाग और पृथिवीका नीचे का भाग अनुमान से सिद्ध होता है। यही बात न्यायवार्तिक प्रध्याय ३ सूत्र ३२-३४ में कही है।

"नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोऽन्तुपलब्बिरभावहेतुः ॥३४॥ यत् प्रत्यक्षतो नोप-लभ्यते तदनुमानेनोपलभ्यमानं नास्ति इत्ययुक्तम्, यथा चन्द्रमसः परभागः, पृषिव्याश्चा-घोमागः प्रत्यक्षलक्षण् प्राप्ताविष न प्रत्यक्षं उपलभ्यते, अनुमानेन चोपलब्धं न तौ न स्तः । कि अनुमानं ? अर्वाग् भागवदुभय प्रतिपत्तिः, तथा चक्षुषस्य रश्मेः कुडघाद्यावरण मनुमानं संभवतीति ॥

अर्थ — जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होवे वह धनुमान से भी उपलब्ध नहीं होता ऐसी बात तो है नहीं अर्थात् प्रत्यक्ष से पदार्थ नहीं दिखाई देवे से उनका ग्रभाव है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे पदार्थ तो ग्रनुमान से सिद्ध होते हैं। जैसे चन्द्रमा का उप-रिमभाग और पृथिवी का नीचे का भाग प्रत्यक्ष से नहीं दिखने पर भी उसकी ग्रमुमान से सत्ता स्वीकार की जाती है। उसी प्रकार चक्षु में किरणें प्रत्यक्ष से दिखनें में नहीं ग्राती फिर भी उन किरणों को प्रनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अप्ता नखु प्राप्यकारी नहीं होती तो दिवाल ग्रादि से उसका ग्रावरण नहीं होता। प्रत्यक — चक्षु से विना छुए ही देखना होता तो रकावटरहित भित्ति ग्रादि से अन्तहित पदार्थ का भी देखना होता नो किन्तु ऐसा होता नहीं इसचिये मालूम पड़ता है कि ग्रवस्य ही चक्षु किरणें पदार्थ को छुकर जानती हैं [देखती हैं] ग्रीर भी कहते हैं—

"यस्य कृष्णसारं बक्षु: तस्य सिन्नकृष्ट विप्रकृष्टयोस्तुत्योपलिब्धप्रसंग: । कृष्ण-सारं न विषयं प्राप्नोति, प्रप्राप्त्यविशेषात्, सिन्कृष्टविप्रकृष्टयोस्तुत्योपलिब्ध: प्राप्नोति ? ( न्यायवातिक पृ. ३७३ सूत्र ३० ) धर्यात्—जो मात्र इस काली गोलकपुतली को ही बक्षु मानते हैं उनके मत के धनुसार तो दूर और निकटवर्सी पदार्थ समानरूप से स्पष्ट ही दिखयी देना चाहिये, तथा दूरवर्ती पदार्थ भी विखाई देना चाहिये, क्योंकि बक्षुको उन्हें छूने की धावश्यकता तो है नहीं। जब यह कृष्णवर्ण वस्नु अपने विषयभूत को रूपवाने पदार्थ हैं, उन्हें छूती नहीं है, तब क्या कारण है कि दूर और निकट का

समानरूप से ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार चक्ष को ग्रप्राप्यकारी मानने से दूर ग्रीर निकटवर्ती पदार्थी की रूपप्रतीति में जो भेद दिखाई देता है वह सिद्ध नहीं हो सकता, अतः चक्ष को प्राप्यकारी ही मानना चाहिये। ग्रन्त में एक शंका और रह जाती है कि यदि चक्षु पदार्थ को छुकर जानती है तो काच भादि से ढके हए पदार्थ को कैसे देख सकती है, क्योंकि जिस प्रकार दिवाल आदि के आवरण होने से उस तरफ के पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं वैसे ही काच या प्रभ्रक ग्रादि से अंतरित पदार्थ भी नहीं दिखाई देने चाहिये, सो इस प्रश्न का उत्तर "ग्रप्रतिघातात्सिष्ठिकर्षोपपत्तिः" ४६ ॥ न काचोऽभ्रपटलं वा रिषमं प्रतिबध्नाति. सोऽप्रतिह्रन्यमानोऽर्थेन संबंध्यते-न्यायवार्तिक पु० ३८२ सूत्र ४६" इस प्रकार से दिया गया है अर्थात वे काच आदि पदार्थ चक्ष-किरणों का विघात नहीं करते हैं, ग्रत: उनके द्वारा अन्तरित वस्तु को चक्षु देख लेती है। मतलब-काच ग्रादि से उके हुए पदार्थ को देखने के लिए जब चक्षु किरगों जाती हैं तब वे पदार्थ उन किरगों को रोकते नहीं-ग्रत: उन काच ग्रादिका भेदन करते हुए किरणें निश्चित ही उस वस्तुका सिन्नक षंकर लेती हैं। इस प्रकार स्पर्शन आदि इन्द्रियों के समान चैंक्षु भी सन्निकर्ष करके ही पदार्थ के रूप का ज्ञान कराती है यह सिद्ध हुआ "यदि चक्ष पदार्थ को स्पर्श करके जानती है तो अपने में ही लगे हुए अंजन सुरमा बादि को क्यों नहीं देखती" ऐसी शंका होवे तो उसका समाधान यह है कि यह जो कृष्णवर्ण गोलक चक्ष है वह तो मात्र चक्ष इन्द्रिय का अधिष्ठान है-आधार है। कहा भी है-"यदि प्राप्यकारि चक्षुमंबति ग्रथ कस्मादञ्जनशलाकादि नोपलभ्यते ? नेन्द्रियेगा संबंधात् । इन्द्रियेगा संबद्धा अर्थाउपलभ्यन्ते न चाञ्चनशलाकादीन्द्रियेगा संबद्धं अधिग्रानस्यानिन्द्रियत्वातः, रश्मिरिन्द्रियं नाधिग्रानं, न रश्मिनाञ्चनशलाका संबद्धा इति", (न्यायवार्तिक प्र०३८४) प्रथत्-चक्ष प्राप्यकारी है तो वह प्रञ्जनशलाका भादि को क्यों नही ग्रहण करती ? तो इसका यह जवाब है कि उस काजल भादि का चक्षु इन्द्रिय से संबंध ही नहीं होता है, क्योंकि इन्द्रियां तो सम्बद्ध पदार्थों को ही जानती है, अञ्जनशलाका आदि इन्द्रिय के अधिष्ठान में ही संबद्ध हैं। रश्मिरूप चक्ष ही वास्तविक चक्ष है और उससे तो भ्रञ्जन भादि संबंधित होते नहीं इसीलिये उनको चक्ष देख नहीं पाती है। इस प्रकार चक्षु प्राप्यकारी है, पदार्थों को छकर ही रूप को देखती है यह बात सिद्ध होती है।

पूर्वपक्ष समाप्त \*



खयोज्यते—स्पर्धनेन्द्रियादिषयशुयोपि प्राप्यकारित्वं प्रमाणात्त्रसाव्यते। तथा हि-प्राहार्ष-प्रकाशकं बल्धुः बाह्येन्द्रियत्वास्त्यकेनित्रयादिवत्। नतु किमिदं बाह्येन्द्रियत्वं नाम-बहिरर्घाभि-श्रुक्यम्, बहिर्देश्वावस्थायित्वं वा ? प्रथमपक्षे मनसानेकान्तः; तस्याप्राध्यकारित्वेपि बहिरर्धप्रहृणाभि-प्रक्ष्येन बाह्येन्द्रियत्वसिद्धेः। द्वितीयपक्षे त्वसिद्धो हेतुः; रियमरूपस्य बल्लुयो बहिर्देशावस्थायित्वस्य

श्री प्रभावन्द्राचार्य ने प्रत्यक्षप्रमाए। के लक्षण का विवेचन करते हुए अन्तमें कहा है कि प्रमाण का लक्षण सिन्नकर्ष नहीं हो सकता है, क्रुंगींक चक्षु का श्रपने विषय के साथ सिन्नकर्ष नहीं होता। तब नैयायिक चक्षु इन्द्रिय भी श्रपने विषय के साथ भिड़कर ही उसका ज्ञान कराती है इस बात को सिद्ध करने के लिये अनुमान प्रस्तुत करते हैं— "चक्षु: प्राप्तायंप्रकाशकं बाह्योन्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियादिवत्" इस अनुमान के द्वारा वे सिद्ध करते हैं—िक चक्षु पदार्थ में मिड़कर ही अपने विषय का ज्ञान कराती है, क्योंकि वह बाह्योन्द्रिय है, जो बाह्योन्द्रिय होती है वह अपने विषय का ज्ञान कराती है, क्योंकि वह बाह्योन्द्रिय है, जो बाह्योन्द्र्य होती है वह अपने विषय का ज्ञान कराती है, क्योंकि वह बाह्योन्द्रय हो जो के स्पर्शन ग्रादि इन्द्रियां सो इस अनुमान से चक्षु अपने विषय के साथ सिन्नकृष्ट होकर हो उसका ज्ञान कराती है ऐसा विद्ध होता है।

जैन— अच्छा तो यह बताईये कि प्राप बाह्येन्द्रिय किसे कहते हैं ? क्या बाहिरी पदायं के प्रति इन्द्रियों का अभिमुख होना बाह्येन्द्रियत्व है अथवा बाहिरी भाग में उनका अवस्थित होना बाह्येन्द्रियत्व है ? प्रयम पक्ष की मान्यता के अनुसार मन के साथ व्यभिचार आता है, क्योंकि मन अप्राप्यकारी होने पर भी बाह्य पदायं को प्रहण करने के प्रति अभिमुख होता है अतः उसमें भी बाह्येन्द्रियपना मानना पढ़ेगा ? पर वह बाह्येन्द्रिय है नहीं, कहने का अभिप्राय यह है कि जो बाह्य पदायं को प्रहण करने के अभिमुख हो वह बाह्येन्द्रिय है ऐसा बाह्येन्द्रिय का लक्षण करके उसमें

भवतानम्बुपगमात् । गोलकान्तर्गततेजोद्रव्यात्रया हि रश्मयस्त्वन्मते प्रसिद्धाः । गौलकरूपस्य तु चक्षुषो बहिर्देवावस्थायिनो हेतुत्वे पक्षस्य प्रत्यक्षवाषनात्कालात्ययापदिष्टत्वम् ।

न च बाह्यविशेषणेन मनो व्यवच्छेत्यम्, न हि तत् सुखादौ संयुक्तसमवायादिसम्बन्धं व्यासौ च सम्बन्धसम्बन्धसम्तरेण ज्ञानं जनयति रूपादौ नेत्रादिवत् । अथासौ सम्बन्ध एव न भवति; तर्हि नेत्रादौनां रूपादिषिरप्यमौ न स्थात्, तस्यापि सम्बन्धसम्बन्धत्वात् । तथा चेन्द्रियत्वाविशेषेपि मनो-ऽप्राक्षार्थप्रकाशकं तथा बाह्येन्द्रियत्वाविशेषेपि चक्षुः कि नेष्यते ? प्रयात्र हेतुभावात्तक्षेष्यते; प्रन्थ-

प्राप्यपना सिद्ध करना चाहो तो मन के साथ हेतु अनैकान्तिक होता है, क्योंकि मन बाह्यपदार्थ को ग्रहण तो करता है किन्तु साध्य जो प्राप्यकारीपना है वह उसमें नहीं है। ग्रतः हेतु साध्य के विना ग्रन्थ भी रह जाने से अनैकान्तिक दोषवाला हो जाता है। दूसरा पक्ष—बाहिरीमाग में स्थित होना बाह्यन्दियत्व है ऐसा मानो तो हेतु अधिद्ध दोषपुक्त होता है, क्योंकि ग्रापने रिश्म क्ष्म का बाह्यदेश में अवस्थित होना नहीं माना है, नैयायिक के मृत में तो गोलक (चित्नु की गोल पुतली) के घन्दर माग में रहे हुए तेजोद्रथ्य कि आवीय में रिष्य (किरणें) मानी हैं। बाहर देश में ग्रवस्थित गोलक चित्रु को हेतु बनाते हो तब तो उसका पक्ष प्रत्यक्ष बाधित होने से कालात्य-यापदिष्ट हेतु होता है (जिस हेतु का पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होने है का कालय-यापदिष्ट कहा जाता है) ''बाह्यन्द्रियत्वात्'' इस हेतु में प्रयुक्त बाह्य विशेषण द्वारा मनका व्यवच्छेद करना भी श्रव्य नहीं, क्योंकि सुखादिके साथ संयुक्त समवायादि सबंध हुए विना एवं व्याप्तिके साथ संवंध हुए विना मन जानको पैदा नहीं करता, जैसे रूपादिके साथ नेत्रादिका संबंध हुए विना नेत्रादि इन्दियां ज्ञानको पैदा नहीं करता, ऐसा आपने याना है, इससे सिद्ध होता है कि मन भी पदार्थंसे सबद्ध होकर ज्ञानका जनक होता है।

सावार्ष — मनके द्वारा जो जान होता है वह भी सिन्निकर्ष से ही होता है, (संयुक्तसमबायनामा सिन्निकर्ष से आत्मा में सुखादिक का अनुभवज्ञान होता है) तथा संबंध-संबंध के विना [ मन का ग्रात्मा से संबंध ग्रोर ग्रात्मा का ग्रायेष साध्य साधनों के साथ संबंध ऐसा संबंध संबंध हुए विना ] ज्याप्तिका ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार नैयायिक ने स्वयं माना है, इससे सिद्ध होता है कि मनभी जब प्राप्यकारी होकर रूप ग्रादि विषयों को नेत्र के समान छुकर ही ज्ञान पैदा करता है तो फिर "बाह्येन्द्रिय-त्वातु" हेतुपद में प्रयुक्त हुए बाह्य शब्द से मन का व्यवच्छेद कैसे हो सकता है?

त्रापि 'इन्द्रियत्वात्' इति हेतुः केन वार्षेत ? ततो मनसि तत्साधने प्रमाण्डाधनमध्यत्रापि समानम् । असुआत्र धनित्वेनोपारा गोलकस्यभावम्, रियमरूपं वा ? तत्राद्यविकस्ये प्रत्यक्षवादाः धर्षदेशपरिहारेणः शरीरप्रदेशे एवास्योपलम्भात्, प्रन्यवा तद्रहितत्वेन नयनपदमप्रदेशस्योपलम्भः स्यात् । प्रथ
रिमक्यं चक्षुः; तहि धनिण्णोऽसिद्धः । न सन् उत्तर्यक्षतः प्रत्येयन्ते, धर्षवत्तत्र तत्स्वरूपाप्रतिशासनात्, अन्यवा विप्रतिपरयभावः स्यात् । न सन् नीसे नीनतयानुभूषमाने कश्चिद्वप्रतिपद्यते ।

मनके इस संयुक्त समवाय आदि संबंध को हम संबंध रूप मानते ही नहीं हैं ?

जैन — तो फिर नेत्रादिका भी रूपादि पदार्थके साथ संयुक्तादि संबंध नहीं मानना चाहिये ? क्योंकि वह भी संबंध संबंधरूप है।

अतः इन्द्रियपना समान होते हुए भी जैसे मन प्रप्राप्त होकर पदार्थ को जानता है वैसे ही बाह्येन्द्रियपना समान होते हुए भी चक्षु इन्द्रिय प्रप्राप्त होकर पदार्थ को जानती है. ऐसा मानना चाहिये?

नैयियाक— चक्षमें "बाह्येन्द्रयत्वात्" यह हेतु पार्व्यः वृद्धम है अतः उसमें हम भ्रप्राप्तार्थप्रकाशकता नहीं मानते हैं ?

जैन—यह बात भी उचित नही है, क्योंकि जब 'इंन्द्रियत्वात् ऐसा हेतु दिया जायगा तब मन में भी प्राप्तार्थप्रकाशता कैसे रोकी जा सकेगी, अर्थात्—''मनः प्राप्तार्थ-प्रकाशकं इन्द्रियत्वात् त्वतिन्द्रियवत्'' मन प्राप्तार्थप्रकाशकं इन्द्रियत्वात् त्वतिन्द्रियवत्'' मन प्राप्तार्थप्रकाशकं इन्द्रियत्वात् त्वतिन्द्रियवत्' मन प्राप्तार्थप्रकाशकं है क्योंकि वह इन्द्रिय है, जैसे स्पर्शनेन्द्रिय है, इस प्रमुमान में इन्द्रियत्व हेतु दिया है वह स्पर्शनं इन्द्रिय की तरह मन को भी प्राप्तार्थप्रकाशका प्रमाण से बाधित होती है ? सकता है। यदि कहा जाय कि मन में प्राप्तार्थप्रकाशता प्रमाण से बाधित होती है, च्छु और मन में समान ही बात है। नैयायिक ने जो प्राप्तार्थप्रकाशतात्वात्ती चित्रु के प्रवास वनाया है से कित चक्तु को पक्ष बनाया है ? क्या गोलक स्वभाववाली चक्षु को या किरणस्व प चत्रु को यहित चक्तु को पक्ष बनाया जाता है तो पक्ष में प्रत्यक्ष का विद्या है से कित चक्तु को पत्र वनाया जाता है तो पक्ष में प्रत्यक्ष वाघा दिखाई दे रही है, क्योंकि गोलक चक्षु तो अपने स्थान पर ही स्थित रहती है, यदि बह पदार्थ को प्राप्त करने जाती तो चक्षु के प्रदेश—पलके झादि गोलक (पुतकी) रिहत प्रतीत होने चाहिये। यदि कहा जावि कि किरणक्ष्य चक्षु को पक्ष स साक्षात्त हिता यह तथा (वर्मी) स्रमी झाँसढ ही है, क्योंकि नेत्र किरण प्रत्यक्ष से साक्षात्त विक्षायो

किन्त, इन्द्रियार्थसिककर्षेजं प्रत्यक्षं भवन्मते । न नार्थवेशे विद्यमानैस्तैरपरेन्द्रियस्य सिकक्षें-स्ति यतस्तन प्रत्यक्षमुत्पचेत, प्रनवस्नाप्रसङ्कात् ।

मचानुमानाते वां सिद्धिः; किमत एव, धनुमानान्तराह्या ? प्रथमपक्षैज्योत्याव्ययः—धनु-मानोत्याने ह्यतस्त्रित्सिद्धः, प्रस्थाश्चानुमानोत्यानमिति । प्रथानुमानान्तरात्तत्तिद्विस्तदानवस्या, तत्रा-प्यनुमानान्तरात्तत्तिद्विष्ठश्वञ्चात् ।

यदि च गोलकान्तर्जुवाचे जोहत्यादबहिर्जुता रवमयश्रयमु: शब्दवाच्या: पदार्थप्रकाशकाः; तर्हि गोलकस्योन्मीलनमञ्जनादिना संस्कारश्च व्यर्थः स्थात् । प्रथ गोलकाद्यात्रयणियाने तेषां विषयं प्रति

नहीं देती, जिस तरह प्रत्यक्ष से पदार्थ का प्रतिभास होता है उस तरह उनका कोई स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता है। यदि किरखों वहां दिखती तो यह विवाद ही क्यों होता, कि कौनसी चक्षु प्राप्तार्थप्रकाशक है इत्यादि, जैसा कि नीलरूप से प्रतिमासित हुए नील पदार्थ में कोई भी पुरुष विवाद नहीं करता है।

दूसरी बास यह है कि आप नैयायिक के मत में इन्द्रिय धौर पदार्थ के सिन्न-कर्ष से प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा माना गया है सो पदार्थ के स्थान पर विद्यमान उन किरएगों के साथ अन्यपुरुष के नेत्र का सिन्नकर्ष तो होता नहीं है कि जिससे वहां प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न हो जाय यदि पदार्थ के निकट स्थित किरणों के साथ धन्य पुरुष के नेत्र का सिन्नकर्ष होकर उनका प्रत्यक्ष होना मानो तो धनवस्था होगी।

नैयायिक — नेत्र किरणों की यदि प्रत्यक्ष से सिद्धि नहीं होती तो भले न हो, अनुमान से वो उनकी सिद्धि होती है।

जैन — ठीक है, किन्तु कीन से अनुमान से सिद्धि होती है क्या — "प्राप्तार्थ-प्रकाशक चक्षु बाह्ये निद्यत्वात् स्पर्शनेन्द्रियवत्" इसी प्रथम अनुमान से अथवा अन्य कोई दूसरे अनुमान से ? प्रथम अनुमान से भानो तो अन्योन्याअय दोष होगा, प्रथम अनुमान के प्रवृत्त होने पर अर्थात् चक्षु में प्राप्यकारीपना सिद्ध होने पर उसके द्वारा किरणों की सिद्धि होगी और किरणों की सिद्धि होने पर प्रथम अनुमान का उत्थान होगा । दूसरापक्ष अन्य अनुमान से किरणों की सिद्धि होती है ऐसा मानते हो तो अनवस्थादोष आवेगा, क्योंकि उस अन्य अनुमान में भी दूसरे अनुयान की और उसमें भी अन्य अनुमान की अपेक्षा आती ही जायगी, इस तरह मूलभूत किरणें तो असिद्ध ही रह आवेंगी। बाँद कहा जावे कि तेत्र की पुतली में तेजोद्रव्य (अग्नि) रहता है गमनासम्भवात्तवर्षं तदुःभीलनम्, पृठादिना च पादयोः संस्कारे तत्संस्कारो भवति स्वाध्ययगोलक-संस्कारे तु नितरां स्यात् इत्यस्यापि न वेषय्येम्; तदापि गोलकादिलग्नस्य कामलादेः प्रकाशकस्यं तेषां स्यात् । न खलु प्रदीपकलिकाश्रयास्तद्रशमयस्तत्कलिकावलग्नं शलाकादिकं न प्रकाशयन्तीति युक्तम् ।

न चात्र चक्षुयः सम्बन्धो नास्तीत्यभिषातव्यम्; यतो व्यक्तिरूपं चक्रुस्तत्राक्षम्बद्धम्, शक्तिस्य-मावं वा, रदिसक्यं वा ? त्रयमपक्षे प्रत्यक्षविरोषः; व्यक्तिरूपचक्षुतः काचकामलादौ सम्बन्धप्रतीतेः ।

सो उस तेजोद्रव्य से किरणे बाहर निकलती हैं, उन्हों को हम चक्षु कहते हैं और उनके द्वारा ही पदार्थ का प्रकाशन होता है तो गोलकरूप नेत्र का उन्मीलन करना अंजन ग्रादि से उसका संस्कार करना ये सब कियाएँ बेकार होवेंगी ? [क्योंकि देखने का काब तो ग्रन्य ही कोई कर रहा है।]

नैयायिक — नेत्र का खोलना तो इसलिये करना पड़ता है कि यदि नेत्र नहीं खोलेंगे तो किरणें पदार्थ के पास वहां से निकल कर जा नहीं सकेंगी, तथा अंजन संस्कार की बात कही सो जब पैरों में घृत धादि की मालिश करने से नेत्र में संस्कार (ज्योति बढ़ना) होता देखा जाता है तब अपने भाश्य भूत गोलक का संस्कार होने से किरणों में विशेष ही संस्कार होगा, इसलिये गोलक का अजनादि से संस्कार करना भी व्ययं नहीं ठहरता है।

जैन—यदि ऐसी बात है तो गोलकादि में लगे हुए कामलादिरूप मैल का उन्हें प्रकाशन करना चाहिये ? ऐसा तो होता नहीं है कि प्रदीपकिलकाश्रित रिश्मयां प्रपिषे लगी हुई शलाका—(कालामेल प्रादि) का प्रकाशन न करती हों, किन्तु करती ही हैं। कोई कहे कि कामला प्रादि के साथ चक्षु का संबंध नहीं है, अतः उन्हें वे प्रकाशित नहीं करती हैं, सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उस कामलादि के साथ कौनसी चक्षु प्रसंबद्ध है क्यों गोलकरूप चक्षु या शक्तिस्वमावरूप चक्षु , या रिश्मरूप चक्षु है प्रया गोलकरूप चक्षु , प्रया पर्या से वरोष प्रता है, क्योंकि प्रत्यक्ष से हो गोलकरूप चक्षु है प्रया पक्ष के क्या को काचकामलादि रोग के साथ संबंध दिखाई देता है। दूसरा पक्ष के कर पान में रहता है क्यों कि प्रतिक्ष्य चक्षु । कि शक्तिरूप चक्षु है को चक्षामलादि प्रसंबद्ध है तो वह सक्तिरूप चक्षु गोलकच्छ्य से भिन्न स्थान में रहता है प्रथवा उसी गोलक के स्थान में रहता है श्रवा उसी गोलक के स्थान में रहता है श्रवा कही तो मलत है, क्योंकि इस

हितीयपत्रिपि तच्छिक्तरूपं चलुर्व्यक्तिरूपचलुषी भिन्नदेशम्, प्रभिन्नदेशं वा? न तावद्भिन्नदेशम्; तच्छिक्तरूपताव्याषातानुषङ्गाभिराधारत्वप्रसङ्गाव। न ह्यन्यशक्तिरम्याधारा युक्ता। तद्देशहारेखे-वार्षोपलव्यिप्रसङ्ग्रस्थ।ततोऽभिन्नदेशंचेत्; तत्तत्र सम्बद्धम्, प्रसम्बद्धं वा? सम्बद्धंचेत्; वहिर्ण्यन् स्वाश्रयं तस्सम्बद्धं चाक्षनादिकमपि प्रकाशयेत्। श्रसम्बद्धं चेत्क्ष्यमाषेयं नाम प्रतिश्रसङ्गात्?

श्रव रिध्मरूपं चल्नुः, तस्यापि कावकामलादिना सम्बन्धोस्त्येव । न ललु स्फटिकादिक्षिका-मध्यगढप्रवीपादिरसम्बस्ततो निगंच्छुन्तस्तरसंगीगना न सम्बद्धास्तरप्रकाशका वा न अवन्तीति प्रती-

तरह मानने से तो यह गोलक की शक्ति है ऐसा कहना गलत ठहरेगा, तथा ऐसी सक्ति निराधार भी हो जावेगी।

प्रथात्—गोलक से शक्तिचक्षु न्यारी है तो प्रथम तो यह गोलक की शक्ति है इस तरह का संबंध ही नहीं बन सकता, दूसरे निराधारपने का प्रसंग प्राता है, क्योंकि वह अपने ग्राधार से भिन्न है तथा प्रत्य की शक्ति प्रत्य के आधार रहे ऐसा बनता भी नहीं है। यदि शक्ति प्रत्य ग्राधार में रहती है ऐसा मान लिया जावे तो जहां वह रहती है उसी स्थान पर पदार्थ की उपलब्धि देखनारूप कार्य संपन्न होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता, वह कार्य तो गोलकरूप चक्षु के स्थान पर हो होता है। ब्यक्ति रूप चक्षु के अभिन्न प्रदेश में शक्तिरूप चक्षु रहती है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो प्रदन्त होता है कि वह शक्तिरूप चक्षु गोलक में संबद्ध है प्रया सम्बद्ध है, यदि संबद्ध है तो जैसे वह शक्ति चक्षु बाहर के पदार्थों को प्रकाशित करती है वैसे हो उसे गोलक में अविकृत खुए अंत्रन प्रादि को भी प्रकाशित करना चाहिये, सो क्यों नहीं करती गोलक में शक्तिरूप चक्षु प्रसंबद्ध रहती है ऐसा कहो तो प्रतिप्रसङ्ग होगा, "उसमें रहती है भी प्रसंबद्ध है" यह बात ही ग्रसंबद्ध है। ऐसे श्रसंबद्ध में आवेषता मानोगे तो सहा-चल विध्याचल का प्रायेय वन जायगा, प्रसंबद्धता तो दोनों में है ही, ऐसे पृषक् पृथक्ष पदार्थों में आधार और प्रायेयना नहीं होता है।

रिष्मरूप चक्षुका काचकामलादि से संबन्ध नहीं है, ऐसा तीसरा पक्ष कहो तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि रिष्मरूप चक्षुका भी उस काच कामलादि से संबंध है। इसीका खुलासा करते हैं—स्फटिक या काच ग्रादि की कूपिका के [चिश्वनी के] भीतर रखे हुए दीपक आदि की किरणें बाहर निकलती हुई उस कूपिकामें लगे हुए केश्वर या ग्रन्थ कोई पदार्थ से संबन्ध नहीं करती हों या उन्हें प्रकाशित नहीं करती तम् । तथा चाञ्चनादेः प्रत्यक्षत एव प्रसिद्धेः परोपदेशस्य दर्पणादेश्च तदर्षस्योपादानमनर्षकमेव स्यात् ।

किन्तु, यदि गोलकाम्निःसुरवार्थेनाभित्तस्यद्ध्यार्थं ते प्रकाशयन्ति; तहाँ ये प्रति गण्छतौ तैज-सानां रूपस्पर्धविशेववतो तेषामुपलस्थः स्यात्, न यैवम्, प्रती इदयानामनुपलस्थारोवासभावः । प्रवाहश्यास्तेऽजुदभूतरूपस्पर्धवस्वात्; न; प्रनुदभूतरूपस्पर्धस्य तेवोद्रस्यस्याप्रतीतैः । जलहेस्नोभसिपुर-

हों ऐसी बात प्रतीत नहीं होती, धर्यात् उन्हें प्रकाशित करती ही हैं। उसी तरह गोलक रूप कृषिकामें रखी हुई किरण रूपी दीपिका से जब किरणें निकलती हैं तब वे गोलक के साथ संलग्न हुए काचकामलादि दोध रूप पदार्थ को छूती हैं और उन्हें प्रकाशित करती हैं, ऐसा मानना होगा? फिर तो ध्रांख में लगे हुए अंजन ध्रादि की प्रत्यक्ष से ही प्रतीति हो जावेगी? अत: अन्य व्यक्तिको पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी ध्रांखों में काजल ठीक २ लग गया है क्या? एवं लगे हुए अजन आदि को देखने के लिये दर्पण ध्रादि को लेने की क्या ध्रावश्यकता होगी, अर्थात् कुछ नहीं। किन्तु यह सब होता तो है, अत: किरण्चक्षुका पदार्थ से संबंध होना मानना छुक्तियुक्त नहीं है।

किञ्च —यदि वे किरणें गोलकचक्षु से निकलकर धौर पदार्थ के साथ संबं-धित होकर उस पदार्थ को प्रकाशित करती हैं तो फिर उस पदार्थ की तरफ जाती हुई उन भासुररूपवाली धौर उष्णस्पर्शवाली किरणों की उपलिध्य होनी चाहिये, भ्रषींतू वे दिखनी चाहिये, किन्तु ऐसा तो होता नहीं है भ्रतः दृश्य होकर भी उनकी उपलिब्ध नहीं होने से उन किरणों का भ्रभाव ही है।

नैयायिक—वे किरणें अहत्य हैं, क्योंकि इनमें रूप धौर स्पर्धकी अनुद्भूति है।

जैन — यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि जिसका रूप भीर स्पर्ध दोनों ही अनुद्भूत [अप्रकट] हों ऐसा कोई भी तेजोद्रव्य उपलब्ध नहीं होता है, भर्यात् तेजोद्रव्य हो भीर वह अनुद्भूत रूप स्पर्धनाला हो ऐसी बात प्रतीति में नहीं भाती।

नैयायिक — गरम जल और पिघले हुए स्वर्ण में कमशः भासुररूप और उष्णस्पर्ग की अनुद्भृति तेजोडव्य के रहते हुए भी प्रतीत होती है वर्थात् अलमें भासुर रूप धप्रकट है और स्वर्ण में उष्णस्पर्ग धप्रकट रहता है। रूपोष्णस्पर्श्वयोरतुदभूतिप्रतीविरस्तीत्यसम्यक्; उभयानुदभूतेस्तनाप्यश्रतिपरोः। दृष्टानुसारेण चाद-दृष्टांकरूपना, बन्यवातिप्रसङ्गात् । तदाहि-रात्री दिनकरकराः सन्तोपि नोपकष्यम्वेऽनृदभूतरूपस्पर्व-स्वावश्रूरिकवत् । प्रयोगम्ब-मार्जारादीनां चक्षुया रूपदर्शनं बाह्यालोकपूर्वंकम् तस्वाद्विवास्मदावीनां तद्शंनवत् । ननु मार्जारादीनां चासूवं तेजीस्ति, ततः एव तस्तिद्धः कि बाह्यालोककरूपनेयस्पर्यमपि समानम् । ननु यदा यददृदयते तदा तस्कस्यते, दिवास्मदादीनां चासूवं सौर्यं च तेजो विज्ञानकारस्यं

जैन—यह कथन घसत् है, क्योंकि दोनों की [भायुररूप घौर उष्णस्पर्यकी] धनुद्भूति जल घौर सुवर्ण में नहीं पायी जाती है। भावार्ष—यदि दोनों की दोनों पदार्ष में अनुद्भूति पायी जाती तो यह माना जा सकता है कि तेज सहव्य होने पर भी किरणों में इन दोनों की घनुद्भूति है घतः वे न दिखती हैं और न स्पर्ध करने में आती हैं। परन्तु ऐसा है नहीं गरम जलमें उष्ण स्पर्ध घौर सुवर्ण में भासुररूप पाया जाता है ग्रतः इनका दृष्टांत देना घटित नहीं होता।

तथा दृष्ट पदार्थ के अनुसार ही घट्ट धर्य की कल्पना होती है, ऐसा न माना जावे तो अतिप्रसंग होगा, इसका खुलासा करते हैं— कि दिनकर की किरणें रात्रि में हैं, फिर भी वे उपलब्ध नहीं होती हैं, क्यों कि उनका रूप ध्रीर स्पर्ध उस समय सप्रकट रहता है, जैसे नेत्र किरणों के होनेपर भी उनका रूप स्पर्ध अप्रकट रहता है इनके सद्भाव का स्थापक अनुमान इस प्रकार है— प्रति में विलाव ध्रादि पश्चओं के नेत्र द्वारा रूप का दर्धन होता है— प्रधीत् उन्हें रूप दिखाई देता है उसका कारण बाहर का प्रकाश है, क्यों कि जो पदार्थ के रूप का दर्धन होता है वह ऐसे हो होता है जैसे कि हम सीयों को दिन में पदार्थों का देखना बाह्य प्रकाश पूर्वक होता है ? अत: इस प्रकार के अतिप्रसंग द्वारा रात्रि में सुर्यं की किरणों का होना मानना पड़ेगा।

नैयायिक — बिलाव भादि को जो रात्रि में दिखता है वह तेजोचश्चु द्वारा दिखता है क्योंकि उनके नेत्र तेजोद्रव्यरूप होते हैं, ब्रतः उस तेज के प्रभाव से ही वे रात्रि में देखने का कार्य करते हैं, उनका वह देखना बाह्यालोकपूर्वक नहीं है। इसलिये उन्हें बाह्यप्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है।

जैन — तो फिर हम मनुष्यादि को भी वाह्यप्रकाश की जरूरत नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हमारी मांखें भी तेजोद्रव्यरूप हैं ? हबबते तलबंब कल्पाते, राजौ तु वाक्ष्यभेव, धतस्तदेब तस्कारणं कल्पाते । नतु कि मनुष्येषु नायनर-क्ष्मीनां दर्भनमस्ति ? धावानुमेयास्ते; तिंह राजौ तीर्थरसम्योप्यनुमेयाः सन्तु । न च राजौ तस्तद्भावे नक्तव्यराखामिव मनुष्याखाशिव रूपदर्शनमसङ्गः; विचित्रशक्तित्वाद्भावानाम् । कथमन्ययोल् कादयो विचा न प्रयन्ति ? यथा चात्रासोकः प्रतिवन्यकः, तथान्यत्र तमः । ततो यथानुपलस्मान्न सन्ति राजौ भासकरकरास्त्रयान्यया नायनकरा इति ।

एतेन 'दूरस्थितकुडचादिप्रतिफलितानां प्रदीपरवमीनामन्तराले सतामप्यनुपत्रमधमभवात्

नैयायिक - जैसा देखा जाता है वैसा माना है, दिन में हम लोगों को बाह्य-पदार्थ के ज्ञान का कारए। नेत्र संबंधी तेज और सूर्य संबंधी तेज दोनों ही होते हैं मतः वे उसी तरह से माने जाते हैं, रात्रि में जो बिलाव मादि प्राणी देखने का कार्य करते हैं उसमें तो चश्च किरएों मात्र कारण है, म्रतः रात्रिमे उसी की कल्पना करते हैं सूर्य किरणों की नहीं।

जैन--क्या भाषको मनुष्यों में नेत्र संबंधी किरणें दिखाई देती हैं ?

नैयायिक—किरणें प्रत्यक्ष से तो दिखाई नहीं देतो पर अनुमान से उनकी सिद्धि होती है।

कैन—तो फिर रात्रि में सूर्यंकिरणों की भी अनुमान से सिद्धि कर लेनी चाहिये? यदि तुम कहो कि रात्रि में सूर्यंकिरणें अनुमेय मानी जावें ( उनका सद्भाव स्वीकार किया जावे ) तो नक्त चर बिलाव उल्लू मादि के समान हम मनुष्यों को भी पदार्थ का रूप दिलाई देना चाहिये था? तो उसका जवाब यह है कि पदार्थों की अक्तियां विचित्र हुआ करती हैं, इसीलिये रात्रि में सूर्यंकिरणें रहती हुई भी नक्त चरों को तो ज्ञानका कारण होती हैं मनुष्यों को नहीं। यदि पदार्थों में विचित्र शक्तियां नहीं हो तो दिन में उल्लू आदि को क्यों नहीं दिखता? जिस प्रकार उल्लू आदि को दिन में देखने नें बाधक प्रकाश है, उसी प्रकार रात्रि में मनुष्यों को देखने में बाधक क्याकार है। इस सब कथन से यह निश्चित हुआ कि जिस प्रकार उपलब्धि नहीं होने है रात्रि में सूर्यं किरण नहीं है उसी प्रकार नेत्र की किरएो दिनरात दोनों में भी उपलब्ध नहीं होने से नहीं है ऐसा ही मानना चाहिये। यहां नैयायिक ऐसा कहना चाहुँ कि दूरवर्ती दिवाल आदि में प्रतिविवित हुई दीपक की किरणें दीपक से लेकर दिवाल तक के अन्तराल में रहती तो हैं फिर भी वे वहां उपलब्ध वहीं होती अतः

तैरनुपलम्मो व्यभिचारी; इत्यपि निरस्तम्; ब्रादित्यरक्मीनामपि रात्रावभावासिद्धिप्रसङ्गात् ।

स्रयोध्यते—चक्षुः स्वरिध्यसम्बद्धार्षप्रकाशकम् तंजस्वताप्रदीपवत् । नतु किमनेन चक्षुषो रदमवः साध्यन्ते, प्रन्यतः सिद्धानां तेषां याद्यार्यसम्बन्धा वा ? प्रयमपक्षे ,प्रसस्य प्रत्यक्षवाधा, नर-नारीनयनानां प्रमासुररिध्मरहितानां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । हेतीश्च कालात्ययापदिष्टत्वम् । प्रयाहस्यत्वा-रोषां न प्रत्यक्षवाधा पक्षस्य । नम्बेबं पृथिव्यादेरिष तत्सत्त्वप्रसङ्गः; तथा हि-पृथिव्यादयो रिध्मवन्तः सत्त्वादिग्यः प्रदीपयत् । यथैव हि तंजसत्वं रिध्मवत्ता व्यासं प्रदीपे प्रतिपन्नं तथा सत्त्वादिकमपि ।

अनुपलंभ हेतुसे चक्षु किरणों का अभाव सिद्ध होता है ऐसा कथन व्यभिचरित होता है, अर्थात् दोवाल और दीपक के अन्तराल में दीपक की किरणें होती हुई भी उप-लब्ध नहीं होती वैसे पदार्थ की तरफ जाती हुई चक्षु किरणें अंतराल में उपलब्ध नहीं होती हैं? सो यह कथन गलत है क्योंकि इस तरह के कथन से तो रात्रि में सूर्य की किरणों का भी अभाव नहीं मानने का प्रसंग प्राप्त होगा अर्थात् सूर्यकिरणों का रात्रि में भी सद्भाव है ऐसा मानना पड़ेगा।

नैयायिक—"चधुः स्वरिक्संबद्धार्थप्रकाशकम रौजसत्वात् प्रदीपवत्" चधु ग्रयनो किरणों से संबद्ध हुए पदार्थं का प्रकाशन करती है क्योंकि वह तैजस है (तेजो-द्रव्य से बनी है) जैसा दीपक तेजोद्रव्यस्प है, ग्रतः ग्रपनी किरणों से संबद्ध हुए पदार्थं का प्रकाशन करता है।

जैन — इस अनुमान के द्वारा आप क्या सिद्ध करना चाहते हो ? चसु की किरएों सिद्ध करना चाहते हो या अन्य किसी प्रमाए। से सिद्ध हुई उन किरणों का संबंध ग्राह्मपदार्थ के साथ सिद्ध करना चाहते हो ? प्रथम पक्ष के अनुसार यदि आप चक्षु की किरणें सिद्ध करना चाहो तो पक्ष में प्रत्यक्ष से बाधा आती है, क्योंकि स्त्री-पुरुषों के नेत्र भासुररिक्सयों से (किरणों से) रहित ही प्रत्यक्ष से प्रतीति में आते हैं, अतः जब पक्ष ही प्रत्यक्ष से बाधित है तो उसमें प्रवृत्त हुआ जो हेतु (तैजसत्व है) है वह कालात्ययापदिष्ट होता है, [जिस हेतुका पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है वह हेतु कालात्ययापदिष्ट कहलाता है]।

नैयायिक—चयनिकरएँ झहरय हैं, अतः पक्ष में (चक्षु में ) प्रत्यक्ष बाधा नहीं आती ? श्रव तेषां तत्साधने प्रत्यक्षविरोधः; सोन्यत्रापि समान इत्युक्तम् ।

नतु मार्जाशदिषशुषोः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते रश्मयः तत्कथं तद्विरोधः? यदि नाम तत्र प्रतीय-सोऽन्यत्र किमामात्त् ए भन्यवा हेम्नि पीतस्वप्रतीतौ पटादौ सुवर्शस्वविद्विश्वसङ्गः। प्रत्यक्षवाध-नमुभववापि ।

किन्स, मार्थारादिवशुषोभांसुररूपवर्षनादन्यवापि बसुषि तैजसत्वप्रसाधने गवादिजोजनमीः कुट्यालस्य नरनारीनरीक्षणयोर्धावत्यस्य च प्रतीतेरविज्ञेवेण पाचिवस्वमाप्यत्वं वा साध्यताम् । कर्य

जैन — इस तरह घट्टयता की युक्ति देकर चक्षु में जबरदस्ती किरणें सिद्ध की जायेंगी तो पृथिवी धादि में भी किरणों का सद्भाव मानना होगा, देखो-पृथिवी धादि पर्दार्थ किरणयुक्त हैं क्योंकि वे सत्त्व धादिरूप हैं, जैसे दीपक। इसीका खुलासा करते हैं—दीपकमें तैजसत्वकी किरणपुनके साथ जैसे ध्याप्ति देखी जाती है वैसे सत्वादिके साथ भी व्याप्ति जाती है धतः ऐसा कह सकते हैं कि जहां सत्व है वहां किरणें भी हैं ? इसतरह पृथिवी आदिमें किरणोंका सद्भाव सिद्ध होवेगा।

नैयायिक — पृथिवी मादि में किरणों को सिद्ध करने में तो प्रत्यक्ष से विरोध माता है ?

जैन—तो पैसा ही नेत्र में किरणों को सिद्ध करने में प्रत्यक्षसे विरोध भाता है।

नैयायक — बिलान ग्रांवि के नयनों में तो किरणें प्रत्यक्ष से प्रतीत होती हैं तो फिर उनका प्रत्यक्ष से विरोध कैसे हो सकता है ?

जैन—यि बिलाव धादि के नयनों में किरणें दिखती हैं तो इससे मनुष्यादि के नयनों में क्या धाया ? यदि वहां हैं तो मनुष्यादि के नयनों में भी होना चाहिये, ऐसी बात तो नहीं। यदि धन्यत्र देखी गई बात दूसरी जगह भी सिद्ध की बाय तो सुवर्ण में प्रतीत हुआ पीलापन वस्त्र धादि में भी सुवर्णत्व की सिद्ध का प्रसंग कारक होगा। प्रत्यक्ष बाधा को बात कहो तो वह दोनों में समान ही है, अर्थात् सुवर्ण का पीलापन देख वस्त्र में कोई सुवर्ण्द की सिद्धि करे तो वह प्रत्यक्ष से बाधित है। वैसे ही बिलाव, उल्लू, शेर धादि की धांसों में किरणों को देखकर उन्हें मनुष्यों के नेत्रों में भी सिद्ध करो तो यह भी प्रत्यक्ष से बाधित है। यदि बिलाव उल्लू धादि के

च प्रभासुरप्रभारहितनयनानां तैजसत्वं सिद्धं यतः सिद्धो हेतुः? किमत एवानुमानात्, तदन्तराद्वा ? प्राथमिकल्पेऽन्योन्याश्रयः-सिद्धं हि तेषां रिध्मवस्य तैजसत्वसिद्धः, ततश्रव तस्तिद्धिरित ।

म्रच 'वश्वुस्तैजसं स्पादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्' इत्यनुमानान्तरात्तत्तिद्धिः; न; ग्रवापि गोलकस्य भासुररूपोध्णस्यग्रंरहितस्य तैजसत्वसाधने पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, 'न तैजसं चलु: तमःप्रकाशकत्वात्, यत्पुनस्तेजसं तम्र तमःप्रकाशकं यथालोकः' इत्यनुमानवाधा च । प्रसाधयिष्यते च 'तमोबत्' इत्यत्र तमसः सत्त्वन् । प्रदीपवत्तं जसत्वे चास्यालोकापेक्षा न स्यादुष्णस्यग्रंदितयोपलस्त्रश्च

नेत्रों में भामुररूप देखकर मनुष्यादि के नेत्र में भी तैजसत्व सिद्ध करते हो तो गाय आदि के नेत्र में कालपन की और स्त्री पुरुषों के नेत्रों में घवलपने की प्रतिति द्वारा सामान्यतः सभी के नेत्रोंमें पाण्यियपना या जातीयपना भी सिद्ध करता चाहिये ? प्राप प्रभाभामुर रहित नेत्रों में तैजसपना किस प्रकार सिद्ध करते हैं कि जिससे तैजसत्व हेतु सिद्ध माना जाय, क्या तैजसत्व हेतुवाले इसी प्रमुमान से तैजसत्व हेतु को सिद्ध करते हो कि किसी मन्य मनुमान से ? यदि इसी तैजसत्व हेतुवाले अनुमानसे सिद्ध करते हो कि किसी मन्य मनुमान से ? यदि इसी तैजसत्व हेतुवाले अनुमानसे सिद्ध करते हैं तो प्रम्योग्याश्रय दोष प्राता है क्योंकि मनुष्योंके नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो तव तो तैजसत्व हेतु की सिद्धि होने पर नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो करिरएएना सिद्ध हो, इस तरह एक की सिद्धि एक के प्राधीन होने से प्रम्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है।

नैयायिक— चक्षु में तैजसत्व भनुमानान्तर से सिढ करते हैं, वह इस प्रकार से है— "चक्षु तेजस है क्योंकि वह रूप रस प्रादि कुर्छों में से मात्र एक रूप को ही प्रकाशित करते है, जैसे दीपक रूपादि किर्छों में से एक रूपको प्रकाशित करते से तैजस माना जाता है।

जैन — यह अनुमान भी ठीक नहीं है, प्राप यहां भासुररूप भीर उष्णास्पर्थ रहित गोलक को पक्ष बनाकर उसमें रोजसत्व की सिद्धि करते हो तो उसमें प्रत्यक्ष बाधा प्राती है। तथा चक्षु तैजस नहीं है वसोंकि वह अन्यकार को प्रकाशित करती है, जो तैजस होता है वह अंधकार का प्रकाशक नहीं होता, जैसा कि भ्रालोक, इस मनुमान प्रमाण से भी पक्ष भीर हेतु में बाधा आती है। यदि कहा जाय कि अंधकार तो प्रकाशामावरूप है वह स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तो हम आपको आये सिद्ध करके बतायेंगे कि अंधकार भी प्रकाश के समान वास्तविक सस्व युक्त एक स्वतन्त्र पदार्थ है। यदि

स्यात्, न चैवम्, तवपेक्षतया मनुष्यपारावतवलीवर्दावीना धवललोहितकालरूपतयानुष्यास्पर्शस्य-भावतया चास्योगलम्मात् । तम्र गोलकं चक्षुः ।

नाप्यन्यत्; तद्वशहकत्रमाणाभावेनाश्रयासिद्धस्वप्रसङ्घाद्धेतोः । 'रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्' इति हेतुस्र अलाखनवन्द्रमाणिक्याविभिरनेकान्तिकः । तेवामपि पक्षीकरणे पक्षस्य प्रत्यक्षवाषा, सर्वो हेतुरव्यभिचारी च स्यात् । न च जलाखन्तगंतं तेजोद्रव्यमेव रूपप्रकाशकमित्यभि-वातव्यम्; सर्वत्र दष्टहेतुवैफत्यापत्तेः । तथा च दष्टान्तासिद्धः, प्रतोपादावप्यन्यस्यैव तन्त्रकाशकस्य

दीपक के समान नैत्र तैजस है तो उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये और उच्छास्पर्श धादि रूप से उनकी उपलब्धि होनी चाहिये थी, किन्तु उनमें ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, मनुष्य कबूतर बैल धादि प्रािष्यों को तो पदार्थ को देखने के लिये प्रकाश की धावश्यकता पड़ती है, तथा उनकी धांखें घवल, कृष्ण, धनुष्णस्पर्श-स्वभाववाली उपलब्ध होती हैं। धतः उस गोलकचक्षको धर्मी बनाकर उसमें तैजसत्व सिद्ध करना शक्य नहीं है।

यदि रश्मिरूप चक्षुको पक्ष बनावें तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके उस रश्मि चक्षुको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है, ग्रत: हेतु आश्रयासिद्ध होगा [ जिस हेतुका ग्राज्य असिद्ध हो उसे ग्राश्रयासिद्ध कहते हैं ] रूपादि में से एकरूप को ही प्रकाशित करता है ऐसा जो ग्रापने हेतु दिया है वह जल. अंजन, चन्द्रमा, माणिक्यरत्न भीर काच बादि के साथ भनेकाित्तक हो जाता है, क्योंकि जलादि पदार्थ रौजस न होकर भी केवल रूप को ही प्रकाशित करते हैं । यदि कहा जाय कि हम जलादिक को भी पक्ष के अन्तर्भन ही मानेंगे तो पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है, तथा इस तरह तो कोई भी हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकेगा, सभी हेतु प्रव्यम्वारी होवेंगे । यदि कैयायिक को ऐसी मान्यता हो कि जल, अंजन, रत्य आदि में तेजोद्रव्य रहता है भीर वही रूपको प्रकाशित करता है सो वह भी नहीं बनता, क्योंकि इस तरह मानने पर तो प्रपने २ कार्योंके प्रति जो साक्षात्र कारण देखे जाते हैं वे सब व्यर्थ कहलावेंगे । [मतलब—जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता हुमा प्रत्यक्ष से देखने में माता है वह इस मान्यता के अनुसार कारण नहीं माना बाकर और कोई दूसरा कारण मानना पड़ेगा क्योंकि जल ग्रादि में रूप का प्रकाशन जल से ही हो रहा है तो भी उसको कारण न यानकर तेजोड़क्य को कारण माना आ रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न यानकर तेजोड़क्य को कारण माना आ रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न यानकर तेजोड़क्य को कारण माना आ रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न यानकर तेजोड़क्य को कारण माना आ रहा है ] तथा इस प्रकार मानने

कल्पनाप्रसञ्जात् । प्रत्यक्षवाधनमुभयत्र । निराकरिष्यते व "नार्धालोकौ कारराम्" [परी॰ २।६ ] ं इरयत्रालोकस्य रूपप्रकाशकरवम् ।

किन्ध, रूपप्रकाशकत्वं तत्र ज्ञानजनकत्वम् । तथ कारणविषयवादिनो घटादिरूपस्याप्य-

में और भी एक प्रापत्ति यह आवेगी कि हष्टांत प्रतिद्ध हो जावेगा, अर्थात् जब जल प्रादि में रूप प्रकाशन करनेवाला जल से त्यारा कोई दूसरा पदार्थ है तो इसी तरह से दीपक में भी प्रपने रूपको प्रकाशन करनेवाला कोई न्यारा पदार्थ ही होगा, ऐसी कोई कल्पना कर सकता है, तुम कही कि दीपक में प्रत्य कोई पदार्थ उसके रूप को प्रकाशित करनेवाला है ऐसा माना जाय तो प्रत्यक्ष से बाधा प्राती है ? तो फिर जल में अन्य कोई रूपको प्रकाशित करने वाला है ऐसी मान्यता में भी तो प्रत्यक्ष से बाधा प्राती है । तथा प्रापका (नैयायिक का) जो यह हठाग्रह है कि रिष्मारूप प्रकाश ही रूप को प्रकाशित करता है सो हम इसका प्रागे इसी परिच्छेद के "नार्थालोकी कारण" इत्यादि इवं सुत्र की टीका में निराकरएं करनेवाले हैं।

किञ्च — तैबस चक्षु या जल में रहने वाला जो तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा धाप (नैयायिक) मान रहे हैं सो रूप प्रकाशकरव का भयं होता है उस पदार्थ के रूपका ज्ञान उत्पन्न करना। सो कारण विषयवादी जो कारण ज्ञानको पैदा करता है वही उस ज्ञानका विषय होता है ऐसा मानने वाले ] भापके यहां रूप प्रकाशकरत हेतु, घट मादि के साथ व्यक्तियित हो जाता है, न्यों कि बो रूपप्रकाशक होता है वह तैबस होता है सो ऐसा घट आदि में नहीं है, घटादि पदार्थ [घटादि का रूप] रूप प्रकाशक तो है [ रूपजान को पैदा तो कर देता है ] पर वह तैजस नहीं है, बतः 'रूप प्रकाशकरवात्' यह हेतु साध्याभाव में भी रहने के कारण व्यक्तियारी हो जाता है।

नैयाधिक — उस रूपप्रकाशकत्व हेतु मैं एक "करणुत्वे सित" ऐसा विशेषण् जोड़ देने पर वह व्यभिचरित नहीं होगा, धर्थात् तैजस चक्षु है क्योंकि करण होकर वह रूप धादि में से एकरूप का ही प्रकाशन करता है" इस धनुमान से व्यभिचार का निवारण हो जावेगा ?

जैन—यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रकाश भीर पदार्थ के स्रिप्तकर्ष के साथ भीर चक्षु तथा रूप के संयुक्त समवाय संबंध के साथ यह करए। विशेषए। युक्त रूप प्रकाशकरव हेतु ध्रनैकान्तिक होता है। स्तीत्यनेन हेतोव्यंभिचारः। 'करणत्वे सति' इति विशेषणेप्यालोकार्यसक्षिकर्षेण चल्र्रूक्ययोः संयुक्त-समवायसम्बन्धेन चानेकान्तः। 'द्रव्यत्वे करणत्वे च सति तत्प्रकाश्चकत्वात्' इति विशेषणेपि चन्दादिनानेकान्तः।

किञ्च, हव्यं रूपप्रकाशकं भासुररूपम्, प्रभासुररूपं वा ? प्रथमपक्षे उष्णोदकसंसृष्टमपि तत् तरप्रकाशक स्थात् । श्रनुद्भुतरूपत्वाजे ति चेत्, नायनरदमीनामप्यत एव तन्माभूत् । तथा दृष्टत्वादि-

विशेषार्थ — नैयायिक सिन्नकर्ष और संयुक्त समवायादि को ज्ञान का कारण मानते हैं। ये सिन्नकर्षप्रमाणवादी हैं, सो जो ज्ञान का करण हो वह तैजस हो ऐसा तो रहा नहीं, सिन्नकर्ष और संयुक्त समवाय संबंध ये ज्ञान में करण रूप तो पड़ते हैं पर वे तैजसरूप नहीं हैं। ब्रत: "करणत्वे सति रूप प्रकाशकत्वात्" यह सविशेषण हेतु व्यक्षिचरित हो जाता है।

नैयायिक — सविशेषण हेतु को जो ग्रापने व्यक्तिचरित प्रकट किया है सो उस व्यक्तिचार का निवारण "द्रव्यत्वे करणत्वे च सित तैजसत्वात्" इतना श्रीर विशेषण लगाकर हो जाता है, क्योंकि सिक्कियोदिक गुण हैं, द्रव्य नहीं, ग्रतः चक्षु तैजस है, क्योंकि करण श्रीर द्रव्य होता हुआ वह रूप ग्रादि में से एक रूप का ही प्रकाशन करता है, इस तरह से सुधारा गया यह तैजसत्व हेतु सन्निकर्ष के साथ व्यक्तिचारी वहीं होगा।

ज़ैन—सो ऐसा मानना भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार हेतु चन्द्र आदि के साथ बनैकान्तिक हो जाता है, चन्द्रमा में करणत्व और द्रव्यत्व दोनों विशेषण हैं और वह रूपादि में से एक रूप मात्र का ही प्रकाशन करता है फिर भी चन्द्र तैजस नहीं है, बतः जो करण एवं द्रव्य होकर रूप का प्रकाशन करने वाला हो वह तैजस ही होगा ऐसा कहा गया हेतु भी अनैकान्तिक दोष युक्त ठहरता है।

किश्व – ग्राप नैयायिक का कहना है कि तेजोइव्य रूप को प्रकाशित करता है, सो कौनसा तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ? मासुररूपवाला तेजोद्रव्य कि ग्रमासुररूपवाला तेजोद्रव्य ? प्रथमपक्ष-मासुररूपवाला तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा कही तो गर्म जल में मिला हुमा तेजोद्रव्य भी रूप को प्रकाशित करने वाला होना चाहिये ? स्यप्यनुत्तरम्; संवयात्,न हि तत्र निक्षयोस्ति ते तत्मकाषका न गोसकमिति । प्रमुद्श्यूतरूपस्य तेजो-द्रव्यस्य दृष्टान्तेषि रूपप्रकाशकरवाप्रतीतेः। तथान्, न चल् रूपप्रकाशकमनुद्यूतरूप्रवाज्ञकासंगुक्ता-नलवत् । द्वितीयपक्षेषि उष्णोदकतेजोरूपं तत्मकाशक स्यात् । न हि तत्तत्र नष्टम्, 'प्रमुद्यूतम्' इत्य-म्युपगमात् । उद्भूतं तत्तत्मकाशकमित्यभ्युपगमे रूपप्रकाशस्तदन्वयव्यतिरेकानुविवायी तस्यैव कार्यो

नैयायिक.—गर्म जल में मिले हुए तेजोड़ब्य का मासुररूप धनुदुभूत है, ध्रतः वह रूप को प्रकाशित नहीं करता है।

जैन—इसी प्रकार नेत्र की किरणों का तेजोड़ब्य भी अनुदूभूत भासुररूप वाला है, अतः वह भी रूप को प्रकाशित करने वाला नहीं होना चाहिये।

नैयायिक---नेत्र का तेजो द्रव्य धतुङ्कभूत भासुररूप वाला होता हुमा भी रूप को प्रकाशित करने वाला प्रतीत हो रहा है, ग्रतः उसमें तो रूप प्रकाशकत्व है ही।

जैन—इस विषयमें संशय है, क्योंक अभी तक यह निष्चित नहीं हो सका है कि किरण चक्षु ही रूप का प्रकाशन करती है, गोलक चक्षु नहीं। तथा आपने अनुमान को प्रस्तुत करते समय दीपक का दृष्टान्त दिया है सो उस दृष्टान्त में यह बात नहीं है कि वह अनुदूभूतरूप वाला तेजोद्रस्थ से निर्मित होकर रूप का प्रकाशन करता हो। फिर तो ऐसा अनुमान प्रयोग होगा कि चक्षु रूपका प्रकाशन नहीं करती, क्योंकि वह अनुदूभूतरूप वाली है, जैसे जलमें स्थित धाँग। दूसरा पक्ष बानो तो उष्णजलमें स्थित तेज का जो रूप है वह रूपका प्रकाशक है ऐसा स्वीकार करना होगा।

वहां पर उस तेजस का रूप नष्ट हो गया हो सो भी बात नहीं है, क्यों कि उच्छा जल में तेजसका रूप प्रमुद्धूत है ऐसा धापने माना है। जिसमें भासुररूप उद्दूभूत रहता है वह तेजोद्रव्य रूपको प्रकाशित करता है ऐसा स्वीकार करो तो उद्भूत तेजोरूप ही रूप प्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्यों कि उसी के साथ रूपप्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्यों कि उसी के साथ रूपप्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्यों कि उसी ने साथ रूपप्रकाशन का कर्यं का अन्वय व्यक्तिरेक सिद्ध होता है, तेजोद्रस्य के साथ नहीं। जैसे-देवदत्त के निकट पशु, बालक या स्त्री आदि धाते हैं तो उसमें हेतु देवदत्त के ग्रुण मंत्र ब्रादि हैं, उसी ग्रुण के साथ पशु, स्त्री ब्रादि के धागमन का धन्यय व्यक्तिरेक बनता है, अतः वह देवदत्त के ग्रुणका कार्य है, न कि देवदत्त का। इस प्रकार सिद्ध होनेपर "वक्षुस्तैजसं द्रव्यत्वे करणत्वे च सित रूपादीनों मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वाव्" धनुमान के हेतु का

न द्रव्यस्य । न खलु देवदत्तं प्रति पश्वादीन।मागमनं तद्गुलान्वयव्यतिरेकानुविधायि देवदत्तस्य कार्यम् । ततो 'द्रव्यत्वे सति' इति विशेषलासिद्धः ।

किन्त, सम्बन्धादेरिवाऽतैजसम्यापि द्रव्यरूपकरणस्य कस्यचिद्र्यज्ञानजनकस्त्रं किन्न स्यात्, विपक्षम्यावृत्ते : सन्दिग्धस्वादतेजसस्य रूपज्ञानजनकस्याविरोषात् ? तदेवं तैजसस्यासिद्धे नीतम्बन्ध-योरदिग्यरचस्त्रिद्धिः ।

ष्रवात्यतः सिद्धानां रक्ष्मीनां प्राह्मार्थसम्बन्धोनेन साध्यतः, नः, प्रत्यतः कुतिश्चलेषामसिद्धः, प्रत्यक्षादेस्तत्साषकरवेन प्राव्यतिषिद्धत्वात् । तथा चेदमणुक्तन्-"क्तूरकपुष्पववादी सुक्ष्माणामप्यन्ते महत्त्वं तक्ष्ममीनां महापर्वतादिप्रकाशकरवात्त्र्यपानुपपतः ।" [ ] इतिः, स्वक्षतोऽसिद्धानां विशेषणाः "द्रव्यत्वे सिति" जो दिया है वह प्रसिद्ध होता है [मतलब-तेजोद्धव्य रूप का प्रकाशक नहीं रहा, उसका प्रकाशक तो तेजोद्धव्य का गुगा ही रहा] नैयायिक सित्तकर्षं, समवाय प्रादि को भी ज्ञान का करण मानते हैं, सी सिन्तकर्षं समवाय आदि प्रतेजस है, जैसे ये प्रतेजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण् हैं वैसे कोई द्वव्य रूप करण् करण् [गोलकादि] प्रतेजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण् हैं वेसे कोई द्वव्य रूप करण् किन नहीं । इस्त्रकार "तैजसत्वात्" हेतुका विषयसे व्यावृत्त होना सदेहास्यद है, व्योकि अतैजस पदार्षं भी रूपज्ञानके जनक होते हुए देखे जाते हैं, प्रतेजसमें रूपज्ञानका-त्वका कोई विरोध नहीं है, इस तरह तैजसत्व हेतु सदिग्धासिद्ध होनेके कारण् उस हेतु द्वारा चक्षको किरणें सिद्ध करना अशव्य है।

द्वितीयपक्ष — अन्य प्रमाण से सिद्ध हुए चक्षु किरणों में तैजसत्वहेतु द्वारा प्राह्मार्थ संबंध [ रूपको छूकर जानना ] सिद्ध किया जाता है ऐसा कहना भी प्रशक्य है, क्योंकि प्रन्य किसी प्रमाणसे चक्षु किरणें सिद्ध नहीं होती, प्रत्यकादि कोई भी प्रमाण चक्षु किरणों के प्रसाधक नहीं हो सकते ऐसा हम निष्चित कर प्राये हैं। चक्षु किरणों का अस्तित्व सिद्ध नहीं होनेके कारण नैयायिकका निम्न जिखित कथन अयुक्त होता है कि "प्रत्ये के पुष्पके संस्थान के समान चक्षु किरणे युक्त सुक्षम प्राकार होकर बंतमें विस्तृत हो जाती है, क्योंकि महान पर्वत प्रांवि का प्रकाशन प्रन्यथा हो नहीं सकता था" दत्यादि, सो जब इन चक्षु किरणोंका स्वरूप ही असिद्ध है तब उनके विस्तृत्व प्रादि वर्गोंका स्थावणंन करना अद्धामात्र है। इसप्रकार किरणुरूप चक्षु सिद्ध नहीं है जीर गोलक चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाचित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाचित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाचित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाचित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता अत्यक्षवाचित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्तिष्ठ करते हैं ?

तेवां महत्वादिष्यमस्य श्रद्धामात्रगम्यत्वात् । ततो रिम्मक्पवस्त्वोऽप्रतिद्धे गॉलकस्य च प्राप्यकारित्वे प्रत्यकवाधितत्वात्कस्य प्राप्तार्थप्रकाशकर्यं साध्येत ? यदि च स्पर्धनादौ प्राप्यकारित्वोपलम्भावस्त्र्यि तत्साध्येत; तर्हि हस्तादौनां प्राप्तानामेवान्याकर्णकत्वोपलम्भावस्कान्तादौनां तथा लोहाकर्णकर्वं किस साध्येत ? प्रमाख्यवाधान्यनापि ।

ष्रवार्थेन चक्षुवोऽसम्बन्धे कवं तत्र ज्ञानोदयः? क एवमाह्-'तत्र ज्ञानोदयः' इति ? श्रात्मनि ज्ञानोदयाम्युपगमात् । न चाप्राप्यकारित्वे चक्षुवः सक्रत्सर्वार्थप्रकाशकत्वत्रसङ्गः; प्रतिनियतव्यक्तित्वा-

नैयायिक — स्पर्शनादिरूप इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व देखा जाता है अतः चक्षु में भी इन्द्रियत्व होने से प्राप्यकारित्व सिद्ध करते हैं।

जैन — तो फिर हस्त भादि में प्राप्त होकर भ्रन्य पदार्थों का घरना उठाना एवं खींचना आदि कार्य होता हुआ देखकर चुंबक पाषाएग में भी लोहेको उठाना खींचनादि कार्य प्राप्त होकर होता है ऐसा क्यों न सिद्ध किया जाय? तुम कही कि चुंबक छूकर लोहे को खींचता है ऐसा मानने में प्रत्यक्ष से बाधा आती है, तो वैसे ही चक्षु में प्राप्यकारित्व मानने में प्रत्यक्ष बाधा आती है, प्रत्यक्ष बाधा तो दोनों में समान है।

नैयायिक —यदि पदार्थ के साथ चक्षुका संबंध न माना जाय तो वहां ज्ञान का उदय कैसे होगा ?

जैन — वहां पर जानका उदय होता है ऐसा कौन कहता है हम जैन तो आत्मा में पदार्थ जान उत्पन्न होता है ऐसा स्वीकार करते हैं। यदि कोई ऐसी शंका करे कि चक्षु को ग्रप्राप्यकारी माना जाय तो उसके द्वारा एक साथ सब पदार्थों का जान होने का प्रसंग भावेगा? सो ऐसी शंका करना बेकार है, क्यों कि पदार्थों में प्रति नियत खिक्तयां हुमा करती हैं, जो पदार्थ जहां पर जिस कार्य के करने में योग्य होता है वही उस कार्य को किया करता है यह बात भ्रमी भ्रापे कहने बाले हैं। भ्राप कार्य कारण में प्रत्यन्त भेद मानते हैं, उस स्थिति में प्राप्त कोई यदि ऐसा प्रश्न करे कि जब "कारण में प्रत्यन्त भित्र मानते हैं, उस स्थिति में प्राप्त कोई मी विवक्षित कार्य जैसे भ्रपन कारण है यदि ऐसा प्रश्न करे कि कारण है में कारण प्रत्यन्त भिन्न होते हैं तब कोई भी विवक्षित कार्य जैसे भ्रपन कारण से सिन्न है वैसे भ्रम्य सभी कारणों से भी भिन्न है; ग्रतः सभी कार्य एक ही कारण से क्यों नहीं होवेंगे? भ्रयवा चन्नु से किरणों निकल कर फैलती हैं तो लोक के भ्रन्ततक वे क्यों नहीं होवेंगे? भ्रयवा चन्नु से फिरणों निकल कर फैलती हैं तो लोक के भ्रन्ततक वे क्यों नहीं फैलती हैं"। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर भ्रापको भी यही देना होगा

द्भावानाम्। 'य एव यत्र योग्यः स एव तस्करोति' इत्यनन्तरमेव वस्यते। कार्यकारण्योरस्यन्तमेदेऽर्या-न्तरस्याविशेवात् 'सर्वमेकस्मान्कुतो न जायेत' इति, 'रश्मयो वा लोकान्तं कृतो न गच्छन्ति' इति चोच्चे भवतोपि योग्यतैव शरणम् ।

किन्त, चलू रूप प्रकाशयतिसंयुक्तसम्बायसम्बन्धात्, स वास्य गन्धादाविप समान इति तमिप प्रकाशयेत् । तथा चेन्द्रियान्तरवैयर्ध्यम् । योग्यताऽभावात्तप्रकाशने सर्वत्र सैवास्तु, किमन्तर्गेशुना सम्बन्धेन ? यदि चायमेकान्तप्रवशुषा सम्बद्धस्येव प्रहुणामिति; क्ष्वं तर्हि स्फटिकाखन्तरितार्ध-

कि उनमें ऐसी ही योग्यता है दूसरी बात यह है कि संयुक्त समवाय संबंध से चक्षु रूप को प्रकाशित करती है ऐसा नैयायिक कहते हैं सो जैसे चक्षुका रूपके साथ संबंध है वैसे गम्ध भाविके साथ भी है इसलिये चक्षुको गम्धादिका भी प्रकाशन करना चाहिये? इस तरह चक्षु द्वारा गम्धादि सब विषयोंका प्रकाशन हो जानेपर अन्य इन्द्रियोंको मानना व्यर्थ ही ठहरेगा।

नैयायिक — गंवादिको प्रकाशित करनेकी चक्षु में योग्यता नहीं है, श्रतः उनका प्रकाशन नहीं कर सकती।

जैन — बस ! फिर सवंत्र उसी योग्यताको ही स्वीकार करना चाहिये, अंत-गंडु सहश [अन्दरका फोड़ा-केन्सरादि] इस सिप्तकर्ष संबंधसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । चछु पदार्थ का संबंध करके ही ग्रहण करती है ऐसा एकांत माना जाय तो वह स्फटिक, काच ग्रादिसे अंतरित पदार्थका ग्रहण किसप्रकार कर सकेगी ? क्योंकि उस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए जाती हुई चछुकी किरणोंका स्फटिकादि अवयवी से प्रतिबंध होगा ?

नैयायिक—चक्षु किरएगें द्वारा स्फटिकादि भ्रवयवीका नाश हो जाता है भ्रयात् वक्षु किरणें उन स्फटिकादिको नष्ट करके अंदर जाकर पदार्थका ग्रहण कर सेती हैं भ्रतः प्रतिबंध नहीं होता है।

जैन — ऐसी बात है तो स्फटिकादिसे झंतरित जो पदायं था उसको देखते समय स्फटिकादिकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिये? तथा उस स्फटिकादिके ऊपर रखे हुए पदायं गिर जाने चाहिये? क्योंकि उनके झाझारभूत स्फटिकादि झवयबीका नाझ हो चुका है? स्फटिकादि झवयबीके नष्ट होनेपर उसके विखरे हुए परमाणु तो उस बहुण्मः तद्वस्मोनां तं प्रति गण्छता स्फटिकाणवयिना प्रतिबन्धात् । तैस्तस्य नाश्वितस्यादवेषे तद्वप्यविद्वायांचनम्मसमये स्फटिकादेण्यनम्भो न स्यात् । तस्योपिः स्थितव्रव्यस्य व पातप्रविक्तः आचारमूतस्यावयिनो नाधात् । न हि परमाण्यां हृदयाः कस्यिचयात्राः वाः प्रवयिकल्पनानर्थसम् असङ्गात् । प्रवयस्य स्पानरे देशे तथा तद्वप्यविद्वायांचुपनम्मप्रसङ्गः । न वैवन्, गुगपत्योगिन्स-नतरमुपनम्मात् । भवाशु व्यूहान्तरोपलोनिन्तरस्य स्वत्यस्य स्वयस्य । न वैवन्, गुगपत्योगिन्स-नतरमुपनम्मात् । भवाशु व्यूहान्तरोपलोनिन्तरस्य स्वत्यस्य त्रम्भात् । प्रवाशु व्यूहान्तरोपलोनिन्तरस्य स्वत्यस्य स्वयस्य । प्रवाश्वस्य विद्यातः । प्रवाश्वस्य विद्यातः ।

पदार्थको आचार दै नहीं सकते न वे दिखाई देने योग्य है, यदि परमाणु हश्य और झाधारभूत माने जायेंगे तो अवयवीकी कल्पना करना व्ययं ठहरता है।

नैयायिक — चक्षु किरणों द्वारा उस अवयवीके नष्ट होते ही अन्य अवयवी उत्पन्न हो जाता है प्रतः उपर्युक्त कहे हुए दोष नहीं आते हैं।

जैन — ऐसा कहोगे तो उस नबीन उत्पन्न हुए स्फटिकादि प्रवयवी से अंतरित हो जाने के कारए। पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकेगी, किन्तु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक साथ ही स्फटिक ग्रीर पदार्थ दोनों ही सतत् उपलब्ध होते हैं।

नैयायिक—प्रथम स्फटिकादि के नष्ट होते ही उसी क्षण् अतिशीद्यता से दूसरे स्फटिकादिकी—उत्पत्ति हो जाती है, भतः सततरूप से स्फटिकादि की उपलब्धि का भ्रम हो जाया करता है ?

जैन—तो फिर उस स्फटिक ग्रांदि प्रवयवीसे निर्मित डब्बी का शीघ्र अभाव होने से ग्रभाव की कल्पना को ही भ्रम रूप क्यों न माना जाय।

नैयायिक — घभाव की ग्रंपेक्षा भाव बलवात होता है, अतः स्फटिक घादि का घभाव ग्रहण में नहीं आकर स्फटिक घादि का सद्भाव ही ग्रहण में आता है ?

जैन यह कथन मगुक्त है, नयोंकि भाव भौर स्रभाव दोनों ही समानरूप से बलवान् हैं, स्रतः वे अपने २ कार्य को बराबर करते ही हैं।

किया – यदि नेत्ररश्मियां पदार्थं को छूकर जानती हैं भीर स्फटिक के अन्तर्गत पदार्थं को भावरण करने वाले उसस्फटिक भादि का भेदन कर जान लेती हैं इत्यादि; सिद्धांत माना जाता है तो प्रश्न होता है कि मिलन जल में रखे हुए पदार्थं को वे क्यों कवं व समलवर्तान्तरितार्थस्योपनम्मो न स्यात् ? ये हि तद्धस्ययः कठिवमितितिस्त्वलोहाःक्रेष्यं स्किटिकारिक निभविति स्वालोहाःक्रेष्यं स्किटिकारिक निभवित्त वां व्यवेदितस्य भावे काञ्चामा ? भय नीरेख नामितस्य कि तद्धियस्य दि हिस्स्य स्वालं स्

तयाहि-'चक्षुरप्राप्तार्थप्रकाशकमत्यासम्नार्थप्रकाशकत्वात्, यत्पुनः प्राप्तार्थप्रकाशकं तदस्यास-

नहीं जानती देखती ? जब वे चक्षुिकरणें कठोर-म्रतितीक्ष्ण लोहे से भी मभेद्य स्फटि-कादिका भेदन कर सकती हैं तो अतिद्रव कोमल स्वभाववाले जल का भेदन करने में कैसे असमयं हो सकती हैं ? यदि कहा जावे कि चक्षकिरनें अल के द्वारा नष्ट हो जाती हैं, मतः वे उसका भेदन नहीं कर पाती हैं, तो फिर उन किरणों के द्वारा स्वच्छजल में स्थित पदार्थ का भी ग्रहण नहीं होना चाहिये, यदि कहा जाय कि किरणों में ऐसी हो योग्यता है कि वे मैले जल में जाकर तो नष्ट हो जाती हैं ग्रीर स्व-च्छजनमें नट नहीं होती हैं तो ऐसी योग्यता के प्रज़ीकार करने पर तो सब बात ठीक होगी । मावार्थ - अप्राप्यकारी होकर भी चक्ष अपनी योग्यता के बल से ही प्रपने योग्य विषय को प्रकाशित करती है, संपूर्ण पदार्थी को नहीं, जिसके जानने देखने की उसमें योग्यता होती है वह उसी रूपको देखती है श्रन्य को नहीं। इस तरह योग्यताको मानने से सब बात ठीक हो जाती है, कोई दोष भी नहीं आता । इस प्रकार पूर्वोक्त दोषों को (स्फटिक अंतरित पदार्थको फोड़कर उसे खूना और मैसे जलको फोड़ वहीं सकना इत्यादि को ) दूर करना बाहते हैं तो चक्कु में प्रतीतिसिद्ध मप्राप्यकारित्व ही स्त्रीकार करना चाहिये। ग्रतः चक्षु पदार्थं को ग्रप्राप्त होकर प्रकाशित करती है (प्रतिज्ञा) क्योंकि वह अतिनिकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती है ( हेतू ), जो प्राप्त प्रथं का प्रकासक होता है वह धाँतिनिकटवर्ती पदार्थ का प्रकाशक देखा गया है जैसे कर्ण मादि इन्द्रियां, चक्षु निकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती, मतः वह मप्राप्तार्थ प्रकाशक ही है, इस प्रकार के अनुमान से चक्षु में अप्राप्यकारिता सिद्ध होती है। इस मनुमान में दिया हुमा "अत्यासन्नार्थ अप्रकालकत्व हेतु असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि काच, कामला [काचबिन्दु, पीलिया] आदि अत्यन्त निकटवर्त्ती वस्तुको बक्षु प्रकाशित नहीं करती यह बात पहिले ही सिद्ध कर आये हैं।

नैयायिक-यह अत्यासनायं ग्रप्रकाशकत्व हेतु साध्यसम होनेसे असिख है,

सार्वप्रकाशकं दृष्टं यया श्रोत्रादि, सत्यासभाषांप्रकाशकः च सक्षुस्तस्मादप्राशांधंप्रकाशकम्' इति । न चायमितिद्धो हेतुः ; कायकामलाश्वत्यासभाषांप्रकाशकत्यस्य चश्रुषि प्रागेव प्रसाधितत्यात् । ननु साध्या-विश्विष्ट्रीयं हेतुः, 'पर्युवासप्रतिषेषे हि यदेवस्याप्राप्यकारित्व तदेवात्यासभाषांप्रकाशकत्वम्' इति । प्रसम्यप्रतिषेषस्तु सैनीनाम्युपनम्यते स्रपत्तिद्धान्तप्रसङ्गात् ; इत्यप्यनुपपन्नम्; प्रसङ्गसाधनत्वादेतस्य । श्रोत्रादौ हि प्राप्यकारित्वात्यासम्नायंप्रकाशकत्वयोध्याप्यस्थापकभावसिद्धौ सत्यां परस्य व्यापकामावे-

क्योंकि इस हेतु का जो अवयव पद "अप्रकाशकत्वाव्" है सो इसमें नकार "न प्रकाश-कत्वं अप्रकाशकत्वं" ऐसा नज् समासरूप है, यह समास पर्यु दास और प्रसज्यप्रतिषेत्र के भेद से दो प्रकार का है, सो इस "न" को आप यदि पर्यु दास रूप नज् समास स्वीकार करते हो तब जो मतलब अप्राप्यकारों इस साध्य पद का होता है वही अप्यासकार्य— अप्रकाशकत्व इस हेतु पद का होता है, सो यही साध्य के समान हेतु कहलाया और यदि अप्रकाशकत्व में नकार का अर्थ प्रसज्यप्रतिषेत्र सर्वथा-निषेत्र करनेरूप सेते हो तो जेन यह इट नहीं है, क्योंकि आप अभाव को तुच्छाभावरूप नहीं मानते हैं, यदि मानने तो अपस्थितान्त का प्रसंग प्राप्त होता है।

क्रैन -- यह सारा कथन अयुक्त है, यह हमारा अनुमान प्रसङ्ग साधन के लिये है, इसी का विशेष विवेचन करते हैं -- कणं आदि इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व का और प्रत्यासमार्थप्रकाशकरव का व्याप्य-व्यापक भाव सिद्ध हो गया था, उसके सिद्ध होने पर जो नैयायिक को इष्ट चक्ष्म में व्यापक का अभाव ( अत्यासमार्थप्रकाशकरव का अभाव) करना इष्ट है सो उसके द्वारा अनिष्ट प्राप्यकारित्वरूप जो व्याप्य है उसका प्रभाव भी सिद्धकर देना, इस अनुमान का प्रयोजन है। अतः हेतुका साध्यसम होना दोवास्पद नहीं है। तथा यह अत्यासमार्थ अप्रकाशकरव हेतु अनैकान्तिक और विरुद्ध भी नहीं है क्योंकि यह हेतु विपक्षमें अथवा उसके एक्देश में प्रवृत्त नहीं होता।

सावार्थ — जैन का यह अनुमान प्रमाग्तका प्रयोग है कि "वक्षुः प्रप्राप्ताधंप्रकाशकं अत्यासकार्थं धप्रकाशकत्व है, उसका प्रयं वस्तु को प्राप्त किये (क्षुये) विना-प्रकाशित करना [ जानना ] है, तथा हेतु धत्या-सक्तार्थं धप्रकाशकत्व है इसका अर्थं निकटवर्ती पदार्थं को प्रकाशित नहीं कर सकना ऐसा है, सो ये दोनों साध्यसाधन समान से हो जाते हैं, अतः नैयायिक ने हेतु को साध्यसम कहा है, सो इस पर आवार्यं कहते हैं कि हमने जो इस अनुमान का प्रदर्शन

ष्ट्रचाऽत्यासन्नार्चाप्रकासकत्वनन्नत्त्वार्वाज्ञान्यस्य प्राध्यकारित्वनन्नत्त्वाच्यायाप्रावस्यापादानमात्रकेवानेव विवीयते, इत्युक्तदोवाप्रसञ्जः । नाप्यनैकान्तिको विरुद्धो वा; विपन्नस्यैकदेशे तत्रैव वाऽस्याऽप्रवृत्तोः ।

न च स्पर्यानेन प्राप्यकारिणाप्यत्यासन्नस्यान्यन्तरशारीरावयवस्पर्यस्यात्रकाशनादनेकान्तः; प्रस्य तत्कारणत्वेन तदविषयत्वात् । स्वकारण्यतिरिक्तो हि स्पर्वादि: स्पर्यानावीन्द्रयाणां विषयः; तत्रैवाप्तिमुख्यसम्पर्वेनामीवां प्रकाशनयोग्यतोपपत्तेः । कथमन्यवैकश्चरीरप्रदेशान्तरगतस्पर्यानेन तत्प्रवेन

किया है उसे प्रापको प्रसंग साधनरूप समक्ष्ता चाहिये, प्रसंगसाधन का लक्षणा "परेष्टण्याउनिष्टापादनं प्रसंगसाधनस्" अर्थात् परके इष्ट को लेकर उसी के द्वारा परका अनिष्ट सिद्ध करना। प्राप्यकारित्व श्रीर अत्यासन्नार्थप्रकाणकर्व ये दोनों ही कर्ण मादि इन्द्रियों में पाये जाते हैं अर्थात् कर्ण मादि चार इन्द्रियों वस्तु को प्राप्त करके जानती हैं को प्रस्तासन्नार्थ को भी जानती हैं, इन दोनोंका व्याप्यव्यापकमाव कर्णादि इन्द्रियों में से स्वा जाता है। जब चक्षु की बात आई तो नैयायिक ने प्राप्तार्थप्रकाशकतारूप जो व्याप्य है उसे तो चक्षुमें माना पर इसका व्यापक जो म्रत्यासन्नार्थप्रकाशकरत्व है उसे नहीं माना इसलिये भ्राचार्य ने उनसे कहा कि यदि वक्षु में अत्यासन्नार्थप्रकाशकता मानना मनिष्ट है तो प्राप्तार्थप्रकाशकरत्व वहां नहीं रह सकेगा, नर्थोक व्यापक के अभाव में उसके व्याप्य धर्म का भी अभाव देसा जाता है, जैसा द्वस्त्व के प्रभाव में वटत्व का भी भ्रभाव हो जाता है जब चक्षु में अत्यासन्नार्थप्रकाशकरत्व (भ्रतिनिकटवर्त्ती वित्रांवादि को प्रकाशित करना) नहीं पाया जाता है तब प्राप्तार्थप्रकाशनत्व रूप व्याप्य कैसे पाया जा सकता है ? इसप्रकार प्रसंग साधनद्वारा चक्षु में भ्रप्राप्यकारित्व सिद्ध किया गया है।

नैयायिक—प्राप्यकारी स्पर्शनेन्द्रिय भी भ्रतिनिकटवर्त्ती शरीरके भ्रभ्यन्तर के भ्रवयवोंके स्पर्शका प्रकाशन नहीं कर पाती, भ्रतः जो प्राप्यकारी हो वह भ्रति निकट के पदार्थ का प्रकाशन करता ही है ऐसा कहना अनैकान्त्रिक होता है।

जैन—शरीरके प्रभ्यतरवर्ती अवयव स्पर्शनेन्द्रिय कारण है प्रतः उसका प्रकाशन नहीं करती, स्पर्शनादि इन्द्रियों का स्पर्शादि जी विषय है वह उनके स्वकारणों से प्रथक होता है, तभी तो उन विषयों की तरफ अभिमुख होकर इन्द्रियों उनका प्रकाशव किया करती हैं। यदि ऐसी बात नहीं होतो तो शरीरके एक प्रदेश में होने वाली स्पर्शनेन्द्रियदारा उसी शरीरके प्रन्य प्रदेश का स्पर्श किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता था?

क्षान्तरमतः स्पर्धः प्रकृष्येत ? न च कामलादयोऽखनादयो वा चलुषः कारत्यं येन तैवामप्यनेन न्यायेन प्रकाशयं न स्यात्, स्वसम्ययेतस्तरस्रिक्षानारप्रागेवास्योरप्रस्तवात् । नापि कालात्ययापित्रहेधम् ; अत्यक्षस्य पक्षावाषकत्वेन प्रागेव समयेनात्, आगमस्य च तद्वापकस्यादम्मवात् । नापि सरप्रतिपक्षः; विपरीतार्थोपस्यापकानुमानानां प्रागेव प्रतिप्वस्तःवादिति । तथा, 'बलुगंत्वा नाऽवेनामित्तस्वय्यते इत्तियत्वास्त्रम्यकान्त्रम्यानार्थोन्त्रस्यवत्' इत्यनुमानाचास्याप्राप्यकारित्वस्तिदः । प्रयंश्य च तद्वागमने प्रत्यक्षविद्या इति ।

नैयायिक - जैसे स्पर्शनेन्द्रिय प्रपने अभ्यन्तरके अवयवरे स्पर्श को प्रकाशित नहीं कर पाती वैसे ही चलुरिन्द्रिय अपने प्रभ्यन्तरके कामलादिदोव या नेत्रांजनादिको प्रकाशित नहीं कर पाती है ?

जैन—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे शरीर के अभ्यंतरके अवयव स्पर्ध-नेन्द्रियके कारण हैं वैसे कामलादि चक्षुके कारण नहीं हैं, चक्षुरिन्द्रिय तो कामलादि के सिन्निधिके होनेके पहले से ही अपने कारण कलाप द्वारा उत्पन्न हो चुकी है। इस प्रकार अत्यासन्नार्थ अप्रकाशकत्व हेतु अनैकान्तिक दोषसे निर्मुक्त है ऐसा निश्चित् हुआ। तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है।

क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण से इसके पक्ष में बाधा नहीं है, ऐसा हम पहिले ही समर्थन कर आये हैं। जागमप्रमाएग तो इस पक्ष में बाधा देता ही नहीं है। तथा—यह हेतु सत्प्रतिपक्ष दोषवाला भी नहीं है, सत्प्रतिपक्ष दोष उसे कहते हैं कि जिस हेतु को या उसके साध्यको दूसरा प्रमाएग विपरीत सिद्ध कर देवे सो ऐसे विपरीत अर्थ को उपस्थित करनेवाले जो भी "तैजलं चक्षुः रूपादीनों मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वात् प्राप्यकारि चक्षुः" इत्यादि अनुमान हैं, उनका हम जैनों ने पहिले ही अच्छी तरह से निरसन कर दिया है। घर्यासकार्य अप्रकाशकत्व हेतुवाले अनुमान से जैसे चक्षु में अप्राप्यकारित्व सिद्ध होता है वैसे ही चक्षु जाकर पदार्थों के साथ सबद्ध नहीं होती हैं, इस अनुमान के द्वारा भी चक्षु में अप्राप्यकारित्व निरसन होता है, इस तरह किरएग चक्षु गोलक चक्षु से निकलकर पदार्थों के पास जाती है ऐसा नैयायिकका कहना निराकृत हुआ, इन्द्रिय प्रदेश के पास पदार्थ आते हैं ऐसा मानना तो प्रत्यक्ष विरद्ध है, इस सिद्धांत अवाधित सिद्ध हुमा कि न इन्द्रिय पार्थ के पास जाती हैं, आप

न पदार्थ इन्द्रियोंके पास आते हैं किन्तु दोनों यथा स्थान रहकर इन्द्रिय द्वारा पदार्थका ज्ञान हो जाया करता है। इसप्रकार नैयायिक का चसु सिन्नकर्षवाद खंडित होता है।

### \* चक्षुसन्निकर्षवाद का प्रकरण समाप्त \*

•

# चक्षुसिन्नकर्षवादके खण्डन का सारांश

नैयायिक इन्द्रिय धीर पदार्थ का सिन्नकर्ष होकर ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं, स्पर्शनादि पांचों इन्द्रियां पदार्थ के साथ संयोग प्राप्त करती हैं, उन पदार्थों में रूपादिक्क्यों का समझाय है, उनसे संबंधित होकर उनका ज्ञान पैदा होता है, तथा मन आत्मासे संयोग करता है धीर आत्मा पदार्थ से संबंधित है ही क्योंकि वह व्यापक है, अतः यहां भी सिन्नकर्ष होना संभव है, इस तरह जो छूकर ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा उनके यहां प्रत्यक्ष का लक्षण है।

श्राचार्य ने प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण "विवादं प्रत्यक्षं" ऐसा कहा है, यदि सिन्नकर्ष को प्रत्यक्षप्रमाण माना जाय तो वह लक्षण चक्षु और मन में नहीं पाया जाता, बतः सन्याप्ति दोष युक्त है, तथा योगी प्रत्यक्ष में सन्यापक है, सबसे बड़ी स्नापत्ति यह है कि सिन्नकर्ष प्रत्यक्षप्रमाण माना जाय तो सर्वज्ञका प्रभाव होगा, क्योंकि इन्द्रियां छूकर जानती हैं और पदार्थ हैं अनन्त, उन सबका सिन्नकर्ष होना संभव नहीं, ऐसी हालत में न सबका पूरा छूना होगा न जीव सर्वज्ञ होगा, स्रतः निक्चय होता है कि चक्षु पदार्थ को विना छुए ही जानती है।

नैवायिक — वक्षु भी पदार्थ को छूकर ही जानती है, क्योंकि वह वाह्य इन्द्रिय है [बाहर दिखाई देनेवाली इन्द्रिय है] को बाह्य इन्द्रिय होती है वह छूकर ही पदार्थ को जानती है जैसे स्पर्शनेन्द्रिय ।

जैन—यह अनुमान गलत है, क्योंकि हेतु बाधित पक्षवाला है, हम पूछते हैं कि बाप चक्षु किसे कहते हैं ? गोल गोल जो प्रांख में पुनली है उसे, या और किसी को ? गोलक चक्षु तो पदार्थ को खूती ही नहीं, प्रगर माना बाय तो प्रत्यक्ष बाधा है, क्योंकि हमारे नेत्र बिना स्पर्श किये ही बस्तु के वर्ण को ग्रहण करते हुए स्पष्ट प्रतीति में भाते हैं। नैयायिक-दूसरी एक किरणरूप चक्षु है वह जाकर पदार्थ का स्पर्श करती है।

बैन — यह किरण चक्षु ही प्रभी प्रसिद्ध है तो उससे पदार्थ का कूना वर्गरह तो दूर ही रहा हम तो पहिले आपसे यही पूछते हैं कि—रिश्वच्यु को आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हैं क्या इसी प्रमुगान से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसी प्रमुगान से कहो तो प्रत्योच्याध्य है। घीर दूसरे अनुमान से कहो तो अनवस्था दोष प्राता है। तथा—प्रांखों से किरणें बाहर जाकर चदार्थ को जानती है तो आंख में अंजन बयाना आदि व्ययं है। किरएों जब आंख से बाहर निकलती हैं तब प्रत्यक्ष दिखनी चाहिये, रूप प्रीर स्पर्श तो उनमें है ही ? तुम कहो कि उनका रूप प्रप्रकट है, सो क्या ऐसा तेजोड़क्य आपको कहीं दिखाई देता है कि जिसमें रूप प्रगट न हो ?

वापका कहना है कि बिल्ली धादि जानवरों की बांखों में तो किरएों स्पष्ट दिखाई देती हैं, धाद: मबुष्यादि के नेत्रों में भी जनकी कल्पना करी जाती है, सो यह सब कथन गलत है, क्यों कि ऐसा धन्य एक जगह देखा गया स्वभाव सब जगह लागू करोगे तो महान दोष प्रायेगे। फिर तो कोई कहेगा कि रात्रि में सूर्य की किरणें होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती हैं मतलब धप्रकट रहती हैं। जैसे कि मबुष्योंके वेत्रों में किरणें प्रप्रकट रहती हैं। से कि मबुष्योंके वेत्रों में किरणें प्रप्रकट रहती हैं। से एकी मान्यता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष बाधा होनों पत्रों में हैं, धर्यात् सूर्य किरएों जैसे रात में नहीं दिखती वेसे ही नेत्र किरएों भी तो नहीं दिखती, फिर सूर्य किरएों तो न मानना धीर नेत्र किरणें मानना यह तो कोरा पक्षपात है।

धापके यहां इन्द्रियां पृथक् पृथक् पृथक् पृथिवी ब्रादि से उत्पन्न हुई मानी गईं हैं सो यह बात भी गलत है। चक्षु तेजोद्रव्य ( अग्नि ) से बनती है यह बात ब्राप रूप-प्रकाशकत्व हेतु से सिद्ध करते हैं, किन्तु यह हेतु व्यभिचारी है। प्रयात्—चक्षु तंजस है क्योंकि वह रूपादि गुणों में से सिर्फ रूप को ही प्रकाशित करती है, जैसा कि दीपक, सो यह अनुमान सदोध है। क्योंकि हेतु अनैकान्तिक दोध वाला है माणिक्यादि रत्नों द्वारा यह हेतु व्यभिचरित होता है वह इस प्रकार से कि वे रत्न रूप प्रकाशक तो हैं पर तेजोद्रव्य नहीं हैं पृथ्वीद्रव्य हैं।

तथा—चयु यदि छूकर पदार्थको जाने, तो उसी पदार्थ में रहे हुए रसादिकों को क्यों वहीं जानें ? क्योंकि सब रसादिकों को उसने छूतो लिया ही है। यदि चक्षु छूकर ही रूपको [पदार्थ को ] जानदी है तो स्फटिकमणि की डिब्बी के भीतर रखी हुई वस्तु को भांख नहीं जान सकेगी, वर्षों कि किरणों का प्रवेश वहां हो नेहीं सकेगा।
यदि कहा जाय कि स्फटिक का भेदन कर वे भंदर चुस जाती हैं तो फिर उन्हें गंदे
पानी के भीतर चुसकर वहां की वस्तु को भी देख लेना चाहिये? यदि कहा जाय कि
वे पानी के संपर्क से समाप्त हो जाती हैं तो फिर स्वच्छ पानी में स्थित पदार्थ वे कैसे
प्रहण करती हैं? यदि कहा जाय कि उनमें ऐसी ही योग्यता है तो फिर ऐसा ही क्यों
न मान लिया जाये कि प्रांखें विना छुए ही रूप की प्रकाशक होती हैं।

म्रांखे यदि स्पशं करके रूप को जानती हैं तो खुद म्रांख में स्थित कावकाम-लादि रोग को तथा अंत्रन आदि को सबसे पहिले उन्हें जानना चाहिये? फिर क्यों उन्हें देखने के लिये दर्गणादि लिया जाता है ग्रीर क्यों वैद्य म्रादि द्वारा उनका निरी-क्षण कराया जाता है?

भ्रतः इन सब भ्रापत्तियों से यदि बचना चाहते हैं तो भ्रांख को तेजोरूप नहीं मानना चाहिये भ्रीर न उसे प्राप्यकारी हो स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा ध्रापमें "नैयायिक" इस नामकी सार्थकता नहीं हो सकती है।

सतः जैन मान्यता के अनुसार चक्षु अप्राप्यकारी ही सिद्ध होती है। देखिये—चक्षु प्रप्राप्त होकर ही पदार्थ को प्रकाशित करती है, क्योंकि वह झत्यन्त निकटवर्ती वस्तुको प्रहण नहीं करती, "चक्षुः प्रप्राप्ताधंप्रकाशक प्रत्यासन्नाधोप्रकाशक त्वारा" इस अनुमान में जो भापने हेतु में साध्यसम होने का वोष प्रकट किया है वह गलत है क्योंकि हमने इसे प्रसंग साधन क्य से स्वीकार किया है। प्रसंगसाधन का लक्षणा "परेष्ट्याऽनिष्टा पादन प्रसंजु साधनम्य" ऐसा कहा है। कणं आदि इन्द्रियां प्राप्त होकर ही निकटवर्ती पदार्थ को जानती हैं, बतः प्राप्य का और अव्याप्य की अक्षाक करवका इन दोनों का व्याप्य व्यापक भाव है। धर्षांत्र प्राप्यकारी व्याप्य दि और अवसास्त्रार्थ प्रकाशकर व्यापक के। प्रव यहां नेच में भाव व्याप्य जो प्राप्यकारित्व है उसे तो मानते हो और व्यापक जो प्रयासकार्थ प्रकाशकर है। धर्म स्वार्थ प्रकाशकर विशेष करते हो सो यह कैसे ? व्याप्य तो व्यापक के साथ रहता है। मतः हुमारा ऐसा कहना है कि जब चक्षु धरायास्त्रार्थ प्रकाशक नहीं है तब उसमें प्राप्यकारित्व भी नहीं है। इस तरह चक्षु बिना खुए ही पदार्थ को प्रकाशित करती है—जनती है यह बात सिद्ध हुई।

## चक्षुसन्निकर्ववाद के खडन का सारांश समाप्त

# सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष

तवोक्तप्रकारं प्रत्यक्षं मुक्यसांव्यवहारिकप्रत्यक्षप्रकारेखः डिप्रकारम् । तत्र सांव्यवहारिकप्रत्य-क्षप्रकारस्योत्पत्तिकार<del>खस्य</del> प्रकासम्बद्धाः

#### इन्द्रियानिन्द्रियनिमिषं देशतः सांव्यवदारिकम् ॥ ४ ॥

विश्वदं प्रत्यक्षमित्यनुवरीते । तत्र समीत्रीनोऽवाचितः प्रवृत्तितिवृत्तिकक्षणो व्यवहार. संब्ध-वहारः, स प्रयोजनमस्येति सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । नन्वेवंभूतमनुमानमध्यत्र सम्भवतीति तदिप

भ्रव यहांपर सांक्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण और विवेचन किया जाता है। प्रारम्भ में प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण प्रौर विवेचन किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेव हैं—मुख्य प्रत्यक्ष प्रौर सांक्यवहारिक प्रत्यक्ष, उन भेदों में से पहिले सांक्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण की उत्पत्ति का कारण भौर उसके स्वरूप को बतलाने के लिए श्री माणिक्यनन्दी सूत्र रचना करते हैं—

सूत्र-इन्द्रियातिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम् ॥ १ ॥

खुतार्थ — इन्द्रियों धौर मन से होनेवाले एकदेश प्रत्यक्ष (विशव ) ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

"विशदं प्रत्यक्षम्" इस सूत्र का संदर्भ चला वा रहा है। "सं" का प्रयं है समीचीन अवाधित, इस तरह भवाधित प्रवृत्ति और निवृत्तिलक्षरावाला जो व्यवहार है उसका नाथ संव्यवहार है यही संव्यवहार है प्रयोजन जिसका वह सांव्यवहारिक है।

श्चंका—इस प्रकार का लक्षण तो अनुमान में भी संभावित है अतः वह भी सांस्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जावेगा ?

समाधान—इस बंका का निरसन करने के लिए ही सूत्रकार ने "इन्द्रिया-विन्द्रियनिमित्तं देशतः" पैसा कहा है, मतलब—जो ज्ञान इन्द्रियों धौर मन से होता है, [हेतु से नहीं होता ] वह एक देश सोव्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण है। ग्रन्य हेतु ब्रादि से होनेवाले अनुमानादि को सौव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहा गया है। इस तरह एक सांब्यबहारिकं प्रत्यक्ष प्राप्नोतीरयाश्च हूं।पनोदार्थम्-'इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देखतः' इत्याह् । देखता विशवं यत्तरप्रयोजनं ज्ञानं वत्सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षमित्युच्यते नान्यदिश्यनेन तत्स्वकपम्, इन्द्रियानि-न्द्रियनिमित्तमित्यनेन पुनस्तदुरपत्तिकार्ण प्रकृाक्षयति ।

तत्रेन्द्रियं इध्यभावेन्द्रियभेशाद्द्वेचा । तत्र द्रव्येन्द्रियं गोलकाविपरिणामविशेषपरिणतरूपरस-गन्यस्पर्येवस्पूदगलास्यकम्, पृथिव्यादोनामस्यन्तिभन्नजातीयस्वेन द्रव्यान्तरस्यातिद्वतस्तस्य प्रस्येकं स्वतरुवस्ताविद्ये: । द्रव्यान्तरस्याविद्यिक्षं तेषां विषयपरिच्छेदे प्रसाध्ययपते । भावेन्द्रियं तु लब्ध्युप-

देश विशद होना यह इस सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष का स्वरूप कहा गयाहै। तथायह इन्द्रियाएवं मन से होताहै ऐसाओं कहाहै वह उसकी उत्पत्ति का कारण प्रकट करने के लिये कहाहै।

इन्द्रियों के दो भेद हैं — एक द्रव्येन्द्रिय भौर दूसरी भावेन्द्रिय। नेत्र की पुतली या कान की शब्कुली आदि रूप परिएात एवं रूप, रस, गंघ, स्पर्ण युक्त जो पूद्गकों का स्कन्स है वह द्रव्येन्द्रिय है।

सावार्ष — इब्येन्द्रिय के भी दो भेद हैं — निवृत्ति और उपकरण पुन: — निवृत्ति के भी बाह्यनिवृत्ति और अभ्यन्तर निवृत्ति ऐसे दो भेद हैं। चक्षु भ्रादि इन्द्रियों के आकाररूप जो धात्मा के कुछ प्रदेशों की रचना बनती है वह भ्राभ्यन्तर निवृत्ति है, भ्रीर उन्हीं स्थानों पर चक्षु रसना धादि का बाह्याकार पुद्गलों के स्कन्ध की रचना होना बाह्यनिवृत्ति है। इसमें से धाम्यन्तर निवृत्ति धात्मप्रदेशरूप है, अतः वह पीद्गलिक नहीं है। उपकरण के भी दो भेद हैं — आभ्यन्तर उपकरण और बाह्य उपकरण, नेत्र भी पुतली आदि की अन्दर की रचना होना आभ्यन्तर उपकरण है धौर पलकें भाविरूप बाह्य उपकरण हैं, मतलब — जो निवृत्ति का उपकर। करे वह उपकरण कहलाता है। "उपक्रियों निवृत्तिः येन तत् उपकरणं" ऐसा उपकरणा शब्द का व्युत्तित्त्वसम्य अयं है।

यौग — नैयायिक वैशेषिकों ने इन्द्रियों में पृथक् २ पृथिकी झादि पदार्थ से उत्पन्न होने की कल्पना की है, अर्थात् पृथिवी द्वय्य से प्राणिद्वय की उत्पन्ति की कल्पना की है, जलद्वय्य से रसनेन्द्रिय की, प्रानिद्वय्य से वस्तु इन्द्रिय की, वासुद्वय्य से स्पर्यनेन्द्रिय की, प्रौर झाकाशद्वय से कर्णेन्द्रिय की उत्पन्ति की कल्पना की है। सो सब से पहिले यह बात है कि एक झाकाश को छोड़कर पृथिवी झादि चारों पदार्थ एक ही

योगासम्बन् । तत्राऽऽवरणुक्षयोपश्यमप्राधिरूपार्थवहुणुक्षक्तिकंत्रियः, तथपावे सतोप्यर्थस्याप्रकाणनात्, प्रम्यवातिप्रवञ्जः । उपयोगस्तु रूपादिविषयप्रहृणुष्यावारः, विषयान्तराक्षके वेर्तात सन्मिहतस्यापि विषयस्याप्रहृणुग्तिसिद्धिः । एवं मनोपि द्वेषा द्वष्टव्यम् ।

पुक्षल द्रव्यात्मक हैं, इनकी कोई भिम्नजातियां नहीं हैं मौर न इनके परमाणु ही अलग मन्त्र हैं। तथा दूसरी बात इन्द्रियों में भी इसी एक पृथिवी से ही यह झाणेन्द्रिय निर्मत है ऐसा नियम नहीं है सारी ही द्रव्येन्द्रियां एक पुक्षालद्रव्यरूप हैं, पृथिवी अल म्रादि नौ द्रव्यों का जो कथन यौग करते हैं उनका म्रागे चौथे परिच्छेद में निरसत होनेवाला है। पृथिवी आदि पदार्थ साक्षात् ही एक द्रव्यात्मक—स्पर्भ, रस, गन्ध, वर्णात्मक दिखायों दे रहे हैं। न ये भिन्न २ द्रव्य हैं मौर न ये भिन्न २ व्याति वाले परवाणुओं से निष्पन्न हैं तथा—न इन्द्रियों को रचना भी किसो एक निरिचत पृथिवी आदि से हो हुई है। अतः यौग का इन्द्रियों का कथन निर्देश नहीं है।

भावेन्द्रिय के दो भेद हैं—लिब्ब धोर उपयोग । ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपक्षम से पदार्थ को ग्रहण करने की धर्यात् जानने की शक्ति का होना लिब्ब कहलाती है। ध्रावरण कर्म के क्षयोपक्षम को लिब्ब समक्षता चाहिये। इसी लिब्ब (क्षयोपक्षम) के अभाव में मौजूद पदार्थ का भी जानना नहीं होता है। यदि इस लिब्ब के विना भी पदार्थ का जानना होता है ऐसा माना जावे तो चाहे जो पदार्थ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होने का प्रतिप्रसंग आता है।

भावार्ष — सूक्ष्म धन्तरित आदि पदार्थ इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में नहीं आते हैं। ग्रतः यह मानना चाहिये कि सूक्ष्मादि पदार्थों को ग्रहण न कर सकने के कारण उनमें उस जाति की लब्धि—शाक्ति नहीं है। इसी का नाम योग्यता है। इसी योग्यता के कारण इन्द्रियों में विषय भेद है। तथा प्राप्यकारित्व और प्रप्राप्यकारित्व का भेद है। इसी कारण अनेक पदार्थ जानने के योग्य होते हुए भी उनमें से हम अपने २ क्षयोपश्यम के अनुसार कुछ २ को ही जान सकते हैं। बन्य मत बौद्ध आदि के द्वारा माने गये तदुत्पत्ति तदाकार आदि का खण्डन या सिम्नक्यंदिक का खण्डन करने में जैन इसी क्षयोपश्यम्हण लब्धि के द्वारा सफल होते हैं। रूपादि विषयों की तरफ आत्मा का उन्मुख होना उपयोगरूप भावेन्द्रिय है। यह उपयोग यदि ग्रन्थ हो तिकटवर्ती पदार्थ भी जानने में नहीं आते हैं। मतलब—जब हमारा उपयोग ग्रन्थ

ततः "पृषिब्धारे जोवायुभ्यो घारणरसनवस्नुःस्पर्धनेन्द्रियमावः" [ ] इति प्ररेयास्यासम्; पृषिक्थादीनामस्योग्वयेकान्तेन द्रव्यान्तरत्वासिक्धेः, झम्यया जलादेमुं क्ताकसादिपरिणामाभावप्रसक्ति-रात्मादिवत । न चैवम्, प्रत्यकादिविरोधात ।

धव मतम्-पाधिव द्राश्ं रूपारिषु विन्तितेषु गन्यस्यैवाभिव्यक्कस्वान्नागर्काणकाविमर्थक-करतलवत्; तदप्यसङ्गतम्; हेतोः सूर्वरिमभिषदकसेकेन चानेकान्नात् । दृश्यते हि तैनाभ्यकस्या-

किसी विषय में होता है तब हमको विलकुल निकट के शब्द, रूप घादि का भी ज्ञान नहीं हो पाता है इसीसे उपयोगरूप भावेन्द्रिय सिद्ध होती है।

मनके भी दो भेद हैं-द्रव्यमन और भावमन । भावार्थ-ह्रय स्थान में अष्टपत्रयुक्त कमल के आकार का द्रव्यमन है। यह मनोवर्गणाओं से निर्मित है। नो इन्द्रियावरण के क्षयोपशम तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से जो विचार करने की शक्ति प्रकट होती है उसे भावमन कहा गया है। इस प्रकार इन्द्रियां और मनका यह स्वसाधित लक्षण समक्षना चाडिये। इन लक्षणों से नेयायिक मादि के द्वारा माने गये इन्द्रियों के लक्षण [एवं कारण] खण्डित हो जाते हैं। "पृथ्वियम जोवायुक्यो प्राण्यस्त क्षयां के लक्षण [एवं कारण] खण्डित हो जाते हैं। "पृथ्वियम जोवायुक्यो प्राण्यस्त क्षयां के स्वस्त कारण होती है, सो ऐसा कहना गलत हो जाता है, क्यों कि पृथिवी सादि यार्थ एकान्त से भिन्न द्रव्य नहीं हैं। यदि पृथिवी जल म्रादि सर्वया भिन्न २ द्रव्य होते तो जल से पृथिवीस्वरूप मोती के से उत्पन्न होते, प्रयात् नहीं होते, जैसे मात्मा सर्वया पृथक द्रव्य है तो वह ग्रन्थ किसी पृथिवी मादि से उत्पन्न नहीं होता है। किन्तु जलसे मोती चन्द्रकान्त स्वरूप पृथिवी से जल, म्रादि सर्वा पृथक द्रव्य होते वह ग्रन्थ पृथिवी से जल, म्रादि सर्वा है। किन्तु जलसे मोती चन्द्रकान्त स्वरूप पृथिवी से जल, म्रांकान्त मिण्यिती पृथक द्रव्य कार्त सर्वा होते हुई देखी जाती है। मतः पृथिवी, जल आदि परार्थों पृथक द्रव्य करना माना प्रत्यक्ष से विरुद्ध पश्चत है।

नैयायिक — अनुमान से सिद्ध होता है कि झारा प्रादि इन्द्रियां भिन्न २ द्रथ्य से बनी हैं। देखों-घृणेन्द्रिय पृथिवी से बनी है, क्योंकि वह रूप धादि विषयों के निकट रहते हुए भी सिर्फ गन्य को ही प्रकाशित करती है-जानती है। जैसे-नागवंपक पुष्प के बीचभाग को-कणिका को मदंन करने वाले हाथों में गन्ध प्रकट होती है।

जैन—यह कथन घसंगत है, क्योंकि रूप ध्रादि के रहते हुए भी सिर्फ गंध को वह प्रकट करती हैं" यह हेतु सूर्य किरएगों और जल सिंचन के साथ अनैकान्तिक होता है। तद्यवा—जैसे तेल का मासिस किया हुआ कोई पुद्ध है, डसके शरीर पर विरायमरी चिका मिर्गन्या मिन्य किन्नु मेस्तुदक सेकेनेति । 'म्राप्यं रसनं रूपादिषु सन्ति हितेषु रसस्यैवाभि-व्यञ्जकत्वास्त्रालावत्' इत्यत्रापि हेतोलं वणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यस्त्रीप रसाधिव्यञ्जकत्वप्रसिद्धः । 'चक्तुस्तैवसं रूपादिषु सन्तिहितेषु रूपस्यैवाधिव्यञ्जकत्वात्प्रदीपवत्' इत्यत्रापि हेतीमिणिक्याण् दृद्यो-तितेनानेकान्तः । 'वायव्यं स्पर्शनं रूपादिषु सन्तिहितेषु स्पर्शरं योधिव्यञ्जकत्वात्त्रीययोत्रस्पर्थव्यञ्जक-वाव्यवयविवत्' इत्यत्रापि कर्षु रादिना सन्तिलशीतस्पर्थव्यञ्जकनानेकान्तः ।

पृषिज्यहो जःस्वर्शीभिज्यञ्जकत्वाचास्य पृषिज्यादिकार्यत्वाजुवञ्जो वायुस्पर्शीमिज्यञ्जकत्वाडायु-कार्यत्ववत् । चकुषात्रः तेवोरूपाभिज्यञ्जकत्वात्तेजःकार्यत्ववत् पृषिज्य-दमवायिरूपञ्यञ्जकत्वारपृषिज्य-

सूर्यं किरएों पड़ती हैं तो उनके निमित्त से उस शरीर में गंध झाने लगती है—वहां गंध प्रकट होती है, तथा पृथिवी पर जल से जब सिंचन किया जाता है तो गंध प्रकट होती है, जल: पृथिवी से ही गन्ध प्रकट हो सो बात नहीं। नैयायिक का रसनेन्द्रिय के लिये अनुमान है—"आप्यं रसनं रूपादिषु सिन्निहितेषु रसस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात् लालावत" रसना—जल से बनती है—क्योंकि रूप आदि विषय निकट रहते हुए भी वह केवल रस को ही प्रकट करती है जैसे लाला, सो वह हेतु भी सेंघा लवण के साथ व्यभिचरित होता है क्योंकि सेंघा लवण जल से निर्मित नहीं है तो भी जल को प्रकट करता है।

"चलु धर्मन से बनी है क्योंकि वह रस ध्रादि के सिल्लाहत होते हुए भी रूप मात्र को ही प्रकाशित करती हैं", जैसे दीपक मात्र रूप को प्रकाशित करता है। सो यहां का हेतु भी मािएक्य रत्न ध्रादि के द्वारा व्यभिचरित होता है क्योंकि वह मािणक्य तैजस नहीं होते हुए भी कैवल रूप को ही प्रकाशित करता है। इसी प्रकार यह कथन भी कि स्पर्णनेन्द्रिय बागु से बनी है क्योंकि रूपादि के रहते हुए भी वह एक स्पर्ण को ही प्रकाशित करती हैं जैसे बल में होने बाला घीतस्पर्ण, वागुरूप ध्रवयबी के द्वारा प्रकट होता है। यहां पर भी हेतु धर्मकान्तिक है क्योंकि कपूर ध्रादि पृथिषी के द्वारा भी जल में का घीतस्पर्ण प्रकट किया जाता है। ध्रतः वागु से ही घीतस्पर्ण प्रकट हो सो बात नहीं। इस प्रकार इन इन्द्रियों के जो कारए। माने हैं उनने व्यभि-चार ध्राता है ध्रतः इनको एक पुद्गल रूप द्वव्य से बनी हुई मानना चाहिये।

तथा स्पर्धानेन्द्रिय सिर्फ वायु के ही स्पर्ध को प्रकट करती है सो बात नहीं है, पृषिवी जल और धनि के स्पर्ध को भी प्रकट करती है। फिर तो स्पर्धानेन्द्रिय पृषिवी, जल और धनि का भी कार्य है ऐसा मानना चाहिये ? क्योंकि वायु का स्पर्ध प्कार्थरनप्रसञ्जः । रसनस्य चाप्यरसःशिश्यश्चकत्वादष्कार्यश्वनत् पृथिवीरसाधिश्यश्चकस्वास्तृथिवी-कार्यत्वप्रसञ्जः।

'नामसं श्रोत्रं रूपादिषु समिहितेषु शब्दस्यैवाधिश्यक्षकत्वात्' इति चाऽसाम्प्रतम्; शब्दे नमी-

प्रकट करती है घतः वह वायु से निर्मित है तो पृथिवी आदि के स्पर्श को प्रकट करने वाली होने से वह पृथिवी घादि से निर्मित भी मानी जायगी ?

तथा—चक्षु अग्नि के रूप को प्रकाशित करती है अतः अग्नि से निर्मित है ऐसा माना आये तो चक्षु पृथिवी जलादिक के रूप को भी प्रकाशित करती है, अतः वह पृथिवी आदि से निर्मित है ऐसा भी स्वीकार करना चाहिये। रसनेन्द्रिय जल के रस को प्रकट करती है अतः वह जल का कार्य है तो वह पृथिवी आदि के रस को भी प्रकट करती हुई देखी जाती है इसलिये पृथिवी आदि का कार्य है ऐसा भी मानना चाहिये।

कर्णेन्द्रिय धाकाश से बनी है इसके लिये नैयायिक का ऐसा ध्रमुमान है—
"नाभसं श्रोजं रूपादिषु सिलिहितेषु शब्दस्यैवाभिव्यं जकत्वात्" कर्ण इन्द्रिय धाकाश से बनी है, क्योंकि वह रूप धादि के रहते हुए भी सिर्फ शब्द को ही प्रकट करती है सो यह ध्रनुमान भी पहले के समान ही गलत है। धाप नैयायिक सब्द को श्राकाश का गुरा मानकर धाकाश निर्मित कर्ण से उसका ग्रहण होना बताते हैं सो दोनों ही बातें—
[कर्ण का आकाश से उत्पन्न होना और शब्द धाकाण का गुण है] प्रसत्य हैं। क्योंकि आकाश ध्रमूत्तं है उसका गुण भूतिक इन्द्रिय द्वारा गृहीत नहीं हो सकता, इत्यादि विषय को हम धागे शब्द में धाकाश गुण स्तिक इन्द्रिय द्वारा गृहीत नहीं हो सकता, इत्यादि विषय को हम धागे शब्द में धाकाश गुण स्तिक इन्द्रिय होने से शब्द के विषय में धीर भी जो अनुमान दिया है कि—शब्द स्वसमानजातियिविशेषगुरावाली इन्द्रिय से ग्रहरण किया जाता है, क्योंकि वह सामान्य विशेषक्ष होनेपर बाह्य एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होता है, अथवा दूसरा हेतु कि बाह्य एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होनेसे शब्द स्वसमान जाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहरण किया जाता है, जैसे रूप धादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहरण किया जाता है, जैसे रूप धादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहरण किया जाता है, जैसे रूप धादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहरण किया जाता है, जैसे रूप धादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहरण किया जाता है, जैसे रूप धादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय के द्वारा ग्रहरण किया जाते हैं।

मानार्थ — शब्द अपने समान जाति का जो आकाश है उसका गुण है, अतः

बुक्कस्वरमः प्रतिकेषात् । तत् अं दमप्ययुक्तम्-"कव्दः स्वस्मानजातीयविक्षेत्रगुणवर्तन्त्रयेण् एक्ति सामान्यविक्षेत्रवस्ये सति बाह्यं केन्द्रियप्रत्यकारवात्, बाह्यं केन्द्रियप्रस्यकात् सत्यनाश्यविक्षेत्रगुणस्यक्ष रूपादिवत्" [ ] इति । ततो वैन्द्रियास्मां प्रतिनियतभूतकार्यस्य व्यवतिव्रते प्रमाणाभावात् ।

सपने ही समान जातिरूप धाकाश से बनी हुई जो कर्योन्त्रय है उसके द्वारा उसका प्रहण होता है, बाह्य एक ही इन्द्रिय के द्वारा उसका प्रहण होने से तथा धात्या का ग्रुण नहीं होने से भी उसका अपनी सजातीय इन्द्रिय से प्रहण होता है ऐसा सिद्ध होता है। जिस्से साकाश से बनी है, प्रतः धाकाश के विशेष ग्रुण स्वरूप शब्द को बहु जानती है। अथवा शब्द धाकाश का ग्रुण है मतः धाकाश निमित्र कर्णेन्द्रय द्वारा उसका प्रहण होता है। ऐसा नेयायिकादि का कहना है, किन्तु यह सब व्यावर्णन सीस्ट इसकी पुष्टि के निमित्त दिये गये अनुमान सब सिद्ध हैं ऐसा पूर्वोक्तरूप से सिद्ध हो जाता है?

इस प्रकार नैयायिकों का यह निश्चितपृथिवी क्यादि से निश्चित-वृाणेन्द्रियादि की उत्पत्ति होती है ऐसा जो प्रतिनियत कार्यवाद है वह युक्तिशून्य होने से या युक्ति-संगत न हो सकने से निरस्त हो जाता है। जैनोंने प्रतिनियत एक पुकूगल से सभी द्रव्येन्द्रियों की रचना होती है ऐसा जो माना है वही युक्तिसंगत निर्वाध है। द्रव्येन्द्रियों की रचना होती है ऐसा जो माना है वही युक्तिसंगत निर्वाध है। द्रव्येन्द्रियों को रचना में भावेन्द्रियों सहायभूत हैं भावेन्द्रियों के अभाव में द्रव्येन्द्रियों स्वकार्य करने में असमर्थ रहती हैं। अतः ये भावेन्द्रियों सानावरणादि कर्मों के क्षयोपश्चमस्य सिद्ध होती हैं। इस तरह इन इन्द्रियों एवं मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है और एकदेश पदार्थ को स्पष्ट जानता है बहु सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है ऐसा प्रेक्षादक्षन्वादी और प्रतिवादियों को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन समाप्त हुआ।

उपसंदार—परीक्षामुखनामा प्रन्थ की रचना श्री माणिक्यनंदी आचार्य ने ईसाकी झाठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी जिसमें कुल सूत्र संख्या २१२ हैं [ प्रकारान्तर से २०७ सूत्र भी गिने जाते हैं ] तदनंतर दसवीं शताब्दी में श्री प्रभा-चन्द्राचार्य ने उन सूत्रों पर बारह हजार क्लोक प्रमाण दीर्घकाय टीका रची। श्रव वर्त्तमानमें बीसवीं शताब्दी में उस दीर्घकाय संस्कृत टीका का राष्ट्रभाषानुवाद [हिन्दी] करीब पच्चीस हजार क्लोक प्रमाण में मैंने [ शायिका जिनमतिने ] किया, संपूर्ण भाषानुवादका प्रकाशन एक खण्ड में होना अशक्य था अत: तीन खडमें विभाजन

व्यतिनयतेन्त्रियः योथ्यपुदगलारव्यत्यं तु इव्येन्त्रियाणां प्रतिनियत्त्रभावेन्त्रियोपकरणभूतत्वान्यवानुषप-त्तर्वेटते इति प्रेक्षादकोः प्रतिपत्तव्यम् ।

इति श्री प्रमेवकमल मार्शण्डस्य प्रथम खण्डः समाप्तः क्षः

हुमा । प्रस्तुत प्रथम खंडमें परीक्षामुख के कुल १८ सूत्र आये हैं । संस्कृत टीका का तृतीयांग [ ४००० क्लोक प्रमाण ] एवं भाषानुवादका साधिक तृतीयांग [ करीब १००० क्लोक प्रमाण ] भन्तिनिहत हुआ है । इसमें सज्ञान एवं प्रमादवश कुछ स्खलन हुमा हो उसका विद्वज्जन संशोधन करें । श्री प्रमाचन्द्राचार्य ने प्रमाण के विषयमें जो बिविध यान्यतार्थे दी हैं बर्धात् प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमाण में प्रमाणता किससे आती है, प्रमाण की कितनी संख्या है ? इत्यादि विषयों पर बहुत ही सिधक विशव विवेचन किया है उन्होंने भारत में प्रचलित सांक्य, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, बौढ, वार्बाक, वेदांत ग्रादि दर्शनोंका प्रमाणके वारेमें जो अभिप्राय है अर्थाद्द प्रमाणके लक्षण में सत्येष्ठ है उन सबके प्रमाण लक्षणोंका युक्ति पूर्ण पढतिसे निरसन किया है । श्री जिनमत प्रणीत प्रमाणका लक्षण निर्वोध मर्खिक विवेच है । प्रमेय-कमलमार्चण्ड के तृतीयांश के राष्ट्रभाषानुवाद स्वक्य इस प्रथम भागमें प्रथम हो मंसलादि संबंधी चर्चा है, फिर प्रमाण का लक्षण करके मतांतरके कारक साकत्यवाद सिक्तकवाद, इन्द्रियवृत्तिवाद, ज्ञातृब्यापारवाद, इत्यादि करीव ३२ प्रकरणों का समावेश है ।

इसप्रकार विक्रेपणी कथा स्वरूप इस न्याय ग्रन्थका ग्रध्ययन करके झाल्य भावों में स्थित विविध मिच्याभिनिवेशोंका परिहार कर निज सम्यग्दर्शन को परिशुद्ध बनना चाहिये।

श्री प्रमेयकमलमार्च ण्ड का प्रथम माग समाप्त \*



## ग्रथ प्रशस्ति

शिरसा वीरं धर्मतीर्थप्रवर्शकमः। तच्छासनान्वयं किञ्चिद् लिख्यते सुमनोहरम् ॥१॥ नभस्तत्वदिग्वीराब्दे कृन्दकृन्द गर्गा गूगी। संजातः संघनायको मुलसंघप्रवर्त्तकः ॥२॥ आम्नाये तस्य संख्याताः विख्याताः सुदिगंबराः। प्राविरासन् जगन्मान्याः जैनशासनवद्धंकाः ॥३॥ क्रमेरा तत्र समभूत् सुरिरेकप्रभावकः । शांतिसागर नामा स्यात् मुनिधर्मप्रवर्त्तकः ॥४॥ वीरसागर भाचार्यस्तत्पट्टे समलंकृतः । ध्यानाध्ययने रक्ती विरक्ती विषयामिषात ॥४॥ अथ दिवंगते तस्मिन् शिवसिन्धुर्मुनीश्वरः । चतुर्विधगर्गीः पूज्यः समभूतु गणनायकः ॥६॥ तयोः पाइवें मया लब्धा दीक्षा संसारपारगा। धाकरी प्रागरत्नानां यस्यां कायेऽपि हेयता ॥७॥ [विशेषकम्] प्रश्नमादिकुर्गोपेतो धर्मसिन्धुम् नीदवर: । धाचार्षपद मासीनो वीरशासनवर्द्धकः ॥८॥ धार्या ज्ञानमती माता विदुषी मातृबत्सला । न्यायशब्दादिशास्त्रेषु धत्ते नैपूष्य माञ्जसम् ॥६॥ कवित्वादिगुणोपेता प्रमुखा हितशासिका। गर्भाधाविक्रयाहीना मातैव मम निश्छला ।।१०।। नाम्ना जिनमती चाहं शुभमत्यानुप्रेरिता । यया कृतोऽनुवादोयं चिदं नन्द्यात् महीतले ॥११॥

इति मद्रं भूषातु सर्व मञ्यानां

# परीक्षाम्खसूत्र

### प्रथमः समिच्छेटः।

### प्रमासादवैसंसिद्धिस्तदाभासादविपर्ययः । इति वक्षे तयोर्लकम सिद्धमन्वस्त्रीयसः ॥ १ ॥

- १ स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम् ।
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमयै हि प्रमाणं ततो कानमेव तत्।
- ३ तक्षित्र्ययात्मकं समारोपविषद्धत्वादनुमान-वत् ।
- ४ मनिभितोऽपूर्वार्थः।
- ४ दृष्टोऽपि समारोपात्ताहक्।
- ६ स्बोन्मुक्षतया प्रतिमासनं स्वस्य व्यवसायः।
- प्रयंस्येव तद्रमस्तवा ।
- द घटमहस्रसम्मना<sup>‡</sup>वेदिसः।
- कमंबत्कतृंकरण किया प्रतीतेः।
- १० शब्दानुष्चारणेऽपि स्वस्यानुसन्नमंबत् ।
- ११ को वा तस्प्रतिभासिनमर्थं मध्यक्ष मिच्छं-स्तदेव तथानेच्छेत ।
- १२ प्रदीपवत् ।
- १३ तस्त्रामाण्य स्वतः परतञ्जा

### द्वितीयः परिच्छेदः

- १ तद्द्वेघा।
- २ प्रत्यक्षेतरभेदात्।
- ३ विश्वदं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीरयन्तराज्यवघानेन विशेषवस्या वा प्रतिभासनं वैशद्यम् ।

- ५ इंद्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवह।रि-
- ६ नार्थालोकौ कारगां परिच्छेचत्वात्तमोवत्।
- ७ तदन्त्रयव्यतिरेकानुविधानाभावाच्य केशो-
- ण्डुकज्ञान वश्वक्तश्वरज्ञानवस्र। इ. स्रतःजन्यमपि तस्त्रकाशकं प्रदीपवत् ।
- स्वावरणक्षयोपश्यमलक्षरणयोग्यतया
- प्रतिनियतमर्थं व्यवस्थापयति ।

  रि॰ कारणस्य च परिच्छवात्वे करणदिना व्यप्तिचारः ।

हि

- ११ सामग्रीविशेवविश्लेषितर्मेखलावरण् मतीन्द्र-
- समग्रेषतो मुस्यम् । १२ सावरत्वेकरणाजन्यत्वे च
  - २ सावरत्वेकरसाधन्यत्वे च प्रतिबन्ध-सम्भवात्।

### तृतीयः परिच्छेदः

- १ परोक्षमितरत्।
- २ प्रत्यकादिनिमित्रां स्मृतिप्रत्यभिज्ञान ेतकन्त्रिभाकायमकेदम्।
- ३ संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदित्याकारा
- ४ स देवदलो यद्या ।
- ५ दर्शनस्मरएाकारसाकं सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञा–

नम् । तदेवेदं तत्त्वदृष्ठं तद्विसक्षर्णं तत्प्रति-योगीस्यादि ।

- ९ यथा स एवार्य देवदस्तः।
- ७ गोसहस्रो गवयः।
- गो विलक्ष्मगो महिषः।
- ६ इदमस्माद्दूरम्।
- १० वसोऽयमिप्य।वि ।
- ११ उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञान मूहः।
- १२ इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति सः।
- १३ यथाञनावेब धूमस्तदभावे न भथत्येवेति च ।
- १४ साधनात्साध्यविज्ञान मनुमानम् ।
- १४ साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः ।
- १६ सहकमभावनियमोऽविनाभावः ।
- १७ सहचारिक्योर्व्यव्यापकयोश्च सहभाव:।
- १८ पूर्वोत्तरचारिसोः कार्यकारसम्बोध्य क्रम-भावः।
- १६ तर्कात्तनिर्शयः।
- २० इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम् ।
- २१ सन्दिग्धविपर्यस्तान्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा-स्यादित्यसिद्धपदम् ।
- २२ मनिष्ठाच्यक्षाविवाधितयोः साध्यस्यं मामू-वितीष्टावाधितवयनम् ।
- २३ न चासिद्धबदिष्टं प्रतिवादिनः।
- ९४ प्रत्यायनाय हीच्छा वस्तुरेव ।
- २४ साध्यं धर्मः क्वचित्तदिशिष्टो वा धर्मी ।
- २६ पक्ष इति यावत् ।
- २७ प्रसिद्धो वर्मी।
- २८ विकल्पसिद्धे तस्मिनसरोतरे साध्ये ।

- २६ धस्ति सर्वज्ञो नास्ति सरविवासम्।
- ३० प्रमासीभवसिक्के तु साध्यवमंविश्विश्वता ।
  - ११ अन्निमानयं देशः परिग्हामी सन्द इति यथा।
- ३२ व्याप्तीतुसाध्यं धर्म एव ।
- ३३ मन्यया तदघटनात् ।
- ३४ साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय गम्यमान-स्यापि पक्षस्य वचनम् ।
- ३४ साध्यर्धामिणि साधनधर्मावबोधनाय पत्त-धर्मोपसंहारवत् ।
- ३६ को वात्रिषा हेतुमुक्त्वा समर्वयसानी न पक्षयति।
- ३७ एतद्इयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणम् ।
- ३८ न हि तत्साम्यप्रतिपत्यङ्गं तत्र ययोक्त हेती रेव व्यापारात्।
- ३९ तदविनाभावनिश्चयार्थं वा विपक्षे वाधकादेव तत्तिद्धेः।
- ४० व्यक्तिरूपंच निवर्शनं सामान्येन तु व्याप्तिस्त-त्रापितद्विप्रतिपत्तावनवस्थान स्यात् दृष्टा-न्तान्तरापेक्षणात् ।
- ४१ नापि व्याप्तिस्मरणार्थं तथाविषहेतुप्रयोगा-देव तत्स्मृते:।
- ४२ तत्परमिषीयमानं साध्यवर्मेशि साध्यसावने सन्देहयति ।
- ४३ कुलोऽन्ययोपनयनिगमने ।
- ४४ न च ते तदक्को साध्यव्यमिणि हेतुसाध्ययोवं-चनादेवासंशयात् ।
- ४४ समर्थनं वा वरं हेतुस्प मनुमानावयवोवाऽस्तु साध्ये तदुपयोगात् ।
- ४६ बालब्युत्पत्यर्थं तत् त्रसोपगमे सास्त्र एवासी

नवादेऽनुपयोगात् ।

४७ हण्टान्तोद्धेषा मन्ययन्यतिरेकषेषात्।

४८ साध्यव्याप्तं साधनं यत्र ऋदवर्यते सोऽन्वय-हष्टान्तः ।

४६ साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्त: ।

५० हेतुरूपसंद्वार उपनय.।

४१ प्रतिज्ञायास्तु निगमनम् ।

**थे**२ तरनुमान द्वेषा ।

**४३ स्वार्थ**परार्थभेदात् ।

वधः स्वार्यमुक्तलकागम् । इधः परार्थं तु तवर्यपरामग्रंतवनाञ्जातम् ।

**४६ तहचनम**मि सखेतुत्वात् ।

१**७ स हेतु ह**ें घोषसम्ब्यानुषलव्यि नेदात् ।

४८ उपसन्धिविषप्रतिषेवयोरमुपलन्धित्र । ४९ ग्रविरद्धोपलन्धिविषो बोहा स्थाप्यकार्य

४९ ग्राविश्वीपलेखिकिकी कीटा व्याप्यकार्य कारणपूर्वोत्तरसहचरभेदात् ।

६० रसादेकसामग्रधनुमानिन रूपानुमानिमञ्ज-द्भिरिष्ठमेव किन्सिस्कारसां हेतुंर्वत्रं साम-र्थ्याप्रतिबन्धकारसान्तराबैकल्ये ।

६१ न च पूर्वोत्तरचारिक्गोस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिर्वा कालक्यवघाने तदनुफलब्धेः ।

६२ भाव्यतीतयोमेरराजाबद्वीषयोरिप नारिष्टी-दबोधौ प्रतिहेतुत्वम् ।

६३ तद् व्यापाराश्रित हितःद्भावभावित्वम्।

६४ सहबारिकोरपि परस्परपरिहारेकावस्थाना-त्सहोत्पादाच ।

६५ परिणामी शब्दः कृतकंत्वात् य एवं स एवं दृष्टो यचा घटः कृतकञ्चायं तस्मात् पदि— स्वामी यस्तुन परिणामी स न कृतको दृष्टो यथा कम्ब्यास्तनन्द्ययः कृतकश्चायं तस्मात् परिसामी ।

६६ सस्यत्र देहिनि बुद्धि व्यक्तिगावै:।

🗢 धास्त्यत्रच्छाया छत्रात् ।

व उदेष्यति शकटं **कृत्तिकोदया**त्

**८ उदगाद भरिएा. प्राक्तत एव ।** 

०० भस्त्यत्र मातुलिङ्गे रूपंरसात्।

१ निषद तदुपलब्बिः प्रतिषेत्रे तथा।

९ नास्त्य शीतस्पर्श ग्रीष्ण्यात्।

श्वास्त्यत्र कीतस्पर्को भूमात्।

७४ नास्मिन् शरीरिणि सुखमस्ति हृदयशस्यात्।

७१ नोदेश्यति मुहुर्तान्ते शकट रेक्त्युदयात् ।

७६ नोदगाद्भरिएम् हर्तात्पूर्वं पुष्योदयात् ।

। नास्त्यत्र भित्ती परमागामाबोऽर्वाग्भागदर्श-

७८ अविरुद्धानुपलब्धिः प्रतिषेषे सप्तथा स्वभाव-व्यापककार्यकारगणपूर्वोत्तरसह्चरानुपलम्भ-भेदात् ।

नास्त्यत्र भूतले घटोऽनुपलक्षेः ।

६० नास्त्यत्र शिक्षणा वृक्षानुषलब्धेः।

द १ नास्त्यत्राप्रतिबद्धसामध्योऽग्निधूँमानुप-लब्धेः।

८२ नास्त्यत्र घूमोऽनग्नेः।

 न भविष्यति मुहूर्तान्ते शकटं क्रुत्तिको-दयानुपलब्धे.।

< नोदगादभरिएम् हुर्ताःप्राक्तत एव ।

८५ नास्त्यत्र समतुलायामुद्रामो नामानुपलब्धेः ।

६६ विरुद्धानुपलिविषी त्रेषा विरुद्धकार्य-कारणस्वभाव।नुपलिविष्मेदात्।

पथाऽस्मिन्प्राणिति व्याधिविशेषोऽस्ति निरामयवेष्टानुपलब्धेः ।।

- म्ह सारवाच वेहिति दुःसमिष्ट संयोगाभावात् ।
- प्रतेकान्तारमक वस्त्वेकान्तस्वरूपानुप-लब्धेः ।
- ९० परम्पदाया सम्भवत्साधनमत्रैबान्तर्भाव-श्रीयम् ।
- ६१ सभूदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्।
- ६६ कार्यकार्यमविषद्धकार्योपलन्धी ।
- नास्त्यन बृह्या मृगकीडनं मृगारिसंशब्द-नात् कारणविषद्धकार्यं विषद्धकार्योपलब्धौ यथा ।
- १४ व्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्याऽम्यथानुप-पत्त्येव वा ।
- १४ ग्रन्मिमानवं देशस्तवैन धूमक्त्वोपपत्ते -धूमनत्त्वान्यवानुषपत्तेर्वा ।
- ६६ हेनुप्रयोगो हि यथाच्याप्ति प्रहणं विधीयते साच तावन्मात्रेण व्युत्पर्त्र रवधार्यते।
- ६७ तावता च साध्यसिक्तिः।
- ६८ तेन पक्षस्तदाधार सूचनायोक्तः।
- श्राप्तवचनादिनिबन्धनमर्वज्ञानमागमः ।
- १०० सहजयोग्यतासञ्चे तवशादि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः।
- १०१ यथा मेर्वादयः सन्ति ।

## चतुर्थः परिच्छेदः

- सामान्यविशेषात्मा तदयों विषय: ।
- अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोवरत्वात्पूर्वोत्तराका-रविरहारावाध्य स्थितिसक्षण्यिरिसामेना-वैक्रियोपपरोध्य ।
- ३ सामान्यं द्वेषा, तिर्यगुष्यंताभेदात् ।
- ४ सहस्रपरिस्मामस्तिर्यक्, सण्डमुण्डादिधुगो-स्ववत्।

- परावरिवरिकािष द्वव्य मूर्व्वता मृदिश—
   स्थासादिव ा
- विशेषअः।
- ७ पर्यायव्यतिरेकभेदात्।
- एकस्मिन्द्रत्ये कमभाविनः परिसामाः पर्याया भारमानि हर्षेविषादाहिकत् ।
- श्रथान्तरगतो विसद्दशपरिखामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत् ।

### पंचमः परिच्छेदः

- १ धजाननिवृत्तिहानोपादानोपेक्षाञ्च फलम्।
- २ प्रमारगादभिन्नं भिन्नं 🕶 ।
- यः प्रमिमीते स एव निवृत्तान्नानो जहात्या-दत्त उपेक्षते चेति प्रतीते: ।

### षष्ठः परिच्छेदः

- १ तुवोऽन्यत्तदाभासम्।
- २ अस्वसंविदितगृहीतार्थंदर्शनसंशयादयः प्रमा-गाभासाः।
- ३ स्वृतिषयोपदर्शकत्वाभावात्।
  - रे पुरुषान्तरपूर्वार्थंगच्छतृग्रस्पर्शस्थाणुपुरुषादि ज्ञानवत् ।
- ४ चंक्षरसयोद्धं व्ये संयुक्तसमवायवश्व ।
- ६ अवैशयो प्रत्यक्षं तदाभासं बौद्धस्याकस्माद्-घूमदर्शनाद् बह्नि विज्ञानवत् ।
  - ७ वैशद्येऽपि परोक्षं तदाभासंमीमांसकस्य करगाञानवतः।
  - भतस्मिस्तदिति ज्ञान स्मरणभासम्, विक्र वत्ते स देवदलो यथा ।
- सहशे तदेवेदं तस्मिन्ने व तेनसहशं यमलक-वदित्य।दिप्रत्यभिज्ञानाभासम् ।
- श्रसम्बद्धे तज्ज्ञान तक्षिशसम्, याव्यस्तत्पुत्रः स व्यामो यथा ।
- ११ इदमनुमानामासम्।

- '१२ तत्रानिष्टदिः पक्षाभासः ।
- १३ अनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः सन्दः।
- १४ सिद्धः श्रावरगः शब्दः ।
- १४ वाधितः प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनैः ।
- १६ धनुष्णोऽनिनद्रं व्यस्याञ्चलवत् ।
- १७ अपरिसामी सन्दः कृतकत्वात् घटवत् ।
- १८ देत्यासुसप्रदोषमं: पुरुषाश्चितत्वादषमं वत् ।
- १६ शुचिनराशिरः कपालं प्राप्यक्तस्वाच्छह्य-शुक्तिवत्।
- २० माता मे बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽस्य गर्भेस्वात्प्र-सिद्ध बन्ध्यावत्
- २१ हेरबाभासा भविद्धविष्द्धानैकान्तिका-किञ्चल्कराः।
- २२ ग्रसस्ततानिव्ययोऽसिद्धः।
- २३ श्रविद्यमानसत्ताकः परिगामीशब्दम्बाक्षु-यत्वात्।
- २४ स्वरूपेशासस्वात्।
- २५ प्रविश्वमाननिश्चयो मुग्धबुर्धि प्रत्यन्तिरत्र धूमात्।
- २६ तस्य बाध्यादिशावेन भूतसङ्काते सन्देहात् ।
- २७ सांस्यं प्रति परिगामी शब्दः कृतस्वात् ।
- २८ तेनाजातस्वातः
- २६ विपरीतनिश्चिता बिना भावो विषक्षोऽपरि-गामी सन्दः कृतकत्वात् ।
- ३० विपक्षेऽप्यविषद्धवृत्तिरनैकास्तिकः।
- ३१ निश्चितवृत्तिरनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्।
- ३२ द्याकाचे निरयेऽप्यस्य निष्धयात् ।
- ३३ शक्कितवृत्तिस्तु नास्ति सर्वज्ञो बक्तुरवात् ।
- ३४ सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्वाविरोधातु ।

- ३५ सिद्धे प्रत्यक्षादि वाचिते च साच्ये हेतुरिक-चित्कर:।
- ६६ सिद्धः श्रावसाः शब्दः शब्दस्वात् ।
- ३७ किश्विदकरसात्।
- व यथाऽनुष्णोऽन्निद्वं क्यःवादित्यादौ कि स्थि-त्कत्वं मशक्यत्वात् ।
- ३६ लक्षरा एवासी दोवोब्युत्पन्नप्रयोगस्य पन्न वोषेरीन दुष्टस्वात् ।
- ४० दृशुन्ताभासा भन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनीभयाः।
- ४१ श्रपौरुषेयः सञ्बोऽमूर्नस्याविन्द्रियसुकापर-माणुषटवत् ।
- ४९ विपरीतान्वयञ्जयवपीरुपेयं तदमूर्त्तं म् ।
- ४६ विद्युदादिनाऽतिप्रसङ्गात्।
- ४४ व्यतिरेकेऽसिद्धं तद् व्यतिरकाः परमाण्यि-न्द्रियसुकाकासवत् ।
- ४४ विपरीतव्यतिरेकश्च यन्नामूर्ततन्नावीरुषे-यम् ।
- ४६ बासप्रयोगाभासः पञ्चावयवेषु कियद्वीनता ।
- ४७ श्रान्निमानवं देशो धूमवस्थात् यदित्वं तदित्वं यथा महानस इति ।
- ४८ घूमवांश्चायमिति वा।
- ४६ तस्मादग्निमान् धूमवांश्चायमिति ।
- ४० स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपत्तेश्योगात् ।
- ४१ रागद्वेषमोहाकान्तपुरुषवयनाज्ञातमागमा-भासम् ।
- १२ यया नदास्तीरे मोदकराक्यः सन्ति घावध्वं मारायकाः।
- ४३ प्रञ्जूल्यग्रे हस्तियूथशतमास्त इति च ।
- ४४ विसंवादात ।

- ४५ प्रत्यक्षमेवैकं प्रमास्त्रिमत्यादि संख्याभासम्।
- ४६ लोकायतिकस्य अत्यक्षतः परलोक्नदिसिषेध-स्य परबुष्यादेश्चासिखेरतिहवश्चात् ।
- श्रेण सौगतसंख्ययौगप्राभाकरजैनिनीयागां प्रत्य-क्षानुमानागमोपनावार्षापत्यभावरकैकाधि— कैव्यप्तिवत् ।
- ४८ अनुमानावेस्तविषयत्वे प्रमासन्तरत्वम् ।
- ५६ तर्कस्येवव्याप्तिगोचरस्वे प्रमागान्तरस्वम्-श्रप्रमाग्यस्याव्यवस्थापकस्त्रात् ।
- ६० प्रतिभासभेवस्य च भेदकत्वात् ।
- ६१ विषयाभासः सामान्य विशेषो द्वयं बास्त-तन्त्रम् ।
- ६२ तथाऽप्रतिभासनात्कार्याकारणाच ।
- ६३ समर्थस्य करणेसर्वदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात्।

- ६४ परापेक्षणे परिशामित्वमन्यथा तदभावात्।
  - ६४ स्वयमसम्बर्धस्या स्थरकस्वात्पूर्ववत् ।
- ६६ फलामासं प्रमाणादिभिन्नं भिन्नमेव वा।
- ६० समेदे सङ्ख्यवहारानुपपरोः।
- ६८ व्यावृत्यात्रीय व तरकरपना फलान्ताकाद्व्या वृत्यात्रफलत्वप्रसङ्गात् ।
- ६६ प्रमासाद्व्यावृत्त्येव।प्रमासात्<del>यस्य</del>। ७० तस्माद्वास्तवो भेदः।
- भेदे स्वात्मान्तरवत्तदनुपपक्तेः ।
- ७२ समवायेऽतिप्रसगः।
- अस्माण्तदाभासो दुष्टतयोद्धानिती महिन्दुका-परिद्वतदोषो वादिन: साधनतदाभासो प्रतिवादिनो दूषणभूषणे च
   अर्थ सभवदन्यद्विचारणीयम् ।

परीक्षामुखमादर्गं हेयोपादेयतस्वयोः । संविदे माहशो बालः परीक्षादश्वद्व्यथाम् ॥१॥

इति परीक्षासुखद्धत्रं समाप्तस् ।



# कतिवय विशिष्ट शब्दोंकी परिमाषा

धनुमान—सावनसे होने वाले साध्यके ज्ञानको धनुमान कहते हैं, प्रर्थात् क्रिसी एक चिह्न या कार्यको देखकर उससे सर्वधित पदार्थका प्रविवोध करानेवाला ज्ञान धनुमान कहलाता है। वैसे दूरसे पर्वतपर घुषां निकलता देखा, उस घुंएको देखकर ज्ञान हुआ कि "इस पर्यतपर छोनि है, क्योंकि छूम दिखायों दे रहा है" इत्यादि स्वरूप बाला जो ज्ञान होता है वह धनुमान या अनुमान प्रमाख कहलाता है।

धनुमेय-- धनुमानके द्वारा जानने योग्य पदार्थको धनुमेय कहते हैं

ग्रन्थवानुपर्पत्त—साध्यके विना साधनका नहीं होना, ग्रथवा इसके विनायह काम नहीं हो सकता, जैसे बरसातके विना नदी में बाद नहीं धाना इत्यावि।

धर्यसंवित् -पदार्थके ज्ञानको धर्यसंवित कहते हैं।

ग्रहप्रत्ययं-' मैं" इस प्रकारका भपना धनुभव या ज्ञान होना ।

ग्रहष्ट-- काम्य, कर्म, पुष्य इत्यादि ग्रहत शब्दके श्रनेक ग्रचे हैं, वैशेषिक इस श्रहत्रको ग्रात्माका गुरा मानते हैं।

धवीरा-मुख्य या प्रधानको धगीरा कहते हैं।

धन्तन्यांप्ति—जिस हेतुकी सिर्फ पक्षमें व्याप्ति हो वह प्रन्तव्याप्ति वाला हेतु कहलाता है। भ्रम्योन्याश्रय—जहां पर दो वस्तु या धर्मोंकी सिद्धि एक दूसरेके श्राश्रयसे हो वह ग्रम्योग्यान् श्रय या इतरेतराश्रय दोष कहलाता है।

भश्वविषाण-चोड़ेके सींग ( नहीं होते हैं )

ग्रसाथारण धर्नकान्तिक—"विषलसपक्षाभ्यां व्यावर्त्तमानो हेतुरसाथारणैकान्तिक." को सपक्ष भीर विषक्ष दोनोंसे व्यावृत्त हो वह असाधारण धर्नकान्तिक नामा सदोष हेतु है, यह हेत्वाभास योगने स्वीकार किया है।

धद्वैत-दो या दो प्रकारके पदार्थीका नहीं होना ।

धनवस्था -- मूल क्षतिकरीमाहरनवस्था हि दूषराम् ।

वस्त्वनंतेऽप्यश्वक्तौ च नानवस्थाविचार्यते ।। १ ।।

प्रवात जो मून तत्वका ही नाश करती है वह धनवस्था कहनाती है, किन्तु जहां वस्तु कें धर्मतपनेके कारए। या बुद्धिके धसमर्थताके कारए। जानना न हो सके वहां धनवस्था नहीं मानी वाशी है। यतकव जहांपर सिद्ध करने योग्य वस्तु या वर्मको सिद्ध नहीं कर सके भीर भ्रागे भ्रागे भ्रागे प्रयेक्षा तथा प्रकृत या भ्राकांका बढ़ती ही जाय, कहीं पर ठहरना नहीं होवे वह अनवस्था नामा दोव कहा जाता है।

मतीन्द्रिय:—चक्षु म्रादि पांचों इन्द्रियों द्वारा जो महसामें नहीं माने वे पदार्च मतीन्द्रिय कहलाते हैं।

मणुमनः--परमाणु बराबर छोटा मन ( यह मान्यता यौग की है )

प्रन्वयन्त्राप्ति—जहां जहां साधन-धूमादि हेतु हैं वहा वहां साध्य-ग्रामि प्रादिक हैं, ऐसी साध्य ग्रीर साधन की व्याप्ति होना ।

सन्वय निम्नय-अन्वयव्याप्तिका निर्णय होना ।
प्रदृश्यानुपतंभ-नेत्र के स्रयोचर पदार्थ का नहीं होना ।
प्रनुष्त प्रत्यय-गी-नी इस प्रकार का सहस वस्तुओं समानता का स्रवबोध होना ।
प्रवं प्राकट्य-पदार्थ का प्रगट होना-वानना ।
प्रवं प्राकट्य-वस्तुका कार्यमें सा सकना, जैसे चटकी अर्थिकथा जल वारण है ।
प्रनिवातार्थग्राही - कभी भी नहीं जाने हुये पदार्थको जाननेवाला ज्ञान ।
प्रदृष्ट कारणारुव्यत्व-निर्दोध कारणोंसे उत्पक्ष होनेवाला ज्ञान ।

प्रयंजिज्ञासा—पदार्थों को जाननेकी इच्छा होना । भ्रयौरुवेय-पूरव द्वारा नहीं किया हुमा पदार्थ ।

धत्यतामाय-एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यक्प कभी भी नहीं होना, सर्वेषा पृथक रहना प्रत्यंता-भाव कहलाता है।

धनाधेय—"धारोपयितुमशक्यः" जिसका धारोपरा नहीं किया जासकता उसे धनाधेय कहते हैं।

बप्रहेय-- "स्फोटियत्मशक्यः" जिसका स्फोट नहीं कर सकते ।

भारमपरोक्षवाद—कर्ता भारमा और करण ज्ञान ये दोनों सर्वथा परोक्ष रहते हैं किसी भी ज्ञान या भ्रमाण द्वारा जाने नहीं जाते हैं, भारमा ज्ञानके द्वारा भ्रन्य भ्रन्य पदार्थोंको तो जान लेता है किन्तु स्वयं को कभी भी नहीं जानता, ऐसी मीमांसक के दो भेदों में (भाष्ट्र भीर प्रभाकर) से प्रभाकरकी मान्यता है।

धारमस्याति—प्रपनी स्थाति [ विपर्यय ज्ञानमें प्रपना ही घाकार रहता है ऐसा विज्ञानाई त-वादी कहते हैं।] इतरेतराभाव---'स्वभावाद स्वभावान्तर व्यावृत्ति:--इतरेतराभावः" अर्थात् एक स्वभाव या गुल्, धर्म, ध्रयवा पर्यायकी सन्यस्वभावादि से भिन्नता है यह इतरेतराभाव कहसाता है 1

इन्द्रियवृत्ति—चक्षु प्रादि इन्द्रियोंका प्रपने विषयों की घोर प्रवृत्त होना इन्द्रियवृत्ति है भीर कही प्रकास है ऐसा साक्ष्य कहते हैं।

इष्ट प्रयोजन- ग्रंथमें कथित विषय इष्ट होना।

उत्तंभकमिण-प्रान्तको दीप्त करानेवासा कोई रत्न विशेष ।

कारक साकस्यं—कारक साकस्य-कत्तां, कर्म बादि कारकाँकी पूर्णता होना कारक साकस्य कहसाता है, नैयायिक झानकी उत्पत्तिमें सहायक जो भी सामग्री है उसको कारक साकस्य कहते हैं और उसीको प्रमाण मानते हैं।

स्तर विषाण- गवेके सींग (नहीं होते)

खर रटित-गधेका चिल्लाना, रेकना खर रटित कहलाता है।

क्षपुष्य—भाकाशका पुष्प (नहीं होना)

याह्य-प्राहक—प्रहरण करने योग्य पदार्थ ग्राह्म धीर ग्रहरण करनेवाला पदार्थ ग्राहक कहलाता है।

चक्रक दोव-जहां तीन घर्मोंका सिद्ध होना परस्परमें स्रघीन हो, स्रघांत एक प्रसिद्ध धर्म या बस्तुसे दूसरे घर्म झादिको सिद्धि करना और उस दूसरे असिद्ध घर्मांदि से तीसरे घर्म या वस्तु की सिद्धि करनेका प्रयास करना, पुनश्च उस तीसरे वर्मांदि से प्रथम नंवरके घर्म या वस्तुको सिद्ध करना, इस श्रकार तीनोंका परस्परमें चक्कर लगते रहना, एक की भी सिद्धि नहीं होना चक्रक दोप हैं।

चोदना-सामवेद प्रादि चारों वेदोंको चोदना कहते हैं।

वित्राहुँत-साममें वो धनेक धाकार प्रतिभाषित होते हैं वे ही सत्य हैं, वाह्यमें दिखायी देनेवाले धनेक धाकार वाले पदार्थ तो मात्र काल्पनिक हैं ऐसा बौदोंके चार मेदोंमें से योगाचार बौद्धका कहना है यही वित्राहुँत कहसाता है, चित्र-नाना धाकारयुक्त एक घड़ेंत रूप ज्ञान मात्र तस्य है धीर कुछ भी नहीं है ऐसा मानना वित्राहुँतवाद है।

चलुसिक्त पैवाय-नेत्र पदार्थोंको छूकर ही कानते हैं, सभी इन्द्रियोंके समान यह भी इन्द्रिय है सतः नेत्र भी पदार्थका स्पर्धकरके उसको जानते हैं, यह चलुसिक्त पंवाद कहलाता है, यह सान्यता नैयायिककी है।

न्नेय-नायक—जानने योग्य पदार्षं नेव कहवाते हैं धीर वानने वाला झारमा ज्ञायक या जाता कहवाता है। ज्ञातृ व्यापार-जाताकी कियाको जातृव्यापार कहते हैं।

ज्ञानांतरवेश ज्ञानवाद—ज्ञान स्वयं को नहीं जानता उसको आननेके लिये प्रन्य ज्ञानको सावस्यकता रहती है, ऐसी नैयायिककी साध्यता है।

तदुरपत्ति—ज्ञान पदार्थसे उरपन्न होता है ऐसा बोढ भानते हैं, तत्-पदार्थ से उरपत्ति-ज्ञानकी उरपत्ति होना तदरपत्ति कडलाती है।

तदाकार-ज्ञानका पदार्थके प्राकारको घारख करना, यह भी बौद्ध मान्यता है।

तवध्यवसाय—उसी पदार्थको जानना जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हुमा है घौर जिसके आकार को चारण किये हुए है, यह तवध्यवसाय कहलाता है, यह सब बौद्ध माग्यता है।

तावात्म्य संबंध—हब्योंका प्रपने गुणोंके साथ धनादिये जो मिलना है-स्वतः ही उस रूप रहना, एवं पर्यायके साथ मर्यादित कालके लिये प्रभेद रूपसे रहना है ऐसे ध्रमित्र संबंधको तावात्म्य संबंध कहते हैं। (धर्मात वस्तुमें गुण स्वतः ही पहलेसे रहते हैं ऐसा जैनका प्रसंध सिद्धांत है। वस्तु प्रथम क्षणों गुण रहित होती है भीर द्वितीय क्षणों समवाय से उसमें गुण घाते हैं ऐसा नैयायिक वैशेषिक मानते हैं, जैन ऐसा नहीं मानते हैं।

तथोपपत्ति—साध्यके होनेपर साधनका होना। उस तरहसे होनाया उसप्रकारकी बात घटित होना भी तथोपपत्ति कहलाती है।

दोर्घशब्कुली भक्षण-बड़ी तथा कड़ी कचौड़ीका खाना ।

द्विचन्द्र वेदन-एक ही चन्द्रमें दो चन्द्रका प्रतिभास होना ।

हैत-दो या दो प्रकारकी वस्तुओंका होना।

धाराबाहिक झान-एक हो बस्तुका एक सरीखा ज्ञान सगातार होते रहना, जैसे यह घट है, यह घट है. इस प्रकार एक पदार्थका उल्लेख करनेवाला ज्ञान ।

निविकल्प प्रत्यक्ष-नाम, जाति झाविके निश्चयसे रहित जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष प्रकाश है ऐसा बीख कहते हैं।

निषेत्र-प्रमुक वस्तु नहीं है इसप्रकार निषेत्र करनेवाला ज्ञान ।

निर्ध्याचार—निवेच करने योग्य घट पट म्नादि पदार्थ हैं उनका वो म्नाचार हो उसे निवेच्याचार कहते हैं।

प्रमासु—धपनेको धौर परको निर्सृय रूपसे जानने वाले ज्ञानको प्रमास्स कहते हैं, प्रथवा सम्यक्तानको प्रमास्स कहते हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाख--विशव-स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। परोक्ष प्रमाण--प्रस्पष्ट ज्ञान। प्रमाण सप्तव---''एकस्मिन् वस्तुनि बहुना प्रकारणानां प्रवृक्तिः प्रमाण संप्तवः" प्रयात एक ही विषयमें धनेक आनोंकी काननेक लिये प्रवृक्ति होना प्रमाण संप्तव कहानाता है।

प्रमेय-प्रमासके द्वारा जानने योग्य पदार्थ।

प्रमाता--- जाननेवाला धास्मा ।

प्रमिति-प्रतिभास या जानना ।

प्रस्तम सामन----''परेश्याऽनिष्टापादनं प्रस्तम् सामनं'' स्रमीत् सन्य बादी द्वारा इष्ट पक्षमें समुद्रीं के लिये प्रतिष्टका प्रसंग उपस्थित करना प्रसंग सामन कहनाता है।

प्रधान या प्रकृति — साक्य द्वारा मान्य एक तत्व, जो कि स्रचेतन है, इसीके इन्द्रियादि २४ भेद हैं।

पुरुष—सांस्यका २.४ वां तत्व, यह चेतन है इस चेतन तत्वको सौस्य प्रकर्त्ताएवं ज्ञान शून्य मानते हैं।

प्रत्यासत्ति-निकटता को प्रत्यासत्ति या प्रत्यासन्न कहते हैं।

प्रतिपाच-प्रतिपादक - समकाने योग्य विषय सम्बा जिसको समकाया जाता है इन पदार्थ स्व शिष्यादिको प्रतिपाद्य कहते हैं, तथा समकाने वाला व्यक्ति-गुरु ग्रादिक या उनके वचन प्रतिपादक कहलाते हैं।

पर्युदास — "पर्युदास: सहक् बाही" पर्युदास नामका प्रभाव उसको कहते हैं जो एक का प्रभाव बताते हुए भी साथ ही प्रन्य सहय वस्तुका प्रस्तित्व सिद्ध कर रहा हो।

प्रसज्य—''प्रसज्यस्तु निषेषकृत्" सर्वथा प्रभाव या तुच्छाभावको प्रसज्य घ्रभाव कहते हैं। परोक्षज्ञान नाद-ज्ञान सर्वथा परोक्ष रहता है सर्वात स्वयं या घन्य ज्ञान के द्वारा विलक्तुल हो जानने में नहीं घा सकता ऐसा भीमांसक मानते हैं घतः ये परोक्षज्ञानवादी या ज्ञानपरोक्षवादी कहवाते है।

प्रतिबंधक मिए--प्रिनिके दाहक शक्तिको रोकनेवाला रस्न विशेष ।

प्रतियोगी—भूतलमें (भादिमें) स्थित कोई वस्तु विशेष जिसको पहले उस स्थान पर देखा है।

प्रमाण पंचकंत्राय —प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रयोपत्ति, उपमा और धागम इन पांच प्रमाणोको सीमासक विधि-यानी अस्तित्व साधक मानते हैं इनका अभाव प्रमाण पंचकाभाव कहा जाता है।

प्रागमाव—जिसके प्रमाव होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति हो "यदभावे नियमतः कार्यस्थोत्पत्तिः सः प्रागमावः" प्रागनंतर परिलाम विविष्ठ मृद इध्यम् ॥ प्रयांत् मिट्टी धाविमें घटादि कार्यका प्रमाव रहना, प्राव् पहले प्रभावकप रहना प्रामक्षाव है। जैसे घट के पूर्व स्थास धादि रूप मिट्टी का रहना है वह घटका प्रागमाव कहलाता है। ... प्रव्यंक्षाचावः—"यद्शावे नियमतः कार्यस्यविपत्तिः स प्रव्यंतः, मृद् ब्रव्यानंतरोत्तर परिणामः" जिसके होनेपन नियमते कार्यंका कार्यः होता है:वह प्रव्यंत कहवाता है, जैसे घट क्य कार्यंका नाय करके कपाल बनता है। मिट्टी रूप ब्रव्यका वर्गतार पित्णाम घट था उस घटका उत्तर परिणाम कपाल है, यह घट कार्यंका प्रव्यंत है।

ब्रह्मार्ड त —विश्वके संस्पूर्ण पदार्थ एक ब्रह्म स्वरूप हैं, घन्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ घट. जीव स्नादि पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब ब्रह्म की ही विवर्त हैं ऐसा ब्रह्मार्ड तवादी की मान्यता है।

बाधाविरह--बाधा का नहीं होना।

बहिर्व्याप्ति—जिस हेतुकी पक्ष प्रौर सपक्ष दोनों में व्याप्ति हो वह बहिर्व्याप्तिक हेतु कहनाता है।

भूयोदर्शन-किसी वस्तुका बार बार देखा हुआ या जाना हुआ होना ।

भूतचैतन्यवाद-पृथ्वी, जल, भ्रानि भीत बायु इन चार पदार्थीतें भ्रात्मा या चैतन्य उत्पन्न होता है ऐसा चार्वाकका कहना है, इसीके मतको भूतचैतन्यवाद कहते हैं।

योगज वर्म-प्राणायाम, व्यानादिके अभ्यायसे आत्मामें ज्ञानादि गुणोंका अतिवय होना । युगवत वृत्ति-एक साथ होना या रहना ।

युगपज्जानानुत्पत्ति-एक साथ भ्रनेक ज्ञानोंका नही होना ।

रजत प्रत्यय-चांदीका प्रतिभास होना ।

लिंग-हेत्को लिंग कहते हैं चिह्न को भी लिंग कहते हैं।

लिंगी-अनुमानको लिंगी कहते हैं, जिसमें बिह्न हो वह पदार्थ लिंगी कहलाता है।

लघुवृत्ति--श्रीघ्रतासे होना ।

विवर्त-पर्यायको विवर्त कहते हैं।

व्यायव्यक्षक---प्रगटकरने योग्य पदार्थ व्याय्य कहलाते हैं, ग्रीर प्रगटकरनेवाला व्यक्षक कहलाता है।

श्याप्य-व्यापक—व्यापक तदतिष्ठ व्याप्य तिवृष्ठ व च च अर्थात जो उस विविक्तत वस्तुमें है भी क्षान्यत्र भी है वह व्यापक कहलाता है, भी र जो उसी एक विविक्षत में ही है वह व्याप्य कहा जाता है, जैसे वृक्ष यह व्यापक है भीर नीम, साम स्नाद व्याप्य हैं।

वाच्य-वाचक---पदार्थ वाच्य हैं भीर शब्द वाचक कहलाते हैं, इन पदार्थ और खब्दों का खो संबंध है उसे वाच्य वाचक संबंध कहते हैं। विषयाकार वारित्व-- घट प्रादि पदार्थ कानके विषय कहलाते हैं, उनके प्राकारोंको ज्ञान प्रपनेकें चारला करता है ऐसा बीढ मानते हैं, इसीको विषयाकार चारित्व कहते हैं।

व्यवसाय-ज्ञानमें वस्तुका निश्चायकपना होना व्यवसाय कहलाता है ।

व्यतिरिक्त-पृथक या भिन्न।

व्यतिरेक व्याप्ति—वहां वहां प्रान्त ग्रादि साध्य नहीं हैं वहां वहां पून ग्रादि साध्य भी बढ़ीं हैं, इसप्रकार सन्ध्यके ग्रधावमें साधनके ग्रधावका ग्रविनाभाव होना या दिखलाना व्यतिरेक व्याप्ति कहकान्ध्री है।

व्यतिरेक निर्वय-व्यतिरेक व्याधिका निष्यय या निर्णय होना ।

विशद विकल्प-"यह घट है" इत्यादि रूपसे स्पष्ट निश्चय होना ।

विधातृ—"यह वस्तु मौजूद है" इस प्रकार ग्रस्तिरूप बस्तुका जो ज्ञान होता है उस जानको विधात या विधायक ज्ञान कहते हैं।

विज्ञानार्द्धतवाद—जनतके खंपूर्ण पदार्थज्ञानरूप ही हैं, ज्ञानको छोड़कर दूसरा कोई भी पदार्थनहीं है ऐसा बौद्ध कहते हैं, इसीको विज्ञानार्द्धतवाद कहते हैं।

शून्याई त—वेतन अवेतन कोई भी पदार्थ नहीं है सब शून्यस्वरूप है बौदका एक भेद माध्य-भिकका कहना है, इसीको शून्याई त कहते हैं।

शब्दाई त-सपूर्ण पदार्थ तथा उनका ज्ञान शब्दमय है, शब्दजहासे निमित है, शब्दको छोड़कर सन्य कुछ भी नहीं है ऐसा भर्तृहरि सादि परवादीका कहना है।

शक्यानुष्ठान — ग्रन्थर्मे जिसका प्रतिपादन किया जायगा उसका समभना तथा ग्राचरणमें जाना शक्य है ऐसा बताना शक्यानुष्ठान कहलाता है।

समवाय-वैशेषिक छह पदार्थ मानते हैं उन छह पदार्थोंमें समवाय एक पदार्थ है।

समनाय संबंध —हत्यका घपने गुर्सोंके साथ जो संबंध है वह समनाय संबंध है, द्रव्योंको गुर्सो से पृथक नहीं होने देना उसका काम है द्रव्योंकी उत्पत्ति प्रथम क्षरामें निर्मुंस हुधा करती है भीर द्वितीय क्षरामें उसमें समनाय नामा पदार्थ गुर्सोंको संबंधित कर देता है ऐसी बंक्षेषिककी मान्यता है।

समवायी — झाल्मा झादि द्रव्य, जिनमें समवाय झाकर गुर्णोंको जोड़ देता है वे द्रव्य समदायी कहे जाते हैं।

समवेत-इन्योंमें जो गुरा जोड़े गये हैं वे गुरा समवेत कहलाते हैं।

संयोग-संबंध--दो पदार्थीका या द्रव्योंका मिलना ।

सवंधाभिषेय-प्रश्वमें वर्णन करने योग्य जो विषय हैं उनका संबंध बतलाना

सिकर्व-पदार्थके छूनेको समिकर्य कहते हैं, चश्चु आदि सभी इन्त्रियां पदार्थोंको छूकर ज्ञान कराती है ऐसा वैशेषिकका कहना है। इन्द्रियों द्वारा पदार्थोंका जो छूना है वह सिकर्व है और वहीं प्रमाश्य है ऐसा वैशेषिकके प्रमाशका सक्ष्य है।

संबाद प्रत्यय-प्रपते पूर्ववर्ती ज्ञानका समर्थन करनेवाला ज्ञान ।

स्पृतिप्रमोष —स्पृतिका नहीं होना, नष्ट होना स्पृति प्रमोष है, प्रभाकद (मीमांसक ) विपर्वय क्षतको स्पृति प्रवोष रूप मानते हैं।

. साकार ज्ञानवाय-ज्ञान पदार्थके आकार होता है, जो साकार ज्ञान है वही प्रवासायभूत है ऐसा बौद कहते हैं।

सन्येतर गोविषारा-नायके दांगे बांगे सींग।

हेतु-साध्यके साथ जिसका प्रविनाभावी संबंध है उसको हेतु कहते हैं।

हेत्वाभास-जिसका साध्यके साथ धविनाशानी संबंध नहीं है वह हेत्वाभास है, उसके प्रसिद्ध, विषद्ध प्रनैकान्तिक, ग्रीर धकिश्वास्कर ऐसे चार भेद हैं।



### भारतीय दर्शनोंका ग्रति संक्षिप्त परिचय-

## जैन दर्शन

जैन दर्बन में सात तस्य माने हैं— जीव, घजीव, घालव. वंध, संवद, निजंरा धीव मोका। जिसमें जैतन्य पाया बाता है वह जीव है, वेतनतासे रहित प्रजीव है (इसके पांच मेद हें-पुराव, वर्ध, घवमं, धाकाय, काल) जीवके विकारी भाषोंसे कमीका जीवके प्रदेशोंमें धाना घालव है, उन कमीका जीव प्रदेशों के साथ विधिष्ट प्रकारसे निक्रित धविष तक संवद होना वंध कहलाता है, परिएमा विवेधदारा उन कमीका धावा रक होना मोक कहलाता है। जीव, पुरवल, कमीका जीवसे पुषक होना मोक कहलाता है। जीव, पुरवल, घट्ट इत्यों का ध्रवर्म, घाकाय, धीव काल इसप्रकाद खह मूलभूत हत्य हैं। उपर्युं क साततत्वों में इन छह इत्यों का ध्रवर्मा करें तो जीव तत्वमें जीव इत्य धीर प्रजीव तत्वमें पुराल, घर्म, प्रधमं प्राक्ष कोर काल घर्मा करें तो जीव तत्वमें जीव इत्य धीर प्रजीव तत्वमें पुराल, घर्म, प्रधमं प्राक्ष घीर काल ग्रंतमांव करें तो जीव तत्वमें जीव इत्य धीर प्रजीव तत्वमें धीर पांच तत्व जीव ग्रीर स्वचि स्वस्प पुराल मय जढ़ तत्व जी कर्म है इन दोनोंके सथीग से बनते है। वेतना न्वरूप जीव इत्य है, पुराल प्रवीद हर्ययान जड़ स्वय ।

बसं द्रव्य - जीव सौर पुरुगलके गमन चिक्तका सहायक समूर्त द्रव्य । सघमं द्रव्य-जीव सौर पुरुगलके स्थिति का हेतु । सम्पूर्ण द्रव्योंका सवगाहन करानेवाला साकाश है भौर दिन, रात, वर्ष सादि समयोंका निमित्त सूत समूर्त काल द्रव्य है।

प्रमासा सक्या—मुक्य दो प्रमासा हैं प्रत्यक्ष घीर परीक्ष, दोनों प्रमासा जान स्वरूप ही है, घात्याके जिस जानमें विशयपना [स्पष्टता]पाया वाता है वह पर्यक्ष प्रमासा है। प्रविज्ञयपना [प्रस्पष्टता] जिसमे पाया जाता है वह परीक्ष प्रमासा है। इसके स्पृति, श्र्यक्षिज्ञानादि श्रेद है।

इन प्रमार्शोमें प्रामाण्य [सत्यता ] अभ्यस्तदशामें स्वतः प्रनभ्यस्तदशा में परसे आया करती है।

जगन में यावन्यात्र कार्य होते हैं उनके प्रमुख दो कारए हैं, निमित्त भीर उपादान, जो कार्योत्पत्ति में सहायक हो वह निमित्त कारए। है भीर जो स्वयं कार्य रूप परिसास बहु उपादान कारए। है जैसे घट रूप कार्य का निमित्त कारए। कुंचकार, चक मादि है भीर उपादान कारए। मिट्टी है। कारए। से कार्य कर्षांचत् निम्न है, भीर कर्षांचत समिन्न भी है। प्रत्येक तस्य या द्वय्य स्थवा पढ़ार्य प्रतेक सनेक [ अनंत ] गुण वर्षोंको लिये हुए हैं सीर इन गुण वर्षोंका विवक्षानुसार प्रतिपादन होता है स्वीको सनेकान्त-स्वाहाद कहते हैं, वस्तु स्वयं प्रपने निजी स्वपक्षि सनेक पुरुष्यं पुत्त पायी जाती है, उसका प्रकासन स्वाहाद (क्षंचितवाद) करता है। बहुत से विहास समेकान्त और स्वाहादका प्रजं न समग्रकर इनको विपरीत कपन्ने मानते हैं, प्रवांत् वस्तुके स्रेक मुख्य समीको तिजी न मानना तथा स्वाहाद को वायद शब्दते पुकारना, किन्तु यह गलत है, स्वाहादका सर्व वायद या संग्रवाद नहीं है, प्रपितु किसी निष्टिषत एक इिकोएसे (जो कि वस विवक्तित सस्तुमें संमावित हो। बस्तु उस कप है और प्रनय इष्टिकोएसे प्रया स्वक्य है, स्वाहाद समीकान्त सावहाँ विवेचन करे तो बहुत विस्तार होगा, विज्ञासुभीको तरवार्षवात्तिक मादिवृत सम्वाहत्वस्वान नामके लेख, निवच, ट्रेक्ट वाहिये।

सृष्टि—यह संपूर्ण विश्व ( जगत ) प्रानादि निजन है अर्पात् इसकी ब्रादि नहीं है भीर अंत भी नहीं है, स्वयं काश्वन इसी रूप परिश्मित है, समशानुसार परिशामन विचित्र २ होता रहता है, जगत रचना या परिवर्शनके लिये ईश्वर की जरूरत नहीं है।

पूर्वोक्त पुद्रगल —जड़ तस्वके दो नेद हैं, क्षणु या परमाणु घीर स्कंच हस्यमान, ये विजवके जितने घर भी पदार्थ हैं सब पुद्रगल स्कंच स्वक्प हैं, चेतन जीव एवं घर्मीट द्वध्य प्रमूतं-ब्रहस्य पदार्थ हैं। परमाणु उसे कहते हैं जिसका किसी प्रकार से भी विभाजन न हो, सबसे घीतम हिस्सा जिसका घव हिस्सा हो नहीं सकता, यह परमाणु नेत्र सम्य एवं सुक्सवर्धी हुसींन गस्य भी नहीं है। स्निम्बता एवं स्वता में के कारण परमाणुघों का रस्पर संबंध होता है इन्हींको स्कंच कहते हैं। जैन दर्शनमें सबता घर्म हत्ता है इस्ता निम्तिता एवं हत्ती है इस्ता माम हत्तकृत्य, ब्रानमय, हो चुके हैं उन्हें जीवके माम्य या मृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है।

मुक्ति मार्ग-सम्यय्दर्शन, सम्यय्कान और सम्यक् चारित्र स्वरूप मुक्ति का मार्ग है, सभीचीन तत्त्वोंका श्रद्धान होना सम्यय्कांन है, मोक्षके प्रयोजनभूत तत्त्वोंका सभीचीन ज्ञान होना सम्यय्कान है, पापाचरण के साथ साथ संपूर्ण मन वचन प्रादि की क्रियाका निरोध करना सम्यक्चारित्र है, अखवा प्रारंभदक्षामें अञ्चल या पाषाक्य क्रिया का । हिंसा, सूठ आदिका एवं तीत्र राग होयका ) त्याग करना सम्यक् चारित्र है। इन तीनोंको रत्नत्रय कहते हैं, इनसे जीवके विकारके कारण जोकम है उसका ग्रामा एवं बेंधना स्क जाता है।

मुक्ति— जीवका संपूर्ण कर्म और विकारी भावों से मुक्त होना मुक्ति कहनाती है, इतीको मोक्ष, निर्वाण प्राधि नामोंने पुकारते हैं। बुक्तिमें प्रयांत् प्राप्ताके युक्त प्रवस्था हो थोनेपर वह सुद्ध बुद्ध, बाता द्रशा परमानंदमय रहता है, सदा इसी रूप रहता है, कभी भी पुन: कर्म गुक्त नहीं होता। प्रमृतवर्शन, प्रनंतवान, प्रनंतसुख भीर प्रनंतवीय से युक्त भारमाका प्रवस्थान होना, सर्वदा निराकृत होना हो मुक्ति है। जंब वर्शन में —जगतके विषयतें, बात्यावे विषय में, कर्ण या भाग्यके विषयमें सर्वात् पुष्य पाप के विषयमें बहुत बहुत सिक कूटमसे सुक्रम विषेषण पाप का वाता है, इन जगत साविके विषयमें विवाग गहुन, सुद्रम, सौर विस्तृत कथन औन वन्नोंमें है उतना सम्यन प्रंप्तमान थी विकाशी महीं देता। यदि जगत् या सुष्टि प्रयात विश्वके विषयमें सम्यग करना होने तो निजीकसार, तस्यार्थ- सुन्न, सोक विभाग धादि सन्य पठनीय हैं। सारमा विषयक घष्ण्यवनों परमात्मप्रकाश, प्रयक्तवार समयतारिव सन्य अपवृक्त हैं। कर्म-पुष्प वाप साविका सहुन गंभीर विवेषण कर्मकांट (मोन्मस्वार) पंचसंस्रष्ट श्रादि सनेक प्रन्नोंने पाया जाता है। विश्वके संपूर्ण व्यवहार संबंधके एवं घष्णात्मसंबंधकें स्वर्णत् लोकिक जोवन एवं धानिक बोवनका करसीय हत्यों हा दर्शनमें पूर्ण एवं कोच पूर्ण क्वन पाया जाता है। प्रस्त ।

### बौद्ध दर्शन

यह बसंन अस्मिकवाद बाम से भी कहा जा सकता है न्यों कि प्रतिक्षण प्रत्येक पदार्थ समूल जूल वह होकर सर्वेषा नया ही उत्पन्न होता है ऐसा बौद्ध ने माना है। इनके बार भेद हैं। वैभाविक, सौनालाद और माध्यमिक। वैभाविक बाह्य और सम्मंतर दोनों ही (हत्य जड़ पदार्थ और बेतन आस्मा) पवार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य हैं, बास्तविक हैं। ऐसा मानता है। सोनातिक बाह्य पवार्थों को मान अनुमान-वम्य मानता है। योगालार तो बाह्य पदार्थों की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता। मान विज्ञान तरन को सत्य मानता है प्रतः इते विज्ञानाई तवादी कहते हैं। माध्यमिक न बहिरग पदार्थ मानता है भीर न प्रत्यतंत्र पदार्थ को ही। सर्वचा सूच्य मान तरन है ऐसा मानता है। इन सभी के यहाँ अल्पामावाद है। बौद्ध ने दो तरन माने हैं। एक स्वलक्षण प्रोर हूलरा सामान्य लक्षण। सज्जावीय भीर विज्ञातीय परमाणुधों से सस्वेद्ध, प्रतिक्षण विनाशवील ऐसे जो निरंश परमाणु हैं उन्हों को स्वलक्षण कहते हैं, अपवा देख, काल और प्राकार से नियत वस्तु का ओ स्वरूप है-साखायारएता है वह स्वकक्षण कहता है।

सामान्य--- एक कल्पनात्मक वस्तु है। सामान्य हो चाहे सहस्र हो, दोनों ही बास्तविक पदार्थ नहीं है।

प्रमाण-पविसंवादक ज्ञान की प्रमाण कहते हैं उसके दो तेव हैं क्षणील बीढ प्रमाण की संस्था वो वानते हैं, स्वत्यक घीद प्रमुखान । करपना रहित (निक्ष्य रहित ) प्रभारत ऐसे ज्ञान को प्रत्यक प्रमाण कहते हैं। धीर व्याधिज्ञान से सम्बन्धिक किया वर्ष के ज्ञान वे किसी वर्षों के किया ने वो परिता ज्ञान होता है वह प्रमुखान प्रमाण कहलाता है। प्रमाण को प्रथाण हो वाहे पानुसान ही सभी सक्कार कप ज्ञान है। ज्ञान घर प्रावित वस्तुके उत्पन्न होता है वही के प्रावक्त को पारता करता है भी उत्पालक करता है भी उत्पालता है। इसी को "तहुत्वनित, तदाकार, तहुव्यक्ताम" रेहक कुक्ते हैं।

प्रामाण्य (प्रमास का फल) प्रमास रूप ही है। बार प्रार्व सत्य दु:स, समुदय, निरोध घीर मार्ग इनका बोध होना चाहिये । तथा पाँच स्कंध-स्वत्कंध, वेदनास्कंध, संज्ञास्कंध, संस्कारश्कंध ग्रीर विज्ञातस्कंश इनकी बानकारी भी होनी चाहिये, क्योंकि इनके ज्ञान से मुक्ति का नार्ग मिलता है । मुक्ति के विषय में बौद्ध की विचित्र मान्यता है, जिल धर्माल प्रात्मा का निरोध होना मुक्ति है । दीपक बुक्त बाने पर किसी दिशा विदिशा में नहीं जाकर मात्र समाप्त हो जाता है उसी प्रकार भारमा का मस्तित्व समाप्त होना मुक्ति है। "प्रदीप निर्वाख वदारम निर्वाख मैं नैयायिकादि ने तो मात्र भारमा के गुरा ज्ञान भादिका भनाव मुक्ति में स्वीकार किया है किन्तू बौद्ध ने मूल जो भारम द्रव्य है उसका ही सभाव मुक्ति में माना है उनकी मान्यता है कि पदार्थ चाहे जड़ हो चाहे चेतन प्रतिक्षरा नये-नये उत्पन्न होते हैं पूर्व चेतन नयी संतान की पैदा करते हए नष्ट हो जाता है जब तक इस तरह से संतान परम्परा चलती है तब तक संसार भीर जहाँ वह रक जाती है वहीं निर्वाण हो जाता है। सृष्टि के विषय में बौद्ध लोग मौन हैं। बूद्ध से किसी फिष्य ने इस जगत के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने कहा था कि सृष्टि कब बनी ? किसने बनायी ? घनादि की है क्या ? इत्यादि प्रश्न तो बेकार ही हैं ? जीवों का क्लेश, दुःख से कैसे खुटकारा हो इस विषय में सोचना चाहिये। प्रतीत्य समुत्पाद, श्रन्यापोहवाद, क्षाण भगवाद, सादि बौद्धों के विशिष्ट सिद्धान्त हैं। प्रतीत्य समृत्पाद का धूसरा नाम सापेक्ष कारगावाद भी है। प्रचीत् किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर प्रन्य वस्तु की उत्पत्ति । शब्द या वाश्य मात्र ग्रन्य ग्रयं की व्यावृत्ति करते हैं, वस्तु को नहीं बताते । जैसे किसी ने 'घट" कहा सो घट शब्द घट को न बतलाकर श्रघट की व्यावृत्ति मात्र करता है इसी को श्रन्यापीह कहते हैं। प्रत्येक बस्तु प्रतिक्षण विशवस्तातील है यह क्षरा भंगवाद है। इत्यादि एकान्त कथन इस मत में पाया जाता है।

#### न्याय बर्शन

न्याय दर्धन या नैयायिक मत में १६ पदाचाँ का (तस्वों का ) प्रतिपादन किया है, प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दशंत, सिखान्त, प्रवयन, तर्क, निर्लोय, बाद, बल्प पितण्डा, हेस्वाभास, छल, जाति, निगृह स्थान इन पदाचाँ का विस्तृत वर्लन न्याय वास्तिक घादि ग्रन्थों में पाया जाता है। प्रमाला प्रमेय, प्रमाता, शमिति इस प्रकार भी संक्षैप से तत्त्व माने जाते हैं,

प्रमाण संस्था—प्रत्यक्ष, बनुमान, उपमा, धागम इस प्रकार नेवायिक ने चार प्रमाण साने हैं। प्रमाकरण्-प्रमाण्, प्रयात् प्रमा के करख को प्रमाण कहते हैं, कारक साकत्य प्रमा का करण है ब्रह्म प्रमाख माना गया है।

प्रामाण्य वाद—प्रमाण में प्रमाणता पर से ही आती है क्योंकि यदि प्रमाण में स्वतः ही प्रामाण्य होता तो यह ज्ञान प्रमाण है या अप्रमाण है ऐसा सक्षय नहीं हो सकता था। कार्य कारस भाव-स्थाय दर्शन में कार्य भिन्न है बीद कारसा शिन्न है, यह कियात सांक्य से सर्वता विपरीत है। सर्वात् सांक्य तो कारसा कार्यों के सर्वता प्रमेश ही मानते हैं भीर नैवाधिक सर्वेषा भेव ही, स्त: सांक्य सत्कार्य वादी भीर नेवाधिकादि ससस्यकार्यकादी नाम के प्रसिद्ध हुए ।

कारण के तीन मेद हैं -

(१) समवायी कारण (२) ग्रसमवायी कारण (३) निमित्त कारण

सृष्टि कर्नृत्व वाद—यह संतार ईश्वर के द्वारा निर्मित है, पृष्वी, पर्वत, वृक्ष, सगैर म्रादि तमाम रचनायें ईस्वराधीन है, हां इतना जरूर है कि इन चीजों का उपादान तो परमाणु है, दो यरमाणुद्धों से द्वषणुक की उत्परित होती है, तीन द्वषणुकों के संयोग से त्र्यणुक या त्रपरेणु की उत्परित होती है। चार त्रस रेणुओं के संयोग से चतुरेणु की उत्परित होती है, इस प्रकार आगे आगे जगत की रचना होती है। परमाणु स्ततः तो निष्क्रिय है, प्रायणों के प्रदृष्ठ की अपेक्षा लेकर ईश्वर ही इन परमाणुओं की इस प्रकार की रचना करता जाता है। सत्तव निष्क्रिय परमाणुओं में किया आरम्भ कराना ईश्वरेण्डा के प्रधीन है, ईश्वर ही अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, और प्रयत्न स्वित से जगत रचता है।

परमाणु का सक्षरा—घर में छत के छेद से सूर्य की किरसों प्रवेश करती हैं तब उनमें जो छोटे-छोटे करा रिष्ट गोचर होते हैं वे ही जस रेणु हैं, और उनका छटवा माग परमाणु कहलाता है परमाणु तथा ह्वयणुक का परिमारण धणु होने से उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता और महत् परिसाम होने से जसरेणु प्रत्यक्ष हो जाते हैं।

ईश्वर — ईश्वर सर्वधिक्तिमान है जगत तथा जगत वासी प्रारमार्थे सारे के सारे ही ईश्वर के प्रधीन हैं। स्वर्ग नरक धादि में जन्म दिलाना ईश्वर का कार्य है, वेद भी ईश्वर कृत है-ईश्वर वे स्वर्ग है।

मुक्ति का मार्ग-को पहले कहे गये प्रमास्य प्रमेय श्रादि १६ पदार्थ या तस्य है जनका ज्ञान होने से निष्याज्ञान सर्वात् प्रविका का नाख होता है। निष्याज्ञान के नाख होने पर कम्पयाः दोष, प्रवृत्ति, जन्म, मौर दुर्जी का नाक होता है। इस प्रकार इन क्रियाज्ञान कादि का वक्षप्रकार करने के विक्के वा तरुक झान प्रक्रीप के लिये जो प्रयत्न किया जाता है वह मोझ वा मुक्तिका मार्ग (उपाय)है।

मुक्ति—पुत्र से अस्थन्त विभोज होते को अपवर्ग या मुक्ति कहते हैं, युक्त अवस्था में बुद्धि, युक्त, दुक्त, दु

### वैशेषिक दर्शन

वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ माने हैं, उनमें ब्रब्य, गुरा, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय ये छ: तो सदमाव हैं और ममाव पदार्थ ममावरूप ही है।

द्रश्य-जिसमें गुण और किया पायी जाती है, जो कार्य का समवायी कारण है उसको द्रश्य कहते हैं। इसके नौ भेद हैं, पृथ्वी, जल, श्रांगि, वायु, श्राकाल, काल, दिखा, श्रात्मा, मन।

गुल-जो द्रव्य के धाबित हो भीर स्वयं गुण रहित हो तथा खंगोग विभाग का निर्पेक्ष कारण न हो वह गुल कहलाता है। इसके २४ भेद हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संस्था, परिमाल वेग, संयोग, विभाग, परत्य, अपरत्य, गुरुत्य, द्रवत्य, स्तेह, खब्द, बुद्धि, सुख, दु:ख, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेच, प्रयत्न, संस्कार।

कर्म---बो द्रष्य के माश्रित हो गुण रहित हो तथा संयोग विभाव का निरपेक्ष कारण हो वह कर्म है। उसके ४ भेद हैं उत्कीपण, मबसैपण, माकुखन, प्रसारण, गमन।

सामान्य-जिसके कारण वस्तुओं में घनुगत (सदय) प्रतीति होती है वह सामान्य है वह ज्यापक धोर निस्य है।

विशेष-समान पदार्थों में भेद की प्रतीति कराना विशेष पदार्थ का काम है।

समबाय-ध्युतिखद्ध पदाचों में जो सम्बन्ध है उसका नाम समझाय है । गुए। गुएति के सम्बन्ध को समझाय सम्बन्ध कहेते हैं।

स्रभाव — मूल में स्रभाव के दो भेद हैं-संसर्गाभाव भीर सन्योग्याभाव । दो वस्तुकों में रहने वाले संसर्ग के स्रभाव को संसर्गाभाव कहते हैं। सन्योग्याभाव का मतलब यह है कि एक वस्तु का कुछरी वस्तु के स्रमाव है। संसर्गाभाव के तीन भेव हैं, प्रात्मान, प्रव्यंसाभाव, स्रस्वंताभाव । इनमें सन्योग्याभाव बोड़ देने से प्रभाव के बार भेव होते हैं। वैशेषिक दर्शन में बेद को तथा सृष्टि को सैवालिक के समाव ही ईस्वर कृत माना है, परमाणुवाद प्रवात् परमाणु का सक्तरण, कारख कार्य भाव सादि का कवन नैयायिक सहस ही है। प्रमास संस्था-- प्रमास के तीन भेद माने हैं प्रत्यक्ष, बनुमान, धागम । वैवेदिक सिविक्य को प्रमास मानते हैं प्रमास में प्रामास्य पर से बाता है ।

मुक्ति का नार्ग—निवृत्ति लक्षण् वर्गं विशेष से साथस्यं भीर वैषम्यं के द्वारा द्रव्यादि छह पदार्थों का तत्व झान होता है भीर तत्त्व झान से मोक्ष होता है।

मुक्ति-बृद्धि सादि के पूर्वोक्त नी मुखों का विच्छेद होना मुक्ति है। ऐसा नैयाविक के समान बुक्ति का स्थक्त इस दर्शन में भी कहा गया है नंबायिक सौर वैशेषिक देशोंन में अधिक साहरय पाया जाता है, इन दर्शनों को यदि साथ ही कहना हो ती यौग नाम से कथन करते हैं।

#### सांख्य दर्शन

सास्य २५ तस्य मानते हैं। इन २५ में मूल वो हो वस्तुएं हैं—एक प्रकृति और दूतरा पुरुष । प्रकृति के २४ भेद हैं। मूल में प्रकृति क्यक्त धौर धन्यक्त के भेद से वो मागों में विभक्त है। अ्थक के हो २४ भेद होते हैं। प्रचांत व्यक्त प्रकृति से महान ( दुद्धि ) उत्पन्न होता है महान से घहंकार सहंकार से सोतह गए। होते हैं वह स प्रकार हैं—स्पर्णन, रसना, झाए, चयु पौर करणें ये पौच कानेन्द्रियां हैं। याग्, वािए, वाद पायु, धौर उपस्य ये पौच कमेन्द्रियां हैं कप, गम्य, त्यमं, रस, सबद ये पौच कमोन्द्रियां हैं कप, गम्य, त्यमं, रस, सबद ये पौच कमोन्द्रियां हैं हैं। इस प्रकार ये पन्यह हुए धौर सोतहवां मन है। को पौच रूप स्नादि तत्मात्रायों हैं उनसे पैचभूत पैदा होते हैं। पृथ्वी, जल, धीनन, बायु धौर साकाश। इस प्रकार प्रकृति या सपर नाम प्रचान के २४ भेद हैं, पच्चीतवां भेद पुरुष है, इसी को जीव धारमा स्नादि नामों से पुकारते हैं। यह पुरुष प्रकृति से सर्वचा विपरीत लक्षए बाला है प्रमांत प्रकृति में जहरव, स्नाविक, निगुएएस, विकार सादि वर्म रहते हैं धौर इनसे विपरीत पुरुष में वेतनस्व, विवेक, निगुएएस, विकार सादि वर्म रहते हैं। यह पुरुष कृटस्य नित्य है, इसमें मोवनृत्य गुए। तो पाया जाता। है किन्द कर्ता व गुण नहीं पाया जाता।

कारण कार्य सिद्धान्त---यीग दर्शन से सांख्य का दर्शन इस विषय में नितान्त भिन्न है, वे सक्त कार्य वादी हैं, ये सत्कार्यवादी हैं। कारण में कार्य मौजूद ही रहता है, कारण द्वारा मात्र वह प्रकट किया वाता है ऐसा इनका कहना है। किसी भी बस्तु का नाश या उत्पत्ति नहीं होती किन्तु विरोभाव साविभाव (प्रकट होना भीर खिप जाना) मात्र हुमा करता है। सस्कार्य वाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य पौच हेतु देते हैं--

प्रथम हेतु—यदि कार्यं उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं रहता तो प्रसत् ऐसे प्राकाश कमल की भी उत्पत्ति होनी वाहिये।

डितीय हेतु—कार्य की उत्पत्ति के सिए उपादान को प्रहरा किया जाता है जैसे तेल की उत्पत्ति के सिए तिसों का ही प्रहरा होता है, बालुका का नहीं। तृतीय हेषु—सब कारलों से बब कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रपितु प्रतिनियत कारण से ही होती है, प्रतः कारला में कार्य पहले से ही मीजूद है।

चतुर्वं हेतु-समर्वं कारण से ही कार्वं की उत्पत्ति होती है ग्रसमर्थ से नहीं।

पंचम हेतु--- यह भी देखा जाता है कि जैसा कारला होता है। वैसा ही कार्य होता है। इस तरह इस हेत्रणों से कारलाका कार्य में सदा रहना सिद्ध होता है।

सृष्टि कम---- प्रकृति / प्रचान ) औद पुक्ष के संसर्ग से कगत् की सृष्टि होती है। प्रकृति जड़ है। और पुक्ष लिष्किय है। ग्रतः दोनों का संयोग होने से ही सृष्टि होती है। इस सांस्य दर्शन में सबसे बड़ी घाश्चर्य कारी बात तो यह है कि ये लोग बुद्धिको (ज्ञान को) जड़ मानते हैं, घारमा चेतन तो है किन्तु ज्ञान सृश्य है।

प्रमाण संख्या-प्रत्यक्ष. अनुमान भीर प्रागम इस प्रकार तीन प्रमाण होते हैं "इन्द्रियवत्ति। प्रमाणम" इन्द्रियों के व्यापार को सांख्य प्रमाण मानते हैं। प्रामाण्य वाद के विषय में इनका कहना है कि प्रमाण हो चाहे ग्रप्रमाण हो दोनों में प्रामाण्य ग्रीर ग्रप्रामाण्य स्वतः ही ग्राता है। ईश्वर के विषय में इनमें मतभेद है। प्राचीन सांस्य निरीश्वर वादी थे प्रयात एक नित्य सर्व शक्तिमान ईश्वर नामक कोई व्यक्ति को नहीं मानते थे, किन्तु धर्वाचीन सांख्य ने नास्तिकपने का लांछन दूर करने के लिए ईश्वर सत्ता को स्वीकार किया। यों तो चार्वाक और मोमांसक को छोडकर सभी दार्शनिकों ने इंदवर बर्यात सबंग्रको स्वीकार किया है। किन्तु जैनेतर दार्शनिकों ने उसकी सर्वेशिक्तिमान. संसारी जीवों के कार्योंका कर्ता आदि विकृत रूप माना और जैन ने उसकी अनंत शक्तिमान. कुरुकुत्य और सम्पूर्ख जगत का काता हुए। माना है न कि कर्ता रूप अस्तु। सांस्थ ने मुक्ति के विषयों में अपनी प्रवक् ही मान्यता रखी है। मुक्ति अवस्था में मात्र नहीं अपितु संसार अवस्था में भी पूरुव ( बात्मा ) प्रकृति से ( कर्मादि से ) सदा मुक्त ही है । वंध और मुक्ति भी प्रकृति के ही होते हैं। पुरुष तो निर्लेप ही रहता है। पुरुष और प्रकृति में भेद विज्ञान के होते ही-पुरुष प्रकृति के संसर्गजन्य माध्यात्मिक माधिभौतिक भीर माधिदैविक इन तीन प्रकार के दुःसों से छुट जाता है। प्रकृति ( कर्म ) एक नर्तकों के समान है, जो रंग स्थल में उपस्थित दर्शकों के सामने अपनी कला को दिखा कर हट जाती है। वह एक बार पुरुष के द्वारा देखे जाने पर पून: पुरुष के सामने नहीं आती। पूरुष भी उसकी देख लेने पर उपेक्षा करने लगता है, इस प्रकार ग्रव सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रहता अतः मील हो जाता है, इसलिये प्रकृति ग्रीर पुरुष के नेद विज्ञान को ही मीक्ष कक़ते हैं। मोक्षा भवस्या में मात्र एक चैतन्थ धर्म रहता है। ज्ञानादिक तो प्रकृति के धर्म हैं। ग्रत: मोल में वैशेषिकादि के समान ही जान।दिका ग्रभाद सांख्यने भी स्वीकार किया है।

सदंज को नहीं मानने वाले मीमांसक धौर कार्याक है उनमें से यहाँ मीमांसक मत का संक्षित्र विवरण दिया जाता है मीमांसक मत में वेद शाक्यों का प्रथ क्या होना चाहिन्ने इन विकय की लेकड़ भव हुए हैं जो "धानिक्शोमेन यजेए" इत्यादि वेद वाक्य का अर्थ भावना परक करते हैं। उन्हें भाटु कहते हैं। जो नियोग रूप करते हैं वे प्रभाकर और जो विश्व रूप प्रशं करते हैं वे वेदान्ती कहवाते हैं। मीम्रांधक वेद को अपीक्षेय मानते हैं। जवकि ईवर कत्तां मानते वाले नैयासिकादि दार्थानिक वेद को ईवर कत स्वीकार करते हैं। मीम्रांसक चूंकि ईवर सत्ता को नहीं मानते अतः सृष्टि को अनादि नियन मानते हैं। इस जगत का न कोई कत्तां है और न कोई हुतां है। वश्य को नियम तथा सर्वव्यापक मानते हैं। इस जगत का न कोई कर्ता है और न कोई हुतां है। वश्य को नियम तथा सर्वव्यापक मानते हैं। इस गात कह नियम क्यायक ऐसे आकास का गुरा है। शब्द को अभिव्यक्ति तालु आदि के हारा होती है न कि उत्पत्ति, जिस प्रकार दीएक घट पट धादि का माच प्रकाशक ( अधि-व्यक्त ) है। उसी प्रकार तालु आदि का स्थापार मात्र का ग्रंप करता है, न कि उत्पन्न करता है।

तस्य संस्था—भीमांसक के दो भेदों में से भाट्ट के यहां पदार्थ या तस्यों की संस्था ५ मानी हैं-द्रस्था, ग्रुख, कर्म सामान्य और समाव । प्रभाकर घाठ पदार्थ मानता है द्रव्य, ग्रुख, कर्म. सामान्य, परतन्त्रता, लक्ति. साहस्य भीर संस्था । द्रव्य नामा पदार्थ भाट्ट के यहां ग्यारह प्रकार का है । पृथ्वी, सल, प्रक्ति, वायु. धाकाश, विशा, काल. प्रारमा, मन, तम भीर सन्द । इसमें से तम को छोड़ कर १० भेद प्रभाकर स्वीकार करता है ।

प्रमाण संस्था—माटुकी प्रमाण मंस्था छः है प्रत्यक्ष, प्रमुमान, उपमान, प्रपापित, ग्रायम ग्रीर ग्रमाव । प्रभाकर श्रमाव को छोड़कर पाँच प्रमाण स्थीकार करता है ।

प्रामाण्यवाद—सभी मीमोसक प्रमाणों में प्रामाण्य सर्वथा स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं। ध्राप्ताय्य मात्र पर से ही ध्राता है। मोमासक सर्वत्र को न मान कर लिक्क चर्मज को मानते हैं स्वर्णत् वेव के द्वारा वर्म-व्यव्य प्राप्त को मानते हैं स्वर्णत् वेव के द्वारा वर्म-व्यव्य प्राप्त को मानते हैं होता है। मुक्ति के विषय में भी मीमासक इतना ही स्वर्णत् करते हैं कि देद के द्वारा वर्म आदि का मान प्राप्त हो सकता है। किन्तु भारमा में सर्वचा रागादि दोषों का अभाव होना भ्रम्य मारमा में स्वर्णत प्राप्त कर से प्राप्त का प्राप्त में सर्वचा रागादि दोषों का अभाव होना भ्रम्य मारमा में स्वर्णत को नहीं मानते हैं, इनके वेद या भीमांताव्योक्तभाविक धादि अन्यों में स्वर्ण कर के भी सर्वज्ञ को निर्मे हो प्राप्त प्रमुख कर के भी सर्वज्ञ के विश्वे ही प्रतिपादित हैं "शिन्तिमेन यवेत सर्वणामः" इत्यादि वान्य दोषा वाक ते पुष्ट करते हैं। इनका सित्ता वेद स्वर्ण वात्र के सित्त है, अस्तु। इस प्रकार वेद को माननेवाल प्रमुख दर्णन नैयायिक, वैविविक, सोच्य पीर नोमांतक है, इनके आवांतर सेव धौर भी हैं जेते वेदांती खब्दाई तवादी; खांकरीय, सास्करीय इत्यादि, इन स्वर्ण वेद आवांतर सेव धौर भी है जेते वेदांती खब्दाई तवादी; खांकरीय, सास्करीय इत्यादि, इन स्वर्ण वेद आवांतर सेव धौर भी है जेते वेदांती खब्दाई तवादी; खांकरीय, सास्करीय इत्यादि, इन स्वर्ण वेद आवांतर सेव धौर भी है जेते वेदांती खब्दाई तवादी; खांकरीय, सास्करीय इत्यादि, इन स्वर्ण वेद आवांतर सेव धौर भी है

### चार्वाक दर्शन

चार्वाक का कहना है कि न कोई ती चंकर है न कोई वेद या घम है। कोई भी व्यक्ति पदार्थ को तक से सिख नहीं कर सकता। ईश्वर या भगवान भी कोई नहीं है। जीव-पृथ्वी, जल, प्राप्ति, वायु इन भूत चतुष्टय से उत्पन्न होता है और मरने के बाद शरीर के साथ भस्म होता है, स्रतः जीवन का लक्ष्य यही है कि—

> यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, ऋखां कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनं कृतः ॥१॥

जब तक जीना है तब तक सुख से रहें। कर्ज करके ख़ब घी मादि भोग सामग्री भोगे ! क्यों कि परलोक में जाना नहीं, मास्मा यह बारीर रूप ही है पृषक नहीं, सारीर यहीं मस्म होता है उसी के साथ चैतन्य भी समाप्त होता है, पुनर्जन्म है नहीं। चार्वाक के यहाँ दो ही पुक्षार्थ हैं मध्य भीर काम। परलोक स्वगं नरक मादि कुछ नहीं, पुण्य, पाप, घमं, मधमं म्रादि नहीं हैं, जब जीव जस्मदा है तो पुण्यी म्रादि से एक चैतन्य वाक्ति पैदा हो जाती है। जैसे मादा, गुड़, महुमा म्रादि से मदिरा में मदकारक विक पैदा होती है। घमं नामा कोई तरच नहीं है। जब राज्यों में जाने वाला म्रात्मा ही नहीं है तो वर्म किसके साथ जायेगा? वर्म क्या है इस वात को सममना भी कठिन है। जीव वरका जदम सबस मात्र ऐहिक मुखें को प्राप्त है। चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाग्ता मानता है। जिस वरका जब्द मादि हिन्दों से ज्ञान होता है वही ज्ञान भीव बन्दु सत्य है, वाकी सब काल्यानिक। मुनुमान प्रमाग्र नहीं है, क्योंकि उसमें साथ की स्थाधन के व्यक्ति सिद्ध नहीं होती है। जब म्रात्मा ही नहीं है तब सर्वेज भी कोई नहीं है, न उसके द्वारा प्रतिपादित वर्म है। ज्ञान तो सरित कवारी, लोकायत नामों से पुकारते हैं। वर्ममान में प्राय: प्रविध संवयों में होती का तिकवादी, नारितकवादी, लोकायत नामों से पुकारते हैं। वर्ममान में प्राय: प्रविक संवयों में हासी भीतिक वात्मा प्रवार है।



शुद्धिपत्रम्

|             |             | 2.0.                |                    |
|-------------|-------------|---------------------|--------------------|
| ā·          | पंक्ति      | - Milita            | शुद                |
| २           | 80          | प्रभाव              | प्रभा              |
| 8.8         | ₹ ६         | ज़पादा <i>न</i>     | <b>जुम</b> (ह्रेय  |
| ११          | २३          | द्वारा हुझा         | द्वारा कहा हुआ     |
| ę×          | * *         | उन उन               | उन                 |
| २२          | 39          | भच्छा बताईये        | ×                  |
| २३          | ą           | बास्या              | <b>ध</b> स्या      |
| ३८          | 4           | नमः                 | नभ:                |
| 3£          | ŧ           | त्रयः               | तत्र               |
| .a.         | <b>१-</b> १ | मस्येवा             | प्रम्यस्व          |
| **          | te          | गम्बद               | मंभर्राद           |
| жş.         | ą           | <b>सापन्तस्मत</b> ा | 母?可事情報代表行:         |
| 34          | #2          | क्रोग               | श्रोग्य            |
| ¥'o         | १२          | बनामे               | वताने              |
| ¥•          | २१          | जासो                | ू नावेगा           |
| १३          | ₹.          | घर                  | घट                 |
| X19         | ₹ <b>φ</b>  | विशेष तुम्र कहो     | विशेष कही          |
| ĘĘ          | 8           | विरोधे              | थ <b>ि</b> रोषे    |
| 98          | •           | घर                  | घट                 |
| = ?         | 8.0         | गीहिका              | ग्राहका            |
| 55          | ₹<          | विकल्पम <u>ात्र</u> | ×                  |
| ę.          | ড           | तह                  | तद् द्वयं          |
| १०६         | <b>t•</b>   | विकल्प ग्रर्वात्    | विकल्प्य ग्रर्थात् |
| १०६         | <b>?</b> ×  | विकल्प सादि         | विकल्प्य भावि      |
| ११७         | Ę           | समाञ्चला            | समाम्नाता          |
| १२४         | 88          | <b>उसमें</b>        | उसके               |
| 110         | 8           | विकल                | विकल               |
| १३४         | 8           | सव                  | सर्वे              |
| १३४         | १४          | पदार्थी में         | ×                  |
| १३८         | १३          | पदार्थं मालामें     | x                  |
| <b>१४</b> • | *           | क य                 | कस्य               |
|             |             |                     |                    |

|                    |            | -                            |                          |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| ā•                 | यं स्कि    | ঘণ্ডৱ                        | মুক্ত                    |
| <b>₹8</b> •        | ₹ ३        | हायमें रखी हुई वस्तुका       | यु <b>यः</b><br>हाबादिका |
| 484                | ŧ          | सबेद्य                       | संवेद्य:                 |
| १६२                | ₹          | तु तद्भाव                    | सवसः<br>तुतदभाव          |
| 843                | ξ¥         | क्यों नहीं चाता ?            | चयों झाता ?              |
| १७७                | 8.8        | षरतः                         |                          |
| ₹=•                | <b>२</b> ४ | इवाश्नां                     | परतः                     |
| ₹ = १              | १७         | द्वायुवीयो                   | इवांश्ती                 |
| ŧ≂Ę                | •          | तदनतार्वं                    | द्वायुर्वायो             |
| १८८                | ₹१         | भामोहित किया                 | तद्गतार्थ                |
| १६=                | ₹#         | जीवसिद्ध<br>-                | कहा                      |
| 3.85               | ₹•         | जावासद<br>या देखे जाते हैं ? | जीवसिद्धि                |
| 3.55               | 14         | -                            | ×                        |
| २२७                | 8          | यह कथन<br>लादि               | ×                        |
| <b>२</b> ३८        | ¥          |                              | नीलादि                   |
| २२८                | ¥          | तदग्राहक                     | तद् प्राहंक              |
| २६३                | Ŷ          | तदग्राहक                     | तद् ग्राहक               |
| २ <b>५२</b>        | ११         | नीति।                        | निति।                    |
| 908                | १५<br>१७   | मत<br>होता                   | म्न                      |
| \$ o to            | ₹¥         |                              | होना                     |
| \$ 60              | , ``       | मादिक है                     | भादि कहे                 |
|                    | · ·        | तेम्यश्वैतम्                 | तेभ्यश्वैतन्यम्          |
| ₹¥•                | ¥          | तत्तस्यत्येपि                | तत्तस्येत्यपि            |
| ₹¥•<br><b>₹</b> ¥& | १६         | अपनापन श्रदृष्ट्ये           | <b>घ</b> हष्ट में        |
|                    | ţa.        | <b>घ</b> ग्यु ·              | <b>पा</b> म्र            |
| ₹€•                | 26         | बनावेगा                      | बतावेगा                  |
| १७८                | 2          | स्यादृष्टा स्या              | स्यादृष्टस्वा            |
| ३७८                | R          | चादृष्टस्यापि                | न चाहष्टस्यापि           |
| इंदर               | X.         | दारमनोशक्तात्                | दात्मनोऽसक्तात्          |
| \$ <b>8</b> X      | ₹          | योस्तर                       | यो स्तयोर                |
| X•\$               | १व         | गुरगैदय                      | गुर् <b>गैर</b> प        |
| X . 8              | ₹          | प्रोक्स्य                    | प्रो <del>पत्</del> य    |
| X•X                | <b>₹</b> 9 | तात्या                       | नान्या                   |
|                    |            |                              | 11141                    |

#### प्रमेयकमलमार्शण्डे

| g•          | पंक्ति      | <b>মগুত্ত</b>            | গুৱ                                |
|-------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| You         | ą           | देव                      | भेव<br>मेव                         |
| 888         | ŧ o         | होना                     | नही होना                           |
| ४१५         | १७          | यदि ऐसा प्रामाण्य है     | ×                                  |
| * P*        | •           | सञ्चात्मा                | संघयात्मा                          |
| 811         | 76          | प्रभय                    | उभव                                |
| ४३४         | 8           | सङ्गाः                   | प्रसङ्घः                           |
| ४८४         | ę=          | सध्याचल                  | सहघाचल                             |
| 138         | <b>?</b> %  | सास्वादिमान              | सास्नामान्                         |
| 2 १ ५       | <b>9</b> 2  | धनुपत्त्रमात्रसे         | <b>ग्र</b> नुपलं भ <b>म</b> ात्रसे |
| <b>६२०</b>  | २           | उपमान                    | धभाव                               |
| ४२१         | ¥           | धनुमान                   | उपमा                               |
| ध२२         | <b>7</b> .K | खेदनादान्वय              | छेदनादावन्वय                       |
| ४२२         | ₹ <b>७</b>  | धनपपत्ते :               | <b>बनु</b> पपत्ते :                |
| ¥3⊏         | <b>₹</b> ¥  | हैं, क्योंकि             | हैं, तो वह भनित्य है क्योंकि       |
| ***         | <b>२</b>    | सशयरूपत्वा               | संशयरूपत्वा                        |
| ***         | *           | प्रयोगि                  | प्रतियोगि                          |
| <b>263</b>  | <b>१</b> 0  | काटिकोक्त                | कारिकोक्त                          |
| 453         | १८          | भस्य                     | यस्य                               |
| Kek         | २४          | भ्रपने                   | भापने                              |
| X to X      | १३          | भ्रनादि सांत,            | ग्रनादिसांत?                       |
| <b>U</b> UX | ₹•          | जैसे मानसे               | से                                 |
| KEO         | 3           | भावात्रं                 | <b>मा</b> वार्त्त                  |
| KEO         | २६          | स्यात                    | स्थास                              |
| धः          | 68          | भीर स्वका                | श्रीर परका                         |
| <b>151</b>  | ×.          | विफल                     | विनाश                              |
| €0.A        | १०          | चक्षुषस्य                | चक्षुषः                            |
| 404         | Ę           | मनके इस                  | नैयायिक-मनके इस                    |
| € o≅        | ₹ <i>७</i>  | स्वतिन्द्रिय <b>व</b> त् | स्व <b>गिन्द्रियवत्</b>            |
| ६१७         | و           | जातीयपना                 | जलीयपना                            |
| ÉSA         | १९          | रूपादि किरसों में से     | रूपादिमेंसे                        |
| ६३३         | 17          | इन्द्रियातिन्द्रिय       | <b>इन्द्रियानिन्द्रिय</b>          |

•